# श्राद्धविधि ग्रन्थके ग्राहकोंकी शुभ नामावली।

१५० षाबु सौभागमल सिखरचंदजी कलकत्ता

६१ बाबु सुमेरमलजी सुराणा

५५ बाबु लालचंद् अमानमलजी

५० बाबु गणेशमल रघुनाथमलजी सिंघी (हैदराबाद)

५० बाबु निर्मलकुमार सिंहजी नौलखा

५० वावु जुहारमलजी उद्यचंदजी

धर बाबु हस्तमल लखमीचंद्जी

३४ वाबु नरोत्तम भाई जेठाभाई

३५ बाबु रावतमलजी भैरोदानजी कोठारी

३५ वाबु जवेरचन्दजी बाठरी

३१ बाबु द्याचंदजी पारेख

३१ बाबु जसकरणजी केशरीचन्द

२५ बावु रणजीत सिंहजी दुधेडिया

२५ बाबु मनुलाल चूनीलालजी श्रीमाल

२१ बाबु रावतमल कन्हैयालालजी

२१ बाबु गोपालचन्दजी मूलचंद वाठिया

२० बावु सुरपत सिंहजी

२० बाबु पंजीलाल वनारसीदासजी

२० यति श्रीयुत सूर्यमलजी,

२० बाबु लक्ष्मीपतसिंहजी कोठारी

१५ बाबु करमचद डोसाभाई

१५ बाबु चन्दुलाल चिमनलाल ( पूना )

१५ बाबु रसिकलाल वाडीलालजी

११ वावु रतनलालजी मानिकलालजी बोथरा

११ बाबु मोतीलालजी वाठिया

५१ वावु खैरातीलालजी जौहरी दिल्ली

११ बाबु रिधकरणजी कन्हेंयालालजी

१० बाबु मोहनलाल बस्तारामजी

१० वाबु महाराज बहादुर सिंहजी करनावट

६ बावु जालिम सिंहजी श्रीमाल

६ वाबु वहुभजी टोकरजी

८ वाबु प्यारेलालजी वदलिया

७ वावु मंगलचंद मगनलालजी

५ वावु भैरोदानजी गोलछा

५ वाबु हजारीमल चंपालालजी

५ वाबु वागमलजी खवास

५ वाबु लक्ष्मीचन्द करनावट

५ बाबु गणेसीलालजी नाहर वकील

५ वाबु तेजकरणजी

४ बाबु गम्भीर सिंहजी श्रीमाल

४ बाबु मंगलचन्द्जी आनन्द्मलजी ढढ्ढा

२ वाबु द्वारकादास देवीदासजी

१ वाबु ज्ञानचंद्जी

१ वाबु हीरालालजी जीहरी

१ बाबु नौवतरायजी बदलिया

१ बाबु मोतिलालजी महमवाल

१ बाबु रतनठालजी जोहरी ( दिल्ली )

१ बाबु जीतमलजी टांक

१ वाबु मुन्नीलालजी द्वारड

१ बाबु प्यारेळाळजी मुकीम

१ बाबु गंभी रमलजी फूलचंदजी ( नखलऊ)

१ बाबु गंगारामजी मैरुका महमवाल

१ बाबु विधराज फोजराजजी वाठिया

१ बाबु सोहनलालजी सेठिया

१ वाबु शिवबकसजी कपूरचंद श्रोमाल

१ बाबु चेतनदासजी जौहरी ( मुलतान )

# श्रोयुत तिलक विजयजी पंजावी S TILAK VIJAYA PUNJABEE

# समपंग

अनेक गुण विभूषित परम गुरुदेव श्रीमान विजय वल्लम सूरीश्वर महाराज की पूनीत सेवामें—

पूज्यवर्य गुरुदेव! आपश्रीने जो मुझ किंकर पर अमृत्य उपकार किय हैं उस ऋणको मैं किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। प्रभो! मैं चाहे जिस भेष और देशमें रहकर अपने क्तब्य कार्योंमें प्रवृत्ति करता रहूं परन्तु आपश्री के मुझपर किय हुये उपकारोंका चित्र संदैव मेरे सन्मुख रहता है और मुझसे बने हुये यत्रिकंचित उन प्रशस्त कार्योंको आपकी ही छुपा समझकर आपको ही अपित करता रहता हूं।

वर्तमान जैन समाजकी बीमारीका निदान आप भली प्रकार कर सके हैं अतः आप उस सामाजिक अज्ञान तिमिर रोगको दूर करनेक लिये जैन समाजमें आज ज्ञान प्रचार औषधीका अद्वितीय प्रचार कर रहे हैं। इस क्रान्तिकारी युगमें प्रत्येक मनुष्यका कर्त्तव्य है कि वह उदार भाव पूर्वक अपने धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यके साथ साथ देशहित कार्योंमें भी अपनी शक्तिका कुछ हिस्सा अवश्य व्ययकरे इस बातको भली प्रकार समझ कर आप श्री देश हिर्ताथ और त्यागी पदको सुशोभित करने वाली खादीको स्वयं अंगीकार कर इस फैसन प्रिय जैन समाजमें उसका प्रचार कर रहे हैं। आप हिन्दी प्रचारके भी बड़े प्रेमी हैं। आपकी सदैव यह इच्छा रहती है कि जैन धर्म संबन्धी आचार बिचार के बन्ध हिन्दी भाषामें अनुवादित हो प्रकाशित होने चाहिये और आप तदर्थ प्रवृत्ति भी करते रहते हैं।

समाजिक आचार्य उपाध्याय आदिपद धारी विद्वानोंमें समाज को समया नुसार समुन्नतिक पथ पर लेजानेके लिये अश्रान्त प्रवृत्ति करने वालोंमें आज आपका नाम सबसे प्रथम गिना जाता है। आपके इन अनेकानेक परोपकार युक्त सद्गुणों से मुग्ध हो मैं यह अपना छोटासा शुभ प्रयत्न जन्य श्राद्धविधिका हिन्दी अनुवाद आपके पवित्र करकमलों में समापत करता हूं। आशा है कि आप इसे स्वीकृत कर मुझे विशेष उपकृत करेंगे। भवदीय तिलक

# भृभिका

यह बात तो निर्विवाद ही है कि जिस धर्मके आचार विचार सम्बन्धी साहित्य का समयानुसार जितने अधिक प्रमाण में प्रचार होता है उसके आचार विचार का भी उस धर्मके अनुयायी समाज में उतने ही अधिक प्रमाण में प्रचार होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आज गुजराती जैन समाज में जितना जैनधर्म के आचार विचार का अधिक प्रचार है उतना मारवाड़, यू० पी०, पंजाब और बंगालके जैन समाज में नहीं है। क्योंकि गुजरात में गुजराती भाषामें जैनधर्म के आचार विचार—धार्मिक कियाकाण्ड विषयक साहित्य का समयानुकूल काफी प्रकाशन हो गया है और प्रतिदिन हो रहा है। परन्तु एक गुजरात को छोड़ अन्य देशके निवासी जैनियों में प्रायः अधिकतर राष्ट्रभाषा हिन्दीका ही प्रचार है और हिन्दी भाषामें अभी तक उन जैन ग्रन्थोंका विलक्षल कम प्रमाण में प्रकाशन हुआ है कि जिनके द्वारा समाज में धार्मिक आचार विचार एवं क्रियाकाण्ड का प्रचार होना चाहिये।

यद्यपि पूर्वाचार्यों द्वारा रचित जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत में आज विशेष प्रमाण में प्रकाशित हो गया है परन्तु विद्वान् त्यागीवर्ग के सिवा श्रावक समाज उससे कुछ लाभ नहीं उठा सकता। उसे यदि अपनी नित्य बोलचाल की भाषामें उस प्रकारके प्रन्थोंका सुयोग मिले तब ही वह उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी कारण मैंने हिन्दीभाषा भाषी कई एक सज्जनों की प्रेरणा से जैनसमाज में आज सूत्रसिद्धान्त की समानता रखने वाले और श्रावक के कर्तव्यों से परिपूर्ण श्राद्धविधि प्रकरण-श्रावक विधि नामक इस महान् प्रन्थ का गुर्जर गिरासे राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अनुवाद किया है। साधारण ज्ञानवान धर्मिपपास मनुष्यों का सदैव धार्मिक कियाकाण्ड की ओर विशेष ध्यान रहता है और ऐसा होना अत्यावश्यक है, परन्तु जब तक मनुष्य को अपने करने योग्य धार्मिक और व्यवहारिक किया कलापका विधि विधान एवं उन कियाओं में रहे हुये रहस्यका परिज्ञान न हो तब तक वह उन कियाओं के करनेसे भी विशेष लाभ नहीं उठा सकता। इस शुटिको पूर्ण करनेके लिये कियाविधि वादियों के वास्ते यह श्रन्थ अद्वितीय है।

इस ग्रन्थके रचिता विक्रमकी पंद्रहवीं शताब्दी में स्वनामधन्य श्रीमाच् रत्नशेखर सूरि हुये हैं। खुना जाता है कि श्री सुधर्मस्वामी की पट्टपरम्परा में उनकी अट वीं पाट पर श्री सोमतिलक सूरि हुये, उनकी पाट पर देवसुन्दर सुरि, उनकी पाट पर मुनिसुन्दर सुरि, मुनिसुन्दर सुरिकी पाट पर श्रीमाच् रत्नशेखर सूरि हुये हैं। उनका जन्म विक्रम संवत् १४५७ में हुआ था। पूर्वी-पार्जित सुकृतके प्रभावसे बचपन से ही संसारसे विरक्त होनेके कारण मात्र ६ वर्षकी ही वयमें उन्होंने सम्वत् १४६२ में असार संसारको त्याग कर दीक्षा अंगीकार की थी। आप की अलौकिक बुद्धि प्रगत्भता के कारण आपको सम्वत् १४८३ में पण्डित पदवी प्राप्त हुई और तदनन्तर सम्बत् १५२० में आप सूरि पदसे विभूषित हुये।

आपने अपनी विद्वत्ता का परिचय दिलाने वाले श्राद्धप्रतिक्रमण वृत्ति, अर्थदीपिका, श्राद्धविधि सूत्रवृत्ति, श्राद्धविधि पर विधिकौमुदी नामक वृत्ति, आचारप्रदीप और लघुक्षेत्र समास आदि अनेक प्रन्थ संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में लिख कर जैन समाज पर अत्युपकार किया है। आपके रचे हुये विधिवाद के प्रन्थ आज जैन समाजमें अत्यन्त उपयोगी और प्रमाणिक गिने जाते हैं। आपके प्रन्थ अर्थकी स्पष्टता एवं सरलता के कारण ही अति प्रिय हो रहे हैं। यदि सच पूछा जाय तो जैन समाज में विधिवाद के प्रन्थोंकी चृटि आपके ही द्वारा पूर्ण हुई है।

प्रनथकर्ता के बौद्धिक चमत्कार से जैनी ही नहीं किन्तु जैनेतर जनता भी सुग्ध हो गई थी। आचार्य पद प्राप्त किये बाद जब वे स्थम्भन तीर्थकी यात्रार्थ खंभात नगरमें पधारे तब उनकी अति विद्वत्ता और चमत्कारी वादी शक्तिसे मुग्ध हो तत्रस्थ एक बांबी नामक विद्वान्ने उन्हें 'बाल सरस्वती' का विरुद्ध प्रदान किया था। जैन समाज पर उपदेश द्वारा एवं कर्तव्य का दिग्दर्शन कराने वाले अपने प्रनथों द्वारा अत्यन्त उपकार करके वे सम्बत् १४२७ में पोष कृष्ण षष्ठीके रोज इस संसारकी जीवनयात्रा समाप्त कर स्वर्ग सिधारे!

विधिवाद के ग्रन्थोमें प्रधानपद भोगने वाले इस श्राद्धविधि प्रकरण नामक मूलग्रन्थ की रचना ग्रन्थकर्ता ने प्राक्तत भाषामें मात्र १७ गाथाओं में की है, परन्तु इस पर उन्होंने स्वयं संस्कृतमें श्राद्धविधि को मुदी नामक छह हजार सातसो इकसठ श्लोकों में जबरदस्त टीका रची है। उस टीकामें ग्रन्थ कर्ता ने श्रावकके कर्तव्य सम्बन्धी प्रायः कोई विषय बाकी नहीं छोड़ा। इसी कारण यह ग्रन्थ इतना बड़ा होगया है। सचमुच ही यह ग्रन्थ श्रावक कर्तव्य रूप रत्नोका खजाना है। धार्मिक किया विधिविधान के जिज्ञास तथा व्यवहारिक कुशलता प्राप्त करनेके जिज्ञास ग्रत्येक श्रावकको यह ग्रन्थ अपने पास रखना चाहिये। इस ग्रन्थके पढ़नेसे एवं मनन करनेसे धार्मिक कियाओं के करनेका सरलता पूर्वक रहस्य और सांसारिक व्यवहार में निपुणता प्राप्त होती है और धर्म करनी करने वालोंके लिये यह पवित्र ग्रन्थ हितैषी मार्ग दर्शक का कार्य करता है।

अनुवाद के उपरान्त इस ग्रन्थकं प्रथमके बारह फार्म छोड़ कर इसका संशोधन कार्य भी मेरे ही हाथसे हुआ है अतः यदि इसमें दृष्टिदोष से कहीं पर प्रेस सम्बन्धी या भाषा सम्बधी त्रुटियें रह गई हों तो पाठक वृन्द सुधार कर पहें और तदर्थ मुझे क्षमा करें।

### निवेदन

**99994666** 

इस ग्रन्थका श्रनुवाद कार्य तो दो वर्ष पूर्व ही समाप्त होचुका था। संवत् १९८३ के चैत्र मागमें प्रारम्भ कर जेठमास तक इस महान् ग्रन्थका भाषान्तर निर्विद्मतया पूर्ण होगया था, परन्तु इतने वडे ग्रन्थ को छ्यानेके लिये प्रार्थिक साधनके श्रभावसे मैं इसे शीघ्र प्रकाशित न कर सका। कुछ दिनोंके वार साधन संपादन कर लेने पर भी मुभे इसके प्रकाशन में कई एक भव्य जन्तु श्रों के कारण विद्नोंका सामना करना पडा।

ग्रन्थका अनुवाद किये चारेक महीने वाद मैं अहिंसा प्रचारार्थ रंगून गया, वहां पर सज्जन श्राव-कोंको सहाय एवं एक विद्वान बौद्ध फुंगी-साधुको सहाय से देहात तकमें घृम कर करीव हाई हजार दुद्धिष्टों को मांसाहार एवं अपेय सुरापान छुड़वाया। जब देहातमें जाना न वनता था तब कितने एक सज्जनों के आग्रह से रंगून में जीन जनता को एक घंटा व्याख्यान सुनाता था। इससे तबस्थ विचार-शील जैन समाज का सुक्त पर कुछ प्रेम होगया, परन्तु एक दो व्यक्तियों को मेरा कार्यार्थ रेलवे तथा जहाज वगैरहमें प्रवास करना आदि नृतन आचार विचार वड़ा ही खटकता था।

वहांक संघमें अग्रगस्य श्रीयुत में मजी भाई जो मेरी स्थापन की हुई वहांकी जीवदया कमेटी के मानद मन्त्री थे एक दिन उन्होंने मुक्तसे कहा कि शायद मुक्ते देशमें जाना पड़े, यदि पीक्त आपको कुछ द्रव्यकी जरूरत हो तो फरमावें। मैं ने समय देख कर कहा कि मुक्ते मेरे निजी कार्यके लिये द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु मैंने श्राद्धविधि नामक श्रावकों के आचार विचार सम्बन्धी एक वहे ग्रन्थका भाषान्तर किया है और उसके छापनेमें करीय तीनेक हजार का खर्च होगा, सो मेरी इच्छा है कि यह ग्रन्थ किसी क्वार प्रकाशित होजाय। प्रमुजी भाई ने कहा कि यहांके संघमें ज्ञान खातेका द्रव्य इकट्ठा हुआ पड़ा है सो हम संघकी औरसे इस ग्रन्थको छपवा देंगे। उन्होंने वैसा प्रयत्न किया भी सही।

एक दिन जब संधकी मिटीग किसी अन्य कार्यार्थ हुई तब उन्होंने यह बात भी संब समत्त रख दी। संधकी तरफसे यह बात मंजूर होती जान एक दो व्यक्ति जो मेरे आचार विचारसे विरोध रखते थे हाथ पैर पीटने लगे। तथापि विशेष सम्मति से रंगून जैन संघकी ओरसे इस ग्रन्थ को छपानेका निश्चय होगया और पांच सौ रू० कलकत्ता जहां ग्रन्थ छपना था नरोत्तम भाई जेटा भाई पर भेजवा दिये गये। ग्रन्थ छपना शुरू हो गया, यह बात मेरे विरोधियों को बड़ी अखरती थी।

कई एक आवश्यकीय कार्थों के कारण मुक्ते पूना आना पड़ा फिर तो भवा जन्तुओं ने मेरे अभा-वका लाभ उठा लिया। इधर में मजी भाई भी देशमें चले गये थे। अव राणाजी की चढ़ वनी। विचारे भोले भाले जयपुर वाले उस मैनेजिंग त्रष्टीके मेरे विहद्ध कान भर दिये गये एवं आठ मास तक परिश्रम करके याने वामा के देहात में भूख प्यास सह कर किये हुये मेरे आहिंसा मचार प्रशस्त कायको लोगोंके समद्य अप्रशस्त रूपमें समकाया गया, वस फिर क्या था? विचार शक्तिका अभाव होनेके कारण विना पंदोंक लाटेक समान तो हमारा धार्मिक समाज है ही। अन्थमें सहायता देना नामंजूर होगया, भेजो हुई रकम कलकत्ता से वापिस मंगवा ली गई अन्थ छपना वन्द पड़ा।

इस समय हाटकी बीमारी से पीड़ित हो जिन्दगी की खतर नाक हालत में मैं ढाक्टरकी सम्मित से देवलाली नासिक में पड़ा था। छपता हुआ ग्रन्थ वन्द हो जाने पर डेढ महीने बाद कुछ अनारोग्य अवस्था में ही मुक्ते कलकत्ता आना पड़ा। मैं चाहता था कि कोई व्यक्ति इसके छपानेका कार्य भार ले ले तो मैं इससे निश्चिन्त हो अपने दूसरे कर्तंच्य कार्यमें पटत रहूं, इसलिये मैं दो चार श्रीमन्त श्रावकों से मिलकर बैसी कोशिश की। परन्तु दाल न गलने पर मैं ने कलकत्ता में ग्राहक बना २ कर इस कामको चालू कराया। अपरिचित व्यक्तियों को ग्राहक बना कर इतने बड़े ग्रन्थका खर्च पुरा करनेमें कितना जास होता है इसका अनुभव मेरे सिवा कौन कर सकता है १ तथापि कार्य करनेकी हट भावना वाले निराश हो स्वकर्तच्य से परान्मुख नही होते। अन्तमें ग्रुक्त्व की कृपासे मैं कृतकार्य हो आप सज्जनों के सन्मुख इस ग्रन्थको सुन्दर रूपमें रख सका।

मित्रवर्ष यित श्री मनसाचनद्रजी और मद्रास निवासी श्रावक श्री पुखराजमल जो की मेरणा से में ने यह श्राद्ध विधि नामक ग्रन्थ श्रीयुत चीमनलाल साकलचन्द जी मारफितियां द्वारा संस्कृत से गुजर माषान्तर परसे हिन्दी अनुवाद किया है अतः में उन्हें धन्यवाद देता हूं। पथम इस ग्रन्थमें सुन्न श्रीमान वाबू वहादुरसिह जो सिघीकी श्रोरसे सहायता मिली है इसिलये वे भी धन्यवाद के पात्र है। कलकत्ता में मेरे कार्यमें श्रीमान वाबु पूर्णचन्द्रजी नहार वी० ए० एल० एल० वी० वकील तथा यित श्रीयुत सूयमलजी तथा वयोद्य पिएडत वर्य श्रीमान बावा हेमचनद्रजी महाराज एवं उनके सुयोग्य शिष्य श्रीयुत यतिवर्य कर्मचन्द्रजी तथा कनकचन्द्रजी आदिसे मुभे बड़ी सरलता प्राप्त हुई है अतः श्राप सब सज्जनों को में साभार धन्यवाद देता हूं।



श्राह-बिहि प्रकरण। (त्रर्थात् १ क कि

अर्हत्सद्धगणींद्रवाचकमुनिप्रष्ठाः प्रतिष्ठास्पदम्, पंचश्रीपरमेष्ठिनः प्रददतां पोचैगीरिष्ठात्मतां ।

द्वैधान् पंचसुपर्वणां शिखरिणः प्रोद्दाममाहात्म्यत— श्रेतश्रिंतितदानतश्र कृतिनां ये स्मार्यंत्यन्वहम् ॥ १॥

अर्थ—जो पुण्यवन्त प्राणियों को अपने प्रवल प्रभाव से और मनवांछित देने से निरंतर स्मरण कराता है, दो प्रकार के पांच मेद के देवों में शिरोमणि भाव को धारन करता है और जिस में अहँत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुित ये पांचों मुख्य हैं वह वाह्याभ्यन्तर शोभावान पंच परमेष्टी केवलज्ञानादिक प्राप्त कराने-वाली आत्मगुणों की स्थिरता की पदवी को समर्पण करो।

# श्रीवीरं सगणधरं प्रणिपत्य श्रुतागिरिं च सुगुरुश्र । विवृणोमि स्वोपज्ञं श्राद्धविधि प्रकरणं किंचित् ॥ २ ॥

अर्थ—गणधर सहित ज्ञान दर्शन और चारित्ररूप लक्ष्मी के धारक श्री वीर परमातमा, तथा सरस्वृतीः और सुगुरु को नमस्कार कर के अपने रचे हुवे श्राद्धविधि प्रकरण को कुछ विस्तार से कथ्रन करता हूं ॥ 🖼

### युगवरतपागणाधिप, पूज्य श्रीसोमसुन्दर गुरूणाम् । वचनादधिगततत्वः, सत्वहितार्थं प्रवर्तेऽहम् ॥ ३॥

अर्थ-तपगच्छ के नायक युगप्रधान श्री सोमसुन्दर गुरु के वचन से तत्व प्राप्त कर के भेंच्य प्राणियों के बोध के लिये यह प्रन्थरचना-विवेचना की प्रवृत्ति करता हूं॥

### प्रंथ भंगलाचरण ( मूलगाथा )

# सिरि वीरजिणं पणिमञ्ज, सुआओ साहेमि किमविसद्दविहि। रायगिहे जगगुरुणा जहभणियं अभयपुट्टेणं ॥ १॥

केवलज्ञान अशोकादि अष्ट प्रातिहार्य पैंतीस वचनातिशय रूप लक्ष्मी से संपन्न चरम तीर्थंकर श्री वीर पर-मात्मा को उत्कृष्ट भावपूर्वक मन वचन कायासे नमस्कार करके सिद्धांतों और गुरु संप्रदाय द्वारा वारंबार सुना हुवा श्रावकका विधि कि जो अभयकुमार के पूछने पर राजगृह नगर में समवश्रित श्री महावीर स्वामी ने स्वयं अपने मुखारविन्द से प्रकाशित किया था वैसाही मैं भी किचित् संक्षेप से कथन करता हूं।

इस गाथामें जो वीरपद ग्रहण किया है सो कर्मरूप शत्रुओं का नाश करने से सार्थक ही है। कहा है कि-

विदारयति यत्कर्म, तपसा च विराजते । तपोवीर्येण युक्तश्च तस्माद्वीर इति समृत: ।। १ ॥

तप से कमों को दूर करते हैं, तप द्वारा शोभते हैं और तपसम्बन्धी वीर्यपराक्रम से संयुक्त हैं इसिलये वीर कहलाते हैं।

रागादि रात्रुओं को जीतने से जिनपद भी सार्थक ही है। तथा दानवीर, युद्धवीर और धर्मवीर एवं तीनों प्रकारका वीरत्व भी तीर्थंकर देव में शोभता ही है। शास्त्र में कहा है कि—

हत्वा हाटककोटिभिजगदसद्दारिद्यसदाकषम्, हत्वा गर्भशयानिषम्फुरदरीन् मोहादिवंशोद्धवान् । तत्प्रादुस्तपमस्ष्टहेण मनमा कैवल्यहेतुं तप-स्त्रेषा वीरयशोदधद्विजयतां वीराक्षिलोकगिरः ॥ १ ॥

इस असार संसार के दारिष्ट्र चिन्ह को करोड़ों सौनेयों के दान छारा दूर कर के, मोहादि वंश में उत्पन्न हुए शत्रुओं को समूल विनाश कर तथा निस्पृह हो मोक्षहेतु तप को तप कर एवं तीन प्रकार से वीर यश को धारण करने वाले त्र लोक्य के गुरु श्री महावीर स्वामी सर्वोत्कर्ष-सर्वोपरी विजयवन्त रहो।

"वीरजिन" इस पद से ही वे चार मूळ अतिशय ( अपायापगम—जिससे कष्ट दूर रहे, ज्ञानातिशय—उत्कृष्ट ज्ञानवान्, पूजातिशय—सब के पूजने ळायक, वचनातिशय—उत्तमवाणी वाळे ) से युक्त ही हैं॥

इस ग्रन्थ में जिन जिन द्वारोंका वर्णन किया जायगा उनका नाम वतलाते हैं: --

### दिणरत्तिपव्वचउमासग वच्छरजम्मकिचिदाराइं। सद्ढाणणुरगहथ्था सद्दुविहिए भणिजंति॥२॥

१ दिन हत्य, २ रात्रि हत्य, ३ पर्व हत्य, ४ चातुर्मासिक हत्य, ५ वष हत्य, ६ जन्महत्य। ये छह द्वार श्रावकों के उपकारार्थ इस श्रावकविधि नामक ग्रन्थमें वर्णन किये जावंगे॥ े इस गाथा में मंगल निरूपण करके विद्या, राज्य और धर्म ये तीनों किसी योग्य मनुष्य को ही विये जाते हैं अतः श्रावक धर्मके योग्य पुरुपका निरूपण करते हैं॥

### सञ्चत्तणस्सज्जग्गो भद्दगपगई विसेसनिउणमई । नयमग्गरईतह दढनिअवयणिङइविणिद्दिष्ठो ॥ १ ॥

१ भद्रक प्रकृति, २ विशेष निषुणमित—विशेष समभदार, ३ न्यायमार्गरित और दूढनिजप्रतिइस्थिति । इस प्रकार के चारगुण संपन्न मनुष्य को सर्वज्ञोंने श्रावक धर्म के योग्य वतलाया है। भद्रक प्रकृति याने माध्य-स्थादि गुणयुक्त हो परन्तु कदाग्रह ग्रस्त हृदय न हो ऐसे मनुष्य को श्रावक धर्म के योग्य समभना चाहिये। कहा है कि—

रतो दुष्टो मूढो पुन्वंबुग्गाहिओ अ चत्तरि । एए घम्माणरिहा अरिहो पुण होइ मझ्झथ्यो ॥ १ ॥

१ रक्त याने रागीष्ट मनुष्य धर्मके अयोग्य है। जैसे कि भुवनभानु केवली का जीव पूर्वभव में राजा का पुत्र त्रिदण्डिक मत का भक्त था। उसे जैनगुरु ने वहे कप्टसे प्रतिवोध देकर द्रढधर्मी बनाया, तथापि वह पूर्व परिचित त्रिदंडीके वचनों पर द्रष्टीराग होने से सम्यक्त्व को वमनकर अनन्त भवोंमें भ्रमण करता रहा । २ हे पी भी भद्र-वाहु स्वामीके गुरुवन्धु वराहमिहरके समान धर्मके अयोग्य है। ३ मूर्ख याने वचन भावार्थ का अनजान प्रामीण कुल पुत्र के समान, जैसे कि किसी एक गांवमें रहनेवाले जाटका लडका किसी राजा के यहां नौकरी करने के लिये चला, उस समय उसकी माताने उसे शिक्षा दी कि वेटा हरएक का विनय करना। लडके ने पूछा माता! विनय कैसे किया जाता है ? माता ने कहा "मस्तक झुकाकर जुहार करना"।माता का वचन मन में धारण कर वह विदेशयात्राके लिये चल पड़ा। मार्गमें हिरनोंको पकड़नेके लिये छिपकर खड़े हुये पारिधयोंको देखकर उसने अपनी माताकी दी हुई शिक्षाके अनुसार उन्हें मस्तक झुकाकर उच्च स्वरसे जुहार किया। ऊंचे स्वरसे की हुई जुहार का शब्द सुनकर समीपवर्ती सव मृग भाग गये, इससे पारिधयोंने उसे खूब पीटा। लड़का बोला मुझे क्यों मारते हो, मेरी माता ने मुझे ऐसा सिखलाया था, पारधी बोले तू वड़ा मूर्ख है ऐसे प्रसंग पर "चुपचाप आना चाहिये" वह वोला अच्छा अवसे ऐसा ही करूंगा । छोड देने पर आगे चला। आगे रास्तेमें घोवी लोग कपड़े घोकर सुखा रहे थे। यह देख वह मार्ग छोड़ उन्मार्गसे चुपचाप धीरे धीरे तस्करके समान डरकर चलने लगा। उसकी यह चेष्टा देख घोवियोंको चोरकी शंका होनेसे पकड कर खूब मारा। पूर्वोक्त हकीकत सुनानेसे घोवियोंने उसे छोड़ दिया और कहा कि ऐसे प्रसंग पर "घोछे वनो उज्वल बनो" ऐसा शब्द बोलते चलना चाहिये। उस समय वर्षात की बड़ी चाहना थी, रास्तेमें किसान खंदे हुये खेती घोनेके लिये आकाशमें वादलों की ओर देख रहे थे । उन्हें देख वह बोलने लगा कि "धौले बनो उज्वल बनो" । अपराक्तनकी भ्रान्तिसे किसानोंने उसे खूव ठोका । वहां पर भी पूर्वोक्त घटना सुना देनेसे छवकोंने उसे छोड़ दिया और सिखलाया कि ध्यान रखना ऐसे प्रसंग पर "बहुत हो बहुत हो" ऐसा शब्दे बोलना ।

जब वह आगे एक गांवके समीए पहुचा तब दैवयोगसे गांवके लोग किसी एक मुख्दे को उठाये स्मशान की ओर जा रहे थे । यह घटना देख प्रवासी महाशय जोर जोरसे चिल्लाने लगे कि 'वहुत हो वहुत हो' उसके ये शब्द सुनकर वहां भी लोगोंने उसे अच्छी तरह मेथीपाक चखाया। पूर्वोक्त सर्व वृत्तान्त सुनाने पर छुट्टी मिली और यह शिक्षा मिली की ऐसे प्रेसंग यह पर बोलना—"ऐसा मत हो २" गांवमें प्रवेश करते समय रास्तेके पास एक मंडपमें विवाह समारम्भ हो रहा था। औरतें मंगल गीत गा रही थीं, मंगल फेरे फिर रहे थे। यह देख हमारे प्रवासी महानुभाव वहां जा खड़े हुए और उच्चस्वर से पुकारने लगे कि "ऐसा मत हो २।" अपशक्तन की युद्धि से पकड़ कर वहां भी युवकोंने उसकी खूव ही पूजा पाठ की। इस समय भी उसने पहलेकी बनी हुई घटनार्ये और उनसे प्राप्त किये शिक्षा पाठ सुनाकर छुट्टी पाई। वहांसे भी उसे यह नवीन शिक्षा पाठ सिखाया कि भाई ऐसे प्रसंग पर बोलना कि-"निरन्तर हो २"। अब महाशयजी इस शिक्षापाठको घोखते हुयै आगे वढे। आगे किसी एक भले मनुष्य को चोरकी भांति पुलिसवाले हथकड़ियां डाल रहे थे यह देख वह ळड़का बोला कि-"निरन्तर हो २" यह शब्द सुन कर आरोपी के सम्बन्धियों ने उसे खूब पीटा वहां से भी पुर्वोक्त वृत्तांत कहकर मुक्ति प्राप्तकर और उनका सिखलाया हुआ यह पाठ याद करता हुआ आगे चला कि-"जल्दी छूटो जल्दी छूटो" यह सुनकर रास्ते में बहुत दिनों के वाद दो मित्रों का मिछाप हो रहा था और वह अपनी मित्रताकी दृढ़ताकी वातें कर रहे थे यह देख हमारे महाशय उनके पास जा पहुंचे और जोर जोरसे वोलने लगे कि-"जल्दी छूटो जल्दी छूटो" यह सुनकर अपमङ्गलकी वुद्धिसे उन दोनों मित्रोंने भी उसे अच्छी तरह उसकी मूर्णताका फल चखाया परन्तु उनके सामने पूर्वोक्त आद्योपान्त सर्ववृत्तांत कह देनेपर रिहाई पा कर आगे चला। 'किसी एक गांवमें जाकर दुर्भिक्षाके समय एक दरोगा के घरपर नौकर रहा' एक रोज दो पहरके वक्त दरोगा साहवके घरमें खानेके लिये राव बनाई थी उस वक्त दरोगा साहव किसी फीजदारीके मामले की जांच करनेके लिये बहुतसे आदिमयोंको लिये चौपाल मे वैठे हुये थे राव तयार हो जानेपर दरोगा साहवके नौकर उन्हें वुलाने के लिये चौपाल में जा पहुंचे और सब लोगके समक्ष दरोगा साहबके सन्मुख खड़े होकर बोलने लगे कि साहव जल्दी चलो नहीं तो राव ठंडी होजायगी यह बात सुनकर दरोगा साहबको वहुत ही छज्जा आई और घर आकर उसे खूव शिक्षा दी दरोगा साहवने उसे यह पाठ सिखलाया कि ... मूर्ख ! ऐसी लजा भरी वात गुप्त तौरसे कहनी चाहिये परन्तु दूसरे मनुष्योंके सामने कदापि ऐसी बात न कहना"। फुछ दिनों के बाद दरोगा साहब के घर में आग लग गई। उस समय दरोगा साहब थानेमें बैठे हुए फीजदारी मामले का कोई मुकदमा चला रहे थे। नौकर साहव दरोगाजीको बुलाने दौडे। परन्तु दरोगा साहबके पास उस समय बहुतसे आदमी बैंठे देख वह चुपचाप ही खड़ा रहा। जब सब लोग चले गये तब दरोगा साहबके पास जाकर बोळा कि हुजूर धरमें आग लगी है। यह सुन कर दरोगा साहब को वड़ा गुस्सा आया। और वह बोले कि मुर्ख इसमें कहने ही क्या आया है ? घरमें आग लगी है और तू इतनी देरसे चुपचाप खड़ा है ऐसे असंग पर पूजां निकलता देख तुरन्त ही धूल ( मिट्टी ) और पानी डाल कर ज्यों वने त्यों उसे बुभाने का प्रयत्न कर-नी बिर्वि जिससे कि अग्नि तुरंत बुभ जाय। एक रोज दरोगा साहव ठंडीके मौसममें जव कि वह अपनी 1 150 25

शय्यामें से सोकर उठे तव उस् मूर्खने उनके मुंहसे भाप निकलती देख एक दम मिट्टी और पानी उठा कर लाया दरोगा साहव आखें ही मल रहे थे उसने उनके मुंह पर मिट्टी और पानी डाल दिया और वोला कि हुजूर आपके मुंहमें आग लग गई। इस घटना से दरोगा साहव ने उसे मार पीटकर और मूर्ख समक्ष कर अपने घरसे निकाल दिया। इस प्रकार बचन का भावार्थ न समक्षने वाले न्यक्ति भी धर्मके अयोग्य होते हैं।

४ पहलेसे ही यदि किसीने न्युद ग्राहीत (भग्माया हुआ) हो तो भी गोशालकसे भरमाये हुए नियति वादी प्रमुखके समान उसे धर्मके अयोग्य ही समभना चाहिये। इस प्रकार पूर्वोक्त चार दोप वाले मनुष्य को धर्म के अयोग्य समभना चाहिये।

१ मध्यस्थवृत्ति-समद्विष्ट धर्मके योग्य होता है। राग है प रहित आर्द्र कुमार आदिके समान जानना चाहिये। २ विशेष निपुण मित-विशेषल जैसे कि हेय (त्यागने योग्य) लेय (जानने योग्य) और उपादेय (अंगीकार करने योग्य) के विवेकको जानने वाली वृद्धिवाला मनुष्य धर्मके योग्य समभना ३ न्याय मार्ग रित न्याय के मार्गमें वृद्धि रखने वाला व्यक्ति भो धर्मके योग्य जानना। हृद् निज वचन स्थिति-अपने घघनकी प्रतिलामें हृद् रहने वाला मनुष्य भी धर्मके योग्य समभना। इस प्रकार चार गुण युक्त मनुष्य धर्मके योग्य समभा जाता है।

तथा अन्य भी कितनेक प्रकरणों में श्रावकके योग्य इक्कीस गुण भी कहे हैं सो नीचे मुताबिक जानना।

धम्मरयणस्स जुगो, अखुदो रूववं पगईतोमो । लोगप्पियो अकूरो, भीरू असठो सद्भिष्टणो ॥ १ ॥ लज्जालुओ दयाल, मङ्झरथो सोमदिद्ठिगुणरागी । सक्तह सुपक्लजुतो, सुदीहदंसी विसेसण्णु ॥ २ ॥ बुहुाणुगो विणीओ, कयण्णूओ परहिअध्यकारी य । तह चेव लद्धलक्षो, इगवीस गुणेहिं संजुत्तो ॥ ३ ॥

१ अश्रुद्र-अतुच्छ हृद्य (गम्भीर वित्त वाला हो परन्तु तुच्छ स्वभाववाला न हो ) २ स्वरूपवान (पाचों इन्द्रियां सम्पूर्ण और स्वच्छ हों परन्तु काना अन्धा तोतला लूला लंगड़ा न हो ) ३ प्रकृति सौम्य समावसे शान्त हो किन्तु कूर न हो ५ लोक प्रिय (दान, शील, न्याय, विनय, और विवेक आदि गुण युक्त ) हो । ५ अकूर-अक्तिए वित्त (ईर्ष्या आदि दोप रहित हो ) ६ मीरू-लोक निन्दासे पाप तथा अपग्रशसे उरने वाला हो । ७ असठ-कपटो न हो । ८ सदाक्षिण्य-प्रार्थना मंगसे उरने वाला शरणागृत का हित करने वाला हो । ६ लजालु-अकार्य्य वर्जक यानी अकार्य्य करनेसे उरने वाला । १० द्यालु-सव पर द्या रखने वाला । ११ मध्यस्थ --राग हो प रहित अथवा सोम दृष्टि अपने या दूसरेका विचार किये विना न्याय मार्ग में सवका समान हित करने वाला, यथार्थ तत्व के परिज्ञानसे एक पर राग दूसरे पर हो पन रखने वाला मनुष्य ही मध्यस्थ गिना जाता है। मध्यस्थ और सोमदृष्टि इन दोनों गुणों को एकही गुण माना है। १२

गुण रागी-गुणवान का ही पक्ष करने वाला। १३ सत्कथा-सत्यवादी अथवा धर्म सम्बन्धी ही कथा वार्ताओं को प्रिय मानने वाला। १४ सुपक्ष युक्त-न्यायका ही पक्षपाती अथवा सुशील, अनुकूल सभ्य समुदायवान् (सुपरिवार युक्त) १५ सुदीर्घदर्शी - सर्वकार्य में लम्बाविचार कर के लाभ समभ ने वाला। १६ विशेषह तत्व के अभिप्राय को जानने वाला अर्थात् गुण और दोष का भेद समभने वाला। १७ वृद्धानुगी-वृद्ध संप्रदाय के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला (अवार्य वृद्ध, हान वृद्ध, वयोवृद्ध, इन तीनों वृद्धोंकी शैलीसे प्रवृत्ति करने वाला) १८ विनीत-गुणी जन का वहुमान करने वाला। १६ इतहा-किये हुये उपकार को न भूलने वाला २० परिहतार्थकारी - निःस्वार्थ हो परका हित करने वाला। २१ लब्ध लक्ष-धर्मादि इत्यों में पूर्ण अभ्यास करने वाले पुरुषों के साथ परिचय रखने वाला, याने सर्व कार्यों में सावधान हो।

इस प्रकार अन्य प्रन्थोंमें इक्कोस गुणोंका वर्णन किया है। इन पूर्वोंक गुणों को संपादन करने वला मनुष्य धर्म रत्न के योग्य होता है,। इस प्रन्थ के कर्ताने सिर्फ चारही गुणों का वर्णन किया इसका कारण यह है कि इन चार मुख्य गुणों में पूर्वोक्त इक्कीस गुणों का समावेश हो जाता है। इस प्रन्थ में उल्लेखित चार मुख्य गुणों में इक्षीस गुणोंका समावेश इस प्रकार होता है-प्रथम के भद्रक प्रकृति गुणमें १ अतुच्छत्व, २ प्रकृति सौम्य, ३ अक्रूरत्व, ४ सदाक्षिणत्व, ५ मध्यस्थ-सोम द्वाप्टित्व, ६ वृद्धानुगत्व, ७ विनीतत्व ८ दयालुत्व । ऐसे आठ गुण समाविष्ट हो जाते हैं । निपुण मित गुणमें ६ रूपवंतत्व, १० सुदीर्घ दर्शित्व, ११ विशेषज्ञत्व १२ इत-इत्वः १३ परिहतार्थं कृतत्व, १४ लब्धं लक्षत्व, इन छः गुणोंका समावेश हो जाता है। न्यायमार्गरति गुणमें १५ भीक्तव, १६ अशक्तव १७ ळज्ञालुत्व, १८ गुणरागीत्व १६ सत्कथात्व, इन पांच गुणोंका समावेश होता है और चौथे हुट निजवचनस्थिति गुण में रोष रहे २० लोक प्रियत्व तथा सुपक्ष युक्तत्व, ये दोनों गुण समा-जाते हैं। इस प्रकार मुख्य चार गुणों में ही पूर्वोक्त गुणोंका समावेश हो जा सकनेके कारण प्रन्थ कर्ताने यहां पर चार ही गुणोंका उल्लेख किया है और इन चार गुणोंका धारण करने वाला मनुष्य धर्म कर्मके योग्य हो सकता है। इन चारों गुणों मे भी अनुक्रम से तीन गुण रहित मनुष्य हट वादी, मूर्ख एवं अन्यायी होता है, अतः वह धर्म के योग्य नहीं होता। चतुर्थ दृढ़ प्रतिज्ञा गुण रहित मनुष्य धर्म को अंगीकार तो अवस्य करे परन्तु प्रथिल वना हुआ और सुवेष वानर जैसे मोतियों की माला अधिक समय तक न धारण कर सके वैसे वह थोड़े हो समय वाद धर्म भ्रष्ट हो जाता है जैसे श्रेष्ट भींत पर सुन्दर चित्र और मजबूत घडे हुए गहने में जहे हुये सुन्दर कीमती रतन-हीरा जवाहिर सुशोभित रूप में अधिक समय तक टहर सकता है, वैसे ही दूढ़ प्रतिश गुण युक्त पुरुषमें ही सम्यक्व दर्शनादि धर्म यावज्ञोव पर्यन्त टिक सकता है।

ा इस कथन से यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त चार गुण युक्त हो मनुष्य श्रावक धर्म के योग्य हो सकता है सम्यग् दर्शनादि श्रावक धर्म चुल्लकादि दस दृष्टान्तों द्वारा दुर्लभ होने पर भी गुर्वादिक के योग से प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु उस धर्मका आजीवन निर्वाह तो शुकराजा ने जैसा पूर्वभव में किया था वैसा करना अत्यंत आवश्यक होने से उनका समूल वृत्तान्त यहां पर संक्षेप से दिया जाता है।

🚌 धान्यकी एक सम्पदाके समान दक्षिणाई भरतक्षेत्र में पूर्वकाल में क्षितिप्रतिष्ठित नामक एक प्रसिद्ध नगर

था, उस नगरमें बड़े ही दयाछु लोग रहते थे। हर एक तरह से समृद्धिशाली और सदाचारी मनुष्यों की बस्ती वाले उस नगर में देवकुमार के रूप समान और शत्रुओं को सन्तप्त करने में अग्नि के समान तथा राज्यलक्ष्मी, न्यायलक्ष्मी और धर्मलक्ष्मी एवं तीनों प्रकारकी लक्ष्मी जिस के घर पर स्वर्द्धा से परस्पर वृद्धि को प्राप्त होती है। इस प्रकार का रूपध्वज राजाका प्रतापी पुत्र मकरध्वज नाम का राजा राज्य करता था। एकवार कीड़ा रसमय वसंतक्ष्मतु में वह राजा अपनी रानियोंके साथ कोड़ा करने के लिये वाग में गया। जलकीड़ा, पुष्पकीड़ा प्रमुख विविध प्रकार की अन्तेउरियों सिहत कीड़ाएँ करने लगा। जैसे कि हस्तिनियों सिहत कोई हाथी कीड़ा करता है। कोड़ा करते समय राजा ने उस वाग के अन्दर एक वड़े ही सुन्दर और सघन आम के वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की शोभा राजा के चित्त को मोहित करनी थी। कुछ देर तक उसकी ओर देखकर राजा उस वृक्षका इस प्रकार वर्णन करने लगा।

छाया कापि जगत्। भिया ६ छति द ते उतु छं मंगलम् । मंजयुद्गम एष निस्तुलफ छे स्फाते निमित्तं परं ॥ आकाराश्च मनोहरास्तरुवरश्रेणिषु त्वन्मु रूपता । पृथ्व्या करुपतरो रसालफ छदो नूमस्तवैव ध्रुवम् ॥ १ ॥

हे मिए फलके देनेवाले आम्रवृक्ष ! यह तेरी सुन्दर छाया तो कोई अलौकिक जगतिष्य है। तेरी पत्रपंक्तियां तो अतुल मंगलकारक हैं। इन तेरी कोमल मञ्जरियों का उत्पन्न होना उत्हर वहें फलों की शोभा का ही कारण है, तेरा वाह्य दृश्य भी वड़ा ही मनोहर है, तमाम वृक्षों की पंक्ति में तेरी ही मुख्यता है, विशेष क्या वणन किया जाय, तू इस पृथ्वी पर कल्पवृक्ष है।

इस प्रकार राजा आम के पेड़ की प्रशंसा कर के जैसे देवांगनाओं को साथ लेकर देवता लोग नंदनवन में कल्पवृक्षकी छाया का आश्रय लेते हैं वैसे ही आदर आनन्द सिंहत राजा अपनी पिलयों को लेकर उस वृक्ष की शीतल छाया में आ वैठा मूर्तिवंत शोभासमूह के समान अपने स्वच्छ अन्तेउर वर्ग को देखकर गर्व में आकर राजा ख्याल करने लगा कि यह एक विधाता की वड़ी प्रसन्नता है कि जो तीन जगत से सार का उद्धार करके मुझे इस प्रकारका स्त्रीसमूह समर्पण किया है। जिस प्रकार गृहों में सर्व ताराएँ चन्द्रमाकी स्त्री रूप हैं वैसे ही वैसा सच्छ और सर्वोत्कृप अन्तःपुर मेरे सिवा अन्य किसी भी राजाके यहां न होगा। वर्षाकालमें जैसे निद्यों का पानी उमड़कर वाहर आता है वैसे ही उस राजाका हृदय भी मिथ्याभिमान से अत्यन्त वड़प्पन से उमड़ने लगा। इतनेही में समय के उचित बोलनेवाला मानों कोई पंडित ही न हो ऐसा एक तोता उस आमके वृक्षपर वैठा था इसप्रकार श्लोक बोलने लगा।

क्षुद्रस्याभि न कस्य स्याद्गर्वाश्चत प्रकल्पितः । शेते पातनयान्योग्नः पादावुर्तिसप्याटोद्दिभः ॥

जिस प्रकार सोते समय टिटोडी नामक पक्षी अपने मनमें यह अभिमान करता है कि मेरे ऊंचे पैर रखने

से ही सारा आकाश ऊंचा रहा हुआ है, वैसे ही तुच्छहृदयी किस मनुष्य के मन मे कल्पित अभिमान पैदा नहीं होता ?

उस तोतिके ये वाक्य सुनकर राजा मनहीं मन विचार करने लगा कि यह तोता कैसा वाचाल और अभि-सानी हैं कि जो स्वयं अपने वचनसे ही मेरे अभिप्रायका खंडन करता है। अथवा अजाकृपाणी न्याय, काक-तालीयन्याय, घुणाक्षर न्याय या विव्वयतन मस्तक स्फोटन न्याय जैसे स्वभाविक ही होते हैं वैसे यह तोता भी स्वभाविक ही बोलता होगा वा मेरे वचनका खंडन करने के लिये ही ऐसा वोलता है! यह समस्या यथार्थ समभ में नहीं आती। जिस वक्त राजा पूर्वोक्त विचार में मन्न था उस समय वह तोता फिर से अन्योक्ति में वोला—

> पिसन् प्राप्तः कुतस्त्वं ननु निजसरसः किं प्रमाणो महान्यः। किं मे धाम्नोऽपि कामं प्रलपिस किमुरे मत्पुरः पापामिथ्या॥ भेकः किंचित्ततोऽधः स्थित इति शपथे हंसमभ्यणे गंधिक्। हप्पत्यन्येऽपि तुर्छः समुचितमिति वा तावदेवास्य बोध्दः॥ १॥

एक कूप मण्डूक हंसके प्रति बोला कि अरे हंस तू कहांसे आया हंसने कहा कि में मानसरोवर से आया हूं तब सेंडफने पूछा कि वह कितना बड़ा है ? हंसने कहा कि मानसरोवर वहुत बड़ा है ? मेंडक बोला क्या वह मेरे कुएं से भी बड़ा है, हंसने कहा कि भाई मानसरोवर तो कुएं से बहुत बड़ा हैं। यह सुनकर मेंडक को खड़ा कोध आया और वह बोला कि मूर्ख इस प्रकार विचारणून्य होकर मेरे सामने असम्भवित क्यों बोलता है ? इतना बोलकर गर्वके साथ जरा पानी में डूबकी लगाकर समीप के बैठे हुए हंसके प्रति बोला कि हा ! तुझै धिकार हो, ऐसा कहकर वह मेंडक टांगे हिलाता हुआ पानी में घुस गया। इस प्रकार तुच्छ प्राणी दूसरों के पास गर्व किये विना नहीं रहते। क्योंकि उसे उतनाही ज्ञान होता है अथवा जिसने जितना देखा है वह उतना ही मानकर गर्व करता है। अतः रे राजा तू भी कुप मंडूक के समान ही है। कुंए में रहनेवाला विचारा मेंडक मानसरोवर की बात क्या जाने, बैसे ही तू भी इससे अधिक क्या जान सकता है। तोते के पूर्वोक्त बचन सुन कर राजा विचारने लगा कि सचमुच यह तोता कृपमंडूक की उपमा के समान मुझे गिनकर अन्योक्ति द्वारा मुझे ही कहता है। इस आश्चर्यकारक वृत्तांत से यह तोता सचमुच ही किसी ज्ञानी के समान महा विचक्षण मालूम पड़ता है। राजा इस प्रकार के विचारमें निमग्न था इतने ही में तोता फिरसे बोल उठा कि—

यामीणस्य जडाऽत्रिमस्य नितमां प्रामीणता कापिया । स्वशमं दिविष्तपुरीयति कुटीमानी विमानीयति ॥ स्वर्भक्षीयति च स्वमक्ष्यमखिलं वेषं द्युवेषीयति । स्वं शकीयति चात्मनः परिजनं सर्वसुपर्वीयति ॥ १ ॥

सूर्छ शिरोमणि श्रामीण मनुष्यों की श्रामीणपन की विचारणा भी क्रुछ विचित्र ही होती है। क्योंकि वे

अपने गांवको ही देवलोक की नगरी समान मानते हैं, अपनी भोपड़ो को विमान समान मानते हैं, अपने कदस्र भोजन को ही असृत मानते हैं, अपने ग्रामीण वेप को ही स्वर्गीय वेप मानते हैं। वे अपने आप को इंद्र समान और अपने परिवार को ही सर्वसाधारण देव समान मानते हैं। क्योंकि जैसा जिसने देखा हो उसे उतना ही मान होता है।

इतना सुनकर राजाने मनही मन विचार किया कि वचन विचक्षण यह तोता सचमुच ही मुझे एक श्रामीण के समान समभता है और इसकी इस उक्ति से यह चितर्क होता है कि मेरी रानियों से भी अधिक रूप लावण्य-मयी स्त्री इसने कहीं देखी मालूम होती है। राजा मन ही मन पूर्वोक्त विवार कर रहा था इतने में ही मानों अधूरी वात को पूरी करनेके लिये वह मनोहर वाचाल तोता पुनः मनोज वाणी वोलने लगा-जवतक त्ने गांगी-लेय ऋषि की कन्या को नहीं देखी तवतक ही है राजन् तू इन अपनी रानियों को उत्कृष्ट मानता है। सर्वाङ्ग सुभगा और समस्त संसार की शोभारूप तथा विधाना की सृष्टि रचना का एक फलरूप वह कन्या है। जिसने उस कत्या का दर्शन नहीं किया उसका जीवन ही निष्फल है। कदाचित दर्शन भी किया हो परन्तु उसका आर्लिगन किये विना सचमुच हो जिन्दगी व्यर्थ है। जैसे भ्रमर मालती को देख कर अन्य पुष्पो की सुगंध छैना छोड़ देता है वैसे ही उस कन्याको देखनेवाला पुरुप क्या अन्य स्त्रियोंसे प्रीति कर सकता है ? साक्षात् देवराज की कन्या के समान उस कमलमाला नामकी कन्या को देखने की एवं प्राप्त करने की यदि तेरी इच्छा हो तो हे राजन् तूं मेरे पीछे पीछे चला आ, यो कहकर वह दिव्य शुकराज वहां से एक दिशा में उड़ चला। यह देख राजाने वडी उत्सुकता पूर्वक अपने नौकरोंको बुलाकर शीघ्र हुक्म किया कि पवनगतिके समान शीघ्रगतिगामी पवन वेग अध्वको तैयार करके जल्दी लाओ, जरा भी विलंब मत करो । नौकरोंने शीघ्र ही सर्व साज सहित घोड़ा राजाके सामने ला खडा कर द्या। पवनवेग घोड़े पर सवार हो राजा तोतेके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इस घटनामें यह एक आश्चर्य था उस दिव्य शुकराज ही सर्व वार्ते विना राजाके अन्य किसीने भी न सुन पाई थीं । इससे उत्सुकता पूर्वक शीव्रतासे घोड़े पर सवार हो अमुक दिशामे विना कारण अकस्मात् राजाको जाता देख नौकरोंको वड़ा आश्चर्य हुआ । राजाके जानेका कारण रानियोंको भी माऌूम न या अतः नौकरोंमें से कितने एक घोड़ों पर सवार हो राजागया था उस दिशामे उसके पीछे दौड़े । परन्तु राजाका पवनवेग घोड़ा वड़ी दूर निक्छ गया था इसिलिये राजाकी शोधके लिये उसके पीछे दौडने वाले सवारोको उसका पता तक नहीं लगा, अन्तमें वे सवके सव राजांका पता न लगने पर शामको वापिस लौट आये।

राजा तोतेके पीछे पीछे वहुत दूर निकल गया था। तोता और घोडे पर चढा हुवा राजा पवनके समान गित करते हुये सेंकड़ों योजन उल ंघन कर चुके थे तथापि किसी दिन्य प्रभावसे राजाको थाक नहीं लगा था। जिस प्रकार कर्मके सम्बन्धसे आकर्षित हुआ प्राणी क्षणभरमें भवान्तरको प्राप्त होजाता है वैसेही विद्य निवारक शुकराजसे आकर्षित हुआ राजा भी मानो क्षणभरमें एक महाविकट अटवी को प्राप्त होगया। यह भी एक आश्चर्य जनक घटना है कि पूवभवके स्नेह सम्बन्धसे या अभ्याससे ही राजा उस कमलमालाकी प्राप्तिके लिये इतना भयंकर जंगली मार्ग उलंघन कर इस अटवी प्रदेशमें दौड़ा आया। यदि पूर्वभवके संस्कारादि न हों तो जहां

स्थान वगैरहका भी कुछ निश्चित नहीं है वहां जानेके लिये सत्पुरुष एकाएक कदापि प्रवृत्ति न करे। आगे जाते हुये अटवीके मध्यमें सूर्यकी किरणोंसे मनोहर भलकता हुआ कलश वाला और मेरपर्वतकी टोचके समान तुंग शिखर वाला तथा दर्शन मात्रसे कल्याण करने वाला रत्नजडित सुवर्ण मय एक गगनचुंबी जिनमन्दिर देखनेमें आया, जिसमे कि देवाधिदेव सर्वज्ञ श्री आदीश्वर भगवानकी मूर्ति विराजमाान थी। उस मन्दिरके मनोहर शिखर पर वैठ कर शुकराज मधुरवाणीसे वोलने लगा:—

हे राजन्! आजन्मकृत पापशुद्धिके लिये मंदिरमें विराजमान देवाधिदेवको नमस्कार कर। राजाने ये वचन सुन कर शुकराजके उड़जानेके भयसे घोड़े पर चढ़े हुवेही सर्वब्रदेवको भावसहित नमस्कार किया। राजा के मनोगत भावको जानकर उस परोपकारी दिव्य शुकराजने जिनशासादके शिखरसे उड़कर मंदिरमें प्रवेश किया और शुभुकी प्रतिमाको वन्दन किया। यह देख राजा भी घोड़ेसे नीचे उतरा और शुकराजके पीछे पीछे मंदिर में जाकर प्रभुकी रत्नमयी मूर्तिको नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि है परमात्मन्! एकतो मुझे दूसरे कार्य की जल्दी है और दूसरे आपके गुणोंकी संपूर्ण स्तुति करनेकी मुभमें निपुणता नहीं है इसलिये आपकी भक्तिमें आसक्त होकर मेरा चित्त हिंडोलेके माफक डोलायमान हो रहा है, तथािष जैसे एक मच्छर अपनी शक्ति अनुसार अनन्त आकाशमें उडनेका उद्यम करता है वैंसेही में भी यथा शक्ति आपकी स्तवना करनेके लिये प्रवर्तमान होता हूं।

"अगणित सुखके देनेवाले हे प्रभु! गणना मात्रसे सुख देनेवाले कल्पवृक्षादि की उपमा आपको कैसे-दीजाय ? आप किसी पर भी प्रसन्न नहीं होते और न किसीको कुछ देते तथापि है महाप्रभो ! सब सेवक आपकी सेवा करते हैं, अहो कैसी आश्चर्य कारक आपकी रीति है! आप ममता रहित होने पर भी जगत्त्रयके रक्षक हो । निःसंगी होनेपर भी आप जगत्के प्रभु हैं अतः हे प्रभो! आप लोकोत्तर स्वरूप हो । हे रूपरहित परमात्मन्! आपको नमस्कार हो !"

कानांको सुधाके समान प्रभुकी उदारभावसे पूर्ण स्तुतिको सुनकर मंदिर के समीपवर्ती आश्रममें रहने वाला गांगील नामक महर्षि आश्रम से बाहर निकला। वह लंबी जटावाला, वृक्ष की छाल पहनने वाला और एक मृगवर्म धारण करनेवाला गांगील महर्षि अपने आश्रम से निकल कर वड़ी त्वरा से जिन मंदिरमें आया और ऋषभदेव स्वामीकी प्रतिमाको भावसहित वन्दन कर अपने भावोल्लास से तुरंत निर्माण की हुई गद्यात्मक अठारह दूपणोंसे रहित श्री जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने लगा।

"तीन अवनमे एकही अहितीयनाथ, हे प्रभो आप सर्वोत्हर रहो। जगत्त्रयके लोगो पर उपकार करनेमें समर्थ होने पर भी अनन्तातिशयकी शोभासे आप सनाय हैं। नाभीराजाके विशाल कुलक्षप कमलको विकसित करनेके लिये तथा तीन अवनके लोकों हारा स्तवनाके योग्य मनोहर श्री मारुदेवी माताकी कुक्षीक्षप सरोवर को शोभायमान करनेके लिये आप राजहंस के समान हैं। तीनलोकके जीवोंके मनको शोकांधकारसे रहित करनेके लिये हे भगवान आप स्पर्यक्तमान हैं, सर्व देवोंके गर्वको दूर करनेमें समर्थ ऐसी निर्मल अद्वितीय मनोहर महिमारूप लक्ष्मीको विलास करनेकेलिये कमलाकर (सरोवर) समान है प्रभो ? आप जयवन्ते रहो। आस्तिक्य

स्वभाव (ज्ञान दर्शन-सद्वोध) से उत्पन्न हुचे मिक्तरसमें निल्लीन और देदीप्यमान सेवाकार्यमें एक एकसे अग्र सर हो कर नमस्कार करनेमें तत्पर ऐसे अमर (देवना) नथा मनुष्य समृहके मस्तक पर रहे हुये मुकुटके मिणियोंकी कांनिक्वय जलतरंगोसे धोये गये हें चरणारिवन्द जिसके ऐसं हे प्रमो! आप जयवन्ते वर्त्तो। राग, होप, मद, मतसर, काम, कोधादि सर्व दायोको दूर करनेवाले, अपार संसार रूप समुद्रमें हूवते हुचे प्राणियोंको पंचमगित (मोक्ष) रूप तीग्पर पहुचानेमें जहाजके समान हे देव! आप जयवन्ते वर्तो। हे प्रभो? आप सुन्दर सिद्धिक्वय सुन्दरी के स्वामो हो, अजर, अमर, अचर, अलर, अपर (जिससे वढ़कर अन्य कोई परोपकारी न हो) अपरंपर (सर्वोत्कृष्ट) परमेश्वर, परम योगीश्वर हे श्री युगादि जिनेश्वर! आपके चरण कमलोंमें भिक्त सिद्धिन नमस्कार हो?।

इस प्रकार मनोहर गद्यभाषाकी रचनाम हर्पपूर्वक जिनराजकी स्तृति करके गांगील महर्षि कपट रहित हृद्य से मृगध्वज राजाके प्रति वोला-"ऋतुध्वज राजाके कुलमें ध्वजा समान हे मृगध्वज राजा ? आप सुखसे पधारे हो ? हे वत्स ! तेरे अकस्मात् यहां आगमनसे और दर्शनसे मैं अत्यन्त प्रमुदित हुआ हूं । तूं आज हमारा अतिथि है, अतः इस मंदिरके पास रहे हुवे हमारे आश्रममें चल, हम वहां पर नेरा आतिथ्यसत्कार करें। क्योंकि तेरे जैसा अतिथि वड़े भाग्यसे प्राप्त होता है"।

राजा सार्ध्वर्य विचारमग्न हुआ, पें यह महर्षि ! मुझे क्यों इतना सराहता है ? मुझे बुलानेके लिये इतना आंब्रह क्यों ? यह मेरा नाम कैसे जानना होगा ? इत्यादि विचारोंसे विस्मित वना हुआ राजा चुपचाप महर्षि के साथ सानन्द उसके आश्रममे जा पहुचा। क्योंकि गुणीजन गुणवानकी प्रार्थना कदापि भंग नहीं करते। आश्रममें हो जाकर गांगीहिय महर्पिने मृगध्यज राजाका वडे आदरके साथ सत्कार किया। उचित सन्मान करनेके वाद महर्पि राजासे वोला कि हे राजन्! नेरे इस अकस्मात् समागमसे आज हम हमारा अहोभग्य मानते हैं। मेरे कुछमे अलंकाररूप और जगज्जनों के चक्षुओं को कामण करनेवाली, हमारे जीवन की सर्वस्व, और देवकत्या के समान रूपगुणशालिनी इस हमारी कमलमाला नामकी कन्याके योग्य आपही देख पड़ते हो, इसिलिये हे राजन् हमारी प्राणिपय कन्याके साथ पाणीप्रहण करके हमें कृतार्थ करो। गांगीलेथ ऋषिका पूर्वोक्त रुचिकर कथन सुनकर राजाने हर्पपूर्वक स्वीकार किया, क्योंकि यह तो इसके लिये मन भाई खोराक थी। राजाकी सहर्ष सम्मति मिलने पर गांगीलेय ऋषिने अपनी नवयौवना कमलमाला कन्याका राजाके साथ पाणी-ब्रह्ण करा दिया। यह संयोग मिलाकर ऋषि वडा व्रसन्न हुआ। जैसे कमलपंक्तियों को देख कर राजहंस प्रसन्न होता है वैसे हो वृक्षोंकी छाल के वस्त्र धारण करनेवाली और अपनी नैसर्गिक रूपलावण्य छटासे युवकों के मन को हरण करनेवाली कमलमाला को देखकर राजा अत्यन्त खुशी हुआ। राजाके इस लग्न समा-रंभ में दो चार तापसनियों के सिवाय धवलमंगल गानेवाली अन्य कोई स्त्री वहापर मौजूद न थी। गांगीलेय महर्षिने ही खयं लग्नका विधि विधान कराया। कन्यांके सिवाय राजाको करमोचममें अन्य कुछ देनेके लिये ऋषिके पास था ही क्या ? तथापि उन दम्पतीके सत्वर पुत्र प्राप्ति हो इस प्रकारका ऋषिजी ने आशीर्वाद रूप मंत्र समर्पण किया। विवाह कृत्य समाप्त होनेपर मृगध्वज राजा विनव्र,भावसे ऋषिजीसे वोला कि अव हमें,

विदा करनेकी तैयारी अपनी रीत रिवाजके अनुसार जल्दी ही करनी चाहिये। क्योंकि मैं अपने राज्यको सूनाही छोड़कर आया हूं अतः मुझे सत्वर ही विदा करो। ऋषिजी वोले राजन्! जंगलमें निवास करनेवाले और दिगम्बर धारण करनेवाले (दिशाह्मप वस्त्र पहनने वाले) हम आपको विदा करनेकी क्या तेंयारी करें? कहां आपका दिव्यवेप और कहां हमारा वनवासी वल्कल परिधान ? (बृक्षोंकी छालका वेप)। राजन्! इस हमारी कमलमाला कन्या ने जन्म धारण कर के आज तक यह तापसी प्रवृत्ति ही देखी हैं। आश्रम के बृक्षों का सिचन करनेके सिवाय यह विचारी अन्य कोई कला नहीं जानती। मात्र आप पर एक निष्ट स्नेह रखने वाली यह जन्म से ही सरल हदया—निष्कपटी और मुग्धा है। राजन्! मेरी इस प्राणाधिका कन्या को सपत्नी— तुम्हारी अन्य स्त्रियोंकी तरफ से किसी प्रकार का दुःख न होना चाहिये। राजा वोला महर्षिजी! इस भाग्य शाली को सपत्नी जन्य जरा भी दुःख न होने दूंगा और मैं स्वयं भी कभी इस देवी का वचन उल्लंधन न कहंगा। यहां पर तो मैं एक मुसाफिर के समान हूं इसलिये इस के बस्त्राभृपण के लिये कुछ प्रवन्ध नहीं कर सकता परन्तु घर जा कर इस के सर्व मनोरथ पूर्ण कर सकता।

राजा के ये वचन सुन कर गांगील महर्षि खेदपूर्वक वोल उठा कि घिक्कार है मुक्तसे दरीद्री को जो कि जन्मद्रीदी के समान पहले पहल ससुराल भेजते वक्त अपनी पुत्री को वस्त्रवेष तक भी समर्पण नहीं कर सकता है ? इतना बोलते हुए ऋषिजीके नेत्रों से अश्रुधारा वहने लगी। इतने में ही पासके एक आम्र बृक्ष से सुन्दर रेशमी वस्त्र एवं कीमती आभूपणोंकी परम्परा मेघघारा के समान पडने लगी। चमत्कार देख कर ऋषिजी को अत्यन्त आश्रर्य पूर्वक निश्चय हुआ कि सचमुच इस उत्कृष भाग्यशालिनी कन्या के भाग्योदय से ही इस की भाग्यदेवी ने इसके योग्य वस्तुओंकी वृष्टि की है। फलदायक वृक्ष कदाचित् फल दे सकते हैं, मेध कदाचित् ही याचना पर वृष्टि कर सकते हैं, परन्तु यह कैसा अद्भुत आश्चर्य है कि इस भाग्यशाली कन्या के भाग्योदय से बृक्ष भी बस्त्रालङ्कार दे रहा है। धन्य है इस कन्यांके सद्भाग्य को ! सत्य है जो महर्षियोंने फरमाया है कि भाग्यशालियोंके भाग्योदयसे असम्भवित भी सुसंभवित हो जाता है। जैसे कि रामचन्दजी के समय समुद्र में पत्थर भी तैर सकता था, तो फिर कन्या के पुण्यप्रभाव से वृक्ष वस्त्रालंकार प्रदान करे इसमें विशेष आश्चर्य ही क्या है? इसके वाद हर्ष को प्राप्त हुए महर्षि के साथ कमल-माला सद्दित राजा जिन मन्दिर में गया और जिनराज को विधिपूर्वक वन्दन कर इस प्रकार प्रभु की स्तवना करने लगा "हे प्रभो ! जैसे पाषाण में खुदे हुये अक्षर उस में स्थिर रहते हैं वैसे ही आप का स्वक्षप मेरे हृदय में स्थिर रहा हुआ है। अतः हे परमात्मन् आपका पवित्र दर्शन पुनः सत्वर हो ऐसी याचना करता हूं"। इस प्रकार प्रथम तीर्थपति को सविनय वन्दन स्तवन अर कमलमाला सहित राजा मंदिर से वाहर आकर ऋपिजी से बोला कि अब मुझे रास्ता वतलावें। ऋषिजी वोले—राजन तुम्हारे नगर का रास्ता मुझे मालूम नहीं है । राजा बोला कि हे देवर्षि ? यदि आप मेरे नगर का मार्ग तक नहीं जानते तो मेरा नामादिक आप को कैसे मालूम हुआ ? ऋषि योला कि यदि इस वात को जानना हो तो राजन् सावधान होकर सुन—एक दिनका जिकर है कि मैं इस अपनी नवयोवना कन्या को देख कर विचार में पड़ा था कि इस अद्भुत रूपवर्ती

भाग्यधन्या कन्या के योग्य वर कहांसे मिलेगा ? इतने में ही इस आम्र के वृक्ष पर वैंठे हुये एक शुकराज ने मुझे कहा कि ऋषिवर ! कन्याके वरके लिये तू व्यर्थ चिन्ता न कर, ऋतुष्ट्यज राजा के पुत्र खुगध्यज राजा को में इस जिनेश्वर के मंदिरमें लाऊंगा । कल्पवरलीके योग्यतो कल्पवृक्ष ही होता है, वैसे ही इस कन्याके योग्य सर्वोत्कृष्ट घर वही है, इस लिये तूं इस विषय में विलक्षल चिन्ता न कर । यों कह कर वह शुकराज यहांसे उड़ गया । तदनंतर थोड़े ही समय में वह आप को यहां ले आया और उस के वचन पर से ही मैंने आपके साथ अपनी कन्या का पाणीग्रहण कराया है, वाकी इससे अधिक में और कुछ नहीं जानता । ऋषिजी के वोल चुकने पर राजा जब सोव विचार में पड़ा था उसीवक्त तुरन्त वही नोता आम्रकी एक डाल पर चैठा नजर पड़ा और वोला कि राजन ! चल चल क्यो चिन्तामे पड़ा है ? मेरे पीछे पीछे चला आ । हे राजन ! यद्यि में एक पक्षी हं तथापि में अपने आश्रितोको नाराज करनेमे खुश नहीं हूं । जैसे शशांक (चन्द्रमा) अपने आश्रित शशक (वरगोस) को थोड़े समयके लिये भी दूर नहीं करता वैसे ही में भी यदि कोई साधारण मनुष्य मेरे आश्रयमें आया हो तो उसे निराधित नहीं करता, तव फिर तेरे जैसे महान पुरुपको कैसे छोड़ सकता हं ? हे आर्य जनोंमे अप्रेसरी धर्म धर्म धर्म पुरुपके के समान भूल न जाना । पूर्व परिचित दिन्य शुकराज की मीठी मधुर वाणी को सुनकर राजा साध्यर्य ऋपिराज को नमस्कार कर और उसकी आहा कर राणी कमलमाला सिहत घोड़े पर चढ़ कर उड़ते हुए शुकराज के पीछे चल पड़ा ।

त्वरित गितसे शुकराज के पीछे घोडा लगाये राजा थोड़े ही समयमे ऐसे प्रदेश में आपहुचा कि जहां मृगध्यज राजाके क्षितिप्रतिष्ठित नगरके गगनचुमी प्रासाद देख पड़ते थे। जय राजा को अपना नगर दिखाई देने लगा तय शुकराज मार्गस्थ एक वृक्ष की डाल पर जा येंडा। राजा यह देख कर चिन्तातुर हो उसे आग्रह पूर्वक कहने लगा कि हे शुकराज यद्यि नगर का किला और राजमहालय आदि वड़े २ प्रासाद यहांसे देख एड़ते हैं तथापि शहर अभी चहुत दूर है अतः थके हुए मनुष्यके समान तू यहां ही क्यों वैठ गया ? शुकराजने प्रत्युत्तर दिया कि राजन्! समभदार मनुष्योंकी सर्व प्रवृत्तियां सार्थक ही होती हैं इसलिये आगे न जाकर यहां, ही उहरनेका मेरे लिये एक असाधारण कारण हैं। वस इसी से मैं आगे चलना उचित नहीं समभता। यह सुनकर राजा को कुछ घवराहट पैदा हुई और वह सत्वर चोला—क्या असाधारण कारण! ऐसा क्या कारण हैं सो मुझे सुनाने की छवा कीजिये शुकराज? तोता बोला अच्छा यदि सुनना हो चाहते हो तो सुनो—चंद्रपुरी नगरी के राजा चंद्रशेखर की विहन चंद्रवती नामकी जो तुम्हारी प्यारेमे प्यारी रानी है वह तुम्हारे महल में तुम्हारे विपत्तिका जासूस हैं। ऊपर से वह आप को कृत्रिम प्रेम वतलाती हैं परन्तु अन्दर से आप की तरफ उसका अभिप्राय अच्छा नही हैं। आपके लिये वह रानी गोमुखी देख पड़ती हुई भी व्याघ्रमुखी हैं। जब तुम कमलमाला को प्राप्त करनेके लिए मेरे पीछे पीछे चले गये थे उसवक उसने आप पर रुपमान होकर याने अवसर देख कर अपने भाई चन्द्रशेखर को तुम्हारा राज्य साधीन कर लैनेका मोका मालूम कर दिया। क्योंकि अपने इच्छित कार्यको पूरा करनेके लिये खिल्योंमें छल कपटादि अनुल वल होता है। अनायास प्राप्त होनेवाली राज्यंस-

मृद्धिके लिये किस को लालच न हो ?। खबर मिलते ही चंद्रशेखर राजा तुम्हारा राज्य लेनेकी आशासे चतुरंग सैन्य साथ लेकर तुम्हारे नगर के पास आ पहुचा। यह समाचार मालूम होने पर तुम्हारे मंत्री सामन्तोंने नगरके दरवाजे वन्द कर दिये हैं, इससे चन्द्रशेखर राजा निधि पर सर्पके समान अतुल सैन्य द्वारा आपके नगरको घेर कर पड़ा है। किले पर चढ़ कर तेरे बोर सुभट चारों तरफसे चंद्रशेखर के साथ युद्ध कर रहे हैं। परन्तु "हतं सैन्यमनायकम्" इस लोकिक कहावतके अनुसार स्वामी बिना की सैना शत्रुओंको केंसे जीत सकती है ?। जहां इस प्रकार का युद्ध मच रहा है वहां पर हम किस तरह जा सकते हैं ?। यह सब जानकर ही मैं मनमें खेद करना हुआ आगे न जाकर इस वृक्षकी टहनी पर बैठ गया हूं। आगे न जानेमें यही असा-धारण कारण है।

यह समाचार सुनते ही राजाका मुंह सूख गया। उसके हृदय में हर्ष के वदले विषाद छा गया उसके चेहरे की प्रसन्नता चिन्ता ने छीन छी। वह मन हो मन विचारने छगा कि शिक्कार हो ऐसी दुराचारिणी स्त्री के दुए हृदय को ! आश्चर्य है इस स्वामीद्रोही चन्द्रशेखर की साहसिकता को । खैर इसमे अन्य का दोष ही क्या है ? सूने राज्य पर कौन न चढाई करे ? इसमें सब मेरी ही विचारश्रून्यता और अविवेक है, यदि में अविवेकी के समान मोह श्रस्त होकर एकदम मंत्री सामन्तों को सृचित किये विना अनिश्चित कार्य के लिये साहस करके न दौड़ जाता तो आज मुझे इस आपत्ति का अनुभव क्यों करना पड़ता ? विद्वानों का कथन है कि अविचारित कार्य के अन्त में पद्मात्ताप हुआ ही करता है। इस भयंकर परिस्थित में राज्य को स्वाधीन करना चड़ा कठिन कार्य है । यद्यपि चम्द्रशेखर मेरे सामने कोई चीज नहीं है परन्तु ऐसी दशा में जब कि घर के भेदी द्वारा उसने सारे शहर को घेर लिया है, एकाकी निःसहाय उसका सामना करके पुनः राज्य प्राप्त करने की चेष्टा करना सर्वथा अशक्य है। इस समय राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिये कोई भी उपाय नहीं सुभता।

राज्य को अपने हाथों से गया समक्ष कर राजा पूर्वीक चिन्ता में निमग्न था। मन ही मन चारों ओर से निराशा के खप्न देख रहा था, इतने मे शुकराज वोला—राजन ! इतनी चिन्ता करने का कारण नहीं। चतुर वैद्य के कथनानुसार वर्तने वाले रोगो की व्याधि क्या दूर नहीं हो सकती ? मैं तुक्को एक उपाय वतलाता हूं, वैसा करने से तेरा श्रेय अवश्य होगा। तृ यह न समक्षना कि तेरा राज्य गया। नहीं अभी तो तू बहुत वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य भोगेगा। अमृत समान शुकराजके वचन सुन कर राजा को बड़ा आनन्द हुआ। कमलमालाकी पूर्वोक्त घटना उसके कथनानुसार यथार्थ बनने से राजा शुकराज के वचन पर ज्ञानी के बचन समान श्रद्धा रखता था। राजा मन ही मन विचार करता था कि शुकराज के कथनानुसार चाहे जिस उपाय से मेरा राज्य मुझे पुनः अवश्य प्राप्त होगा, इतनेही में समाने देखता है तो सन्नद्धद्ध चतुरंग सैन्य त्वरित गतिसे राजा के सामने आ रहा है; यह देखकर राजा भयभीत हो विचारने लगा कि जिस चंद्रशेकर राजा की साहसिकता देखकर मेरा हृदय श्रुभित हो रहा था यह उसी की सेना मुझे मारने के लिए मेरे सामने आ रही है। ऐसी परिस्थित में इस कमलमाला का रक्षण किस तरह कर

सकूंगा ? और इस स्त्री सहित इन शत्रुओं के साथ मैं युद्ध भी कैसे करू गा ? राजा इन विचारों की बुनाउ-घेड़ी में लगा हुआ था इतनेही में "जयजीव" 'चिरंजीव' हे महाराज! जयहो जय हो' हे महाराज! इस ऐसी परिस्थिति में हमें आपके दर्शन हुए और आप निज स्थान पर आ पहुंचे इससे हम हमारा अहोभाग्य समफते हैं। जिस प्रकार किसी का खोया हुआ धन पुनः प्राप्त होता है उसी प्रकार है महारांज ! आज आपका दर्शन आनंददायक हुआ है। आप अब हमें आज्ञा दो तो हम शत्रु के सैन्य को मार भगावें। अपने भक्त खसैनिको का ही यह वचन है ऐसा समभता हुआ राजा सचमुच अपनी ही सेना के पास अपने आपको खड़ा देखता है। यह देखकर अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हो प्रसन्न चित्तसे राजा उनसे पुछने लगा कि, अरे ! इस वक्त तुम यहां कहां से आये ? उन्होंने उत्तर दिया कि, खामिन् आप यहां प्रधारे हैं यह जानकर हम आपके दर्शनार्थ और आपकी आज्ञा छेने के लिए आये हैं। श्रोता, वक्ता, और प्रोक्षक को भी अकस्मात् चमत्कार उत्पन्न करे इस प्रकार का समाचार पाकर राजा विचार कर वोलने लगा कि, आप्तवाक्य ( सर्वज्ञवाक्य) अवि-संवाद से ( सत्य वोलने से ) जैसे सर्वथा माननीय हैं वेंसे ही इस गुकराज का वाक्य भी-अहो आश्चर्य कि अनेक प्रकारके उपकार करने से सर्वथा मानने योग्य है । इस शुकराज के उपकार का वदला मैं किस तरह दे सक्नंगा ? इसे किन किन वस्तुओं की चाहना है सो किस प्रकार मालूम होगा ? मैं इसपर चाहे कित-ना ही उपकार करूं तथापि इसके उपकार का वदला नहीं दे सकता। क्योंकि इसने प्रथम से ही समयानुसार यथोचित् सानुकृल वस्तुप्राप्ति वगैरह के मुभंपर अनेक उपकार किये हैं। इसलिए इसके उपकारों का वदला देना मुश्किल है। शास्त्रों में कहा है कि-

> प्रत्युपकुर्वित बह्वि न भवति पूर्वोपकारिणस्तुल्यः । एकोनुकरोति कृतं निष्कारणमेव कुरुतेऽन्यः ॥ १ ॥

अर्थ "चाहे जितना प्रत्युपकार करो परंतु पहले किये उपकारी के उपकार का बदला दिया नहीं जा सकता; क्योंकि उसने उपकार करते समय प्रत्युपकारकी आशा न रखकर ही उपकार किया था। इस तरह प्रीतिपूर्वक राजा जय शुकराज के सन्मुख देखता है तो वह अकस्मात विद्याधर तथा दैविक शक्ति धारण करने वाले देवता के समान लोप होगया। मानो राजा प्रत्युपकार द्वारा मेरे उपकार का बदला वापिस देगा इस भय से ही संत पुरुप के समान अदृश्य होगया। शुकराज उस बृक्ष को छोड़कर बड़ी त्वरित गति से एक दिशा की नफर उड़ता नजर आया। इस लोकोक्ति के अनुसार कि— सज्जनपुरुप दूसरे पर उपकार करके प्रत्युपकार के भयसे शीघ्र ही अपना रास्ता पकड़ते हैं, वह तोता भी राजा पर महान् उपकार करके अनंत आकाशमे उड़ गया। तोते को बहुत दूर उड़ता देख राजा साध्यर्थ और खेद पूर्वक विचारने लगा कि यदि ऐसा ज्ञाननिधि शुकराज निरंतर मेरे पास रहता हो तो फिर मुझे किस बात की श्रुटि रहे ? क्योंकि सर्व कार्यों के उपकार पर्व प्रत्युपकार के समय को जानने वाले सहायकारी का योग प्रायः सदाकाल सर्वत्र सबको हो नही सकता। कदाचित् किसी को योग वन भी जाय तथापि निर्धन के इस्तगत वित्त के समान चिरकाल तक कदापि नहीं

रह सकता। परंतु वह शुकराज कोन था ? उसे इतना ज्ञान कैसे हुआ? चह इतना वड़ा उपकार कैसे कर सका ? और वह कहां से आया और कहां गया होगा ? उस वृक्षसे वस्त्रालंकार की वृष्टि कैसे हुई ? और यह सेना ऐसी परिस्थित में मेरे पास कैसे आई ? इत्यादिक जो मेरे मन में आश्चर्य जनक संदेह हैं उन्हें गुका के अंधकार को दूर करने के लिये जैसे दीपक ही समर्थ है वैसे ही ज्ञानी के विना अन्य कौन दूर कर सकता है ? सब राजाओं में मुख्य वह मृगध्वज राजा जब पूर्वों कि विचारों से व्यश्रवित्त होकर इधर उधर देख रहा था तब उसके सेनापित ने संमुख आकर राजासे कहा कि खामिन यह सब कुछ क्या व्यतिकर है ? राजा ने सब सैनिकों के सामने जहाँ से शुकराज का मिलाप हुआ था वहां से लेकर अदृश्य होने तक का सर्व वृत्तांत कह सुनाया। इस वृत्तांत को सुनकर आश्चर्य निमन्न हो सैनिक बोलने लगे कि महाराजा यह शुकराज आपपर जब इतना अत्यंत वत्सल रखता है तो वह आपको फिर भी अवश्य मिलेगा और आपके मनकी चिन्ता दूर करेगा। क्योंकि इस प्रकार का बात्सल्य रखने वाला ऐसी उपेक्षा करके कदापि नहीं जा सकता। आपके मनोगत संदेह को भी वही दूर करेगा। क्योंकि यह तोता किसी भी कारण से ज्ञानी मालूम होता हैं अतः ज्ञानी को शंका दूर करना यह कुछ बड़ी वात नहीं। अब आप यह सर्व चिन्ता छोडकर नगर में प्रधारकर उसे पवित्र करें, और आपका बहुमान करने वाले नागरिकों को अपने दर्शन देकर आनंदित करें।

राजा ने सैनिकों का समयोचित कथन मंजूर विया। हर्ष पैदा करने वाले मंगलकारी वाजित्रों का नाद आकाश को पूर्ण करने लगा। वहें महोत्सव पूवक राजा ने नगरमें प्रवेश किया। मृगध्वज राजा का आगमन सुनते ही चंद्रशेखर का मद इस प्रकार उतर गया जैसे कि गरुड को देख कर सर्प का गर्व उतर जाता है। उसने उस वक्त अपना स्वामीद्रोह छिपानेके लिये मृगध्वज राजा के पास भेट लेकर एक भाटको भेजा। भाट राजा के पास आकर प्रणाम कर के बोला—"हे महाराज। आप की प्रसन्नता के लिये चंद्रशेखर राजा ने मुझें आपके पास विशेष विचार झापित करने के लिये भेजा है। वह विशेष समाचार यह है कि आप किसी छलमेदी के छल से राज्य सूना छोड़ कर उसके पीछे चले गये थे। उसके वाद हमारे राजा चंद्रशेखर को यह वात मालूम होनेसे आपके नगर की रक्षा के लिए वे अपने सैन्य सहित नगर के वाहर पहरा देनेके आशय से ही आ रहे थे; तथापि ऐसे स्वरूप को न जानकर आपके सुभट लोगोंने सन्नद्भवद्ध होकर जैसे कोई शत्रु के साथ युद्ध करनेको तयार होता है वैसे तुमल युद्ध' शुरू कर दिया। महाराज! आपके किसी अन्य शतु से आप का राज्य पराभव न हो, मात्र इसी हेतु से रक्षा करने के लिये आये हुए हम लोगोने आप के इन सैनिकोंकी तरफ से कितने एक प्रहार भी सहन किये हैं। तथापि खामीका छार्य सुधारने के लिए कितनी एक सुसीवते भी सहन करनी ही पड़ती हैं। जैसे कि पिता के कार्य में पुत्र, गुरु के कार्य में शिष्य, पित के कार्य में स्त्री, और स्त्रामोके कार्य में सेवक, अपने प्राणों को भी तृण समान गिनता है। उस भाट के पूर्वोक्त भेद वचन सुन कर मृगध्वज राजा ने यद्यवि उसके वोलने में सत्यासत्य के निर्णय का भी संशय था तथापि चंद्रशेखर की दाक्षिण्यता से उस वक्त उसे सत्य हो मान लिया। दक्षता में, दाक्षिण्यता में, और गांभीर्यता में अग्रसर मृगध्वज राजा ने अपने पास आये हुए उस चंद्रशेखरराजा को कितना एक मान सन्मान भी

दिया। इसी में सज्जन पुरुषों की सज्जनता समाई है। इस के वाद लक्ष्मीत्रती कमलमाला को वड़े महोत्सव पूर्वक नगरप्रवेश कराया गया। मानो जिस प्रकार श्री कृष्ण लक्ष्मीको ही नगरमे खयं लाता हो, और जिस प्रकार अद्वितीय चंद्रकलाको महादेवजीने अपने भालस्थल पर स्थापन की उसी प्रकार कमलमाला को उचिनता पूर्वक अपने राजसिहासन पर अपने पास ही वैटाई। जैसे पुण्य ही पुत्रादिक की प्राप्ति का मुख्य कारण है और पुण्य ही संग्राम में राजा को जय की प्राप्ति कराता है, तथापि राजा ने सहायकारी निमित्त मानकर सैनिकों की कितनीक प्रशंसा की। एक दिन राजाको एक तापसने एक मंत्र लाकर दिया। राजाने भी वतलाई हुई विधि के अनुसार उस का जाप किया। उस मंत्र के प्रभावसे राजा की सब राणियों को एक एक पुत्र पैदा हुआ। क्योंकि ऐसे वहुत से कारण होते हैं कि, जिन से ऐसे कमों की सिद्धि हो सकती है। परंतु यद्यि राजा की वड़ी प्यारी थी तथापि पित्तपर द्रोह का विचार किया था इसीलिए उस पाप के कारण मात्र एक चंद्रवती राणी को ही पुत्र न हुआ।

एकदिन मध्य रात्रिके समय किचित् निद्रायमान कमलमाला महाराणीको किसी दिव्य प्रभावसे ही एक स्वप्न देख ने में आया। तदनंतर रानी जाग कर प्रातःकाल राजाके पास आकर कहने लगी कि–हे प्राणनाथ ! आज मध्य रात्रि के व्यतीत होनेपर किंचित् निद्रायमान अवस्था में मैंने एक स्वप्न देखा है और स्वप्नमें ऐसा देखने में आया है कि, 'जिस तपोवन में मेरे पिता श्रीगांगील नामा महर्षि हैं उसमें रहे हुए प्रासादमें हमने प्रयाणके समय जिनके अन्तिम दर्शन किये थे उन ही प्रथम-तीर्थपति प्रभु के मुझे दर्शन हुए, उसवक्त उन्होंने मुभसे कहा कि हे कल्याणी। अभी तो तृं इस नोते को लेजा और फिर किसी वक्त हम तुझे हंस देंगे। ऐसा कहकर प्रभुने मुझे हाथोहाथ सर्वां ग सुन्दर दिव्य वस्तुके समान देदिप्यमान एक तोता समर्पण किया। उन प्रभुके हाथका प्रसाद प्राप्त कर सारे जगत की मानो ऐश्चर्यता प्राप्त की हो इसप्रकार अपने आप को मानती हुई और अत्यन्त प्रसन्न होती हुई मैं आनंद पूर्वक जाग गई। अचित्य और अकस्मात् मिले हुये कल्पवृक्ष के फल के समान हे प्राणनाथ ! इस सुस्वप्रका क्या फल होगा ? रानी का इस प्रकार वचन सुनकर अमृतके समान मीठी वाणीसे राजा स्वप्नका फल इसप्रकार कहने लगा कि हे प्रिये! जिसतरह देव दर्शन अत्यन्त दुर्लभ होता है, वैसे ही ऐसे अत्युत्रुप्ट स्त्रप्त का देखना किसी भाग्योदय से ही प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य स्वप्न देखने से दिव्यरूप और दिव्य स्वभाव वालें चंद्र और सूर्य के समान उदय को प्राप्त होते हुए तुझे अनुक्रमसे दो पुत्र पैदा होंगे। पक्षी के कुलमें तोता उत्तम है और राजहंस भी अत्युत्तम है, इन दोनोंकी तुझे स्वप्नमें प्राप्ति हुई है इसिलए इस स्वप्न के प्रभाव से क्षत्रियकुल में सर्वोत्कर्प वाले हमें दो पुत्रों की प्राप्ति होगी। परमेश्वरने क्षेपने हाथसे तुझे प्रसन्नता पूर्वक स्वप्नमें प्रसाद समर्पण किया है इससे उनके समान ही प्रतापी पुत्रकी प्राप्ति होगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है । राजाके ऐसे वचन सुनकर सानंदवदना कमलमाला रानी हर्षित होकर राजाके वचनोंको हर्ष-पूर्वक स्वीकार करती है। उस रोज से कमलमाला राणी इस प्रकार गर्भको धारण करती है कि जैसे रत्नप्रभा पृथ्वी श्रेष्ट रत्नोंको धारण करती हैं और आकाश जैसे जगत् चक्षु सूर्यको धारण ,करता है। जिसप्रकार उत्तम रसके प्रयोगसे मेरुपर्वतकी पृथ्वीमें रहा हुआ कल्पवृक्ष का अंकुर प्रतितिन

वढ़ता है वैसे ही रानी का गर्भरत्न भी प्रतिदिन वृद्धि पाने लगा और उसके प्रभावसे उत्पन्न होनेवाले प्रशस्त धम संवंधी मनोरथों को राजा संपूर्ण सन्मान पूर्वक पूर्ण करने छगा। क्रमसे नव मास पूर्ण होनेपर जिस तरह पूर्व दिशा पुणिमांके रोज पूर्ण चंद्रको जन्म देती है वैसेही शुभ लग्न और मुहूर्तमें राणीने अत्युत्तम लक्षण युक्त पुत्र को जन्म दिया। राजा लोगों की यह एक मर्यादा ही होती है कि पटराणी के प्रथम पुत्र का जन्म-महोत्सव विशेषतासे करना । तद्नुसार कमलमाला राणी पटराणी होनेक कारण उसके इस बढे पुत्रका जन्म महोत्सव राजाने सर्वोत्कृष्ट ऋदिद्वारा किया। तीसरे दिन उस वालकके चंद्र सूर्य दर्शनका महोत्सव भी अति उमंग से किया गया। एवं छठे दिन रात्रि-जागरण महोत्सव भी बड़े ठाटमाट के साथ मनाया गया। तोतेकी प्राप्ति का स्वप्न आने से ही पुत्रकी प्राप्ति हुई है, इसलिए स्वप्नके अनुसार राजाने उस पुत्रका नाम शुकराज रक्खा। स्नेह पूर्वक उस वालक शुकराजको स्तन्य पान कराना, खिलाना, इसाना, स्नान कराना, प्रेम करना, इस प्रकार पांच धाय माताओं से पालित पोषित होता हुवा इस प्रकार वृद्धिको प्राप्त होने लगा जैसे कि पांच समितियोंसे संयमकी बृद्धि होती हैं। उस बालककी तमाम कीडायें माता पिता आदि सज्जन वर्गको भानंद दायक होने लगी। उस बचे का तुतलाकर बोलना सचमुच ही एक शोभा रूप हर्षका स्थान था। वस्त्र आदिका पहनना माता पिताके चित्तको आकर्षण करने लगा। इत्यादिक समस्त कृत्य माता पिताके हर्पको दिन दूना और रात चौगुणा वढ़ाने छगे। अव वह राजकुमार सर्व प्रकारके छाछन पाछनके संयोगों में वृद्धि पाता हुआ पांच वर्षका हुआ। उस पुण्य-प्रकर्ष वाले कुमारका भाग्य प्रनाप साक्षात् इंद्रके पुत्रके समान मालूम होता था। वह वालक होनेपर भी उसके बचनकी चातुर्यता और वाणीकी माधुर्यता इस प्रकार मनोज्ञ थी कि प्रौढ़ पुरुषोंके मनका हरण करती थी। वह वचवनसे ही अपने वचन माधुर्य आदि अनेक गुणोसे सज्जन जनोंको अपनी तरफ आकर्षित करने छगा। अर्थात् वह अपने गुणोंसे समस्त राज्य कुलके दिलमे प्रवेश कर चुका था।

एकदिन वसंत ऋतु में पुष्पों की सुगंधी से सुगंधित और फूल फलसे अति रमणीय वनकी शोभा देखनेके लिए राजा अपनी कमलमाला महारानी और वालक कुमारको साथ लेकर नगरसे वाहर आ उसी आझ बृक्षके नीचे वैटा कि जहां पूर्वोक्त घटना घटी थी । उस वक्त राजाको पूर्वकी समस्त घटना याद आ जानेसे प्रसन्न होकर महाराणीसे कहने लगा कि, हे प्रिये ! यह वही आझ बृक्ष है कि जिसके नीचे में वसंत ऋतुमें आकर वैटा था और तोतेकी वाणीसे तेरा खरूप सुनकर अति वेगसे उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ में तेरे पिताके आश्रम तक जा पहुचा था। वहांपर तेरे साथ लग्न होनेसे मेंने अपने आपको छतार्थ किया। यह तमाम बृत्तांत अपने पिता मृगध्वज राजाकी गोदमें वैटा हुआ शुकराज कुमार सुन रहा था। यह बृत्तांत सुनते ही शुकराजकुमार चैतन्यता र्राहत होकर इसप्रेकार जमीन पर घुलक पड़ा कि जैसे अधकटे वृक्षकी शाखा किसी पवन वेगसे गिर पड़ती है। यह देखकर अत्यन्त व्याकुलता और घवराहटको प्राप्त हुए उस वालकके माता पिता कोलाहल करने लगे, इससे तमाम राजवर्गीय लोक वहां पर एकदम आ पहुंचे और आश्रम पूर्वक कहने लगे हा ! हा ! अरे ! यह क्या हुआ ? इस बनावसे तमाम लोक आकुल व्याकुल हो उटे,

क्योंकि जनताके स्वामीके सुख दु:खके साथ ही सामान्य जनोंका दु:ख सुख घनिए संबंध रखता है। चतुर पुरुषों द्वारा चंदनादिके शीतल उपचार करनेसे थोडे समय गाद उस वालक शुक्रराज क्रमारको चैतन्यता प्राप्त हुई । चैतन्य आनेसे कुमारके चञ्च विकसित कमलके समान खुले परन्तु खेदकी वात है कि कुमारकी घाचा न खुली। कुमार चारो तरफ देखता है परन्तु बोल नहीं सकता। छन्नस्थावस्था में तीर्थंकर के समान मौनधारी कुमार बुलाने पर भी बोल नहीं सकता। यह अवस्था देखकर वहुतसे लोगोंने यह विचार किया कि इस रूप लावण्य युक्त कुमारको किसी दैवादिकने छल लिया था। परन्तु दुःख इसी वानका है कि किसी दुए कर्मके प्रभावसे इसकी जवान वंद् हो गई। ऐसे बोछते हुए उसके माता विना आदि संवंधी छोग महा चिंतामें निमन्न हो उसे शोब्र ही राजद्रवार मे छे गये । वहां जाकर अनेक प्रकारके उपाय कराये परन्तु जिसप्रकार दुए पुरुपकी दुएता दूर करनेके लिए बहोतसे किये हुए उपकार निष्फल होते हैं बैसे ही अन्तमे सर्व प्रकारके उपचार व्यर्थ हुए । कुमारकी यह अवस्था करीव छह महिने तक चली पर इतने अंतरमें उसने एक अक्षर मात्र भी उचारण नहीं किया। पवं कोई भी मनुष्य उसके मौनका मूल कारण न जान सका। चंद्रमा कलंकित है, सूर्य तेजस्वी है, आकाश शून्य, वायु चलस्वभावी, चिन्तामणि पाषाण, कल्पवृक्ष काष्ट पृथ्वी रज (धूल), समुद्र खारा, मेघ काला, अग्नि दाहक, जल नीच गति-गामी, मेरु सुवर्णका होनेपर भी कठोर कपूर सुवानित परन्तु अस्थिर ( उडजाने वाला ), कस्तृरी भी श्याम, सज्जन धन रहित, लक्ष्मोवान् कृपण तथा मूर्ख, और राजा लालची, इसी प्रकार वाम विधिने सर्व गुण संपन्न इस वालक राजकुमारको भी गूंगा वनाया। हा! कैसी खेदकी वात है की रत्न समान सव वस्तुओं को विधानाने एक एक अवगुण लगाकर कलंकित करदिया। बढ़े भाग्यशाली पुरुपोंकी दुर्दशा किस सज्जनके मनमें न खटके। अतः उस समय वहांपर एकत्रित हुए सर्व नागरिक छोग अत्यन्त खेद करने छगे । दैवयोगसे इसी समय कीडारसके सागर समान और जगत् जनोंके नेत्रोंको आनन्द कारी कौमुदी महोत्सव यानी शरद् पूर्णिमाके चंद्रमाके महोत्सव का दिन उपस्थित हुआ। उस समय भी राजा अवने सर्व नागरिकोंके साथ और कमलमाला महाराणी एवं शुकराज कुमार सिहत वाह्योद्यानमें आकर उसी आम्र वृक्षके नोचे वैठा। पहिली वात याद आनेसे राजा खिन्न चित्त हो रानीसे कहने छगा "हे देवि ! जिस प्रकार विष वृक्ष सर्वथा त्याज्य हे वैसे ही हमारे इस शुकराज पुत्र रत्नको ऐसा अत्यन्त विषम दु:ख इस आम्रवृक्षसे ही उत्पन्न हुआ है। अतः यह वृक्ष भी सर्वथा त्याज्य है"। राजा इतना बोलकर जव उस वृक्षको छोड़ दूसरे स्थानपर जानेके लिए तैयार होता है इतनेमें ही अकस्मात उसी आम्रवृक्ष के नीचे अत्यन्त आनंदकारक देवदुंदुभी का नाद होने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा पूछ्ने लगा कि यह दैविक शब्द कहांसे पैदा हुआ ? तव किसी एक मनुष्य ने आकर कहा कि महाराज ! यहांपर श्रीदत्त नामा एक मुनिराज तपश्चर्या करते थे उन्हें इसवक्त केवलज्ञान प्राप्त हुआ है । अतः देवता लोक अपने दैविक वाजित्रों द्वारा उनका महोत्सव करते हैं। इतना सुनकर राजा प्रसन्नवित्त होकर बोळा कि हमारे इस पुत्र रत्नके मौनका कारण वे केवली भगवान् ही कह सकेंगे। इसलिए हमें भी अब उनके पास जाना चाहिए ऐसा कहकर राजा परिवार सिहत मुनि के पास जाने लगा। वहां जाकर वंदनादिक पर्युपासना कर केवली भग-

वान के सन्मुख बैठा। उस समय केवलज्ञानी महात्मा ने हो शनाशिनी अमृतसमान देशना दी। देखना के अंतमें विनयपूर्वक राजा पूछने लगा कि हे भगवान्! इसी शुकराज कुमारकी वाचा बंद क्यों हुई ? केवलज्ञानधारी महात्मा ने उत्तर दिया कि "यह वालक अभी बोलेगा"। अमृत के समान केवलज्ञानी का वचन सुनकर प्रसन्नता पूर्वक राजा बोला कि प्रभो! यदि कुमार वोलने लगे तो इससे अधिक हमें क्या चाहिए ? केवलीभगवान् वोले कि "है शुकराज! इन सबके देखते हुए तूं हमें वंदनादिक क्यों नहीं करता ? इतना सुनते ही शुकराज ने उठकर सर्वजनसमक्ष केवलीभगवान् को उचार पूर्वक खमासमण देकर विधिपूर्वक वंदन किया। यह महा चमत्कार देख राजा आदि विकत होकर बोलने लगे कि, सचमुच ही इन महामुनिराजकी महिमा प्रगट देखी, वयों कि जिसे सैकड़ों पुरुषों द्वारा मंत्रतंत्रादिक से भी वुलाने के लिए शक्तिमान न हुये उस इस शुकराजकुमार की मुनिराज के वाक्यामृत से ही वाचा खुल गई। यहांपर चमत्कारिक बनाव देखकर मुग्ध वने हुए मनुष्यों के वीच राजा सार्ध्यय पूछने लगा कि स्वामिन यह क्या वृत्तांत है ? केवलीभगवान् वोले कि इस वालक के मौन धारन करने में मुख्य कारण पूर्व जन्म का ही है। उसे हे भव्यजनो! सावधान होकर सुनो,—

### शुकराज के पूर्व भव का वृत्तान्त।

मलय नामक देशमें पहले एक भिंदलपुर नामक नगर था। वहां पर आध्यर्यकारी चरित्रवान् जितारी नामा राजा राज्य करताःथा। वह राजा इसप्रकार का दानवीर एवं युद्धवीर था कि जिसने तमाम याचकों को अलं-कार सहित और सर्व शत्रुओं को अलंकार रहित किया था। चातुर्य, औदार्य, और शौर्यादिक गुणों का तो वह स्थान ही था। वह एक रोज अपने सिंहासन पर वैठा था उस समय छडीदार ने आकर विनती की-हे महारा-जेन्द्र! विजयदेव नामक राजा का दूत|आवको मिलकर कुछ वात करने के लिए आकर दरवाजेपर खड़ा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो वह दरवारमें आवे। राजाने द्वारपाल को आज्ञा दी कि उसे सत्वर यहां ले आओ। उसवक्त कृत्याकृत्य को जाननेवाला वह दूत राजाके पास आकर विनयपूर्वक नमस्कार कर कहने लगा कि महाराज ! साक्षात् देवलोक समान देवपुर नगर मे विजयदेव नामा राजा राज्य करता है कि जो इस समय वासुदेव के समान ही पराक्रमी है। उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त प्रीतिमित नामा सती महाराणी ने जैसे राजनीति से शाम, दाम, भेद और दंड ये चार उपाय पैदा होते हैं त्योंही चार पुत्रों को जन्म दिये वाद हंसनी के समान हंसी नामा एक कन्यारत्न को जन्म दिया है। यह नीति ही है कि, जो वस्तु अल्प होती है वह अतिशय प्रिय लगती है। वैसे ही कई पुत्रोंपर यह एक पुत्री होने के कारण मातापिता को अत्यंत प्रिय है। वह हंसी वाल्यावस्था को त्याग-कर जब आठ वर्ष की हुई उस समय प्रीतिमित महारानी ने एक दूसरी सारसी नामक कन्या को जनम दिया कि जो साक्षात् जलाशय को शोमायमान करनेवाली सचमुच दूसरी सारसी के समान ही है। पृथ्वी में जो जो सार और निर्मल पदार्थ थे मानो उन्हीं से विधाता ने उनका निर्माण किया हो और जिन्हें किसी की उपमा ही न दी जा सके ऐसी उन दोनों कन्याओं में परस्पर अछौकिक प्रीति है। कामरूप हस्ति को कीडावन के समान यौवनवती होनेपर भी हंसी ने अपनी लघुवहिन सारसी के वियोग के भय से अभीतक भी अपना विवाह

करना कबूल नहीं किया। अंत में सारसी भी यौवनायस्था के सममुख आ पहुची। उस वक्त दोनों युवती वहिनों ने प्रीति पूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि हमसे परस्पर एक दूसरेका वियोग न सहा जायगा इसलिए दोनों का एकही वर के साथ विवाह होना उचित है। उन दोनो को प्रतिज्ञा किये वाद मातापिता ने उनके मनोज्ञ वर प्राप्त कराने के लिये ही वहांपर यथाविधि खयंवर मंडप की रचना की है। मंडप में इस प्रकार की अलौकिक मञ्च रचना करने में आई है जिसका वर्णन करने के छिए वड़े बड़े किव भी विचार में हूव जाते हैं । प्रमाण में इतना ही कहना वस है कि वहांपर आपके समान अन्य भी वहुत से राजा आवेंगे । तद्र्थ वहांपर घास एवं धान्य के ऐसे वडे वडे पुंज सुशोभित किये हैं कि, जिनके सामने वडे वडे पवत मात कर दिये गये हैं। अंग,वंग, किरग, आंध्र, जालंधर, माग्वाड, लाट, भोट, महाभोट, मेद्पाट ( मेवाड) विराट, गौड, चौड, मराटा, कुरु, गुजराथ, आभीर, काण्मीर, गोयल, पंचाल, मालव, हुणु, चीन, महाचीन कच्छ, वच्छ. कर्नाटक, कुंकण, नेपाल, कान्य-कुञ्ज, कुंतल, मगध, नैपध,विटर्भ, सिंध, द्रावङ, इत्यादिक वहुतसे देशोंके राजा वहांपर आनेवाले हैं। इसिलए हमारे खामी ने आप ( मलयदेश के महाराजा ) को निमंत्रण करने के लिए मुझे मेजा है। इसलिए आप वहां पधारकर खंयंवर की शोभा बढ़ायेंगे ऐसी आशा है।" दूतके पूर्वोक्त वाक्य सुनते ही राजा का चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ,परंतु विचार करते हुए वहां जाने पर स्वयंवर मे एकत्रित हुए वहुत से राजाओं के वीच वे मुझे पसंद करगी या अन्य को । इस तरह के कन्याओं की प्राप्ति अप्राप्ति सम्बन्धी आशा और संशयरूप विचारों में राजा का मन दोलायमान होने लगा । अंत में राजा इस विचार पर आया कि आमंत्रण के अनुसार मुझे वहां जाना ही चाहिए। खयंवर में जाने को तैयार हो पक्षियों के शुभ शकुन पूर्वक उत्साह के साथ प्रयाण कर राजा देवपुर नगर में जा पहुचा । आमन्त्रण के अनुसार दृसरे राजा भी वहांपर वहुतसे आ पहुचे थे। वहां के विजयदेव राजा ने उन सवको वहुमान पूर्वक नगर में प्रवेश कराया। निर्धारित दिन आनेपर अत्यादर सहित यथायोग्य अंचे मंचकों पर सव राजाओं ने अपने आसन अंगीकार कर देव सभा के समान म्वयम्बर मंडप को शोभायुक्त किया। तदनन्तर स्नानपूर्वक शुभ चंदनादिक से अङ्गविलेपन कर शुचिवस्त्रों से विभूपित हो सरखती और लक्ष्मी के समान हंसी और सारसी दोनों विह्नें पालखी में वैठकर खयम्बर मंडप में आ विराजी। उस समय जिस-प्रकार एक अत्युत्तम विक्रीय वस्तु को देखकर बहुत से ब्राहको की द्रष्टि और मन आकर्षित होता है उसी-प्रकार उन रूप लावण्यपूर्ण कन्याओं को देख तमाम राजाओं की दृष्टि और मन आकर्षित होने लगा । वे एक दूसरे से वढ़कर अपने मन और दूष्टि को दौड़ाने छगे। एवं कामविवश हो विविधि प्रकार की चेष्टाएं नेथां अपने स्वभावपूर्वक आशय जनाने के कार्य में लगगये। ठीक इसी समय वरमाला हाथ में लेकर दोनों कन्यायें खयंचरमंडए के मध्यगत-भाग में आकर खड़ी हो गई। सुवर्ण छड़ी को धारण करनेवाली कुलम-हत्तरा प्रथम से ही सर्व वृत्तांत को जामती थी इसिलए सर्व राजवर्गियों का वर्णन करती हुई कन्याओं को विदित करने लगी कि, 'हे सखी यह सर्व राजाओं का राजा राजगृही का खामी है। शत्रुके सुख को ध्वंस करने के कार्य में अत्यंत कुशल कौशल्य देशमें आई हुई कौशला का राजा है। खयंवरमंडप की शोभा का प्रका-शक यह गुर्जर देश का राजा है। सदा सौम्य और मनोहर ऋद्धि प्रापक यह किंटंग देश का राजा है। जिसकीं

**लंक्ष्मी का भी कुंछ पार नहीं ऐसा यह मालव देश का राजा है। प्रजा पालने में द्**यालु, यह नेपाल भृपाख रा जिसके स्थूल गुणों का वर्णन करने में भी कोई समर्थ नहीं है ऐसा यह कुरु देशका नरेश है। शत्र की शोभा का निपेध करनेवाला यह नैषध का नृपाल है। यशहूप सुगन्धी को वृद्धि करनेवाला यह मलय देश का नरेश है" इसप्रकार सखियों द्वारा-नाम उच्चारपूर्वक राजमंडल की पहिचान कराने से जिस तरह इन्दुमती ने अज राजा को हो बरमाला डाली थी वैसेही हंसी और कारसी कन्याओं ने जितारी राजा के ही कंठ में वरमाला आरो-पण की इससमय लालचीपन, औत्सुक्यता, संशय, हर्प, आनन्द, विवाद, लज्जा, पश्चाताप, ईर्वा प्रमुख गुण-अवगुण से अन्य सब राजा व्याप्त होगये। ऐसे खयम्बर में कई राजा अपने आगमन को कई अपने आग्य को, और कई अपने अवतार को धिकारने छगे। जितारी राजा का महोत्सव और दान सन्मान पूर्वक श्रुम मुहर्त में लग्नसभारभ हुआ। भाग्य बिना मनोवांच्छित की प्राप्ति नहीं होतो, इस वात का निश्चय होनेपर भी कितनेक पराक्रमी राजा आशारहित उदास बन गये। कितने हो राजा ईर्षा और द्वेप धारणकर जितारी राजा को मार डालने तकके कुरिसत कार्य में प्रवृत्त होने लगे। परन्तु उस यथार्थ नामवाले जितारी राजा का चढता पुण्य होने के कारण कोई भी वालवांका न कर सका। रित प्रीति सहित कामदेव के रूप को जीतनेवाला जितारी राजा उस समय अपने शत्रुक्षप वने हुए सर्व राजमंडलके गर्व को चूर्ण करता हुआ अपनो दोनों स्त्रियो सहित निर्विद्यतापूर्वक खराजधानी में जा पहुंचा । तदनन्तर वडे आडम्बर सहित अपनी दोनों राणियों को समहोत्सव नगर प्रवेश कराकर अपनी दोनों आंखों के समान समभकर उनके साथ सुख से समय व्यतीत करने लगा। इसी राणी प्रकृति से सदैव सरल खभावी थी । परन्तु सारसी राणी राजा को प्रसन्न करने के लिए बोच में प्रसंगोपात कुछ कुछ कपट भो करतो थी । यद्यपि वह अपने पति को प्रसन्न करने के लिए ही कपट सेवन करती थी तथापि उसने स्त्रीगोत्र कर्म का दूढ़तया बंधन किया। हंसी ने अपने सरल समाव से स्त्रीगोत्र विच्छेद कर डाला इतना ही नहीं परंतु वह राजा के भी अत्यन्त मानने योग्य हो गई। अहो ! आश्चर्य की वात हैं कि, इस छोटा बहिन ने अपनी मूर्खता से व्यर्थ ही अपनी आतमा को कपट करने से नीचगति गामी बनाया।

पक दिन राजा अपनो दोनों ख्रियों सिंहत राजमहरू में गवाक्ष के पास वैठा था इस समय उसने नगर से वाहर मनुष्यों के वहे समुदाय को जाते देखा उसी वक्त एक नौकर को बुलाकर उसका कारण जानने की आज्ञा की। नौकर शोध ही बाहर गया और कुछ देर वाद आकर वोला-'महाराज! शंखपुरी नगरोसे एक वडा संघ आया है और वह सिद्धाचल तीर्थ की यात्रा करने के लिए जाता है। अपने नगर के वाहर आज उस संघ ने पड़ाव किया है"। यह बात सुनकर बड़े कौतुक से राजा संघ के पड़ाव में गया और वहां रहे हुए श्रीश्रुतसागर सूरि को राजा ने वंदन किया। सरलाशयवाला राजा आचार्य महाराज से पूछने लगा कि यह सिद्धाचल कौन-सां तीर्थ है? और उस तीर्थ का क्या महात्म्य हैं? श्रीरास्त्रव लिधके पात्र वे आचार्य महाराज बोले कि,राजन! इस लोक में धर्म से ही सब इप सिद्ध प्राप्त होतो है। और इस विश्व में धर्म ही एक सार भूत है। नाम धर्म तो दुनिया में बहुत ही हैं, परंतु अईत् प्रणीत धर्म ही अत्यन्त श्रेयस्कर है। क्योंकि सम्यक्त्व (सद्धर्मश्रदा) ही

उसका मूल है, जिसके विना प्राणी जो कुछ तप, जप, वत, कष्टानुष्टानादिक करता है, वह सब वंध्य वृक्ष के समान व्यथ हैं। वह सम्यक्त्व भी तीन तत्व सद्हणाह्नप है। वे तीन तत्व-देव, गुरू, और धर्म शुद्ध तत्वरूप हैं। उन तीनों तत्वोंमें भी प्रथम देवतत्व अरिहंत को समफना चाहिए, अरिहन्त देव में भी प्रथम अरिहन्त श्री युगादिदेव ( ऋपभदेव ) हैं। अत्यंत महिमावन्त ये देव जिस तीर्थपर विराजते हैं वह सिद्धाचल नामा तीर्थ भी महाप्रभाविक है। यह विमलाचल नामा तीर्थ तमाम नीर्थों में मुख्य है; ऐसा सव तीर्थकरों ने कथन किया है। इस नीर्थ के नाम भी जुदे जुदे कार्यों के भेद से इक्रांस कहे जाते हैं। जैसे कि, १ सिद्ध क्षेत्रकृट, २ तीर्थराज, ३ मरुदेवीकृट, ४ भगीरथकृट, ५ विमलाचलकृट, ६ वाहुवलीकृट, ७ सहस्रकमलकृट, ८ तालध्वजकृट, ६ कदम्ब-गिरिकृट, १० दशशतपत्रकृट, ११ नागाधिराजकृट, १२ अष्टोत्तरशतकृट, १३ सहस्रपत्रकृट, १४ ढंककृट, १५ छो-हित्यकृट, १६ कपर्दिनिवासकृट, १७ सिन्धिशेखरकृट, १८ पुंडरिक, १६ मुक्तिनिलयकृट, २० सिन्धिपर्वतकृट, १ शत्रुंजयकूर । इसप्रकार के इक्षीस नाम कितनेएक मनुष्यकृत, कितनेएक देवकृत, और कितनेएक ऋषिकृत मिल कर इस अवसर्पिणी में हुए हैं। गत अवसर्पिणी में भी इसीप्रकार दूसरे इक्कोस नाम हुए थे और आगामी अव-सर्पिणीमें भी प्रकारांतरसे ऐसे ही नूतन इकीस नाम इस पर्वतके होंगे। इस वर्तमान अवसर्पिणी मे जो इकीस नाम आपके समक्ष कहे उनमें से शत्रुंजय जो इक्षीसवां नाम आया है वह तेरे आगामी भवसे तेरेसे ही प्रसिद्ध होगा। इसप्रकार भी हमने ज्ञानी महात्मा के पास सुना हुवा है। सुश्रमा खामी के रचे हुए महाकत्प नामक श्रन्थमें इस तीथ के अप्रोत्तरशत (एक सो आठ) नाम भी सुने हैं, और वे इसप्रकार हैं। १ विमलाचल, २ देव-पर्वत, ३ सिक्किक्षेत्र, ४ महाचल, ५ शत्रुंजय, ६ पुंडरिक, ७ पुण्यराशि, ८ शिवपद, ६ सुभद्र, १० पर्वतेन्द्र, ११ द्रद्शक्ति, १२ अकर्मक, १३ महापद्म, १४ पुष्पदंत, १५ शाश्वतपर्वत, १६ सर्वकामद, १७ मुक्तिगृह, १८ महातीर्थ, १६ पृथ्वीपीठ, २० प्रभुपद, २१ पातालमूल, २२ कैलासपर्वत, २४ क्षितिमण्डल, २४ रैवतगिरि, २५ महागिरि, २६ं श्रीपदगिरि, २७ इन्द्रप्रक्राश, २८ महापर्वत, २६ मुक्तिनिलय, ३० महानद, ३१ कर्मसूदन, ३२ अकलंक, ३३ ३३ सुंदर्य, ३६ विभासन, ३५ अमरकेतु, ३६ महाकर्मस्रदन, ३७ महोदय, ३८ राजराजेश्वर, ३६ ढींक, ४० मालवतोय, ४१ सुरगिरि, ४२ आनन्दमन्दिर, ४३ महाजस, ४४ विजयभद्र, ४५ अनन्तशक्ति, ४६ विजयानन्द ४७ महाशैल, ४ भद्रंकर, ४६ अजरामर, ५० महापीठ, ५१ सुदर्शन, ५२ अर्चगिरि, ५३ तालध्यज, ५४ खेमं-कर, ५५ अनन्तगुणाकर, ५६ शिवंकर, ५७ केवलदायक, ५८ कर्मक्षय, ५६ ज्योतिस्वरूप. ६० हिमगिरि, ६१ नागा-धिराज, ६२ अचल, ६३ अभिनन्द, ६४ खर्ण, ६५ परमश्रम, ६६ महेंद्रध्वज, ६७ विश्वाधीश, ६८ कादम्वक, र्<del>ट ६ महीधर, ७० हस्तगिरि, ७१ प्रियंकर, ७२ दुखहर, ७३ जयानन्द, ७४ आनन्दधर, ७५ जसोदर, ७६ सह-</del> स्रकमल, ७७ विश्वप्रभावक, ७८ तमोकन्द, ७६ विशालगिरि, ८० हरिप्रिय, ८१ सुरकांत, ८२ पुन्यकेस, ८३ विजय, ८४ त्रिभुवनपति, ८५ वैजयन्त, ८६ जयन्त, ८७ सर्वार्थसिन्न, ८८ भवतारण, ८६ प्रियंकर, ६० पुरु-पोत्तम, ६१ कयम्बू, ६२ लोहिताक्ष, ६३ मणिकांत, ६४ प्रत्यक्ष, ६५ असीविहार, ६६ गुणकन्द, ६७ गजचन्द्र, ६८ जगतरणी, ६६ अनन्तगुणावार, १०० नगश्रेष्ठ, १०१ सहैजानन्द, १०२ सुमति, १०३ अभय, १०४ भन्य-गिरि, १०५ सिद्धरोखर, १०६ अनन्तरलेस, १०७ श्रेष्टगिरि, १०८ सिद्धावल ।

इस अवसर्पिणी में पहले चार तीर्थंकरों ( ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ और अभिनन्दन खामी ) के समवसरण इस तीर्थंपर हुए हैं। एवं अठारह तींर्थंकरों (सुमितनाथ, पद्मप्रम, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रम, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, अयांस, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मिलनाथ, मुनिसुव्रत, निमनाथ, पार्थ्वनाथ, महावीरस्वामी ) के समवसरण भी यहां होनेवाले हैं। एक नेमनाथ विना इस चोवीसी के अन्य सब तीर्थंकर इस तीर्थ पर समवसरेंगे। इस तीर्थपर अनन्त मुनि सिद्धिपद को प्राप्त हुए हैं इसीलिये इस तीर्थ का नाम सिद्धिक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ है। सब जगत् के लोक जिनकी पूजा करते हैं ऐसे तीर्थंकर भी इस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा करते हैं एवं महाविदेहक्षेत्र के मनुष्य भी इस तीर्थ की निरन्तर चाहना करते हैं। यह तीर्थ प्रायः शाश्वता ही है। दूसरे तीर्थोपर जो तप जप दानादिक तथा पूजा स्नात्रादिक करने-पर फल की प्राप्ति होती है उससे इस तीथपर तप, जप, दानादिक किये हुए धर्मकृत्य का फल अनन्तगुणा अधिक होता है। कहा भी है कि—

पर्नेगमसहस्रं च ध्यानारुक्षमभित्रहात्। दुष्कर्भ क्षीयते मार्गे सागरोपम संभीतम् ॥ १ ॥ शक्तुंजये जिने दृष्टे दुर्गतिद्वितीयं क्षिपेत्। सागराणां सहस्रं च पूजास्नात्रविधानतः ॥ २ ॥

"अपने घरमें वैठा हुआ भी यदि शत्रुंजय का ध्यान करे तो एकहजार पत्योपम के पाप दूर होते हैं, और तीर्थ यात्रा न हो तबतक अमुक वस्तु न खाना ऐसा कुछ भी अभिग्रह धारण करे तो एकलाख पत्योपम के पाप नए होते हैं। दुएकर्म निकाचित हो तथापि शुभ भाव से क्षय कर सकता है। एवं यात्रा करने के लिए अपने घर से निकले तो एक सागरोपम के पापको दूर करता हैं। तीर्थ पर चढ़कर मृलनायक के दर्शन करे तो उसके दो भव के पाप क्षय होते हैं। यदि तीर्थनायक की पूजा तथा स्नात्र करे तो एकहजार सागरोपमके पाप कर्म क्षय किए जा सकते हैं! इस तीर्थ की यात्रा करने के लिए एक एक कदम तीर्थ के सन्मुख जावे वह एक एक कदम पर एक एक हजार भवकोटि के पाप से मुक्त होता है। अन्य स्थानपर पूर्व करोड़ वर्ष तक किया करने से जिस शुभ फल की प्राप्ति होती है वह फल इस तीर्थ पर निर्मल भाव द्वारा धर्मकेत्य करनेपर अंतर्मृहत में जाप्त किया जा सकता है। कहा है कि;—

जं कोडिए पुण्णं कामिअआहारभोइआएउं। तं लहइ तिथ्थपुण्णं एगो वासेण सत्तुंजे॥ १॥

अपने घर बैठे इच्छित आहार भोजन कराने से कोड़ बार स्वामिवात्सत्य करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है | उतना पुण्य शर्वुंजय तीर्थ पर एक उपवास करने से होता है ।

् , जंकिंचि नाम तिथ्थं सम्मे पायाले माणुसे लोए । . . . . . . तं सन्वमेवदिङं पुंडरिए वंदिए संते ॥ २ ॥ . . . . .

जितने नामांकित तीर्थ, खर्ग, पाताल और मनुष्यलोक में हैं, उन सबके दर्शन करने की अपेक्षा एक सिद्धाचल की यात्रा करे तो सर्व तीर्थों की यात्रा का फल पा सकता है।

पिंडलामंते संघे दिइमदिष्ठेय साहू सत्तुंजे।

कोडि गुणंच अविहे, दिक्हे णंतगुणं होई ॥ ३ ॥

शत्रुंजय तीर्थपर श्री संघ का खामिवात्सत्य कर जिमावे तो मुनि के दर्शन का फल होता है, मुनि को दान देने से तीर्थयात्रा का फल मिलता है; तीर्थनायक के दर्शन किये पहले भी श्री संघ को जिमाने से कोड़ गुणा फल होता है और यदि तीर्थ की यात्रा करके जिमावे तो अनन्त गुणा फल प्राप्त होता है।

नवकारसीहए पुरिमहेगासणं च आयामं । पुंडरियं समरंतो फलकंखीकुणइ अभत्तर्ठं ॥ ४ ॥

नवकारसी, पोरिसी, पुरीमढ़, एकासना, आयंविल, उपवास, प्रमुख तप करते हुये यदि अपने घर वैठा हुआ भी तीर्थ का स्मरण करे तो,—

> छ्ठुन्दसमदुवालसाण मासद्धमास्खमणाण । तिगरणसुद्धीलहइ सन्तुंजे संभरंतोल ॥ ५ ॥

नवकारसी से छहुका, पोरिसी से अहम का, पुरीमढ से चार उपवास का, एकासनसे छह उपवास का, आंविटसे पन्द्रह उपवास का और एक उपवास से मासक्षपण (महीनेके उपवास) का फल प्राप्त होता है। यानी पूर्वीक तप करके घर बैटे भी—''शत्रुंजयाय नमः" इस पद का जाप करे तो पूर्वीक गाथा में वतलाया हुआ फल मिलता है।

न वित्तं सुवण्णभूमि भूसणदाणेण अन्न तिथ्यसु । जं पावइ पुण्णफलं पूआनमणेण सत्तुंजे॥ दै॥

एक शत्रुंजय तीर्थपर मूलनायक की स्नात्र पूजा नमस्कार करने पर जो पुण्य उत्पन्न होता है सो पुण्य अन्य तीर्थोपर सुवर्णभूमि तथा आभूपण का दान करने पर भी प्राप्त नहीं होता !

> धुवे परुखुववासे माम्हलमणं कपुर धुवंमि। किचयमासरुखवणं साहु पडिलाभीए लहह ॥ ७॥

्रिस्त तीर्थपर धूप पूजा करे ती पंद्रह उपवास का फल मिलता है, यदि कपूर का धूप करे तो मासक्षपण का फल होता है और यदि एक भी साधु को अन्नदान दे तो कितने एक महीनों के उपवास का फल मिलता है।

यद्यपि पानी के स्थान बहुत ही हैं तथापि सबसे अधिक समुद्र ही हैं वैसेही अन्य सब छघु तीर्थ है परंतु सबसे अधिक तीर्थ श्री सिव्हिक्षेत्र ही हैं। जिसने ऐसे तीर्थ की यात्रा करके स्वार्थ सिद्धि नहीं की ऐसे मनुष्य के मनुष्यजनम से क्या फायदा ? अधिक जीने से क्या ? धनप्राप्ति से क्या ? और वेड़े कुटुम्ब से क्या ? कुछ लाभ नहीं । जिस मनुष्य ने इस पवित्र तीर्थ की यात्रा न की उसे जनमें हुये को भी गर्भावास में ही समफ्रना चाहिये, उस का जीना भी नहीं जीने के बराबर और विशेष जानकार होने पर भी उसे अनजान ही समफ्रना चाहिये। दान, शील, तप, कष्टानुष्टान ये सर्व कष्टसाध्य हैं अतः वने उतने प्रमाण में करने योग्य हैं तथापि सुख पूर्वक सुसाध्य ऐसी इस तीर्थ की यात्रा तो आदरपूर्वक अवश्य ही करनी चाहिये। संसारी प्राणियों में वही मनुष्य प्रशंसनीय है और माननीय भी वही है कि जिसने पैदल चलकर सिद्धिन्न की छहरी पालते हुये सात यात्रा की हो। पूर्वाचर्यों ने भी कहा है कि—

हर्हेणं भवेणं अप्पाणएणं तु स्वजत्ताओ । जोकुणइसन्तुंजे सो तहयभवे लहह सिद्धि ॥ ९ ॥

जो शत्रुंजय तीर्थ की चोविहार सात छट्ट करके सात बार यात्रा करता है वह प्राणी निश्चय से तीसरे भव में सिद्धि पद को प्राप्त करता है।

इस प्रकार भद्रकत्वादि गुणयुक्त उन गुरु की वाणी से जिस तरह वृष्टि पड़ने से काली मिट्टी द्रवित हो हो जाती है वैसे ही उस जितारी राजा का हृदय कोमल होगया। जगत् मित्र सदूश उन केवलक्षानी गुरु ने अपनी अमोघ वाणी के द्वारा लघुकर्मी जितारी राजा को उस वक्त सम्यकत्व युक्त बना या। जितारी राजा के अंत:करण पर गुरु की अमोघ वाणी का यहां तक शुभ परिणाम हुआ कि उसने तत्काल ही तीर्थयात्रा करने की अभिरुचि उत्पन्न होने से अपने प्रधानादिक को बुला कर आज्ञा की कि हाल तुरन्त हो यात्रार्थ जाने का सामग्री तैयार करो । इतना ही नहीं विवक्त उसने इस प्रकार का अत्युत्र उत्कृष्ट अभिग्रह धारण किया कि जब तक उस तीर्थ की यात्रा पैदल चलकर न कर सकूं वहां तक मुझे अन्न पानी का सर्वथा त्याग है। राजा की इस प्रकार की कठोर प्रतिहा सुनकर हंसिनी तथा सारसी ने भी उसी वक्त कुछ ऐसी ही प्रतिहा प्रहण का। "यथा राजा तथा प्रजा" इस न्याय के अनुसार प्रजावर्ग में से भी कितने एक मनुष्यों ने कुछ वैसी ही प्रका-रांतर की प्रतिज्ञा धारण की। ऐसा क्या कारण बना कि, जिससे कुछ भी लम्बा विचार किये बिना राजा ने ऐसा अत्यन्त कठोर अभिग्रह धारण किया ! अहो ! यह तो महा खेदकारक वार्ता धनी है कि, वह सिद्धाचल तीर्थ कहां रहा ? और इतना दूर होनेपर भी ऐसा अभिग्रह महाराज ने क्यों धारण किया ? प्रधानादिक पूर्वोक्त प्रकार से खेद पूर्वक सोच करने लगे। जब मन्त्री सामन्त इस प्रकार खेद कर रहे थे तब गुरु महराज बोले कि जो जो अभिग्रह ग्रहण करना वह पूर्वापर विचार करके ही करना योग्य है। विचार किये विना कार्य करते हुए पीछे से बड़ा पश्चात्ताप करना पड़ता है और उस कार्य में लाभ की प्राप्ति तो दूर रही परन्तु उससे उलटा नुकसान ही भोगना पडता है। यह सुनकर अतिशय उत्साही राजा वोलने लगा कि है भगवन् ! अभि-ग्रह धारण करने के पहिले ही मुझे विचार करना चाहिए था। परन्तु अब तो उस विषय में जो विचार करना है सो व्यर्थ है। पानी पीने वाद जाति पूछना या मस्तक मुंडन कराने वाद तिथी, वार, नक्षत्र, पूछना यह सव कुछ व्यथ ही है। अब तो जो हुआ सो हुआ। मैं पश्चात्ताप विना ही इस अभिग्रह का गुरु महाराज के चरण पसाय से निर्वाह करू गा। यद्यपि सूर्य का सारथी पग रहित है तथापि क्या वह आकाश का अन्त नहीं पा सकता ? ऐसा कहकर श्री संघ के साथ चतुरंगिनी सेना छेकर राजा यात्रा के मार्ग में चलने लगा। मानों कम रूप शत्रु को ही हनन करने को जाता हो। इस प्रकार वड़ी शीघ्र गिन से चलता हुआ राजा कितने एक दिनों में काइमीर देश की एक अटवी में जा पहुंचा। क्षुधा, तृपा, पैरों से चलना, एवं मार्ग में चलने के परि-श्रम के कारण राजा रानी अत्यन्त आकुल च्याकुल होने लगे । उस वक्त सिंह नामक विचक्षण मन्त्रीश्वर चिंतातुर होकर गुरु महाराज के पास आकर कहने लगा कि महाराज ! राजा को किसी भी प्रकार से सम-भाइये, यदि धर्म के कार्य में समभ्रपूर्वक कार्य न करेंगे और एकान्त आग्रह किया जायगा तो इसके परि-णाम में जैनशासन की उलटी निंदा होगी। ऐसा बोलता हुआ मन्त्री वहां से राजा के पास आकर कहने लगा कि, हे राजन्! लाभालाभ का तो विचार करो ! सहसात्कार से जो काम अविचार से किया जाता है प्रायः वह अप्रमाण ही होता है। उत्सर्ग में भी अपवाद मार्ग सेवन करना पडता है और इसीलिये "सह-स्सागारेणं" का आगार (पाठ) सिद्धांतकारों ने वतलाया हुआ है। मन्त्री के पूर्वीक्त वचन सुनकर शरीर से अतिशय आकुळता को प्राप्त हुआ है तथापि मन से सर्वथा खकार्य में उत्साही राजा गुरु महाराज के समीप वोलने लगा कि, हे प्रभो ! असमर्थ परिणामवंत को ही ऐसा उपदेश देना चाहिए । मैं तो अपने वोले हुए वचन को पालने में सचमुच ही श्राखीर हूं। यदि कदाचित् में प्राण से रहित भी हो जाऊं तथापि मेरी प्रतिका तो निश्चय ही अभंग रहेगी। अपने पति का उत्साह बढाने के लिये वे वीर पत्नियां भी वैसे ही उत्साह वर्धक वचन वोलने लगीं। राजा रानी के उत्साहवर्धक वंचन सुनकर संघ के मनुष्य आश्चर्य में निमग्न हुये। और एक दूसरे से वोलने लगे कि, देखों कैसा आश्चर्य है कि राजा ऐसे अवसर पर भी धर्म में एकाव्र चित्त है। अहो ! धन्य है ऐसे सात्विक पुरुषों को ! सब मनुष्य इस प्रकार राजा की प्रशंसा करने छगे । अब क्या होगा या क्या करना चाहिये ? इस प्रकार की गहरी आलोचना में आकुल हृदय वाला सिंह नामक मन्त्री चिन्ता निमग्न हो रात्रि के समय तंत्रू में सो रहा था उस समय विमलाचल तीर्थ का अधिष्ठायक गोमुख नामा यक्ष स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगा कि "हे मन्त्रीश्वर! तूं किसलिये चिता करता है? जितारी राजा के धैर्य से वश होकर मैं प्रसन्नता पूर्वक विमलाचल तीर्थ को यहां ही समीपवर्ती प्रदेश में लाऊंगा, अतः तूं इस चिन्ता को दूर कर। मैं कल प्रभात के समय विमलाचल तीर्थ के सन्मुख चलते हुए श्री समस्त संघ को विमलाचल तीर्थ की यात्रा कराऊंगा। जिससे सबका अभिग्रह पूर्ण हो सकेगा। उसका इस प्रकार हर्षदायक वचन सुन-कर मन्त्री यक्षराज को प्रणाम पूर्वक कहने लगा कि "हे शाशनरक्षक ! इस समय आकर आपने जैसे मुझे खप्न में आनन्द कारक वधन कहे वैसे ही इस संघ में गुरु प्रमुख अन्य भी कितने एक छोगों को खप्न देकर ऐसे ही हर्षदायक वचन सुनाओं कि जिस से संपूर्ण छोगों को निश्चय हो जाय"। मंत्री के कथनानुसार गोसु-खयक्ष ने भी उसी प्रकार श्री संघ में बहुत से मनुष्यों को स्वप्नांतर्गत वही अधिकार विदित किया । तदनन्तर दूसरे दिन प्रभात समय ही उसने उस महा भयंकर अटवी में एक वड़े पर्वत पर कृत्रिम विमलाचल तीर्थ की रचना की । देक्ता को अपनी दिन्य शक्तिके द्वारा यह सब कुछ करना असंभवित न था । देवता की वैक्रियशक्ति से रचित वस्तु मात्र पंद्रह दिन ही रह सकती है। परन्तु औदारिक परिणाम से परिणत हो तो गिरनार बीथ

पर श्री नेमिनाथ खामी की मृर्ति के समान असंख्यात काल पर्यंत भी रह सकती है। प्रभात समय होने पर राजा, आचार्य, मंत्री, सामन्त चगैरह वहुतसे मनुष्य परस्पर अपने खम सम्बन्धी वातें करने लगे। तदनन्तर सर्व जन प्रमुद्तित होकर अविवाद पूर्वक तीर्थ के सन्मुख चलने लगे। कुछ दूर जानेपर रास्ते में ही विमलाचल तीर्थ को देखकर संघ को अत्यन्त हर्ष हुआ। तीर्थ पर चढ कर राजा आदि भक्त जन दर्शन पूजा करके अपने अभिग्रह को पूर्ण करने लगे। एवं हर्प से रोमांचित हो अपने आत्मा को पुण्य हप अमृत से पूर्ण पुष्ट करने लगे। स्नात्रपूजा, ध्वजपूजा, आदि कर्तव्य किया करके माला प्रमुख पहन कर सर्व मनुष्य प्रमुदित हुए। इस प्रकार अपने अभिग्रह को पूर्ण कर वहां से मूल शत्रुंजय तीथ की तरफ यात्रार्थ संघ ने प्रस्थान किया। परन्तु राजा भगवान के गुण रूप चूर्ण से मानों वशीभूत हुआ हो त्यों वार्यार किर वहीं जाकर मुलनायक भगवान को नमन चन्दन करता है। ऐसा करते हुए अपनी आत्मा को सातों नरक में पड़ने से रोकने के लिये ही प्रवृत्तिमान हुआ हो त्यों राजा सातवार तीर्थपर से उतर कर सातवीं वार किर से तीर्थ पर चढ़ा। उस वक्त सिंह नामक मन्त्री पूछने हगा कि, हे राजेन्द्र! आप इस प्रकार वार वार वार कर कर किर क्यों चढते हो? राजा ने जवाव दिया कि जैसे माताको वालक नहीं छोड़ सकता वैसेही इस तीर्थ को भी छोड़ने के लिये में असमर्थ हूं। अतः यहां ही नवीन नगर वसाकर रहने का मेरा विचार है, क्योंकि निधान के समान इस पवित्र स्थान को प्राप्त करके में किस तरह छोडूं!

अपने स्वामी की आज्ञा को कौन विचक्षण और विवेकी पुरुष छोप कर सकता है? इसिछए उस मन्त्री ने राजा की आज्ञा से उसी पर्वत के समीप वास्तुक शास्त्र की विधि पूर्वक एक नगर बसाया। इस नगर में जो निवास करेगा उससे किसी प्रकार का कर न लिया जायगा ऐसी आज्ञा होने से कितने एक लोभ से, कितने एक तीर्थ की भक्ति से, कितने एक सहज खभावसे ही उस संघ के मनुष्य एवं अन्य भी बहुत से वहां आकर रहने लगे। पास में ही नवीन विमलाचल तीर्थ होने के कारण और निर्मल परिणाम वालों का ही अधिक भाग घहां आकर निकास करने के कारण उस नगरका नोम भी विमलापुर सार्थक हुवा। नई द्वारामती नगरी बसाकर जैसे श्रीकृष्ण वासुदेव रहे थे वैंसे ही बड़ी राजरिद्ध सहित एवं श्री जिनेश्वर भगवात् का धर्मध्यान करते हुये घह राजा भी सुख से वहां निवास करने लगा। मीठे खर का बोलनेवाला एक शुक (तोता) राजाहंस के समान उस जिनारी राजा को परमानन्दकारी कीड़ा का स्थानरूप प्राप्त हुवा। जब २ राजा जिन मन्दिर में जाकर अर्हत् दर्शन ध्यान में निमन्न होता था तब तब उस शुकराज के मीठे वचन सनते में उसका मन लगता था। जिस प्रकार चित्र पर धूम्र लगनेसे उसपर कालिमा छा जाती है उसी प्रकार इसके शुभ ध्यान में उस पोपट के मिए वचनों पर प्रीति होने के कारण मलीनता लग जाती थी। इसी तरह कितनाक समय व्यतीत होने पर राजाने अन्त समय जिन मंदिर के समीप अनशन धारण किया। क्योंकि ऐसे ) बवेकी पुरुष अन्तिम अवस्था में समाधि मरण की ही बाहना रखते हैं। समय को जानने वाली और धैर्यवती वे हसी और सारसी दोनों रानियां उस समय राजाको निर्यामना ( शुभध्यान ) कराती हुई नवकार मंत्र श्रवण कराना आदि कृत्य कर रही हैं, ठीक उसी समय पर वह तोता उसी, ज़िन मन्दिर के शिखर पर चढ़कर मिष्ट

ववन उद्यारण करने लगा। इससे राजा का ध्यान इस तोते पर ही लग गया। उसी समय राजाका आयुष्य भी परिपूर्ण होने से तोते के वचनों पर राग होने के कारण उसे तोते की जातिमें ही जन्म छेना पडे इस प्रकार का कर्म वन्धन किया। अहा हा !! भित्रतन्यता कैसी बलवान है ! "अन्त समयमें जैसी मित होती है घैसी ही इस आतमा की गृति होती हैं" ऐसी जो पण्डित पुरुषों की उक्ति है मानो वही इस शुक्रवचन की रागिष्टता से सिद्ध होती है। तोता, मैना, हंस, और कुत्ता वगैरह की कीडाओं को तीर्थंकरों ने सर्वथा अनर्थदण्डतया वनलाई हैं यह विक्कल सत्य है ! अन्यथा ऐसे सम्यक्तववंत राजा को ऐसी नीच गति क्यों प्राप्त हो । इस भांतिका इस राजा को धर्म का योग होते हुए भी जब उसकी ऐसी दुए गित हुई तब ही तो ऐसे अनेकांतिक मार्ग से यह सिद्ध होता है कि जीव की गति की अतिशय विचित्रता ही है। नरक और तिर्यंच इन दो गतियों का प्राणी ने जिस दुए कर्म से वन्ध किया हो उस कर्म का क्षय विमलाचल तीर्थ की यात्रा से ही हो जाता है। परन्त इसमें विशेष इतना हो विचार करने योग्य है कि फिर भी यदि तिर्यंच गतिका वन्ध पड़ गया तो वह भोगने से भी क्षय किया जा सकता है परन्तु जो वन्ध पड़ा वह विना भोगे नहीं छूट सकता। यहां इतना जहर स्मरण रखना चाहिये कि तीर्थ की भक्ति सेवा से तो दुर्गति नहीं किंतु शुभ गित हो होती है। ऐसी इस तीर्थ की महिमा होने पर भी उस जितारी राजा की तिर्यंच गति रूप दुर्गति हुई इसमें कुछ तीर्थ के महिमा की हींनि नहीं होती। क्योंकि यह तो प्रमादाचरण का लक्षण ही है कि शीघ दुर्गति प्राप्त हो। जैसे कि किसी रोगी को वैद्य ने योग्य औषधि से निरोगी किया तथापि यदि वह कुपथ्यादिक का सेवन करे तो फिर से रोगी हो जाय इसमें बैद्य का कुछ दोप नहीं दोप तो कु रथ्य का हो है, वैसे ही इस राजा की भी प्रमादवश से दुर्गन हुई । यद्यपि पूर्वभवकृत कर्मयोग से उत्पन्न हुए दुर्ध्यान से कदाचित् वह शुकरूप तियँच हुवा तथापि सर्वज्ञ का वचन ऐसा है कि एक बार भी सम्यक्तव प्राप्ति हुई हैं वह सर्वोत्क्रप्ट सफल है इसलिए उसका फल उसे मिले विना न रहेगा"।

तदनंतर जितारी राजा को मृत्यु सम्बन्धी सर्व संस्कार कराने के पश्चात् उसकी दोनों राणियों ने दीक्षा अंगीकार करके तपश्चर्या करना शुरू की। विशुद्ध संयम पालकर सौधर्म नामा प्रथम देवलोक में दोनों देवियां हुईं। देवलोक में दोनों देवियों को अबधिकान से मालूम हुवा कि उनके पूर्वभव का पति तिर्यंच गति में उत्पन्न हुवा है। इससे उन्होंने उस तोते के पास आकर उसे उपदेश दे प्रतिबोध किया। अन्त में उसी नवीन विमलावल तीर्थ के जितमंदिर के पास उन्होंने पूर्व के समान उसे अनशन कराया। जिसके प्रभाव से उन्हीं देवियों का पति वह तोता—जितारी राजा का जीव प्रथम देवलोक में देवरूप में उत्पन्न हुआ। उसने अपनी दोनों देवियों के देवलोक से च्यवन होने के पहले ही उसने किसी केवलकानी से पूछा कि स्वामिन! में सुलभवोधि हूं या हुर्लभवोधि ? केवली ने कहा कि तूं सुलभवोधि हैं। उसने पूछा कि महाराज! मैं किस तरह सुलभवोधि हो सकूंगा? महातमा वोले कि इन तेरी देवियों के वीच में जो पहली देवी हंसी का जीव है, वह च्यव कर सितिप्रतिष्ठित नगर में मृतुध्वज राजा का मृगध्वज नामक पुत्र होगा और दूसरी देवी सारसी का जीव च्यव कर काश्मीर देश में नवीन विमलावल तीर्थ के समीप ही तापसों के आश्चममें पूर्वभव में सारसी का जीव च्यव कर काश्मीर देश में नवीन विमलावल तीर्थ के समीप ही तापसों के आश्चममें पूर्वभव में सारसी का जीव च्यव कर काश्मीर देश में नवीन विमलावल तीर्थ के समीप ही तापसों के आश्चममें पूर्वभव में

किये हुए कपट के खभाव से गांगील नामक ऋषि की कमलमाला नाम की कन्या होगी इन दोनों का विवाह सम्बन्ध हुवे बाद तूं च्यव कर जातिस्मरणज्ञान को प्राप्त करनेवाला उनका पुत्र होवेगा। तदनंतर अनुक्रम से च्यवकर हंसी का जीव तूं मकरध्वज राजा और सारसी का जीव कमलमाला कन्या (यह तेरी रानी) उत्पन्न हुये वाद उस देवता ने खयं शुक का रूप वनाकर मिठी वाणी द्वारा तुही तापसों के आश्रम में लेजाकर उसका मिलाप करवा दिया। वहां से पीछे लाकर तेरे सैन्य के साथ तेरा मिलाप कराकर वह पुनः खर्ग में चला गया। तथा देवलोक से च्यव कर उसी देवका जीव यह तुम्हारा शुक्रराज कुमार उत्पन्न हुआ है। इस पुत्र को छेकर तूं आम्रतृक्ष के नीचे वैठकर कमलमाला के साथ जव तूं शुक की वाणी संबंधी वात चीत करने लगा उस वक्त वह वात सुनते ही शुकराज को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा इससे यह विचारने लगा कि इसवक्त ये मेरे माता पिता हैं परन्तु पूर्वभव में तो ये दोनों मेरी स्त्रियां थीं, अतः इन्हें माता पिता किस तरह कहा जाय ? इस कारण मौन धारण करना ही श्रेयस्कर है। भूनादिक का दोष न रहते भी शुकराज ने पूर्वीक कारण से ही मौन धारण किया था परन्तु इस वक्त इससे हमारा वचन उहु घन न किया जाय इसी कारण यह मेरे कहने से बोला है। यह वालक होने पर भी पूर्वभव के अभ्यास से निश्चय से सम्यक्त्व पाया है। शुकराज कुमार ने भी महातमा के कथनानुसार सव वार्ते कवूल कीं। फिर श्रीदत्त केवलज्ञानी वोले कि है शुकराज ! इसमें आश्चर्य ही क्या है ? यह संसाररूप नाटक तो ऐसा ही है । क्योंकि इस जीवने अनन्त भवों तक भ्रमण करते हुये हरएक जीव के साथ अनंतानंत संबंध कर लिये हैं। शास्त्र में कहा है कि जो पिता है वही पुत्र भी होता है और जो पुत्र हैं वही पिता बनता है। जो स्त्री है वही माता होती है और जो माता है वही स्त्री बनती है। उत्तराध्ययन सत्र में कहा है कि:-

न सा जा़ड़ न सा जोगा़ी न तं ठागां न तं कुलं। न जाया न मुवा जत्थ सच्चे जीव भ्रनंतसो ॥ १॥
ऐसी कोई जाति, योनि, स्थान, कुल वाकी नहीं-रहा है कि जिसमें इस जीच ने जन्म और मरण प्राप्त
न किया हो क्योंकि ऐसे अनंत बार हर एक जीच ने अनंत जीवों के साथ संबंध किये हैं। इसलिए किसी
पर राग एवं किसीपर हें प भी करना उचित नहीं है समयश पुरुषों को मात्र व्यवहार मार्ग का अनुसरण
करना चाहिये। महात्मा (श्रीदत्त केवली) फिर बोले कि मुझे भी ऐसा ही केघल वैराग्य के कारण जैसा
संबंध बना है वा जिस प्रकार बनाव बना है वह मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से सुनाता हूं।

#### कथांतर्गत श्रीदत्त केवली का अधिकार।

लक्ष्मी निवास करने के लिए स्थान रूप श्रीमंदिर नामक नगर में स्त्रीलंपट और कपटप्रिय एक सुरकांत नामक राजा राज्य करता था। उसी शहर में दान देने वालों में एवं धनाढ्यों में मुख्य और राज्यमान्य सोम-सेठ नामक एक नगर सेठ रहता था। लक्ष्मी के रूप को जीतने वाली सोमश्री नामा उसकी स्त्री थी। उसके श्रीदत्त नामक एक पुत्र और श्रीमती नामा उसके पुत्र की स्त्री थी। इन चारों का समागम सचमुच में पुण्य के योग से ही हुवा था।

यस्य पुत्रा वशे भक्त्या भार्याछंदानुवर्त्तिनी । विभवेष्विभ संतोपस्तस्य स्वर्ग इहेव हि ॥ १॥

जिसके पुत्र आज्ञा में चलनेवाले हों और स्त्री चित्त के अनुकृत वर्तती हो और वैभव में संतोप हो उसके लिए सचमुच ही यह लोक भी स्वर्ग के सुख समान हैं।

एक दिन सोम सेठ अपनो स्त्री सोमश्री को साथ लेकर उद्यान में क्रीडा करने के लिए गया । उस वक्त सुरकांत राजा भी दैवयोग से वहां आ पहुचा। वह लंपटी होने के कारण सोमश्री को देखकर तत्काल ही रागरूप समुद्र में वहने लगा, इससे उसने कामांघ हो उसी समय सोमश्री को वलात्कार से अपने अंतःपुर में रख लिया। कहा भी है कि-

यौवनं धनसंपात्त प्रमुखमाविवेकता । एकैकमप्यनथीय किमु यत्र चतुष्टयं ॥ २ ॥

यौवन, धनसंपदा, प्रभुता और अविवेकता, ये एक एक भी अनर्थकारक हैं, तो जहां ये चारो एकत्रित हों वहां तो कहना ही क्या है ? अर्थात् ये महा अनर्थ करा सकतीं हैं।

राज्य छक्ष्मी ह्म छता को अन्याय हम अग्नि भस्म कर देने वाली हैं तो राज्य की वृद्धि चाहने वाला पुरुष परहां की आशा भी कैसे कर सकता है। दूसरे लोग अन्याय में प्रवृत्ति करें तो उन्हें राजा शिक्षा कर सकता है। एसते वाला प्रदेश को अन्याय में प्रवृत्ति करें तो सचमुच वह अमत्स्यगलागल न्यायके समान ही गिना जाता है। यिचारा सोमश्रेष्ठि प्रधान आदि के द्वारा शास्त्रोक्ति एवं लोकोक्ति से राजा को समभाने का प्रयत्न करने लगा परन्तु वह अन्यायी राजा इससे उलटा कोधित हो सेठ को गालियां सुनाने लगा किंतु ह्यों को वापिस नहीं दी। सचमुच ही राजा का इस प्रकार का अन्याय महा दुःखकारक और धिःकारने के योग्य है। समभाने वाले पर भी वह दुए ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की किरणों के समान अग्नि की वृष्टि करने लगा। उस समय मंत्री सामंत आदि सेठ को कहने लगे कि जिस तरह सिंह या जंगली हाथी का कान नहीं पकड़ा जा सकता वैसे ही इस अन्यायी राजा को समभाने का कोई उपाय नहीं। क्यों कि खेत के चारों तरफ वाड़ खेत की रक्षा के लिए की जाती है परन्तु जब वह वाड़ ही खेत को खाने लगे तो उसका कुछ भी उपाय नहीं हो सकता। लौकिक में भी कहा है कि—

माता यदि विषं दचात् विकीणीत सुतं पिता। राजा हरति सर्वेश्वं का तत्र परिवेदना॥३॥

यदि माता खर्य पुत्र को विष दे, पिता अपने पुत्र को वेचे, और राजा प्रजा का सर्वख छूटे तो यह दुःख-दाई वृत्तान्त किसके पास जाकर ं ं ?

<sup>#</sup> मत्स्यगलागलन्याय—सम्रुट मे रहे ए बढे मत्स्य ग्रपनी ही जाति के छोटे मत्स्यों को निगल जाते हैं।

सोमश्रेष्टि उदास होकर अपने पुत्र के पास आकर कहने छगाः वेटा! सचमुच कोई अपने दुर्भाग्य का उदय हुआ है कि जिससे इस प्रकार की विडंबना आ पड़ी हैं। कहा है कि:—

सद्यंते प्राणिमिबीढं पितृमातृपराभव: । भार्यापरिभवं सोढुं तिर्थेचोपि नहि क्षमः ॥ ४ ॥

प्राणी अपने माता पिता के वियोगादि बहुत से दुःखों को सहन कर सकते हैं । परन्तु तिर्यंच जैसे भी अपनी स्त्री का पराभव सहन नहीं कर सकते तब फिर पुरुष अपनी स्त्री का पराभव कैसे सहन कर सके ?

चाहे जिस प्रकार से इस राजा को शिक्षा करके भी स्त्री पीछे होनी चाहिये और उसका उपाय मात्र इतना ही है कि उसमें कितना एक द्रव्य व्यय होगा। हमारे पास छह लाख द्रव्य मौजूद है उसमेंसे पांच लाख होकर मैं कहीं दूर देश में जाकर किसी अतिशय पराक्रमी राजा की सेवा करके उसके वलकी सहायता से तेरी माता को अवश्य ही पीछे प्राप्त करूंगा। कहावत है कि:—

स्वयं प्रभुत्वं स्वकहस्तगं वा, प्रभुं विमा नो निजकार्यासिद्धिः । विहाय पोतं तदुपाश्रितं वा, वारानिधि कः क्षमते तरीतुम् ॥ ५ ॥

अपने हाथ में वैसी ही कुछ बड़ी सत्ता हो कि जिस से खयं समर्थ हो तथापि किसी अन्य बड़े आदमी का आश्रय लिये बिना अपने महान् कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे कि मनुष्य खयं चाहे कितना ही समथ हो तथापि जहाज या नाव आदि साधन का आश्रय लिये बिना क्या बड़ा समुद्र तरा जा सकता है।

ऐसा वहकर वह सेठ पांच लाख् द्रव्य साथ लेकर किसी दिशा में गुप्त रीति से चला गया। क्योंकि पुरुष अपनी प्राण प्यारी पत्नी के लिए क्या क्या नहीं करता ? कहा है कि:-

> ्दुक्तराण्यपि कुर्वति, जनाः प्राणिप्रियाकृते । ृकिं नाञ्धि लघयामासः पाण्डदा द्रौपदी कृते ॥ दै ॥

मनुष्य अपनी प्राणिप्रया के लिये दुष्कर काय भी करते हैं। क्या पांडवों ने द्रौपदी के लिये समुद्र उल्लं-घन नहीं किया ।

अब सोमसेठ के परदेश गये बाद पीछे श्रीदत्त की स्त्री ने एक पुत्री को जन्म दिया। अहो ! अफसोस! दुःख के समय भी दैव कैसा वक है ? श्रीदत्त अति शोकातुर होकर विचार करने लगा कि धिःकार हो मेरे इस दुःख की परंपरा को माता पिता का वियोग हुवा; लक्ष्मों की हानि हुई; राजा हे थी बना और अंत में पुत्री का जन्म हुआ। दूसरे का दुःख देखकर खुशी होने वाला यह दुर्दैव न जाने मुक्त पर क्या २ करेगा ? श्रीदत्त ने इसी प्रकार चिंता में अपने दिन व्यतीत किये। उसे एक शंखदत्त नामक मित्र था, वह श्रीदत्तको समक्षाकर कहने लगा कि है मित्र! लक्ष्मी के लिये इतनी चिंता क्यों करता हैं ? चलो हम दोनों समुद्र पार परद्रीपमें जाकर ज्यापार द्वारा द्रव्य संपादन करें और उसमें से आधा २ हिस्सा लेकर सुखी हों। मित्र के इस विचार से श्रीदत्त अपनी स्त्री और पुत्री को अपने सर्ग संवंधियों को सोंपकर उस मित्र के साथ जहाज में वैठ, सिंहल नामा

हीप में चला गया। वहांपर दोनों मित्रों ने दो वर्ष तक न्यापार कर अनेक प्रकार के लाभ हारा बहुतसा हन्य संपादन किया। विशेष लाभ की आशा से वे वहां से कटाह नामक हीपमें गये और वहां भी दो वर्ष तक रह कर न्याय पूर्वक उद्यम करने से उन्हों ने आठ करोड़ हन्य प्राप्त किया। क्योंकि जब कर्म और उद्यम ये दोनों कारण बलवान होते हैं तब धन उपार्जन करना कुछ बड़ी बात नहीं।

अब वे अगस्य पुण्य वाले दोनों मित्र वड़े वड़े जहाजो में श्रेष्ठ और कीमती किरयाणा भरकर सानंद पीछे अपने देश को लौटे। उन्होंने जहाज में बैठे हुये समुद्र में तरती हुई एक पेटी देखी। उसे खलासी हारा प्रकड़ मंगवा कर जहाज में बैठे हुवे सर्व मनुष्यों को साक्षीभूत रखकर उस पेटी में का द्रव्य दोनों मित्रों को आधा आधा लेना ठहरा कर उस पेटी को खोलने लगे। पेटी खोलते ही उसमें नीम के पत्तों से लिपटाई हुई और जहर के कारण जिसके शरीर का हरित वर्ण होगया है ऐसी मूर्छागत एक कन्या देखने में आई। यह देख तमाम मनुष्य आश्चर्य चिकत होगये। शंखदत्त ने कहा कि सचमुच हो इस कन्या को किसी दुए सर्प ने उसलिया है और इसी कारण इसे किसी ने इस पेटी में इललकर समुद्र में छोड़ दी है यह अनुमान होता है। तदनंतर उसने उस लड़की पर पानी के छांटे डाले और अन्य उपचार करने से तुरंत ही उस कन्या की मूर्च्छा दूर होगयी। लड़को के खस्थ हो जाने पर शंखदत्त खुशी होकर कहने लगा कि इस मनोहर रूपवती कन्या को मैंने सजीवन किया है इसलिए में इस के साथ शादी करूंगा। श्रीदत्त कहने लगा कि ऐसा मत बोलो! हम दोनों ने पहले ही यह सब की साक्षी से निश्चय किया है कि इस पेटी में जो कुछ निकले वह आधा आधा वांट लेना इसलिए तेरे हिम्से के वदले में तूं मेरा सब द्रव्य ग्रहण कर! और इस कन्या को मुझे दे। इस प्रकार आपस में विवाद करने से उन की पारस्परिक मैत्रो ट्रट गई। कहा है कि:—

रमणीं विहाय न भवति विसंहति:स्निग्धवन्युजनमनसाम् । यरकुंचिका सुदृढमपि तालकवन्धं द्विधा कुरुते ॥ ६ ॥

्र जिस प्रकार कूंची अति कठिन होने पर भी लगाये हुए ताले को उघाड़ देती है, उसी प्रकार सच्चे स्नेह-वंत पुरुषों के मन की प्रीति में स्त्री के सिवाय अन्य कोई भेद नहीं डाल सकता।

इस प्रकार दोनों मित्र कदाग्रह द्वारा अतिशय होश करने लगे। तब खलासी लोकों ने उन्हें समभाकर कहा कि अभी आप धीरज धरो। यहां से नजदीक हो सुवर्णकुल नामक बंदर है; वहांपर हमारे जहांज दो दिन में जा पहुंचेंगे, वहां के बुद्धिमान पुरुषों के पास आप अपना न्याय करा लेना। खलासियों की सलाह से शंखदत्त तो शांत होगया, परंतु श्रीदत्त मन में विचारने लगा "यदि अन्य लोगों के पास न्याय कराया जायगा तो सचमुच ही शंखदत्त ने कन्या को सजीवन किया है, इसलिये वे लोग इसे हो कन्या दिलावेंगे, इसलिये ऐसा होना मुझे सर्वथा पसंद नहीं। खेर वहांतक पहुचते ही में इसका रास्ते में घाट घड़ डालूं तो ठीक हो। इस प्रकार के दुए विचार से कितने एक प्रपंचों द्वारा अपने ऊपर विश्वास जमाकर एक दिन राजि के समय श्रीदत्त जहांज की गोखपर चढ़कर शंखदत्त को बुलाकर कहने लगा कि है मित्र ! वह देख ! अष्टमुखी मत्स्य जा रहा है, क्या ऐसा महरमच्छ तृते कही देखा है" ? यह सुन कौतुक देखने की आशा से जब शंखदत्त जहांज की गोखन

पर चढ़ता है उतने में ही श्रीदत्त ने शत्रु के समान उसे ऐसा श्रक्का मारा कि जिससे शंखदत्त तत्काल ही समुद्र में जा पड़ा। अहा कैसी आश्चर्य की घटना है कि तद्भव मोक्षगामी होनेपर भी श्रीदत्त ने इस प्रकार की भयंकर मित्रद्रोह किया। अपने इच्छित कार्यो की सिद्धि होने से वह दुर्वृद्धि श्रीदत्त हर्षित हो प्रातःकाल उठ कर बनावटी पुकार करने लगा कि अरे ! लोकों ! मेरा प्रिय मित्र कहीं पर भी क्यों नहीं देख पड़ता ? इस प्रकार कृत्रिम आइंवरों से अपने दोष को छिपाता हुआ वह सुवर्णकुल वंदरपर आ पहुंचा। उसने सुवर्णकुल में आकर वहां के राजा को वडे बढ़े हाथी समर्पण किये। राजा ने उनका उचित मूल्य देकर श्रीदत्त के अन्य किरियाणे वगैरह का कर माफ किया और श्रीदत्त को उचित सन्मान भी दिया। अब श्रीदत्त बड़े बड़े गुदामों में मार्ल भरके आनंद सहित अपना व्यापार घंदा वहां ही करने लगा और उस कन्या के साथ लग्न करके सुखमें समय घ्यतीत करने छगा । श्रीदत्त हमेशा राजद्रवारं में भी भाया जाया करता था अतः राजा पर चामर वींजनेवाछी को साक्षात् लक्ष्मी के समान रूपवती देखकर उस सुवर्णरेखा वेश्या पर वह अत्यंत मोहित हो गया। श्रीदत्त ने किसी राजपुरुष से पूछा कि यह औरत कौन है ? उससे जवाव मिला कि यह राजा की रखी हुई सुवर्णरेखा नामा मानवंती वेश्या है, परन्तु यह अर्घलक्ष द्रव्य लिये विना अन्य किसी के साथ बात चीत नहीं करती। एक दिन अर्थलक्ष द्रव्य देकर श्रीदत्त ने उस गणिका को वुलाकर रथ मंगवाया और रथ में एक तरफ उसको एवं दूसरी तरफ अपनी स्त्री (उसी कन्या को ) को बैठाकर तथा खयं श्रीच में बैठ शहर के बाग बगीचों की विहार कीड़ा करके पास के एक वन में एक चंपे के वृक्ष की उत्तम छाया में विश्राम छिया। श्री-दत्त उन दोनों स्त्रियों के साथ खच्छंद हो कामकेलि, हास्य विनोद करने लगा इतने ही मैं वहां पर अनेक वानरियों के धृन्द सहित कामकेलि में रिसक एक विचक्षण वानर आकर वानरियों के साथ धर्यच्छ कीड़ी करने लगा। यह देख श्रीदत्त उस वेश्या को हंशारा करके कहने लगा कि है प्रिये! देख यह वानर कैसा विर्च-क्षण है और कितनी स्त्रियों के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। उसने कहा कि ऐसे पशुओं की क्रीड़ा में आश्चर्यजनक क्या है ? और इस में इसकी प्रशंसनीय दक्षता ही क्या है ? इनमें कितनी एक तो इसकी माता ही होंगी, कितनी एक इसकी यहिनें तथा कित्नी एक इसकी पुत्रियां और कितनी एक तो इस की पुत्री की भी पुत्रियां होंगी कि जिनके साथ यह कामकीडा कर रहा है । यह वाक्य सुनकर श्रीदत्त उंचे खर से कहने लगा "यदि सचमुच ऐसा ही हो तो यह सर्वथा अति निन्दनीय है। अहा ! धिकार है ! ये तियँच इतने अविवेकी हैं कि जिन्हें अपनी माता, बहिन या पुत्री का भी भान नहीं ! अरे ये तो इतने मूर्ख हैं कि जिन्हें कृत्याहरूय का भी भान नहीं ! ऐसे पापियों का जन्म किस केॉम का ? श्रीदत्त के पूर्वीक वचन सुनकर जाता हुआ पीछे टहर्र कर श्रीदत्त के सन्मुख वह वानर कहने लगा कि अरे रे ! दुष्ट दुराचारी ! दूसरों के दूषण निकाल कर बोलने में ही तू बाचाल मालूम होता है। पर्वत को जलता देखता है परन्तु अपने पैर के नीचे जलती हुई आग को नहीं देखता। कहा है कि-

राइ सरिसन मिलाणि, पराक्रेदाणि गनेसई । अप्पणो निल्लमिलाणि, पासंतो नि न पासई ॥ १॥

राई, सरसव जितने पर के लघु छिद्र देखने के लिये मूर्ख प्राणी यत्न करता है, परन्तु विख्व फल के समान बढ़े बढ़े अपने छिद्रों को देखने पर भी नहीं देखता।

अरे मूर्ख ! तू अपनी ही माता और पुत्री को दोनों तरफ वैठाकर उनके साथ काम कीड़ा करता है और अपने मित्र को स्वयं समुद्र मे डालने वाला तू अपने आप पापी होने पर भी हम निरापराधी पशुओं की क्यों र्निदा करता है। तेरे जैसे दुए को घि:कार है ! ऐसा कह कर वह वंदर छलांग मारता हुआ अपनी वानिरयों सहित जंगल में दौड़ गया। वानर के वचनों ने श्रीदत्त के हृदय पर वज्राधात का कार्य किया। वह सखेद अपने मन में विचारने लगा कि यह वानर ऐसे अघटिन वाक्य क्यों वोल गया ? यह कन्या तो मुझे समुद्र में से प्राप्त हुई है, तब यह मेरी पुत्री किस तरह हो सकती है ? एवं यह खर्णरेखा गणिका भी मेरी जनेता कैसे हो सकती है ? मेरी माता सोमश्री तो इसकी अपेक्षा कुछ सांवली है। उमर के अनुमान से कदाचित् यह क्रन्या मेरी पुत्री हो सकती है परन्तु यह वेश्या तो सर्वथा ही मेरी माता नहीं हो सकती। संशयसागर में इवे हुए श्रीदत्त को पूछने पर गणिका ने उत्तर दिया कि, तू तो कोई मूर्ख जैसा मालूम पड़ता है। मैंने तो तुझे भाज ही देखा है। पहले कदापि तू मेरे देखने में नहीं आया, तथापि ऐसे पशुओं के वचन से शंकाशील होता है, इसिल्ये तू भी पशु के समान ही मुग्ध मालूम होता है। सुवर्णरेखा का वचन सुनर्कर भी उसके मनका संशय दूर न हुआ। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष किसी भी कार्य का जब तक संशय दूर न हो तब तक उसमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार संशय में दोलायमान चित्तवाले श्रीदृत्त ने वहांपर इधर उधर घूमते दुए एक जैन मुनि को देखा। भक्तिभाव सहित नमस्कार कर श्रीदत्त पूछने छगा कि महाराज ! वानर ने मुझे जिस संशय रूप समुद्र में डाल दिया है, आप अपने ज्ञान द्वारा उससे मेरा उद्धार करें । मुनि महाराज ने कहा कि सूर्य के समान, भन्य प्राणी रूप पृथ्वी में उद्योत करने वाले केवल शानी मेरै गुरु महराज इस निकट प्रदेश में ही विराजमान हैं। उनके पास जाकर सुम अपने संशय से मुक्त बनो। यदि उनके पास जाना न बन सके तो मैं अपने अवधिकान के बल से तुझे कहता हूं कि जो वाक्य वानर ने तुझे कहा है वह सर्वक वचन के समान सत्य है। श्रीदत्त ने कहा कि महाराज! ऐसा कैसे बना होगा ? मुनि महाराज ने जवाब दिया कि मैं पहले तेरी पुत्री का संबंध सुनाता हूं। सावधान होकर सुन।

तेरा पिता सोमसेट अपनी स्त्री सोमश्री को छुड़ाने के आशय से किसी वलवान राजा की मदद लेने के लिए परदेश जा रहा था उस वक्त रास्ते में संग्राम करने में क्रूर ऐसे समर नामक पहीपित (भीलों का राजा) को देखकर और उसे समर्थ समम्भकर साढ़े पांच लाख द्रव्य समर्पण कर बहुत से सैन्य सहित उसे साथ से श्रीमंदिरपुर तरफ लीट आया। असंख्य सैन्य को आते हुए देखकर उस नगर के लोक भयभीत हो जैसे संसार कप कैदखाने में से दुःखित हो भव्यप्राणी मोक्ष जानेका उद्यम करता है उसी प्रकार निरुपद्रव स्थान तरफ दीड़ने लगे। उस वक्त तेरी सुमुखी मनोहर स्त्री गंगा महानदी के किनारे बसे हुए सिहपुर नगर में अपनी पुत्री सहित अपने पिता के घर जा रही। क्यों कि पतिवता स्त्रियों के लिए अपने पति के वियोग समय में भाई या पिता के सिवाय अन्य कोई आश्रय करने योग्य स्थान नहीं है। अतः वह पीहर में अपने दिन विताने लगी।

एक दिन अपाढ़ के महीने में दैवयोग से विषयुक्त सर्प ने तेरी पुत्री को उस लिया, इससे चेतना रहित बनी हुई उस कन्या को उसकी माना तथा मामा के बहुत से उपचार करनेपर भी जब वह निर्विष न हुई तब विचार किया कि, यदि सर्पदंशित दीर्घ आयु वाला हो तो प्रायः जी सकता है इसलिए इसे अकस्मात् अग्निदाह करने की अपेक्षा नीम के पत्तों में लपेटकर और एक सुंदर पेटी में रखकर गंगानदी के प्रवाह म तैरती हुई छोड़ देना विशेष श्रेयस्कर हैं। उन सब ने पूर्वोक्त विचार निश्चयकर बैसा ही किया। परन्तु चातुर्मास के दिन होने से अतिशय वृष्टि होने के कारण गंगा नदी के जलप्रवाह ने जैसे पबन जहाज को खींच ले जाता है बैसे ही किनारे के वृक्षों के साथ उस पेटी को समुद्र में ले जा छोड़ी। यह पेटी जल पर तैरती हुई तेरे हाथ आई। इसके वाद का वृत्तांत तो तृ खयं जानना है अतः सचमुच ही यह तेरी पुत्री है।

## अब तेरी माता का आश्चर्यजनक वृत्तांत सावधान होकर सुन ।

उसं समर नामा पिछिपित के सैन्य से सुरकांत राजा निस्तेज वन गया यांनी वह उसके सामने युंद्र करने के छिए समर्थ न हो सका। उसने अपने नगर के दरवाजे वंद करके पर्वत समान ऊंचे किछे को सज करके जल, हैं घन, घान्य तृणादिक का नगर में संग्रह कर लिया और किछेपर ऐसे शूर वीर सुभटो को आगुध सिहत खड़े कर रक्खा कि कोई भी साहसिक होकर नगर के सामने हुछा न कर सके। यद्यपि इस प्रकार का शूरकांत राजा ने अपने नगर का वंदोवस्त कर रक्खा है तथापि पछीपित के सुभट उसी प्रकार भेदन करने का दाव तक रहे थे कि जिस प्रकार महामुनि मोहराजा को भेदन करने के छिए दाव तकते हैं। यद्यपि चे किछे पर रहे हुए सुभट वाणों की वृष्टि करते थे तथापि जैसे मदोनमत्त हाथी अंकुश को नहीं गिनना, वैसे ही समर का सैन्य उस आती हुई वाणाविछ को तृण समान समभता था। एक दिन समर पछिपित के सैनिकों ने धावा करके नगरके दरवाजे को इस प्रकार तोड़ डाछा कि जैसे किसी एत्थर से मिट्टी के घढ़े को फोड़ दिया जाता है। समर का सैन्य नगर के उस वढ़े दरवाजे का चूरा चूरा करके नदी के प्रवाह के समान एकदम नगर में प्रवेश करने छगा। उस समय तेरा पिता सोमसेठ अपनी छो को प्राप्त करने की उत्कंटा से सैन्य के अप्रभाग में था इसिछिये प्रवेश करते समय शत्रुसैन्य की ओर से आने वाछे वाणों के प्रहार द्वारा वह तत्काछ ही मरण के शरण हुवा। मनुष्य मन में क्या क्या सोचना है ओर दैव उसके विपरीत क्या २ कर डाछता है! छी के छिए इतना वड़ा समार्थ किया परन्तु उसमें से अपना ही मरण प्राप्त हुवा।

अब प्रदारा गमन करने वाला और बहुत से भव भमने वाला सुरकांत राजा भी अपना नगर छोड़ कर प्राण बवाने की आशा से कहीं भाग गया, क्योंकि "पाप में जय कहां से हो?" जिस प्रकार शिकारी के त्रास से मृगी कंपायमान होती है वैसे ही सुभटों के भय से भ्रूजती हुई सोमश्री को ज्यों श्मशान के कुत्ते मुखें को भपाटे में पकड़ लेते हैं त्यो ही पिल्लपित के सुभटों ने पकड़ लिया। तदनंतर सारे नगर के लोगों को लूट कर सुभट अपने देश तरफ जाने की तैयारी करते थे, ठीक उसी समय सोमश्री भी अवसर पाकर उनके पंजे से निकल भागी। सोमश्री अन्य कही आश्रय न मिलने से दवयोग से वह वन में वली गई। वहां पर भ्रमण करते

हुए नाना प्रकार के वृक्षों के फलो का भक्षण करने से वह थोड़े ही समय में नवयोधना और गौरांगी वन गई। सवमुच मिणमंत्र और औपधियां की मिहमा कुछ अित्तय प्रभावशाली है। एक दिन कितने एक व्या- पारी उस वन मार्ग से जा रहे थे। देवयोग से उन्हों ने सोमश्री को देखकर आश्चर्य पूर्वक पूछा कि त् देवांगना, नागकत्या, जलदेवी, या स्थलदेवी, कीन है श्योंकि मनुष्यों में तो तेरे समान मनोहर सौंदर्यवनी कत्या कहीं भी नहीं हो सकती। उसने हुए दवे खर से उत्तर दिया कि में देवांगना या नागकत्या नहीं परन्तु एक मनुष्य प्राणी ह। और मुभ पर देव का कोप हुआ हैं। वयोंकि मेरे रूप ने ही मुझे दुःखसागर में डाला है। सचमुच किसी वक्त गुण भी दोस रूप वन जाना है। उसके ये करुणाजनक वचन सुनकर उन व्यापिरयों ने कहा कि, जब तू ऐसी रूपवती होने पर भी दुःखों है तो हमारे साथ रहकर सुख से समय व्यतीत कर। उसने उनके साथ रहना खुशी से मंजूर कर लिया। अब वे व्यापारी उसे अपने साथ छे अपने निर्धारित शहर की तरफ बल पड़े।

रास्ते में चलते समय सोमश्री के सुप लावण्यादि गुणों से रंजित हो वे उसे अपनी स्त्रीवनाने की अभिलापा करने लगे, क्योंकि भक्षण करने लायक पदार्थ को देखकर कौन भूखा मनुष्य खाने की इच्छा न करे ? प्रत्येक मनुष्य उस पर अपने मन मे अभिलापा रखते हुए सुत्रणंकुल नामा शहर में आ पहुंचे। वह वंदर व्यापार का मथक होने के कारण वे माल लेने और वेचने के कार्य में वहां पर लग गये, क्योंकि वे इसी आशय से वहां पर अति प्रयास करके आये थे। जो माल अच्छा और सस्ता मिलने लगा वे उसे एकदम खरीदने लग गये। व्यापारियों की यही रीति हैं जो वस्तु मिले उस पर बहुतों की रुचि उत्पन्न होती है। पूर्व भव में उणार्जन किये हुए पुण्य के प्रमाण में जिस के पास जितना धन था वह सब माल खरीदने में लग जाने के कारण उन्हों ने विचार किया कि अभी माल तो वहुतसा खरीद्ना वाकी है और धन तो खलास होगया, इसलिये अब क्या करना चाहिए ? अन्त मे वे इस निश्चय पर आये कि इस सोमश्री को किसी वेश्या के घर वेच कर इसका जो द्रव्य मिले उसे परस्पर बांट लें। लोभ भी कोई अलौकिक वस्तु है कि प्राणी तत्काल ही उसके वश हो जाता है। उन्होंने उस नगर में रहने वाली वडी धनवान विभ्रवती नामा वेश्या के घर सोमधी को एक लाख द्रव्य लेकर वैच डाली और उस धन का माल खरीद कर सहर्ष वे अपने देश में चले गये। इधर उस वेश्या ने सोमश्रीका नाम वदल कर दूसरा खुवर्णरेखा नाम रखा । अपनी कला सिखाने में निपुण उस विभ्रवती गणिका ने सुवर्णरेखा को थोड़े ही समय में गीत, नृत्य, हाव भाव, कटाक्ष, विक्षेपादि अनेक कलाएं सिखला दीं। क्योंकि वेश्याओं के घर पर इनही कलाओं के रसिक आया करते हैं। जिस प्रकार वेश्या के घर जन्म छेने वाली वचपन में ही उस प्रकार के संस्कार होने से वह प्रथम से ही कुटिलता वगैरह में निपुण होती है, वैसा न होने पर भी यह सुवर्णरेखा थोड़े ही समय में ठीक वैसी ही वन गई, क्योंकि पानी में जो वस्तु मिलाई जाती हैं वह तद्रूप ही हो जाती हैं। सोमश्री ऐसी कलाकुशल निकर्ली कि राजा ने उसके गीत नृत्यादिक कला से अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे बहुत सत्कार पूर्वक अपनी मानवन्ती चामर वींजने वाली बना ली।

मुनि महाराज श्रीदत्त को कहते हैं कि है श्रीदत्त! यही तेरी माता है कि जो आकार और रूप रंग से भवांतर के समान जुदी ही मालूम देती है। इसके रूप रंग में जो परिवर्तन हुआ है वह जंगल में रहकीर खाई हुई औषिधयों (वनस्पित) का ही प्रभाव है। इस वात में तू जरा भी संशय न रखना, वह तुझे बराबर पहि-वानती है परन्तु लजा और लोभ के कारण उसने तुझे इस बात से अनजान रखा है।

सचमुच ही वेश्याओं का व्यवहार सर्वथा धिःकारने योग्य है कि जिसमें बुरे हत्य की जरा भी मर्योदा नहीं। उनमें इतना लोभ है कि अपने पुत्र के साथ कुकर्म करने में जरा भी नहीं शरमाती। पंडित पुरुषों ने वारांगनाओं का समागम अहर्निश निंदने योग्य और विशेषतः त्यागने योग्य कहा है।

मुनि के पूर्वीक वचन सुनकर खेद्युक्त आश्चर्य में निमग्न हो श्रीदत्त पूछने छगा कि, हे त्रिकालक्ष्मिनी महाराज! वह वानर कौन था ? और उसे ऐसा क्या ज्ञान था कि जिससे मेरी पुत्री और माता को जान कर मेरी हंसी करके भी सद्वक्ता के समान वाक्य बोछा ? वह सचमुच हो उपकारी के समान मुझे अंभकूष में पड़ते हुए को वचाने वाछा है। तथा उसे मनुष्य वाचा बोछना कैसे आया ? मुनिराज ने जयाब दिया कि है भव्य श्रीदत्त ! तू इस बृत्तांत को सुन।

सोमश्री में एकाग्र चित्त रखने वाला तेरा पिता श्रीमंदिर नगर में प्रवेश करते समय शत्रु के बाण प्रहार से मृत्यु पाकर तत्काल वहां हो ज्यंतरिक देव में उत्पन्न हुआ। वह वन में भ्रमर के समान फिरता २ यहां आया था। उसने तुझे देख विभंग झान से पहचान कर कुकर्म में डूवे हुए को तुझे भवांतर हुवा था तथापि अपने पुत्र पर पिता सदेव हित कारक होता है! अनः तेरा उद्धार करने की इच्छा से वह किसी वानर में अधिष्ठितं होकर तुझे इस वात का इशारा कर और वोध करके चला गया। परन्तु इस तेरी माता सीमश्री पर पूर्वभव का अति प्रेम होने के कारण वह अभी यहां आकर तेरे समक्ष सोमश्री को अपने स्कंध पर बैठा कर कहीं भी ले जायगा।

यह वाक्य मुनिराज पुरा कर पाये श्रे कि इतने में तुरन्त ही वहां पर वही वान्र आकर जैसे सिंह अंविकां को अपने स्कंध पर चढ़ा कर छे जाता है वैसे ही सोमश्री को स्कंध पर चढ़ा कर चळता बना। इस प्रकार संसार की विटंबना साक्षात् देख और अनुभव कर खेद युक्त मस्तक धुनता हुवा श्रीह्स वहां से मुनिराज की नमस्कारादि करके अपनी पुत्री को साथ छेकर नगर में गया। तदनंतर सुवर्णरेखा की अका (विश्ववती गणिका) ने दासियों से पूछा कि "आज सुवर्णरेखा कहां गई है ?" दासियों ने कहा "श्रीद्त सेठ आधार्लीख द्रव्य देकर सुवर्णरेखा को साथ छे बाग बगीचों में फिरने गया है। " अका ने सुवर्णरेखा को बुलान के छिए श्रीद्त के घर दासी को मेजा। वह श्रीद्त्त की दुकान पर जाकर उसे पूछने छगी कि हमारी बाई सुवर्णरेखा कहां है ? उसने ग्रुस्से में आकर उत्तर दिया कि क्या हम तुम्हारे नौकर हैं ? जिससे उसकी निर्मरानी रखें ! क्या मालूम वह कहां गई है ! यह वचन सुन कर दोष का मंडार हप उस दासी ने घर जाकर सर्व दूसांत अका को कहा सुनाया। इससे वह साक्षात् राक्षसी के समान कोधायमान हो राजा के पास गई और खेद युक्त राजा ने कहा—"तू किस छिए खेदकारक पुकार करती है ?" उसने जबाब दिया कि

"बौरों में शिरोमणि श्रोदत्तं ने सुवर्णपुरुप के समान आज सुवर्णरेखा को चुरा लिया है।" राजा विचार ने लगा जैसे उंट की चोरी छिप नहीं सकती वैसे ही वेश्या की चोरी भी विलक्षल छिपाने पर भी नहीं छिप सकती। राजा ने श्रीदत्त को बुलाकर पूछा उस वक्त उसने भी कुछ सत्य उत्तर न देकर उलभन भरा जवाब दिया।

> असंभाव्यं न वक्तव्यं प्रत्यक्ष यदि दृश्यते । यथा नानर संगीतं यथा तरती सा शिला ॥ १॥

"वानर ताल सूर के साथ संगीत गाता है और पत्थर की शिला पाणी में तैरती है, उसी के समान असं-भिवत (किसी की विश्वास न आवे ) ऐसा वाक्य प्रत्यक्ष सत्य देख पड़ता हो तथापि नहीं वोलना बाहिये।

श्रीदत्त सत्य उत्तर नहीं देता इसिंछये इसमें कुछ भी प्रपंच होना चाहिए। यह विचार कर राजा ने जैसे पापी को परमाधामी नरक में डालता है वैसे ही उसे कैंद में डाल दिया, इतना ही नहीं किन्तु कोधायमान होकर राजा ने उसकी माल मिलकत जप्त करने के उपरांत उसकी पुत्री दांस दासी आदि को अपने खाधीन कर लिया। क्योंकि जिसे पर दैवका कीप हो उस पर राजा की कृपा कहां! नरक वास के समान कारागार के द्वः ख भोगता हुवा श्रीदत्त विचार करने लगा कि मैंने राजा को सत्य वृत्तांत न सुनाया इसी कारण मुक्त पर राजा के कोध रूप अग्नि की वृष्टि हो रही हैं। यदि मैं उसे सत्य घटना कह दूं तो उस का कोधाग्नि शांत हो कर मुझे कारागार के दु:ख से मुक्ति प्राप्त हो। यह विचार कर उसने एक सिपाही के साथ राजा को कहलाया कि मैं अपनी सत्य हकीकत निवेदन करना वाहता हूं। राजा ने उसे वुला कर पूछा तय उसने सर्व सत्य वृत्तांत कह सुनाया और अन्त में विदित किया कि, सुवर्णरेखा को एक वानर अपने स्कंघ पर चढ़ाकर ले गया। यह वात सुनकर सभाके लोग विस्नय में पड़कर खिल खिलाकर हंस पढ़े और कहने लगे कि देखो इस कपटी की सत्यता ! कैसी चालांकी से अपने आप छूटना चाहता है ! इससे राजा ने ,उलटा विशेष क्रोधाय-मान हो उसे कांसी लगाने की कोतवाल को आज्ञा की, क्योंकि बढ़े पुरुषों का रोप और तोप शीध्र ही फल-दायक होता है। जिस प्रकार कसाई वकरे को बध स्थान पर ले जाता है वैसे ही कोतवाल के दुए सुभट श्री-दत्त को बधस्थान पर है जा रहे हैं, इस समय वह विचार करने छगा कि माता और पुत्री के साथ संभोग करने की इच्छा से एवं मित्र का वध करने से उत्पन्न हुए पाप का ही प्रायिधित मिल रहा है। अतः धि:कार है मेरे दुष्कर्म को ! मुझे आध्वर्य सिर्फ इसी वात का है कि सत्य बोलने पर भी असत्य के समान फल मिलता है । अस्तु ! सब कुछ कर्माधीन है। कहा है कि-

> धारिज्ञइ जहज्ञलनिहींवि कल्लोलभिन्नकुलसेलो । नहुअण्ण जम्मणिम्मिअ सुहासुहो दिव्व परिणामो ॥ २ ॥

"जिसके कहोल से यह पाषाण भी हूट जाते हैं ऐसे समुद्र को भी सामने आते पीछे फेरा जा सकता है। परन्तु पूर्वभव में उपार्जन किए शुभाशुभ कमीं का दैविक परिणाम दूर करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। ऐसे अवसर में मानो श्रीदत्त के पुण्य से ही आकर्षित हो विहार करते हुए श्री मुनिचन्द्र नामा केवली महाराज वहां पर आ पथारे। वहुत से मुनियों के साथ वे महातमा नगर के वाह्योद्यान में आकर ठहरें। उद्यान पालक द्वारा राजा को खबर मिलने ही वह अपने परिवार सहित केवली सन्मुख आकर वंदन-नमस्कार कर योग्य स्थान पर आ वेठा। तदनंतर जैसा भूखा मनुष्य भोजन की इच्छा करें वैसे राजा देशना की यावना करने लगा। जगहवंधु केवली महाराज वोले—"जिस पुष्प में धर्म या न्याय नहीं उस अन्यायी को बानर के गले में जैसी रत्न की माला शोभा नहीं देती वैसे ही देशना देने से क्या लाभ ? चिकत होकर गजा ने पुछा कि भगवन मुझे अन्यायो क्यों कहते हो ? केवली महराज ने उत्तर दिया कि सत्यवक्ता श्रीदत्त को वध करने की आधा दी इसलिये। यह वचन सुन कर लिजत हो राजा ने आदर सन्मान पूर्वक श्रीदत्त को अपने पास वैठा कर कहा कि तू अपनी सत्य हकीकत निवेदन कर। जब वह अपनी सत्य घटना कहने लगा उतने में हा सुवर्णरेखा को अपनी पीठ पर वैठाये वही वानर वहां पर आ पहुचा और उसे नीचे उतार कर केवली भगवान को नमस्कार कर सभा में वैठ गया। यह देख सब लोग आश्चर्य चिकत हो उसकी प्रशंसा कर वोलने लगे कि सचमुच ही श्रीदत्त सत्यवादी है। इस सर्व वृत्तांत में जिसे जो जो संशय रहा था सो सब केवली भगवान को पूछ कर दूर किये। इस समय सरल परिणामी श्रीदत्त केवलज्ञानी महराज को चंदन कर पूछने लगा कि है भगवन! मेरी पुत्री और माता पर मुझे स्नेह उत्यन्न क्यों हुआ ? सो ह्याकर फरमाइये। महातमा श्रा बोले पूर्वभव का वृत्तांत सुनने से सर्व वार्ते नुझे स्वएतया मालूम हो जावेंगी।"

पंचाछ देश के काम्पिछ पुर नगर में अग्निशर्मा ब्राम्हण को चैत्र नामक एक पुत्र था। उस चन्न को भी महादेव के समान गौरी और गंगा नाम की दो छियां थी। ब्राम्हणों को सदेव भिक्षा विशेष प्रिय होती है, अतः एक दिन चैत्र अपने मैंत्र नामक ब्राम्हण मित्र के साथ कोंकण देश में भिक्षा मांगने गया। वहां बहुत से गांवों में बहुतसा धन उपाजन कर वे दोनों खदेश तरफ आने को निकले। रास्ते में धन छोमी हो खराब प्रिणाम से एक दिन चैत्र को सोता देख मैंत्र विचार करने लगा कि इसे मार कर में सर्व धन छेलूं तो ठीक हो। इस विचार से वह उसका वध करने के छिए उठा, क्योंकि अर्थ अनर्थ का ही मूल है। जैसे दुण्य गयु मेघ का विनाश करता है वैसे ही छोभी मनुष्य तत्काल विवेक, सत्य, संतोष, छजा, प्रेम, छपा, दाक्षिण्यता आदि गुणों का नाश करता है। देवयोग से उसी वक्त उसके हृदय में विवेक ६५ स्थॉदय होने से छोमकप अन्धकार का नाश हुआ। अतः वह विचारने छगा कि धिःकार है मुझे कि जो मुक्त पर पूर्ण विश्वास रखता है उसी पर मैंने अत्यन्त निंदनीय संकल्प किया! अतः मुझे और मेरे दुष्कत्य को धिःकार है। इस तरह कितनीक देर तक पश्चात्त्रपा करने के बाद उसने अपने घातकीपन की भावना को फिरा डाला। कहा है कि, ज्यो उसो दाद पर खुजाया जाय त्यों त्यों वह बढ़ती ही जाती है वैसे ही ज्यों २ मनुष्य को लाम होता जाता है त्यों २ लोम भी बढ़ता ही जाता है। इसके बाद इसी प्रकार दोनों के मन में परस्पर घातकीपन की भावना उत्पन्न होती और शांत हो जाती। इन्हीं विचारों में कितनेक दिन तक उन्होंने कितनी एक पृथ्वी का भ्रमण किया। परन्तु अन्त में वे अति लोभ के बशीमूत होकर वे दोनों मित्र नृष्णा हप वैतरणी नदी के प्रवह में बहने लगे।

वे अति लोभ के कारण खदेश न पहुच सके और तृष्णा के आर्तध्यान में लीन हो परदेश में ही मृत्यु के शरण हुए । वे कितने ही भवो तक तिर्यंच गित में परिभ्रमण करके अन्त में तुम दोनों श्रीदत्त और शंखदत्त तथा उत्पन्न हुये हो । यानी मैत्र का जीव शंखदत्त और चैत्र का जीव तू श्रीदत्त हुवा है। पूर्वभव में मैत्र ने तुझे प-हिले ही मार डालने का संकल्प किया था इससे दूने इस भव में शंखदत्त को प्रथम से ही समुद्र में फेंक दिया। जिसने जिस प्रकार का कर्म किया है उसे उसी प्रकार भोगना पड़ता है। इतना ही नही कितु जिस प्रकार देने योग्य देना होता है वह जैसे न्याज सहित देना पड़ता हैं वैंसे ही उसके सुख या दुःख उससे अधिक भोगना पडता है। तेरी पूर्वभव की गंगा और गौरी नामा दो स्त्रियां तेरी मृत्युके वाद तेरे वियोग के कारण वैराग्य प्राप्त कर ऐसी तापसनियां धनी कि जिन्होंने महीने २ के उपवास करके अपने शरीर को और मन को शोपित बना दिया। कुलवंनी स्त्रियो का यही आचार है कि वैभ्रव्य प्राप्त हुये वाद धर्म का ही आश्रय है । क्योंकि उससे उसका यह भव और परभव दोनो सुधरते हैं। यदि ऐसा न करें तो उन्हें दोनो भव में दुःख की प्राप्ति होती है। उन दोनो तापसनियों में से गौरी को एक दिन मध्याह काल के समय पानी की अति तृपा लगने से उसने अपने काम करनेवाली दासीसे पानी मांगा, परन्तु मध्याह समय होनेके कारण निद्रावस्थासे जिसके नेत्र मिल गये हैं ऐसी वह दासी आलस्यमे पड़ी रही, परंतु दुर्विनीतके समान वह कुछ उत्तर या पानी न दे सकी। तपस्वी व्याधिवंत ( रोगी ) श्रधावंत ( भूखा ) तृपावंत (प्यासा) और द्रिद्री इतने जनो को प्रायः क्रोध अधिक होता है। इससे उस दासीपर गौरी एकदम क्रोधायमान होकर उसे कहने लगी कि तू जवाब तक भी नहीं देती ? उस वक्त दासीने तत्काल उठकर मीठे वचनपूर्वक प्रसन्नताके साथ पानी लाकर दिया और अपने अपराध की माफी मांगी। परंतु गौरीने उसे दुर्ववन वोलकर महा दुए ( निकाचित ) कर्म वंधन किया, क्योंकि यदि हंसी में भी किसी को खेदकारक वचन कहा हो तो उससे भी दुए कर्म भोगना पडता है, तव फिर क्रोधावेश मे उचारण किये हुये मार्मिक बचनों का तो कहना ही क्या ? गंगा तपिखनी भी एक दिन कुछ काम पड़ने पर दासी कहीं वाहर गई हुई होने के कारण उस काम को खयं करने लगी। काम होजाने पर जब दासी बाहर से आई तव उसे कोश्रायमान होकर कहने लगी कि क्या तुझे किसी ने कैदखाने में डाला था कि जिससे काम के वक्त पर भी हाजर न रह सकी ? ऐसा कहने से उसने भी मानो गौरी की ईर्षा से ही निकाचित कर्म बंधन किया हो इस प्रकार गंगा ने महा अनिएकारी कर्म का बंधन किया। एक समय किसी वेश्या को किसी कामी पुरुप के साथ भोग विलास करते देख गंगा अपने मन में विचारने लगी कि "धन्य हैं! इस गणिका को जो अत्यंत प्रशंसनीय कामी पुरुपोंके साथ निरन्तर भोग विलास करती है ! भ्रमरके सेवनसे मानो मालती ही शोभायमान देख पड़ती हो ऐसी यह गणिका कैसी शोभ रही है और मैं तो कैसी अभागिनी में भी अभागिनी हूं ! धि:कार हैं मेरे अवनार को कि जो अपने भर्तार के साथ भी संपूर्ण सुख न भोग सकी! अब अन्त मे विधवा वनकर ऐसी वियोग अवस्था भोग रही हु"। ऐसे दुर्ध्यान से उस दुर्वृद्धि गंगाने जैसे वर्षा ऋतु में लोहा मलिनता को पाप्त होता है वैसे ही दुए कर्म वन्धन से अपनी आत्मा को मिलन किया। अनुक्रम से वे दोनों स्त्रियां मर कर ज्योतियी देवता के विमान में देवीनया उत्पन्न हुई। वहां से च्यवकर गौरी तेरी पुत्री और गंगा नेरी माता

पणें उत्पन्न हुईं। गौरी ने पूर्वभव में दासी को दुर्वचन कहा था उससे इस तेरी पुत्री को सपद्ंश का उपद्रव हुवा और पूर्वभव में गंगा ने जो दुर्वचन कहा था उस से उसे पहीपति के कब्जे में कई दिनों तक चिन्तातुर रहना पड़ा। तथा गणिका की प्रशंसा की थी इससे इस भव में तेरी माता होने पर भी इसे गणिका अवस्था प्राप्त हुई। क्योंकि कर्म को कुछ असंभवित नहीं। तेरी पुत्री और माता पूर्वभव में तेरी खियां थीं और उन पर तुझे अति प्रेम था इसिलए इस भव में भी तुझे मन से उन्हें भोगने की इच्छा पैदा हुई। क्योंकि पूर्वभव मे जो पापारंभ संबंधी संस्कार होता है वही संस्कार भवांतर में भी प्रायः उसे उदय में आता है, परन्तु इस विषय में इतना अधिक समभना चाहिये कि यदि धर्म सम्बन्धी संस्कार मन्द परिणाम से हुआ हो तो वह किसी को उदय में आता है और किसी को नहीं भी आता, किन्तु तीव्र परिणाम से उपार्जन किए संस्कार तो भवांतर में अवश्य ही साथ आते हैं। केवळी भगवान् के पूर्वोक्त वचन सुन कर संसार पर सखेद वैराग्य पा श्रीदत्त ने विज्ञिति की कि भगवन् ! जिस संसार में वारंवार ऐसी दुर्घट कर्म विडंवनायें भोगनी पडती हैं उस शमशान रूप संसार में कौन विज्ञक्षण पुरुष सुख पा सकता है ! इसिलये है जगदुद्धारक ! संसारहत अन्धकूत में पड़ते हुए का उद्धार करने के लिए मुझे इस पाप से मुक्त होने का कुछ उपाय बतलाओ। केवल ज्ञानी ने कहा यदि इस अपार संसार का पार पाने की इच्छा हो तो चारित्रहर सुभट का आश्रय है । श्रीदत्त ने कहा कि महाराज आप जो फरमाते हैं सो मुझे मंजूर है परन्तु इस कन्या को किसे दूं, क्योंकि संसारहत समुद्र से पार होने की उत्कण्ठा वाले मुझे इस कन्या की चिन्तारूप पाषाणशिला कंठ में पड़ी है । ज्ञानी वोले-"पुत्री के लिये त् व्यर्थ ही चिन्ता करता है क्यों कि तेरा मित्र शङ्खदत्त ही तेरी पुत्री के साथ शादी करने वाला है यह सुन खेर्युक्त गर्गदित कंठ से और नेत्रों से अंश्रु टपकाते हुए श्रीद्त कहने छगा कि, हे जगट्वं धु ! मैंने दुएवुद्धि से अपने विय मित्र उस शङ्खदत्त को तो अगाध समुद्र में फोंक दिया है तब फिर अब उसके मिलने की आशा कहां ? ज्ञानी ने कहा कि है भद्र ! तूं खेद मत कर ! मानो वहुमान से बुलाया हो इस प्रकार तेरा मित्र अभी यहां पर आवेगा। यह वचन सुन वह आश्चर्यपूर्वक विचार करता है इतने में ही तत्काल वहां पर शङ्कदत्त आया और श्रीदंत्त को देखते ही कराल मुख बनाकर क्रोधायमान हो यमराज के समान उसे मारने के लिए दौड़ा। परन्तु राजा आदि की बड़ी सभा देखकर उसके नेत्र क्षोभायमान होने से वह जरा अटका। इतने में ही उसे केवली महराज कहने लगे—''हे शङ्कदत्त ! क्रोधान्नि की तीवता दूसरे के हदय को भस्म करती है, तवं फिर जहां से पैदा होती है उस हृदय को भस्म करे इसमें आश्चर्य ही क्या ? अतः तू ऐसे हानिकारक कोध को दूर कर"। जिस प्रकार जांगुली विद्या के प्रभाव से तत्काल ही सर्प का जहर उतर जाता है उसी प्रकार केवली भगवान के मधुर वचन सुनकर शङ्खदत्त का क्रोध शांत हो गया। तदनन्तर श्रीदत्त ने उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने पास वैठा कर पश्चाताप पूर्वक अपने अपराध की क्षमा याचना की।

श्रीदत्त ने मुनिराज से पूछा "हे पूज्य ! यह शङ्कदत्त समुद्र में गिरे वाद किस तरह निकल कर यहां पर आया ? सो कृपा कर फरमावे । ज्ञानी गुरु ने उत्तर दिया कि, शङ्कदत्त समुद्र में पड़ा उसी वक्त जैसे श्रुधातुर को खाने के लिए श्रेष्ट फल मिले त्यों उसके हाथ में एक काएका तब्ता आगया। अनुकूल पवन की गेरणा से समुद्र में तैरता हुआ यह सातवें दिन समुद्रको पार कर किनारे पर आया । उस जगह नजदीक में सारस्वत नामा गांच था उस गांच में जाकर जय इसने विश्राम छेने की तैयारी की इतने में इसपर स्नेह रखने वाला इसका संचर नामक मामा वहां पर आ मिला। सात रोज तक समुद्र जल के भकोरे लगने से शहूदत्त का शरीर काला और फीका पड़ गया था इसलिए इसे पहचानने वाला भी उस समय चड़े प्रयत्न से पहचान सकता था। इस का मामा इसे पहचान कर अपने घर ले गया और चहां पर खान, पान, औपघी वगैरह तथा तैलादिक का मर्दन करके उसने इसे अच्छा किया। एक दिन इसने अपने मामा से पूछा कि यहां से सुवर्ण- कुल वन्दर कितनी दूर है? जवाव मिला कि यहां से वीस योजन दूर है और वहां पर आज कल किसी धन- वान व्यापारो के कीमती माल से भरे हुए जहाज आये हुये हैं। ऐसा सुनते ही यह रोप और तोप पूर्ण हो अपने मामा की आज्ञा ले सत्वर यहा आया है और इस वक्त तुझे देखकर क्रोधायमान हुआ। दया के समुद्र वह केवलो भगवान पूर्वभव का सम्बन्ध सुनाकर शहूदत्त को शांत करके पुनः कहने लगे—"जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी को गाली देता है तब उसे बदले में बही वस्तु मिलनी है, तदनुसार तू ने पूर्वभव में श्रीदत्त को मारने का जिचार किया था इससे इस भव में इसने तुझे श्रका मारकर समुद्र में फेंक दिया। अव तुम दोनों परस्वर ऐसी प्रीति रखना कि जिससे तुम दोनों को इस भव और परभव में सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि सर्व प्राण्यों पर मैत्रीभाव रखना यह सचमुच ही मोश्न मार्ग की सीढी है"।

ऐसे ज्ञानो गुरु के पूर्वोक्त मधुर वचन हुनकर वे दोनों परस्पर अपने अपराध की श्रमापना कर निरपराधी वनकर उस दिन को सफल गिनने लगे। केवलो मगवान धर्मदेशना देते हुए कहने लगे, हे भव्य जीवों! जिस के प्रभाव से सर्व प्रकार की इए सिद्ध प्राप्त होती है, ऐसे सम्यक्त्व, देशविरित और सर्वविरित वगै-रह गुणों का अभ्यास करो! क्योंकि सम्यक्त्व की करणी सर्व प्रकार के सुखों को प्राप्त कराने में समर्थ है। ऐसी देशना सुनकर उन दोनो मित्रों सिहत राजा आदि अन्य कितने एक मोश्लाभिलापी मनुष्यों ने सम्यक्त्व मूल श्लाधकधर्म को अंगीकार किया। इतना हो नहीं किन्तु वानरक्ष्य में आये हुये उस व्यंतर ने भी सम्यक्त्व प्राप्त किया। इसके वाद ज्ञानी गुरु ने फर्माया कि, यद्यपि सुवर्णरेखा का औदारिक और व्यन्तर का वैकिय शरीर है, तथापि पूर्वभव के स्नेह के कारण इन में परस्पर वहुत काल तक स्नेह भाव रहेगा। तदनन्तर राजा ने सन्मान पूर्वक श्लीहत्त को नगर में ले जाकर उस की सर्व ऋदि समर्पण की। श्लीदत्त ने भी अपनी आधी समृद्धि और पुत्री शङ्खदत्त को देकर वाकी का धन सात क्षेत्रों में नियोजित किया और उन ज्ञानी गुरू महाराज के पास समहोत्सव दीक्षा अंगीकार की। तदनन्तर निर्मल चारित्र पालन करने से मोह को जीतकर में केवलज्ञान को प्राप्त हुवा हूं। इसलिए हे शुकराज! मुझे भी पूर्वभव के माता और पुत्री पर स्नेह भाव उत्पन्न होने से मानसिक दोप लगा था अतः संसार में जो कुल आध्यर्कारी खक्त्य मालुम हो उसे मन में रख कर व्यवहार में जो सत्य गिना जाता हो तद्वुसार वर्तना चाहिये, क्यों कि जगत के व्यवहार भी सत्य हैं।

सिद्धांत में दस प्रकार के सस नीचे लिखे मुजब वतलाये है।

जणवय संमय ठवणा । नामे रूवे पहुच सचे अ॥

#### ववहार भावयोगे । उसमे उवम्म सच्चे ॥ १ ॥

- (१) जनपद सत्य—कोंकण देश में पानी को पिच, नीर और उदक कहते हैं, अतः जिस देश में जिस चस्तु को जिस नाम से बुलाया जाता हो उस देश की अपेक्षा जो वोला जाता है उसे "जनपद सत्य" कहते हैं।
- (२) संमत सत्य —कुमुद, कुवलय, आदि अनेक प्रकार के कमल काटव में उत्पन्न होते हैं उन सबको पंकज कहना चाहिये, परंतु लौकिक शास्त्र ने अर्रावंद को पंकज गिना है। दूसरे कमलों को पंकज में नहीं गिना। इस सत्य को "संमत सत्य" कहते हैं।
- (३) स्थापना सत्य—काष्ट, पापाण वगैरह की अरिहंत प्रभु की प्रतिमा, एक, दो, तीन, चार वगैरह अंक, पाई, पैसा, रुपया, महोर आदि में राजा वगैरह का सिका, इस सत्य को "स्थापना सत्य" कहते हैं।
- (४) नाम सत्य—दिदी होने पर भी धनपति नाम धारण करता हो, पुत्र न होने पर भी कुलवर्धन नाम धारण करता हो उस सत्य को "नाम सत्य" कहते हैं।
- (५) रूप सत्य—वेष मात्र के धारण करने वाले यित को भी वती कहा जाता है, इस सत्य को "रूप सत्य" कहते हैं।
- ( ६ ) प्रतित्य सत्य-जैसे किनष्ठा अंगुली की अपेक्षा अनामिका अंगुली लंबी है और अनामिका की अपेक्षा किनष्टा छोटी है, इस तरह एक एक की अपेक्षा जो वाक्यार्थ बोला जाता है उसे "प्रतीत्य सत्य" कहते हैं।
- (७) व्यवहार सत्य—पर्वत पर घास जलता हो तथापि पर्वत जलता है, घड़े में से पानी भरना हो तथापि घड़ा भरता है; इस प्रकार बोल ने का जो व्यवहार है इसे "व्यवहार सत्य" कहते हैं।
- (८) भाव सत्य—वगुली पक्षी को न्यूनाधिक प्रमाण में पांचों ही रंग होते हैं परंतु सफेद रंग की अधि-कता से वह सफेद ही गिनी जाती हैं, एवं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इनमें से जो जिसमे अधिक हो उस से वह उसी रूप गिना जा सकता है और इसे "भाव सत्य" कहते हैं।
- ( ६ ) योग सत्य—जिसके हाथ में दंड हो वह दंडी और जिसके पास धन हो वह धनी कहलाता हैं। एव जिसके पास जो वस्तु हो उस परसे उसी नाम से बुलाया जा सकता है। इसे "योग सत्य" कहते हैं।
- (१०) उपमा सत्य—यह तालाव समुद्र के समान है, इस प्रकार जिसे उपमा दी जाय उसे "उपमा सत्य" कहते हैं।

केवली महाराज के पूर्वोक्त वचन सुनकर सावधान हो शुकराजकुमार अपने माता पिता को प्रकटतया माता पिता कहकर बोलने लगा। इस से राजा आदि सर्व परिवार वड़ा प्रसन्न हुआ। राजा श्रीदत्त केवली से कहने लगा कि, स्वामिन्! धन्य है आपको कि जिसे इस यौवनावस्था में वैराग्य प्रगट हुआ। 'भगवन्! ऐसा वैराग्य मुझे कब उत्पन्न होगा? केवली महाराज ने उत्तर दिया कि "राजन्! जब तेरी चन्द्रवती रानी का पुत्र तेरी दृष्टि में पड़ेगा उसी वक्त तुझे वैराग्य उत्पन्न होगा"। केवली के बचनो को सराहता हुवा और उन्हें प्रणाम कर अपने परिवार सहित प्रसन्नता पूर्वक राजा अपने राजमहल में आया। दया और सम्यक्तवरूप दो

नेत्रों से मानो अमृन की चृष्टि ही करता हो, ऐसे शुकराजकुमार की उम्र जब दस वर्ष की हुई उस वक्त कमलमाला रानी ने दूसरे पुत्ररत्न को जन्म दिया। उसकी माना को देव स्चित ख़म के अनुसार राजाने उस लड़के का नाम महोत्सव पूर्वक हंसराज रक्खा। द्विनीया के चन्दमा के समान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता हुआ
वह पांच वरस का हुआ। अब वह राजकुल के सर्व मनुष्यों को आनंदिन करता हुआ रामचन्द्र की के साथ
इयों लक्ष्मण खेलता त्यों शुकराजकुमार के साथ चिविध्र प्रकार की कोड़ा करता है। अर्थवर्ग और कामवर्ग
के साथ कीड़ा करते हुए होनों पुत्रों को धर्मवर्ग को भी मुख्यतया सेवन करना ही पाहिये, मानो यह बात
विदिन करने के लिये हीन आता हो, ऐसे एक दिन गजसभा में सिहासन पर वैठे हुये राजा के पास
आकर छड़ीदार ने विनय पूर्वक अर्ज की कि, महाराज ! कोई गांगिल नामा महर्षि पधारे हैं और वे आपसे
मिलना चाहते हैं। यदि आवकी आजा हो तो दरवार में आने दूं ? यह सुनते ही हर्षचिकत हो राजा ने आजा दी
कि महारमा को हमारे पास ले आओ। महर्षि के राजसभा में पधारते ही राजा ने उठ कर उन्हें सन्मान देकर
आसन पर वैठाया और विनय मिक पुरःसर क्षेम कुशल पूछने पूर्वक उन्हें अत्यंत आनंदिन किया। महर्षि ने
भी राजा को शुभाशिर्वाद देकर तीर्थ, आश्रम, एवं तापसों आदिका क्षेमकुशल समाचार दिया। राजा ने पूछा
कि महाराज! आपका यहां पर शुभागमन किस प्रकार हुआ ?

ऋषिजी उत्तर देने हमें इतने ही में कमहमाला रानी को भी राजा ने अपने नजदीक में वंधवाये हुए परदे में बुलवा लिया, तदनन्तर गांगिल महर्षि अपनी पुत्री को कहने लगा कि, गोमुख नामक यक्षराज ने आज रात्रि में मुझे खप्न द्वारा विदित किया है कि मैं मूल शत्रुंजय तीर्थ पर जाता हूं। उस वक्त मैने पूछा कि इस हित्रम शतुंजय तीर्थ की रक्षा कौन करेगा ? तव उसने कहा कि, निर्मल चरित्रवान जो तेरे दोनो दौहित्र ( लड़की के लड़के ) भीम और अर्जुन जैसे वलवंत शुकराज और हंसराज नामक हैं उनमें से एक को यहां पर लाकर तीर्थ की रक्षा के लिये रखेगा तो उसके माहात्म्य से यह तीर्थ भी निरुपद्रव रहेगा। मैंने पूछा कि, उस क्षितिप्रतिष्ठित नगर का मार्ग वड़ा लंवा होने से मुझे वहांनक पहुचने में वहुतसा समय व्यतीत हो जायगा, उतने समय तक इस शत्रुंजय तीर्थ का रक्षण कौन करेगा ? तव गोमुख यक्ष ने कहा यद्यपि वहा जाने आने में वहुतसा समय लग सकता है तथापि यदि तू सुवह यहां से जायगा तो मध्याह तक ही मेरे प्रभाव (दिव्य शक्ति) से उसे छेकर तू वापिस यहां आ सकेगा। ऐसा वोछकर यक्षराज तो चला गया और मैं यह वात सुन-कर वड़ा आश्चर्य में पड़ा। यक्ष के वचन के अनुसार मैं आज ही सुवह वहां से यहां आने के लिये निकला। परंतु अभी तक एक प्रहर दिन नहीं चढ़ा है कि इतने में ही मैं यहां आ पहुचा हूं। दिव्यशक्तिसे संसार में क्या नहीं वन सकता ? इसलिए हे दक्ष दंपति दक्षिणा के समान इन तुम्हारे दो पुत्र रत्नों में से एक पुत्र को मुझे तीर्थ रक्षण के लिये समर्पण करो कि जिससे हम दोपहर होने से पहले ही बिना परिश्रम के हमारे आश्रम में जा पहुंचें । यह वचन सुन कर दूसरे की अपेक्षा छोटा होने पर भी पराक्रमी हंसराज राजहंस की ध्वनी से बोला-"हे पिता जी ! उस तीर्थ की रक्षा करने के लिए तो मैं ही जाऊंगा । अतः आप ख़ुशी से मुझे ही आज्ञा दो । " अतुल पराकेमी उस वालक के ऐसे साइसिक उद्गार सुनकर उसके माता पिता ने कहा कि "हे पुत्र ! तेरी

लघुवय होने पर भी धैर्यवान और विचक्षण पंडितों के समान तेरे साहसिक वचन कहां से" ? गांगिल महर्षि वोला—"क्षत्रिय वंश का ऐसा वीर्य और अहो वाल्यावस्था में भी इस प्रकार का तेज! सचमुच यह आश्च-र्यकारक होने पर भी सत्य ही है । प्रातःकाल नूतन ऊगते हुये सूर्य का तेज किसी से देखा नहीं जा सकता इस प्रकार का होता है। यह कुमार यद्यपि उमर से वालक है परन्तु इस का वल और शक्ति महा प्रशंसा पात्र हैं। अतः इसको ही मेरे साथ तीर्थ रक्षा के लिए भेजो"। राजा ने कहा—"हे महाराज! इतने छोटे वालक को वहां किस तरह भेजा जाय ? यद्यि यह बालक शक्तिवान है तथािव इस अवस्था में भेजने के लिये माता पिता का मन किस तरह मान सकता हैं ? क्या उस तीर्थ की रक्षा करने में किसी प्रकार का भय नहीं है ? यद्यपि सिंह यह जानता है कि मेरी गुका में से मेरे वचे को छे जाने के छिये अन्य कोई शक्तिवान नहीं है तथापि वह अपने वचे को सदैव अपनी नजर के सामने रखता है और उसे किसी वक्त कोई छे न जाय इस प्रकार का भय सदैव कायम रहता है । वैसे ही स्नेहियों को स्नेही के विषय में पद पद पर भय मालूम पड़े विना नहीं रहता। इसिलए ऐसे छोटे बचे को क्यों कर भेजा जाय ?। " माता पिता के पूर्वोंक वचन सुनकर समय स्चक शुकराज उत्साह पूर्वक उन्हें कहने लगा कि, हे पूज्य ! यदि आप मुझे आहा दो तों मैं तीर्थ की रक्षा के लिए जाऊं! मैं पवित्र तीर्थ की रक्षा करने के लिए अपने आप को वड़ा भाग्यशाली समभता हूं। तीर्थरक्षा की वात सुनकर मैं वड़ा ही प्रसन्न हुवा हूं, इसलिए मेरे पूज्य प्रिय माता विता आप मुझे तीर्थमक्ति करने की आज्ञा देकर तीर्थसेवा में सहायक वनो"। ऐसे क्वन सुनकर राजा मंत्री के सामने देखने लगा। तय उसने कहा कि "आज्ञा देने वाले आप हैं, ले जाने वाले महर्षिजी हैं, रक्षा भी तीर्थ की ही करनी है, रक्षण करने वाला शूर, वीर और पराक्रमी शुकराज कुमार है और गोमुख यक्ष की सम्मति भी मिल चुकी है। यह तो दूध में शर्करा डालने के समान है, इसिलये आप आज्ञा देने मे क्यों त्रिलंब करने हैं" ? मंत्री का वचन सुनकर शुकराज को माता विता ने सहर्व जाने की आज्ञा दी। इसलिए प्रसन्न होकर शुकराज स्नेह-पूर्ण नेत्रों से आंसू अपकाते हुए माता पिता को नमस्कार कर के गांगील महर्षि के साथ चलता हुआ।

महा पराक्रमी धनुर्धर अर्जुन के समान वाणों से भरे हुए तर्कस को स्कंध में वांधकर ऋषि के साथ तत्काल ही शत्रुंजय के समीप ऋषि के तपोवन में शुकराजकुमार जा पहुंचा और शत्रुंजय तीर्थ की सेवा, भिक्त और रक्षण के लिये सावधान रहने लगा। शुकराज के मिहमा से ऋषियों के आश्रय में लगे हुये, बाग वगीनों में फूल फल की वृद्धि होने लगी। इतना ही नहीं बिक होर, चिता, सूअर आदि सर्व प्रकार के उपद्रव उसके प्रमाव से शांत हो गये। सचमुच यह उसके पूर्वभव में सेवन किये हुए धर्म का ही आश्रय कारक और अलीकिक प्रभाव है। तापसों के साथ सुख से समय निर्गमन करते हुये एक दिन रात्रि के समय एक खदन करती हुई ली के शब्द सुनकर दया और धैर्य के निधान उस शुकराज ने उस ली के पास जाकर मधुर वचन से आश्र्यासन दे उसके दुःख का कारण पूछा; उसने कहा कि—चंपा नगरी में शत्रुओं को मर्दन करने वाला अरिद्मन नामा राजा है। उस की गुणयुक्त साक्षात् लक्ष्मी के समान प्रभावती नामा पुत्री की में धाय माता हूं। इस लड़की को में अपनी गोद में लिये प्यार करती थी उस समय जैसे केसरी सिंह बछड़ी सहित गाय को

ले जाता है वैसे ही किसी पापी विद्याघर ने विद्या के वल से लड़की सहित मुझे वहां से उठाकर यहां पर फक्त मुझे फेक कर जैसे कौवा खाद्य पदार्थ को लेकर उड़ जाता है त्यो वह पद्मावती राजपुत्री को लेकर न जाने कहां भाग गया ? वस इसी दु:ख से भैं रुद्त कर रही हैं। यह सुनकर शुकराज ने उसे सांत्वना दे वहां ही रक्खी और खयं पिछली रात को कितने एक घासके भोपड़ों में विद्याधर को ढूंढने लगा। इतने में ही वहां किसी पुरुष को रुद्न करते देख वह शीघ्र ही उसके पास जाकर द्या से उसके दुःख का कारण पूछने लगा। दयालु को कहे विना दुःखका अंत नहीं आ सकता, ऐसा समभकर उसने कहा कि -हे वीरकुमार ! मैं गग-नवहामपुर नगर के राजा का वायु समान गति करने वाला वायुवेग नामक पुत्र हूं। किसी राजा की पद्मा-वती नामा कन्या को हरण कर छे जाते हुए तीर्थ के मन्दिर पर आते हो मेरा विमान तीर्थ महिमा के छिये गतिरुद्ध हो गया. मैं उसे उहुं घन न कर सका इतना ही नहीं किंतु मेरी विद्या खोटी हो जाने से मैं तत्काल ही जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे की कन्या हरण करने के पाप के कारण मैं पुण्यरहित मनुष्य के समान जव जमोन पर गिर पड़ा तब तुरंत हो मैंने उस कन्या को छोड़ दिया, तब जैसे चील के पंजे से छूटकर पिक्षणो जीव लेकर भाग जाती है वैसे ही वह कत्या कही भाग गई। धिःकार है सुभ पापी को कि अघटित लाभ की वांछा से उद्यम किया तो उत्दा कितना वड़ा अलाभ हुआ। विद्याधर के ये वचन सुनकर सर्व वृत्तांत का पता लग जाने से प्रसन्नता प्राप्त शुकराज उस कन्या को वहां ही ढूंढ़ने लगा। देवांगना के समान रूप लावण्य-युक्त उस कत्या को शुकराज ने मंदिर में से प्राप्त किया ितदनन्तर उस कन्या का उसकी धाय माता के साथ मिलाप करा दिया और उस विद्याधर को भी नाना प्रकार के औपधादिक उपचार कर शुकराज ने अच्छा किया। विद्याधर पर उपकार करके उसे जीवदान देने के कारण वह शुकराज का प्रीति पूर्वक उपकार मानने लगा-और कहने लगा कि मैं जब तक जीवित रहूंगा आप का उपकार न भूलूंगा। सचमुच ही पुण्य की महिमा कैसी अगाध और आश्चर्यजनक है ! शुकराज ने विद्याधर से पूछा "तेरे पास आकाशगामिनी विद्या विद्यमान है या नहीं ? उसने कहा विद्या तो अक्षर मात्र ( मुखपाठ मात्र ) है परन्तु चलती नहीं ; परन्तु जिस पुरुप ने इस विद्या को सिद्ध किया हो, यदि वह पुर्हेंप मेरे सिर पर हाथ रखकर किर से शुरू करावे तो चल सकती है,अन्यथा अब यह मेरी विद्या चल नहीं सकती। समय सूचक शुकराज ने कहा कि ऐसा तो यहां पर अन्य कोई नहीं है, इसिलिए तू इस तेरो विद्या को पहले मुझे सिखा दे फिर तेरे वतलाये मुजब इसे सिद्ध करके जैसे किसी का कुछ उधार लिया हो और वह पीछे दिया जाता है वैसे तुझे मैं ही वापिस दूंगा, यानी तुझे वहीं विद्या फलीभूत होगी । विद्याधर ने असभता पूर्वक वह विद्या शुकराज कुमार को सिखलाई । शुकराज ने उस विद्या को विमलाचल तीर्थ और अपने पुण्य के वलसे तत्काल, सिद्ध करके उस विद्याधर को सिखाई। जिससे उसे वह पाठ सिद्ध विद्या के समान तत्काल ही सिद्ध हो गई। फिर वे दोनों पुरुष खेचर और भूचर सिद्ध विद्या वाले वन गये। विद्याधर ने अन्य भी कई एक विद्याएं शुकराज कुमार को सिखलाई। अगणित पुण्य का संचय करने वाले मनुष्य को क्या दुर्छभ है ? अब शुकराज कुमार गांगिल ऋषि की आज्ञा लेकर नवीन रचित विमान में उन दोनों स्त्रियों ( राजकन्या पद्मावती तथा उसकी धाय माना ) को बैठाकर विद्याधर

लघुवय होने पर भी धैर्यवान और विचक्षण पंडितों के समान तेरे साहसिक वचन कहां से" ? गांगिल महर्षि वोला—"क्षत्रिय वंश का ऐसा वीर्य और अहो वाल्यावस्था में भी इस प्रकार का तेज! सवमुच यह आश्च-र्यकारक होने पर भी सत्य ही है । प्रातःकाल नूतन ऊगते हुये सूर्य का तेज किसी से देखा नहीं जा सकता इस प्रकार का होता है। यह कुमार यद्यपि उमर से वालक है परन्तु इस का वल और शक्ति महा प्रशंसा पात्र हैं। अतः इसको ही मेरे साथ तीर्थ रक्षा के लिए भेजो"। राजा ने कहा—"हे महाराज! इतने छोटे वालक को वहां किस तरह भैजा जाय ? यद्यपि यह वालक शक्तिवान है तथापि इस अवस्था में भेजने के लिये माता पिता का मन किस तरह मान सकता है ? क्या उस तीर्थ की रक्षा करने में किसी प्रकार का भय नहीं है ? यद्यवि सिंह यह जानता है कि मेरी गुफा में से मेरे वचे को छे जाने के छिये अन्य कोई शक्तियान नहीं है तथापि वह अपने बच्चे को सदैव अपनी नजर के सामने रखता है और उसे किसी वक्त कोई छे न जाय इस प्रकार का भय सदैव कायम रहता है । वैसे ही स्नेहियों को स्नेही के विषय में पद पद पर भय मालूम पड़े विना नहीं रहता। इसलिए ऐसे छोटे वचे को क्यों कर भैजा जाय ?। " माता पिता के पूर्वोक्त वचन सुनकर समय स्चक शुकराज उत्साह पूर्वक उन्हें कहने लगा कि, हे पूज्य ! यदि आप मुझे आजा दो तो मैं तीर्थ की रक्षा के लिए जाऊं! मैं पवित्र तीर्थ की रक्षा करने के लिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समभता हूं। तीर्थरक्षा की वात सुनकर में वड़ा ही प्रसन्न हुवा हूं, इसलिए मेरे पूज्य प्रिय माता पिता आप मुझे तीर्थभक्ति करने की आज्ञा देकर तीर्थसेवा में सहायक बनो"। ऐसे क्वन सुनकर राजा मंत्री के सामने देखने छगा। तव उसने कहा कि "आज्ञा देने वाले आप हैं, ले जाने वाले महर्षिजी हैं, रक्षा भी तीर्थ की ही करनी है, रक्षण करने वाला शूर, वीर और पराक्रमी शुकराज कुमार है और गोमुख यक्ष की सम्मति भी मिल चुकी है। यह तो दूध में शर्करा डालने के समान है, इसिलये आप आज्ञा देने में क्यों विलंब करने हैं"? मंत्री का वचन सुनकर शुकराज को माता विता ने सहर्प जाने की आज्ञा दी। इसलिए प्रसन्न होकर शुकराज स्नेह-पूर्ण नेत्रों से आंस् स्वकाते हुए माता पिता को नमस्कार कर के गांगील महर्षि के साथ चलता हुआ।

महा पराक्रमी धनुर्धर अर्जुन के समान वाणों से भरे हुए तर्कस को स्कंध में वांधकर ऋषि के साथ तत्काल ही शत्रुंजय के समीप ऋषि के तपोदन में शुकराजकुमार जा पहुंचा और शत्रुंजय तीर्थ की सेवा, भिक्त और रक्षण के लिये सावधान रहने लगा। शुकराज के महिमा से ऋषियों के आश्रय में लगे हुये बाग वगीचों में फूल फल की वृद्धि होने लगी। इतना ही नहीं विकि शेर, चिता, सूअर आदि सर्व प्रकार के उपद्रव उसके प्रभाव से शांत हो गये। सचमुचयह उसके पूर्वभव में सेवन किये हुए धर्म का ही आश्रय कारक और अलीकिक प्रभाव है। तापसों के साथ सुख से समय निर्णमन करते हुये एक दिन रात्रि के समय एक रहन करती हुई स्त्री के शब्द सुनकर द्या और धेर्य के निधान उस शुकराज ने उस स्त्री के पास जाकर मधुर वचन से आश्र्यासन दे उसके दुःख का कारण पूछा, उसने कहा कि—चंपा नगरी में शत्रुओं को मर्दन करने वाला 'अरिद्मन नामा राजा है। उस की गुणयुक्त साक्षात् लक्ष्मी के समान प्रधावती नामा पुत्री की में धार्य माता हूं। उस लड़की को में अपनी गोद में लिये प्यार करती थी उस समय जैसे केसरी सिंह वछड़ी सहित गाय को

है जाता है वैसे ही किसी पापी विद्याघर ने विद्या के वह से हड़की सहित मुझे वहां से उटाकर यहां पर फक्त मुझे फोंक कर जैसे भीवा खाद्य पदार्थ को छेकर उड जाता है त्यो वह पद्मावती राजपुत्री को छेकर न जाने कहां भाग गया ? वस इसी दु:ख से भें स्दन कर रही हूं। यह सुनकर शुकराज ने उसे सांत्वना दे वहां ही रक्खी और खयं पिछली रात को कितने एक घासके फोंपड़ों ने विद्याधर को ढूंढने लगा। इतने में ही वहां किसी पुरुष को रुद्दन करते देख वह शीघ्र ही उसके पास जाकर द्या से उसके दुःख का कारण पूछने लगा। द्यालु को कहे विना दु:खका अंत नहीं आ सकता; ऐसा समभक्तर उसने कहा कि -हे वीरकुमार ! मैं गग-नवहभपुर नगर के राजा का वायु समान गति करने वाला वायुवेग नामक पुत्र ह । किसी राजा की पद्मा-वती नामा कत्या को हरण कर छे जाते हुए तीर्थ के मन्दिर पर आते हो मेरा विमान तीर्थ महिमा के छिये गतिरुद्ध हो गया: मैं उसे उल्लंघन न कर सका उतना ही नहीं किंतु मेरी विद्या खोटी हो जाने से मै तत्काल ही जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे की कन्या हरण करने के पाप के कारण में पुण्यरहित मनुष्य के समान जव जमोन पर गिर पड़ा तव तुरंत ही मैंने उस कन्या को छोड़ दिया, तव जैसे चील के पंजे से छूटकर पिश्रणो जीव लेकर भाग जाती है वैसे ही वह कत्या कही भाग गई। धि.कार है मुभ पापी को कि अघटित लाभ की वांछा से उद्यम किया तो उट्या कितना वड़ा अलाभ हुआ। विद्याधा के ये वचन सुनकर सर्व वृत्तांत का पता लग जाने से प्रसन्नता प्राप्त शुकराज उल कन्या को वहां ही ढूंढने लगा। देवांगना के समान रूप लावण्य-युक्त उस कन्या को शुकराज ने मंदिर में से प्राप्त किया। तदनन्तर उस कन्या का उसकी धाय माता के साथ मिलाप करा दिया और उस विद्याधर को भी नाना प्रकार के औपधादिक उपचार कर शुकराज ने अच्छा किया। विद्याधर पर उपकार करके उसे जीवदान देने के कारण वह शुकराज का प्रीति पूर्वक उपकार मानने लगा और कहने लगा कि मैं जब तक जीवित रहूंगा आप का उपकार न भूलूंगा। सचमुच ही पुण्य की महिमां कैसी अगाध और आश्चर्यजनक है ! शुकराज ने विद्याधर से पूछा "तेरे पास आकाशगामिनी विद्या विद्यमान हैं या नहीं ? उसने कहा विद्या तो अक्षर मात्र ( मुखपाँठ मात्र ) है परन्तु चलती नहीं ; परन्तु जिस पुरुष ने इस विद्या को सिद्ध किया हो, यदि वह पुरुप मेरे सिर पर हाथ रखकर किर से शुरू करावे तो चल सकती है,अन्यथा अव यह मेरी विद्या चल नहीं सकती। समय स्रचक शुकराज ने कहा कि ऐसा तो यहां पर अन्य कोई नहीं है, इसिलए तू इस तेरो विद्या को पहले मुझे सिखा दे फिर तेरे वतलाये मुजव इसे सिद्ध करके जैसे किसी का कुछ उधार लिया हो और वह पीछे दिया जाता है वैसे तुझे मैं ही वापिस दूंगा, यानी तुझे वहीं विद्या फलीभूत होगी । विद्याधर ने प्रसन्नता पूर्वक वह विद्या शुकराज कुमार को सिखलाई । शुकराज ने उस विद्या को विमलाचल तीर्थ और अपने पुण्य के चलसे तत्काल सिद्ध करके उस विद्याधर को सिखाई। जिससे उसे वह पाठ सिद्ध विद्या के समान तत्काल ही। सिद्ध हो गई। फिर वे दोनों पुरुष खेचर और भूचर सिद्ध विद्या वाले वन गये। विद्याधर ने अन्य भी कई एक विद्याएं शुकराज कुमार को सिखलाई। अगणित पुण्य का संचय करने चाले मनुप्य को क्या दुर्लभ है ? अव शुकराज कुमार गांगिल ऋषि की आज्ञा लेकर नवीन रचित विमान में उन दोनों स्त्रियो (राजकन्या पद्मावती तथा उसकी धाय माना ) को बैठाकर विद्याधरु

को साथ छे चंपापुरी नगरी में आया । इधर कन्या को कोई हरण कर छे गया यह समाचार राजकुछ में विदित हो जाने के कारण समस्त राजकुल चिन्ता रूप अन्धकार में व्याप्त हो रहा था । इस अवसर में राजा के पास जाकर शुकराज ने उस लड़की को समर्पण कर राजा की खिता दूर की और अरिद्मन राजा को तत्सम्बन्धो सर्व वृत्तान्त कह सुनाया। शुकराज का परिचय मिलने पर राजा को विदित हुआ कि यह मेरे मित्र का पुत्र है। शुकराज के परोपकारादि गुणों से प्रसन्न हो अत्यन्त हर्ष और उत्साह सहित अरिद्मन राजा ने अपनी पद्मावती पुत्री का उसके साथ विवाह कर दिया। विवाह के समय शुकराजको वहुत सा द्रव्य देकर राजा ने उसकी प्रीति में वृद्धि की। राजा की प्रार्थना से कितने एक समय तक शुकराज ने पश्चावती के साथ संसारसुख भोगते हुए वहां पर ही काल निगमन किया। विवेकी पुरुष के लिए संसार सुख के काय करते हुए भी धर्म कार्य करते रहना श्रेयस्कर है, यह विचार कर शुकराज एक दिन राजा की आज्ञा छे अपनी स्त्री सहित उस विद्याधर के साथ शाश्वती और अशाश्वती जिन प्रतिमाओं को वन्दन करने के छिए वैताद्य पर्वत पर गया। रास्ते की अद्भुत नैसर्गिक रचनाओं का अवलोकन करते हुए वे सुखपूर्वक गगनवल्लम नगर में पहुच गये। वायुवेग विद्याधर ने अपने माता पिता से अपने उपर किये हुए शुकराज के उपकार का वणन किया। इससे उन्हों ने हर्पित हो उसके साथ अपनी वायुवेगा नामा कन्या की शादी कर दी। यद्यपि शुकराज को तीर्थयात्रा करने की वड़ी जल्दी थी, तथापि लग्न किये वाद अंतरंग प्रीतिपूचक अत्याग्रह से उसे उन्होंने कितने एक समय तक अपने घर पर ही रक्खा। एक दिन अहाई म यात्रा का निश्चय करके देव के समान शोभते हुए साला और वहनोई (वायुवेग विद्याधर और शुकराज) विमान में वैठकर तीर्थवंदन के लिए निकले। रास्ते में जाते हुए 'हे शुकराज ! हे शुकराज !' इस प्रकार किसी स्त्रो का शब्द सुनने में आया: इससे उन दोनों ने विस्मित हो उसके पास जाकर पूछा कि तू कौन है ? उसने जवाव दिया कि मैं चक्र-को धारण करने वाली चक्रेश्वरी देवी हूं। गोमुख नामा यक्ष के कहने से में काश्मीर देश में रहे हुये शत्रुंजय तीथ की रक्षा करने के लिए जा रही थी, रास्ते में क्षितिप्रतिष्ठित नगर में पहुंची तब वहां पर मैंने उच स्वर से रुद्दन करता हुई एक स्त्री को देखा। उसके दुःख से दुखित हो मैं आकाश से नीचे उतर कर उसके पास गई; अपने महल के समीप एक बाग में साक्षात् लक्ष्मी के समान परंतु शोक से आकुल न्याकुल वनी हुई उस स्त्री से मैंने पूछा—है कमलाक्षी ! तुझे क्या दुःख है ? तव उसने कहा कि गांगिल नामक ऋषि शुकराज नामक मेरे पुत्र को शत्रुंजय तीर्थ की रक्षा करने के लिए बहुत दिन हुये ले गया है, परन्तु उसका कुशल समाजार मुझे आजतक नहीं मिला। इसिलिये मैं उसके वियोग से रुद्न करती हूं। तब मैंने कहा है भद्रे तू रुद्न मत कर! मैं वहां ही जा रही हूं। वहां से छौटते समय तुझे तेरे पुत्र का कुशल कहती जाऊंगी। इस प्रकार में उसे सांत्वना देकर काश्मीर के शत्रुंजय तीर्थ पर गई, परन्तु वहांपर तुझे नहीं देख पाया इससे अवधिज्ञान द्वारा तेरा वृत्तांत जान कर में तुझे यहां कहने के लिए आई हूं। इसलिये हे विवक्षण ! तेरे वियोगसे पीड़ित तेरी माताको असृत वृष्टि के समान अपने दर्शन देने रूप अमृतरस् से शांत कर । जैसे सेवक खामी के विचारानुसार वर्तता है बसेही सुपात्र पुत्र, सुशिष्य और सपात्र वधू भी वर्तते हैं। माता पिता को पुत्र सुख के लिये ही होते हैं परंतु यदि

उनके तरफ से ही दु:ख उत्पन्न हो तो फिर पानी में से अग्नि उत्पन्न होने के समान गिना जाय। पिता से भी माता विशेष पूजने योग्य है। ज्ञानी पुरुषों ने भी यही फरमाया है कि — पिता की अपेक्षा माता सहस्रगुणी विशिष्ट मानने योग्य है।

्ऊढो गर्भ: प्रसव समये सोढ प्रत्युमशूलम् । पथ्याहाँर: स्वपनाविधिभिः स्तन्यपानप्रयत्नै: ॥ विष्टा मूत्र प्रभृति मालिनै: कष्टमासाद्य सद्य । स्नात: पुत्त: कथमपि यया स्तूयतां सेव माता ॥ १ ॥

"नों महोनेपर्यत जिस का भार उठा कर गर्भ धारण किया, प्रस्व के समय अतिशय कठिन शूल वगैरह की दुःसह वेदना सहन को, रोगादिक के समय नाना प्रकार के पथ्य सेवन किये, स्नान कराने में, स्तनपान कराने में और रोते हुए को चुप रखने में बहुतसा प्रयत्न किया, तथा मल मूत्रादि के साफ करने आदि में बहुतसा कए सहन कर जिसने अपने वालकका अहर्निश पालन पोपण किया सचमुच उस माता की ही स्तवना करों"।

ऐसे वचन सुनकर मानो शोक के चिंदु हो न हो, आंखों में से ऐसे अश्रुकण टपकाते हुये शुकराज ने चक्रे-भ्वरी से कहा—"उन अमूल्य तीर्यों के नजदीक आकर उनकी यात्रा किये विना किस तरह पीछा फिरूं? चाहे**ं** जैसा जल्दी का काम हो तथापि यथोचित अवसर पर आए हुए भोजन को कदापि नहीं छोड़ना चाहिये, वैसे ही यथोचित धर्म कार्य को भा नहीं छोड़ना चायिए। तथा माता तो मात्र इस लोक के स्वार्थ का कारण है. परन्तु तीर्थ सेवन इस लोक और परलोक के अथं का कारण हैं, इसलिये तीर्थयात्रा करके मैं शीघहीं मातुश्री से मिलनार्थ आऊंगा यह,वात तू सत्य समभना । तू अब यहां से पीछी जा ! मैं तेरे पीछे २ ही शीव्र आ पहु-चूंगा। मेरी माता को भो यहो समाचार कहना कि 'शुकराज अभी आता है'।" यह समाचार ले वह देवी क्षिति-प्रतिष्ठित नगर तरफ चली गई। शुकराज कुमार यात्रार्थ गया। जहां शाश्वती प्रतिमार्ये हैं वहां जाकर तत्रस्थ चैत्यों को भक्तिभाव पुरस्सर बन्दन पूजन कर शुकराज ने अपनी आत्मा को कतार्थ किया; यात्रा कर वहां से लौटते हुए सन्वर ही अपनी दोनों ख्रियों को साथ ले अपने श्वसुर एवं गांगिल ऋषि की आज्ञा लेकर और तीर्थपति को नमस्कार कर एक अनुपम और अतिशय विशाल विमान में बैठकर बहुत से विद्याधरों के समुद्राय सहित शुकराज बड़े आडंबर के साथ अपने नगर के समीप आ पहुचा। खबर मिलने पर राजकुल एवं सर्व नागरिक लोक शुकराज के सामने आये। राजा को आजा से नगर जनों ने शुक्रेराज का वड़ा भारी नगरप्रवेश महोत्सव किया! शुकराज का समागम वर्षाऋतु के समान सब को अत्यानन्दकारी हुवा । अब शुकराज युवराज के समान अपने पिता का राज कार्य सम्हालने लगा। एक समय जब कि सर्व पुरुपों को आनंद देने वाली वर्षा ऋतु का समय था तव राजा अपने दोनों पुत्रों एवं परिवार सिंहत शहर से वाहर कीड़ार्थ राज वगीचे में गया। नहां पर सब लोग अपने समुदाय से खच्छंदतया आनंद क्रीडा में प्रवृत्ति करने लगे कि इतने में वड़ा भारी कोलाहल सुन पड़ा। राजा ने पूछा कि यह कोलाहल कैसे हो रहा है ? तव एक सुभट ने वहां आकर कहा हे महाराज! सारंगपुर नगर के वीराग नामक राजा का पराकमी सूर नामा पुत्र

पूर्वभव के वैरभाव के कारण कोधायमान होकर हंसराजकुंमार को मारने के लिये आया है। यह बात सुनते ही राजा विचारने छगा कि मैं तो मात्र नाम का ही राजा हूं, राज्य कार्य और उसकी सार सम्हाछ हो शुंक राज कुमार करता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि वीरांग राजा मेरा सेवक होने पर भी उस के पुत्र का मेरे पुत्र पर क्या वैरभाव हो सकता है ? राजा इंसराज और शुकराज को साथ छे त्वरा से जब उसके सामने जाने का उपक्रम करता है उसी समय एक भाट आकर बोला कि महाराज हंसराज ने उसे पूर्वभव में कुछ पीडा पहुचाई थी उस वैर के कारण वह हंसराज के ही साथ युद्ध करना चाहता है। यह सुनकर युद्ध करने के लिये तत्पर हुये अपने पिता और बड़े भाई को निवारण कर वीरशिरोमणि हंसराज स्वयं सन्नद्धबद्ध हो कर उसके सामने युद्ध करने के लिये गया। उधर से सूर भी युद्ध की पूर्ण तैयारी करके आया था इसलिये वहां पर सब के देखते हुये अर्जुन और कर्ण के समान वड़ा आश्रयकारी घोर युद्ध होने छगा । जैसे श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को भोजन की तृप्ति नहीं होती वैसे ही उन दोनों को बहुत समय तक युद्ध की तृप्ति न हुई! दोनों ही समान बली, महोत्साही, धैर्थवान, शूरवीरों की जय श्री भी कितनेक वक्त तक संशय को ही भजती रही। कुछ समय के वाद जैसे इन्द्र महाराज पर्वतों की पांखें छेदन कर डालते हैं वैसे ही हंसराज ने स्रकुमार के सर्व शस्त्रों को छेदन कर डाला। उस वक्त मदोन्मत्त हाथी के समान क्रोधायमान हो सुरकुमार हंसेराज को मारने के लिए वज्र के समान मुंधि उठाकर उसके सामने दौड़ा । इस समय शंकाशील हो राजा ने तत्काल ही शुकराज की तरफ द्विपात किया। अवसर को जानने वाले शुकराज ने उसी वक्त हंसराजर्कुमार के शरीरमें बड़ी वलवती विद्या संक्रमण की, जिस के वल से इंसराजकुमार ने जैसे कोई गेंद की उठा कर में कता है उसी तरह सुरकुमार को तिरस्कार सहित उठा कर इतनी दूर में क दिया कि वह अपने सैन्य को भी उल्लंघन कर विछली तरफ की जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही स्रकुमार को इस प्रकार की मुंच्छी आई कि उसके नौकरो द्वारा बहुत देर तक उपचार होने पर भी उसे बड़ी कठिनाई से चेतना प्राप्त हुई। अब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मुईं। धि:कार है, मैंने व्यर्थ ही इसके साथ युद्ध किया, इस अकार के रौद्र ध्यान से तो मुझे और भी अनंत भवों तक संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। इन विवारों से उसे कुछ निर्मल वुद्धि प्राप्त हुई, अतः वैरभाव छोड़कर दोनों पुत्रों सहित नजदीक में खड़े हुये सृगध्वज राजा के पास जाकर अपने अपराध की क्षमा याचना करने छगा। राजा ने क्षमा कर उसे पूछा कि "त्ने पूर्वभव का वैर् किस प्रकार जान लिया ? " तव उसने कहा कि—"ज्ञान दिवाकर श्रीदत्त केवलज्ञानी जब हमारे गांव में आये थे तब मैंने उनसे अपना पूर्व भव का हाल पूछा था । इस पर से उन्होंने मुझे कहा था कि—ं

हे सूर! भिंद्छपुर नगर में जितारी नामा राजा था उसे हंसी तथा सारसी नाम की दो रानी तथा सिंह नामा प्रधान था। उन्हें साथ में छेकर जितारी राजा कठिन अभिग्रह धारण कर सिद्धान्नछ की यात्रा करने जा रहा था, मार्ग में गोमुख नामक यक्ष ने काश्मीर देश में बनाये हुये सिद्धान्नछ को यात्रा करके वहां पर ही विमलपुर नगर बसाकर किनने एक समय रहकर राजा ने अंत में वहां ही मृत्यु प्राप्त की। बाद में सिंह नामा वधान उस नूतन विमलपुरी के छोगों को साथ छेकर अपनी जन्म भूमि भिंदछपुर नगर तरफ नछा। जब वह आधा रास्ता ते कर चुका उस वक्त विमलपुरों में कुछ सार वस्तु भूली हुई असे याद आई। इससे उसने अपने चरक नामा सेवक को आज्ञा की कि विमलपुर नगरमें अमुक जगह अमुक वस्तु भूल आये हैं, तू उसे जाकर अभी शीघ ले आ। उसने कहा कि, स्वामिन्! में अकेला अब उस शून्य स्थान पर किस तरह जा सकूंगा? यह सुनकर प्रधान ने उसे कोधपूर्ण वचनों से धमकाया इस से वह विचारा वहां पर गया। वतलाये हुए स्थान पर जाकर उसने उस वस्तु की बहुत ही खोज की परन्तु पीछे से तुरत ही कोई भील वगैरह उठा ले जाने के कारण वह वस्तु उसे वहां पर न मिली। सेवक ने पीछे आकर प्रधान से कहा कि आपके वतलाये हुये स्थान में बहुत ढूंढने पर भी वह वस्तु नहीं मिली इसलिये शायद उसे वहां से कोई भील उठा ले गया है। इस से प्रधान ने कोधित हो कहा कि, वस! तू ही चोर है। तूने ही वस्तु लिपाई है, ऐसा कहकर उसे, अपने सुभटों द्वारा खूव पिटवाया। मामिक स्थानों में चोट लगने के कारण वह बहुत समय तक अचेत हो जमान पर पड़ा रहा। इधर उस वेचारे को मूर्च्छांगत पड़ा छोड़कर सब लोग प्रधान के साथ महिल्युर नंगर की तरफ चले गये कुछ देरके वाद पवन लगने से उसे चेतना प्राप्त हुई। जब वह उठकर इधर उधर देखने लगा तो उसे वहांपर कोई भी नजर नहीं आया, इस वक्त वह विचार करने लगा अहा हा! केसे स्वाधीं लोग है कि जो अपना खार्थ साध कर मुझे अकेला जङ्गल में छोड़कर चले गये। अहो ! घि:कार है ऐसी प्रभुता के गर्व से पीवित उस प्रधान को ! कहा है कि:—

चारा चिल्लकाइ, गंधिअ भद्दाय विज्ज पाहुलया । वेसा घूआ नरिंदा, परस्सपीडं न याणंति ॥ १ ॥

"चोर, बालक, गन्धी, मांगने वाला, मेहमान, वेश्या, लडकी और राजा इतने मनुष्य दूसरे की पीडा का विचार कदापि नहीं करते।"

इस प्रकार विचार किये वाद चरक भद्दीलपुर का रास्ता न मालूम होने से वहांपर मार्ग उन्मागे में भटक ने लगा। इस तरह भूख और प्यास से पीड़ित हो आर्त रौद्र ध्यान में लीन हो वह जंगल में ही मृत्यु प्राप्त कर भिद्दलपुर नगर के समीप वाले वन में देदिप्यमान विषपूर्ण सर्पतया उत्पन्न हुवा। उस ने प्रसंग आने पर उसी पूर्वभव के वैर के कारण उसी सिंह नामा प्रधान को डंक मारा इससे वह तत्काल मरण के शरण हुवा। वह सर्प भी आयु पूर्ण कर नरक गति में पैदा हो वहां वहुतसी दु:सह वेदनाये भोगकर अब वोरांग राजा का सूर मामक तू पुत्र उत्पन्न हुवा है और सिंह नामक प्रधान मृत्यु पाकर काश्मीर के विमलाचल तीर्थ पर के तरोंधर में हंस उत्पन्न हुवा है। वहां पर उसे जाति स्मरण होने से उसने विचार किया कि, पूर्वकाल में प्रधान के भव में शत्रुंजय तीर्थ को पूर्ण भावयुक्त सेवा न की इस से इस भव में तिर्यंच गित को प्राप्त हुवा है, इसल्ये अब मुझे तीर्थ की सेवा करनो चाहिये। इस प्रकार की धारणा कर वह चोंच में पुष्प ले प्रभु की पूजा करता है, एवं दोनों पांलों में पानी भर कर प्रभु को प्रक्षालन करता है। इस प्रकार अनेक तरह से उसने प्रभुभक्ति की। अन्त में मृत्यु को प्राप्त हो सौधर्म खर्ग में उत्पन्न हुवा है।

केवली भगवान के ये वचन सुनकर पूर्वभव का वैर याद आने से मुझे हंसराज को मार डालने की वृद्धि स्भी थो, इसी से मैं यहां पर आया था। यद्यि मेरे पिता ने वहां से निकलते समय मुझे बहुत कुछ समभाया और रो का था, तथापि मैं रोकने से न रुका। अन्त में संग्राम में मुझे आपके हंसराज पुत्र ने जीत लिया, इसी लियेपूर्व के पुण्य से अब मुझे वैराग्य उत्पन्न हुवा है। इससे मैं उन श्रीदत्त नामा केवली भगवान के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कहांगा। ऐसा कहकर सूरकुमार अपने नगर को चल दिया। वहां जाकर अपने माता पिता को आहा ले उसने गुरु महाराज के पास दोक्षा ग्रहण की। कहा है कि 'श्रमस्य त्वरितागितः"।

खुगध्वज राजा अपने मन में विचार करने लगा, जिस का मन जिस पर लगता हैं उसे उसी वस्तु पर अभिरित्त होती हैं। मुझे भी दोक्षा लेने की अभिरित्त है, परन्तु उत्कृष्ट वंराग्य न जाने मुझे क्यों नहीं उत्विध होता! यह विचार करते हुये राजा मन में केवलवानों के वचनों को स्मरण करना है। उन्होंने कहा था कि, जब तू चंद्रवती के पुत्र को देखेगा तब तुझे तत्काल हो। वैराग्य प्राप्त होगा। परंतु वंध्या स्त्री के समान उसे तो अभी तक पुत्र हुवा हो नहीं, तब मुझे अब क्या करना चाहिये! राजा मन में इन विचारों की वुना उधेड़ी में लगा हुवा है ठीक उसी समय एक पवित्र पुण्यशाली युवा पुरुष उसके पास आकर नमस्कार कर खड़ा रहा। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? जब वह राजा को उत्तर देने के लिये तैयार होता है उतने में ही आकाशवाणी होती है कि हे राजन! सचमुच यह चंद्रवती का पुत्र हो। यदि इस में तुझे संशय हो तो यहां से ईशान कोण में पांच योजन पर एक पर्वत है उस पर एक कदली नामक वन है वहां जाकर यशोमित नामा झानवती योगिनी को पूछेगा तो वह तुझे इस का सर्व वृत्तांत कह सुनायेगा। ऐसी देववाणी सुनकर साध्यं मुगध्चज राजा उस पुरुष को साथ ले पूर्वोक्त वन में गया। वहां पर पूछने पर योगिनी ने मो राजा से कहा कि हे राजन! जो तू ने देववाणी सुनी है वह सत्य ही है। इस संसार रूप अटवी का वड़ा महा विकट मार्ग है कि जिसमे तुम्हारे जैसे वस्तुसहरूप के जानने वाले पुरुप भी उलभन में पड़ जाते हैं। इसका वृत्तांत आद्योपांत तुम ध्यान पूर्वक सुनो:—

चंद्रपुरी नगरी में चंद्र समान उज्वल यशस्त्री सोमचंद्र नामा राजा की भानुमती नामा रानो की कुक्षी में हैमन्त क्षेत्र से एक युगल (दो जीव) सौधर्म देवलोक में जाकर वहां के सुख भोग कर वहां से च्यवकर उत्पन्न हुये। नौ मास के वाद एक स्त्री और पुरुष तया जन्म लिया। इन का चंद्रशेखर और चंद्रवती नाम रक्षा गया। अब वे दिनोदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए यौवन अवस्था को प्राप्त हुये। चंद्रवती को तेरे साथ और चंद्रशेखर को यशोमित के साथ व्याह दिया गया। यद्यि पूर्वभव के स्नेह भाव से वे दोनो (चंद्रशेखर और चंद्रवती वहन भाई थे तथापि उनमें परस्पर रागवंधन था। धिःक्कार है काम विकार को! जब तुम पहले गांगिल ऋषि के आश्रम में गये थे उस समय तेरी मुख्य रानी चंद्रवती ने चंद्रशेखर को अपना मनोवांछित पूर्ण करने के लिये बुलाया था। वह तो तेरा राज्य ले लेने की बुद्धि से ही आया था, परंतु तेरे पुण्य जल से जैसे अग्नि बुभ जाता है वैसे ही उसका निर्धारित पूरा न होने के कारण अपना प्रयास वृथा सनम्भ कर वह पीछे लीट गया। उस वक्त उन दोनों ने तेरे जैसे विचक्षण मनुष्य को भी नाना। प्रकार की चचन युक्तियों से ठंडा

कर दिया, यह वात तू सब जानता ही हैं । इस के बाद चंद्रशेखर ने कामदेव नामक यक्ष को आराधना की। इस से वह प्रत्यक्ष होकर पूछने लगा कि भुझे क्यों याद किया है ? चंद्रशेखर ने चंद्रवती का मिलाप करा देने को कहा, उस वक्त यक्ष ने उसे अदृश्य होने का अंजन दिया और कहा कि जब तक चन्द्रवतो से पैदा हुए पुत्र को मृगध्वज राजा न देखेगा तव तक तुम दोनों को पारस्परिक गुप्त प्रीति को कोई भी न जान सकेगा ! जव चन्द्रवती के पुत्र को मृगध्वज राजा देखेगा उस वक्त तुम्हारी तमाम गुप्त वातं खुळी हो जायेगी। यक्ष के ऐसे वचन सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हो चद्रशेखर चन्द्रवती के पास गया और वहुत से समय तक गुप्त रीनि से उस के साथ कामक्रीड़ा करता रहा। परतु उस अदृश्य अजन के प्रभाव से वह तुझे एवं अन्य किसी को भी मालूम न हुवा। चन्द्रशेखर के संयोग से चन्द्रवर्ता को चन्द्राक नामक पुत्र हुवा तथावि यक्ष के प्रभाव से उस के गर्भ के चिन्ह भी किसी को मालूम न दिये। पैदा होते ही उस वालक को ले जाकर चन्द्रशेखर ने अपनी पतनी यशोमित को पालने के लिए दं दिया था। उसने भा अपने हो वालक के समान उसका पालन पोपण किया। प्रति दिन वृद्धि का प्राप्त होते हुए चन्द्राक यौवनावस्था के संनमुख हुआ। चन्द्राक के कप टावण्य से मोहित हो पतिवियागिनी यशोमति विचारने छग। कि, मेरा पति तो अपनो वहिन चन्द्रवती के साथ इतना आसक हो गया कि मेरे लिये उस का दर्शन भी दुर्लभ हैं । अब मुझे अपने हो लगाये हुये आम्र के फल आप ही खाना योग्य हैं । अतिशय रमणिक चन्द्राक के साथ कीड़ा करने में मुझे क्या दोष है ? इस प्रकार विचार कर विवेक को दूर रख के उसने एक दिन मोठे वचनों से हाव भाव पूर्ण चन्द्रांक से अपना अभिप्राय मालूम किया। यह सुन कर वज्राहत हुये के समान वेदना पूर्ण चन्द्राक कहने छगा कि माता! न सुनने योग्य वचन मुझे क्यो सुनाती हा ? यशोमित बोळा कि है कल्याणकारी पुरुष । मैं तेरी जन्नी माता नहीं हुं, तुझे जन्म देने बाळी तो मृगध्यज राजा को रानी चन्द्रवतो है। सत्यासत्य का निर्णय करने में उत्सुक मन वाला यह चन्द्रांक यशो-मित का वचन कबूल न करके अपने माता पिता की खोज करने के लिए निकल पड़ा, परन्तु सब से पहले यह आप को हो मिला। दोनों से भ्रष्ट हुई यशोमित पति पुत्र के वियोग से दैराग्य को प्राप्त हो कोई जैन साध्वी का सयोग न मिलने पर योगिनि का वेत्र धारण कर किरने वालो मैं स्वय हो ( यशोमित ) हू। सवमुव वि:कारने योग्य स्त्ररूप का विचार करने से मुझे जितना ज्ञान उत्पन्न हुवा है, उससे मैं जानकर कहतो हु कि. हे मुगध्वज राजा ! यह चन्द्रांक जव तुम्हें मिला तव उसी दक्ष यक्ष ने आकाश वाणो द्वारा तुम्हें कहा कि यह तेरा ही पुत्र है तथा तत्संबंधी सत्य घटना विदित कराने के लिये तुझे मेरे पास मेजा है । इसलिये तू सत्य हीं समभना कि यह तेरी स्त्री चन्द्रवती के पेट स पैदा होने वाला तेरा ही पुत्र है।

योगिनी के वचन सुनकर राजा को अत्यन्त क्रोध और खेद उत्पन्न हुवा। क्योंकि अपने घर का दुराचार देख कर या सुन कर किसे दुःख नहीं होता। तद्नन्तर राजा को प्रतिबोध देने के लिए योगिनी बोधवचन पूर्ण गीत सुनाने लगो।

गीत

कवण केरा पुत्ता मित्ता, कवण केरी नारी; । मोहे मोह्यो मेरी मेरी, मूढ गणे अविचारी ॥ १ ॥ जाग जाग्ने जोगा हो, जोई ने जोग विचागः (ये आंकणी)
मेली अमारग मारग आदर, जिमि पामे भन्न पारा ॥ २ ॥
अति हे गहना अति हे कूडा, अतिहि अधिर संसाराः,
भांमो छांडी जोगने मांडी, कीजे जिन धर्म सारा ॥ जाग० ॥ ३ ॥
मोहे मोह्यो कोहे खोद्यो लोहे वाह्यो ध्याये;
मुहिआ बिहु भन अनरा कारण सूरख दुहियो थाये ॥ जाग० ॥ ४ ॥
एकते कारण बेने खेंचे त्रण संचे चार वारेः
१३ १४ १५ आपे आप उनारे ॥ जाग० ॥ ५ ॥

ऐसा वैराप्यमय उसका गायन सन वैराप्यवन ग्रांन कवार्य होकर राजा चडाक को साय छे अवहा नगरो के बाह्योद्यान में (नगर के पास वर्गीचे मे) आया । नगर वाहर ही रहकर संसार से विरक्त राजा ने अपने दोनो पुत्रों तथा प्रधान को बुलवा कर कहा कि. मेरा वित्त अब संसार से सर्वथा उठ गया है ओर उस से मैं वहा पीड़ित हुआ हूं, इसिलिये मेरे राज्य की धुरा शुकराजकुमार को सुपुर्द की जाय। अब मैं यहां से ही दीक्षा लेकर चलता वनुंगा। अब मैं राजमहल में विद्कुल न आऊंगा। राजा के ये वचन सुनकर मन्त्री वगैरह कहने लगे कि स्वामिन् ! आप एक वार राजमहरू में तो पधारो ! उसने तो गुनाह नहीं किया है ? क्यों कि बंध तो परि-णाम से हो होता है, निर्मोहो मन वालों के लिये घर भी अरण्य के समान है और मोहवन्त के लिये अरण्य भो घर समान है। राजा छोगों के अत्याग्रह से अपने परिवार सहित तथा चंद्रांक सहित नगर में आया। राजा क साथ चन्द्रांक को वहां आया देख कामदेव यक्ष का कहा हुवा वचन याद आने से अंजन के प्रभाव से कोई भो न देख सके इस प्रकार समय प्रच्छन्नतया चन्द्रवती के पास रहा हुवा चन्द्रशेखर तत्काल हो वहां से अपने प्राण लेकर स्वनगर में भाग गया। बढ़े महोत्सव सहित मृगध्वज राजा ने शुकराज को राज्याभिषेक किया और दोक्षा छेनेके लिये उस की अनुमति ली। अव रात्रिके समय मृगध्वज राजा वैराग्य और ज्ञानपूर्ण वृद्धि से विचार करता है कि कब प्रातःकाल हो और कब मैं दीक्षा अंगीकार कहां। कब वह शुम समय आवे कि, जब मैं निरतिचार चारित्रवान होकर विचर्रांगा, एवं कब वह शुभ घडी और शुभ मुहूर्त आयेगा कि जब मैं संसार में परिस्नमण कराने वाले कर्मों का क्षय कहांगा। इस प्रकार उत्कृष्ट शुभध्यान के चढते परिणाम से तल्लीन हो राजा किसी ऐसी एक अलौकिक भावना को भाने लगा कि जिसके प्रभाव से प्रांतःकालके समय मानो स्पर्धा से ही बार कर्म नष्ट होने पर सूर्योदय के साथ हो उसे अनन्त केवलज्ञान की प्राप्ति हुई । लोकालोक की समस्त वस्तु को जानने वाले मृगध्वज केवली के केवलज्ञान को महिमा करने वाले देवताओं ने बड़े हर्ष के साथ प्रातःकाल में उन्हें साधू वेव अर्पण किया। यह व्यतिकर सुन कर साश्चय और सहर्ष शुकराज आदि

१ क्रोध २ दुखी भया, ३ लोभसे ४ लग गया ४ सुफ्त ६ श्रज्ञानसे, ७ दुखी प श्रात्म शुद्ध करनेके लिये ६ राग द्वेपको १० छोड दो ११ रत्नत्रयी १२ क्याय १२ महात्रत १४ कोच, लोभ, मोह, हास्य, मान, हर्प, १४ इन श्रन्तरंग शक्क्यों को टालनेसे ।

सव परिवार ने तत्काल आकर केवली महाराज को वन्दन किया। उस वक्त केवली महाराज भो उन्हें अमृत के समान देशना देने लगे कि हे भव्य जीयों ! साधु और श्रावक का धूर्म ये दोनो संसार रूप समुद्र से पार होने के लिये सेतु (पुल) के समान हैं । साधु का मार्ग सोधा और श्रावक का मार्ग जरा फेर वाला हे । साधुः का धर्म कठिन और श्रावक का धर्म सुकोमल है, अतः इन दोनों धर्म (मार्ग) में से जिस्से जो वन सके उसे आत्मकत्याणार्थ अंगीकार करना चाहिये। ऐसी वाणी सुन कर कमलमाला रानी, हंस के समान स्वच्छ स्व भावी हंसराज और चन्द्रांक इन तीनों ने उत्कट वैराग्य प्राप्त कर तत्काल हो उन के पास दीक्षा अङ्गीकार की और निरितचार चारित्र द्वारा आयु पूर्ण कर मोक्ष में सिधारे। शुकराज ने भी सपरिवार साधुधर्म परं प्रीति रख कर सम्यक्त्व मूल श्रावक के वारह व्रत अङ्गीकार किये । दुराचारिणी चंद्रवती का दुराचार मृगध्वज केवलो और वैसे ही वैरागी चंद्रांक मुनि ने भी प्रकाशित न किया । क्योंकि दूसरे के दूरण प्रकट करनेका स्वभाव भवाभि-नदी (सर्व वढाने वाले) का ही होता है इसिलये ऐसे वंराग्यवंत और ज्ञानमानु होने पर वे दूसरे के दूर्पण क्यों-प्रगट करें। कहा भी है कि अपनी प्रशंसा और दूसरे की निदा करना यह लक्षण निर्मुणो का है और दूसरे की प्रशंसा एवं म्बनिदा करना यह लक्षण सद्गुणो का है। तदनन्तर ज्यो सूर्य अपनी प्रित्र किरणो द्वारा पृथ्वी को पावन करता है त्यों वह मृगध्वज केवली अपने चरण कमलों से भूमि को पवित्र करते हुए वहां से अन्यत्र विहार कर गये और इन्द्र के समान पराक्रमी शुकराज अपने राज्य को पालन करने लगा । धि:क्वार है कामी पुरुषोंके कदाग्रह को ! क्यों कि पूर्वीक घटना वनने पर भो चन्द्रवती पर अति स्नेह रखने वाला अन्याय शिरो-मणि चन्द्रशेखर शुकराज कुमार पर द्रोह करने के छिए अपनी कुछ देवी के पास बहुत से कप्र करके भी याचना करने लगा। देवी ने प्रसन्न होकर पूछा कि, तू क्या चाहता है ? उसने कहा कि, मैं शुकराज का राज्य चाहता हूं। तव वह कहने छगी कि शुकराज दृढ़ सम्यक्तवधारी है, इसलिए जैसे सिंह का सामना मृगी नहीं कर सकती, वंसे ही मैं भी तुझे उस का राज्य दिलाने के लिये समर्थ नहीं, चन्द्रशेखर वोला तू अचित्य शक्ति वाली देवी है तो वल से या छल से उस का राज्य मुझे जरूर दिला दे। ऐसे अत्यंत भक्ति वाले वचनों से सुप्र-सन्न हो देवि कहने लगो कि, छल करके उसका राज्य लेने का एक उपाय हे, परंतु वल से लेने का एक भी उपाय नहीं । यदि शुकराज किसी कार्य के प्रसंग से दूसरे स्थान पर जाय तो उस वक्त तू वहां जाकर उसके सिंहासन पर चढ़ वैठना । फिर मेरी दैविक शक्ति से तेरा रूप शुकराज के समान ही व्रन जायगा । फिर तू वहां पर सुखपूर्वक स्वेच्छाचारी सुंख भोगना। ऐसा कह कर देवि अदृश्य हो गई। चन्द्रशेखर ने ये सब वातें चन्द्रवती को विदित कर दी। एक दिन शुकराज को शत्रुंजय तीर्थ की येत्री जाने की उत्कंठा होने से वह अपनी रानियों से कहने लगा कि, मैं शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करने के लिए उन मुनियों के आश्रम में जाता हूं। रानियां घोळी-"हम भी आपके साथ आवेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक पन्थ दो काज होगा, तीर्थ की यात्रा और हमारे माता पिता का मिलाप भी होगा। तदनंतर प्रधान आदि अन्य किसी को न कह कर अपनी स्त्रियों को साथ छै शुकराज विमान में वैठकर यात्रा के लिये निकला । यह वृत्तांत चन्द्रवती को मालूम पड़ने से उसने तुरत ही चन्द्रशेखर को विदित किया । अब वह तत्काल ही वहां आकर परकाय प्रवेश विद्या वाले के

समान राज्य सिंहासन पर वैठ गया। रामचन्द्र के समय जैसे चक्रांक विद्याघर का पुत्र साहसगति सुप्रीव वना या वैसे ही इस वक्त चन्द्रशेखर शुकराज रूप बना। चन्द्रशेखर को सब लोग शुकराज ही समभते हैं। वह एक दिन रात्रों के समय ऐसा पुकार कर उठा अरे सुभटो! जल्दी दौड़ों! यह कोई विद्याघर मेरी स्त्रियों को ले जा रहा है। यह सुनते ही सुभट लोग इघर उघर दौड़ने लगे। परन्तु प्रधान आदि उसी के पास आकर वोलने लगे कि, स्वामिन! आपकी वे सब विद्याएं कहां गई? उस वक्त वह कृत्रिम शुकराज खेद प्रगट करते हुए बोला -"हा! हा! क्या कर्क ? इस दुए विद्याघर ने मेरी स्त्रियों के साथ प्राण के समान मेरी विद्याएं भी हरण कर लीं। उस वक्त उन्होंने कहा कि महाराज! आपकी स्त्रियों सहित विद्याएं गई' तो खैर जाने दो आपका शरीर कुशल है तो वस है। इस प्रकार के कपूटों द्वारा उसने सारे राजमंडल को अपने वश कर लिया। और चन्द्रवती के साथ पूर्ववत् कामकीडा करने लगा।

कितने एक दिनों के बाद शुक्रराज तीर्थ यात्रा ,कर रास्ते में छोटते हुये अपने श्वसुर वगैरह से मिल कर पीछा स्त्रियों सहित अपने नगर के उद्यान में आया। इस समय अपने किये हुए कुकर्म से शका युक्त चन्द्रशेखर अपने गवाक्ष में वैठा था। वह असलो शुकराज को आते देख कर कपट से, अवस्मात् व्याकुट वन कर पुकार करने लगा कि, अरे सुभटों ! प्रधान ! सामन्तो ! यह देखों ! जो दुए मेरी विद्याओं और स्त्रियों का हरण-कर गया है, वहां दुष्ट विद्याधर मेरा रूप वना कर मुझे उपद्रव करने के लिये आ रहा है। इसलिये तुम उसके पास जल्दी जाओ और उसे समभा कर पीछा फेरो। क्योंकि कोई कार्य सुसाध्य होता है और दुःसाध्य भो होता है। इसिळए ऐसे अवसर पर तो वड़े यत्न से या युक्ति से ही लाभ उठाया जा सकता है। उसने प्रधानादि को पूर्वीक्त वचन कहकर उसके सामने भेजा। मंत्रो सामन्तों को सामने आता देख असलो शुकराज ने अपने मन में विचार किया कि ये सब मेरे सन्मान के लिए आ रहे है तब मुझे भी इन्हें मान देना उचित ह। इस विचार से वह अपने विमान में से नीचे उतर वह एक आम्र वृक्ष के तले जा बंठा उसके पास जाकर प्रधानादि पुरुष वंदन स्तवना कर कहने लगे कि 'है विद्याधर! वाद कारक के समान अव आपकी विद्याशिक्त को रहने दो। हमारे स्वामो की विद्या और ख़ियों को भो आप हो हरण कर गये हैं। इस के विषय में हम इस समय आप को कुछ नहीं कहते इसिलये अब आप हम पर दया करके तत्काल हो अपने स्थान पर चले जाओ। क्या ये किसी ंभ्रम में पड़े हैं ? या विलकुल शून्य चित्त वने हैं ? या किसो भृत प्रेत पिशाच आदि से छले गये हैं ं? ऐसे अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करता हुआ विस्मय को प्राप्त हो शुकराज कहने लगा कि "अरे प्रधान! में स्वयं ही शुकराज हूं। तू मेरे सामने क्याँ बोल रहा हैं" ? प्रधान वोला—"क्या मुझे भी ठगना चाहते हां ? मृगध्वेज राजा के वंशहर सहकार में रमण करने वाला शुकराज (तोता) के समान हमारा स्वामी शुकराज राजों तो इस नगर में रहे हुये राजमहरू में विराजता है और आप तो उसी शुकराज का रूप धारण करने वाले कोई विद्याधर हो। अधिक क्या कहें परन्तु असली शुकराज तो विल्लो का देख कर ज्यों तोता भय पाता है वैसे ही तुम्हारे दर्शन मात्र का भी भय रखता है। इसिलये है विद्याधर श्रेष्ट ! अब बहुत हो चुका, आप जैसे आये हो वैसे हो अपने स्थान पर चले जाओ" ।

मंधान के ऐसे वचन सुनकर जरा वित्त में दुः खित हो शुकराज विचारने लगा कि सवमुच ही कोई मेरा ह्य धारण कर शृन्य राज्य का स्त्रामी वन वैठा है। राज्य, भोजन, श्रय्या, सुंदरह्यी, सुंदर महल और धन, इतनी वस्तुओं को शास्त्रों में स्ती छोड़ने की मनाई की है। क्योंकि उन वस्तुओं के स्ती रहने पर कोई भी जयईस्त दवाकर उन का खामी वन सकता है। खैर अब मुझे क्या करना चाहिये ? अब तो इसे मारकर अपना राज्य पीछा लेना योग्य है। यदि में ऐसा न कर तो लोक में मेरा यह अपवाद होगा कि, मृगराज के पुत्र शुकराज को किसी कूर पापिए मनुष्य ने मार कर उस का राज्य खयं अपने वल से ले लिया है। यह बात मुक्त से किस तरह से सुनी जायगी। अब सचमुच ही बढ़े विकट संकट का समय आ पहुंचा है। मैंने और मेरी खियों ने अनेक प्रकारसे समक्ता कर बहुतती निशानियां वतलाई तथापि प्रधानने एक भी नहीं सुनी। आश्चर्य है उस कपटी के कपट जाल पर! मन में कुछ खेद गुक्त विचार करना हुवा अपने विमान में बंठ आकाशमार्ग से शुकराज कही अन्यत्र चला गया। यह देख नगर में रहे हुए बनावटी शुकराज को प्रधान कहने लगा कि, स्वामिन! वह कपटी विद्याधर विमानमें बैठ कर पीछे जा रहा है। यह सुन कर वह कामतृपातुर अपने चित्त में वड़ा प्रसन्न हुवा। इधर उदास चित्त वाला असली शुकराज जंगलों में फिरने लगा। उसे उस की खियों ने बहुत ही प्रेरणा की तथापि वह अपने श्रमुर के घर न गया। क्योंकि दुःख के समय विचारशील मनुष्यों को अपने किसी भी सगे सम्बन्धी के घर न जाना चाहिये और उसमें भी श्रमुर के घर तो बिना आडम्बर के जाना ही न चाहिये। ऐसा नीतिशास्त्र में लिखा है। कहा है कि,—

समायां व्यवहारे च वैरिषु श्वशुरीकसि । अडवराणि पूज्यंते स्नीषु राजकुलेषु च ॥ १ ॥

सभा में, व्यापारियों में, दुश्मनों में, श्वशुर के घर, स्त्रीमण्डल में और राजदरवार में आडम्बर से ही मान मिलता है।

शून्य जंगल के वास में यद्यपि विद्या के वल से सर्व सुख की सामग्री तयार कर ली है, तथापि अपने राज्य की चिन्ता में शुकराज ने छह मास महा दुःख में ज्यतीत किये। आश्चर्य की बात हैं कि, ऐसे महान पुरुषों को मी ऐसे उपद्रव भोगने पड़ते हैं। किस मनुष्य के सब दिन सुख में जाते हैं ?

> कस्य वक्तव्यता नास्ति को न जाता मरिष्यति । केन न व्यसनं प्राप्तं कस्य सौरुवं निरंतरं ॥ १ ॥

कथन करना किसे नहीं आता, कौन नहीं जन्मता, कौन न मरेगा, किसे कप्ट नहीं है और किसे सदा सुख रहता है ?।

एक दिन सौराष्ट्र देश में विचरते हुये आकाशमार्ग में एकदम शुकराज कुमार का यिमान अटका। इस से वह एकदम नोचे उतरा और चलते हुये विमान के अटकने का कारण ढूंढ़ने लगा उस समय वहां पर देव-ताओं से रिचन सुवर्णक्मल पर वैठे हुये शुकराजकुमार ने अपने पिता मृगध्वज केवली महात्माको देखा। उसने तत्काल ही भक्तिभाव पूर्वक नमस्कार कर उन्हें अपना सर्व वृत्तांत कह सुनाया । केवली महाराज ने कहा—
"यह सब कुछ पूर्वभव के पाप कर्म का विपाकोद्य होने से ही हुवा है।" मुझे किस कर्म का विपाकोद्य हुवा है ? यह पूछने पर ज्ञानी गुरु वोले—तू सावधान होकर सुन—

पहले तेरे जितारी के भव से भी पूर्व में किसी भवमें तू भद्रक प्रकृतिवान और न्यायनिष्ट श्री नामक गांव में त्रामाधीश एक ठाकुर था, तुझै तेरे विता ने अपना छोटा राज्य समर्पण किया था। तेरा आतंकनिष्ट नामक एक सौतिला छोटा भाई था, वह प्रकृति से बड़ा करूर था, उसे कई एक गांव दिये गए थे। अपने गांवसे दूसरे गांव जाते हुए एक समय आतंकनिए तुझे तेरे नगर में मिलने के लिए आया। तू ने उसे प्रेम पूर्वक बहुमान दे कितने एक समय तक अपने पास रक्खा। एक दिन प्रसंगोपात हंसी में ही तू ने उसे कहा कि, तू कैसा कैदीके समान मेरे पास पकड़ाया है, अब तुझे मेरे रहते हुए राज्यकी क्या चिंता है ? अभी तू यहां ही रह! क्योंकि बढ़े भाई के बैठे हुए छोटे भाई को क्लेश कारक राज्य की खटपट किस लिए करना चाहिए ? सौतेले भाई के पूर्वीक्त वचन सुनते ही 'वह भोरु होने के कार्ण मन'में विचारने लगा कि, अरे! मेग राज्य तो गया ! हा ! हा ! वड़ा बुरा हुआ कि जो मैं यहां पर आयो । हाय अर्व मैं क्या करू गा ? मेरा राज्य मेरे पास रहेगा या सर्वथा जाता ही रहेगा! इस प्रकार आकुछ व्याकुछ होकर वह बार २ उस बड़े भाई के पास अपने गांव जाने की आज्ञा मांगने लगा। ज्व उसे स्वस्थान पर जाने की आज्ञा मिली उस वक्त वह प्राणदान मिलने समान मानकर वहां से शीघ्र ही अपने गांव तरफ चल पड़ा । जिसे वंक्त तू ने उसे पूर्वीक वचन कहे उस समय पूर्वभव में तू ने यह निकाचित कर्मवंधन किया था। बस उसी के उदय से इस समय तैरा राज्य दूसरे के हाथ गया है। जिस तरहें वार्नर छेळांग चूकने से दीन बर्न जाता है वैसे ही प्राणी भी संसारी किया कर कर्मबंधन करता है और वह उसःवक्त बड़ा गर्वित होता है प्रन्तु जव उस कर्मबंध का उदय आता है तव सचमुच ही वह दीन वन जाता है।

यद्यपि उस चन्द्रशेखर राजा का तमाम दुराचरण सर्वज्ञ महात्मा जानते थे तथापि न पूछने के कारण उन्होंने इस विषय में कुछ भी न कहा। वालक के समान अपने पिता मुगध्वज केवली के पैरों में पड़ कर शुकराज कहने लगा—"हे स्वामिन! आपके देखते हुए यह राज्य दूसरे के पास किस तरह जाय! धन्वंतरी वैद्य के मिलने पर रोग का उपद्रव किस तरह टिक सकता है ? आंगन में कल्पवृक्ष होने पर घर में दरिद्रता किस प्रकार रह सकती है ? स्वांद्य होने पर क्या अंधकार रह सकता है ? इसलिए हे भगवान! कोई ऐसा उपाय वनलाओ कि जिस से मेरा कप्र दूर हो। ऐसी अनेक प्रार्थनायें करने पर केवली वोले—"वाहे जैसा दुःसीध्य कार्य हो तथापि वह धमिक्रया से सुसाध्य वन सकता है, इसलिए यहां पर नजदीक में ही विमलावल नामा तीर्थ पर विराजमान श्री ऋपभदेव स्वामी की भक्ति सहित यात्रा करके उसी पर्वत की गुफा में सर्व कार्यों की सिद्धि करने में समर्थ पंचपसेयी नमस्कार मंत्र का पर मास तक ध्यान कर! इससे तेरे शत्र का कपर जाल खुला हो जाने से वह अपने आपही दूर हो जायगा। गुफा में रह कर ध्यान करते समय जब तुसे विस्तृत होता हुवा तेज पुंज कपरनया माल्यम दे उस वक्त त अपना कार्य सिद्ध हुवा समफना। दुजय शत्र को भी जीतने हुवा तेज पुंज कपरनया माल्यम दे उस वक्त त अपना कार्य सिद्ध हुवा समफना। दुजय शत्र को भी जीतने

का यही उपाय है। जैसे अपुत्र मनुष्य पुत्र प्राप्ति की वात सुन कर वड़ा प्रसन्न होता है वैसे शुकराज भी साधु महाराज के वचन सुनकर वड़ा प्रसन्न हुवा। तदनन्तर वह उन्हें विनय पूर्वक वंदन कर विमान पर वैठ कर विमलावल तीर्थ पर गया। वहां प्रथम उसने तीर्थनायक श्री ऋषमदेव स्वामी की मिक्तमाव पूर्वक यात्रा की। तत्पश्चात् ज्ञानी गुरु के कथन किये मुजव मिह्मावंत नवकार मंत्र का जाप शुरू किया। योगियों के समान निश्चल्यन्ति से उसने छह महोने तक परमेष्टी मंत्र का जाप किया, इस से उसके आस पास विस्तार को प्राप्त होता हुवा तेज पुंज प्रकट हुवा। छोक इसी अवसर पर चन्द्रशेखर की गोत्र देवी उसके पास आकर कहने लगो कि हे चन्द्रशेखर! अब बहुत हुआ, अब तू अपने स्थान पर चला जा! क्योंकि मेरे प्रभाव से जो तेरा शुकराज के समान रूप बना हुवा है अब उसे वैसा रखने के लिए में समर्थ नहीं हूं। अब में स्वयं ही निःशक वन जाने से मेरे स्थान पर चलो जाती हूं। यदि अब तू शीघ ही अपने स्थान पर न चला जायगा तो तत्काल ही तेरा मूल रूप वन जायगा। ऐसा कह कर जब देवी पीछे लोटती है उतने मे ही उस का स्वामानिक रूप वन गया। देवी के वचन सुन कर चंद्रशेखर लक्ष्मी से भूष्ट हुए मनुष्य के समान हर्ष रहित चिता निमय हुवा। अब वह अपने पाप को छिपाने के लिये चोर के समान जब वहां से भागता है ठीक उसी समय शुकराज वहां पर आ पहुंचा। पहले शुकराज के ही समान असली शुकराज का रूप देख कर दीवान वगैरह उसे बहुमान देकर उसके विशेष स्वरूप से वाकिफगार न होने पर भी सहर्ष विचारने लगे कि, सचमुच कोई कस से ही वह इस शुकराज का रूप धारण करके आया हुवा था, इसी से अब डर कर भाग गया।

शुकराजको अपना राज्य मिलने पर निश्चित हो वह पूर्ववत् अपने प्रजाके पालन करनेमें लग गया। शत्रुंजय के सेवन का फल प्रत्यक्ष देख कर राज्य करते हुए वह इंद्र के समान संपदावान वनकर दैविक कांति वाला नये वनाये हुये विमान के आडंवर सिहत सर्व सामंत, प्रधान, विद्याधर, वगैरह के वहे परिवार मंडल को साथ लेकर महोत्सव पूर्वक विमलावल तीर्थ पर यात्रा करने को आया। उस के साथ मनमें यह समभता हुवा कि मेरा दुरावार किसी को भी मालूम नहीं है ऐसा सदावार सेवन करता हुवा शंकारहित हो चंद्रशेखर भी विमलावल की यात्रा के लिए आया था। शुकराज सिद्धावल आकर तीर्थनायक की वंदना, स्तवना एवं पूजा महोत्सव करके सबके समक्ष बोलने लगा कि, इस तीर्थ पर पंच परमेष्टी का ध्यान धरने से मैंने शत्रुओं पर विजय प्राप्तकी। इसलिए इस तीर्थका शत्रुंजय यह नाम सार्थक ही है और इसी नामसे यह तीर्थ महा मिहमावंत होगा। इसके वाद यह तीर्थ इस नाम से पृथवी पर बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुवा है। ऐसे अवसर पर चंद्रशेखर भी शांत परिणाम से तीर्थनायक को देख कर रोमांचित हो अपने किये हुये कपट और पाप की निदा करने लगा। वहां पर उसे महोदय पद धारी मृगध्वज केवली महाराज मिले। उसने उनसे पूछा कि हे स्वामिन होता भी प्रकार मेरा कर्म से छुटकारा होगा या नहीं? केवली महाराज ने कहा कि यदि इस तीर्थ पर मन बचन कायाकी शुद्धि से आलोचना ले प्रधात्ताप करके बहुत सा तप करेगा तो तेरे भी पाप कर्म तीर्थ की मिहमा से नए होंगे। कहा है कि—

जन्मकोटिकृतमेकहेलया, कर्म तीव नपता विलीयते ॥

## किं न दासमित बहुपि क्षणादु। चेछ खेन शिक्षिनात्र दसते।। १ ॥

तीव तप करने से करोड़ों भवों के किये हुये पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्या प्रचंड अग्नि की ज्वाला में बड़े बड़े छक्कड़ नहीं जल जाते ?

यह वचन सुन कर उसी मृगध्त्रज केवली के पास अपने सर्व पापों की आलोचना (प्रायश्चित् ) ले मास क्षपण आदि अति घोर तपस्या कर के चंद्रशेखर उसी तीर्थ पर सिद्धि गति को प्राप्त हुवा।

निष्कंटक राज्य भोगता हुवा परमाईत् ( शुंद्ध सम्यक्त्व धारी ) पुरुषों में शुकराज एक दृष्टांत रूप हुवा। उसने वाह्य अभ्यन्तर दोनों प्रकार के शत्रुंओं पर विजय प्राप्त की। रथयात्रा, तीर्थयात्रा, संघयात्रा, पर्व तीन प्रकार की यात्रा उसने बहुत ही बार की। और साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका एवं चार प्रकारके श्रीसंघ की भी समय समय पर उसने खूध ही भिक्त की। धर्मकरणी से समय निर्भमन करते हुये उसे प्रभावती प्रयानी की कुक्षी से पद्माकर नामक और वायुवेगा छघु रानी की कुक्षी से वायुसार नामा पुत्र की प्राप्ति हुई। ये दोनों कृष्ण के पुत्र सांव और प्रयुक्त कुमार के समान अपने गुणोंसे शुकराज के जैसे ही पराक्रमी हुवे। एक दिन शुकराजने पद्माकर को राज्य और वायुसार को युवराज पद समर्पण किया। तदनंतर दोनों रानियों सहित दीक्षा छेकर भाव शत्रु का जय और वित्तको स्थिर करनेके छिए वह शत्रुंजय तीर्थपर आया। परन्तु आश्चर्य है कि वह महात्मा शुकराज ज्यों गिरिराज पर चढ़ने छगा त्यों शुक्कध्यान के उपयोग से क्षपकश्चेणि रूप सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते ही केवछहान को प्राप्त हुवा। अब बहुत काछ तक पृथ्वी पर विचरते हुए अनेक प्राणियों के अहान और मोहरूप अन्धकार को दूर करके अनुक्रम से दोनों साध्वयों सहित शुकराज केवछी ने मोक्षपद को प्राप्त किया।

१ भद्रप्रकृति, २ न्यायमार्गरित, ३ विशेष नियुणमिति, ४ द्रृढ्निजवचनस्थिति, इन चार गुणों को प्रथम से ही प्राप्त करके सम्यक्त्व रोहण कर शुकराज ने उसका निर्वाह किया। जिस से वह अंत में सिद्धि गित की प्राप्त हुवा।

यह आश्चर्य कारक शुकराज का चरित्र सुन कर हे भन्य प्राणियों ! पूर्वोक्त चार गुण पोलन करने में उद्यम-वंत वनो !

॥ इति शुकराज कथा समाप्ता ॥



### श्रावक का स्वरूप ( मूल ग्रन्थ ४ थी गाथा )

# नामाई चउभेओ। सहा भावेण इध्य अहिगारो।। तिविहो अ भावसहो। दंसण वय उत्तरगुणेंहिं॥ ४॥

श्रावक चार प्रकार के हैं। १ नाम श्रावक, २ स्थापना श्रावक, ३ द्रव्य श्रावक, ४ भाव श्रावक, ये चार निक्षेपे गिने जाते हैं।

१ नाम श्रावक — जो अर्थशून्य हो यानी जिस का जो नाम रक्ता हो उस में उस के विपरीत ही गुण हों, अर्थात् नामानुसार गुण न हों, जैसे कि लक्ष्मीपति नाम होते हुए भी निर्धन हो, ईश्वर नाम होते हुवे भी वह स्वयं किसी दूसरे का नौकर हो, इस प्रकार केवल नामधारी श्रावक सम्भना। इसे नाम निक्षेप कहते हैं।

२ स्थापना श्रावक—िक्सी गुणवंत श्रावंक की काए या पाषाणादि की प्रतिमा या मूर्ति जो वनाई जाती है उसे स्थापना श्रावक कहते हैं। यह स्थापना निश्चेष गिना जाता है।

३ द्रव्य श्रावक—श्रावक के गुण तथा उपयोग से श्रून्य। जैसे कि चंडप्रद्योतन राजा ने जाहिर कराया था कि, जो कोई अभयकुमार को वांध लांबेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जायगा। एक वेश्याने यह वीड़ा उठाकर विचार किया कि, अभयकुमार शुद्ध श्रावक होने के कारण वह उसी प्रकार के प्रयोग विना अन्य किसी भी प्रकार से न ठगा जायगा, यह विचार कर उसने श्राविका का रूप धारण कर अभयकुमार के पास जाकर कितनी एक श्राविका की करणी की और अंतमें उसे अपने कब्जे किया। इस संबंध में वेश्याने श्रावक का आचार पालन किया परंतु सत्य खरूप समझे विना वाह्य किया द्वारा दूसरे को ठगने के लिए पाला धा, इस से वह दंभपूर्ण आचार उसे निर्जरा का कारण रूप न वन कर उलटा कर्मवंधन का हेतु हुवा। इसे 'द्रव्य-श्रावक' समभना चाहिए। यह द्रव्य निक्षेप गिना जाता है।

थ भावश्रावक—परिणाम शुद्धि से आगम सिद्धांत का जानकार (नवतत्व के परिज्ञानवंत) तथा चौथे गुणस्थान से लेकर पांचवें गुणस्थान तक के परिणाम वाला ऐसा भावश्रावक समभना। यह भावनिक्षेप गिना जाता है।

जैसे नाम गाये होने पर उस से दूध नहीं मिलता और नाम शर्करा होने पर मिठास नहीं मिलती, वैसे ही नाम श्रावकपन से कुछ भी आतमा की सिद्धि नहीं होती। एवं श्रावक की मृति या फोटो (स्थापना निक्षेपा) हो तो भी उस से उस के आतमा को कुछ फायदा नहीं होता तथा द्रव्य श्रावक से भी कुछ आतमकत्याण नहीं होता। इसिल्ये इस प्रन्थ में भावश्रावक को अधिकार कथन किया जायगा।

भावश्रावक के तीन भेद हैं। १ दर्शनश्रावक, २ व्रतश्रावक, और ३ उत्तरगुणश्रावक ।

१ दर्शन श्रावेक—मात्र सम्यक्तवधारी, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, श्रेणिक तथा रूष्ण जैसे पुरुष समक्षना। २ वृत श्रावक सम्यक्तवमूल स्थूल अणुवत धारी। (पांच अणुवत धारण करने वाला १ प्रणातिपात स्योग, २ असत्य त्याग, ३ चोरी त्याग ६ मैंशुन त्याग, ५ परिग्रह त्याग, ये पांची स्थूलत्या त्येजे जाते हैं। इसिलए इन्हें अणुवत कहते हैं और इसके त्यागने वाले को वतश्रावक कहते हैं ) इस वतश्रावक के संबंध में सुन्दरकुमार सेठ की पांच स्त्रियों का वृत्तांत जानने योग्य होने से यहां द्वष्टांत हुए दिया जाता है।

एक समय सुन्दरकुमार शेठ अपनी पांचों स्त्रियों की परीक्षा करने के लिए गुप्त रहकर किसी छिद्र में से उनके चरित्र देखता था। इतने में ही गोचरी फिरता हुवा वहाँ पर एक मुनि आया । उसने उपदेश करते हुए स्त्रियों से कहा कि यदि तुम हमारे पांच चचन अंगीकार करो तो तुम्हारे संव दु:ख दूर होंगे। (यह बात गुप्त रहे हुए सुन्दर सेठ ने सुनी । इसलिए वह मनमें विचार करने लगा कि, यह तो कोई उल्लंड मुनि मालूम पड़ता है, क्योंकि जब मेरी स्त्रियों ने अपना दुःख दूर होने का उपाय पूछा तब यह उन्हें वचन में बांध सेना चाहता है। इसलिए इस उल्लंड को मैं इसके पांचों अंगों में पांच २ इंडप्रहार करू गा ) स्त्रियों ने पूछा कि-"महाराज आप कौन से पांच वचन अंगीकार कराना चाहते हैं ? " मुनि ने कहा—"पहला तुम्हें किसी मी त्रेस (हल चल सकने वाले ) जीत्र को जीवनपर्यंत नहीं मारना, ऐसी प्रतिज्ञा करो । उन पांचों स्त्रियों ने यह पहला वत अंगीकार किया। (यह जान कर सुन्दरकुमार विचारने छगा कि यह तो कोई उल्लंड नहीं मालूम देता, यह तो कोई मेरी स्त्रियों को कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा है। इस से तो मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि प्रतिकां के लिए ये खियां किसी समय भी मुझै मार न सकेंगी। अतः इस से इस ने मुक्त पर उपकार हो कियां है। इसके वदछे में भैंने जो इसे पांच दंड प्रहार करने का निश्चय किया है उनमें से एक २ कम कर दूंगा यानी चार चार ही मार्रुगा) मुनि वोला—दूसरा तुम्हें कदापि झूठ न बोलना चाहिये ऐसी प्रतिज्ञा लो ! उन्होंने यह मंजूर किया 🗆 (इस समय भी सेठ ने पूर्वोक्त युक्ति पूर्वक एक एक दंडप्रहार कम करके तीन तीन ही मारने का निश्चय किया) मुनि बोला कि "तीसरे तुम्हें किसी भी प्रकार की बोरी न करना ऐसी प्रतिज्ञा छेनी बाहिए।" यह भी प्रतिज्ञा स्त्रियों ने मंजूर की। (तव सुन्दरकुमार ने एक २ प्रहार कम कर दो दो मारने के वाकी रक्खें )। मुनि ने शीलवत पालने की प्रतिहा के लिए कहा सो भी खियों ने स्वीकार किया । (यह सुनकर सेठ ने एक २ कम करके फक्त एक २ ही मारने का निश्चय किया )। परिव्रह परिमाण करने के लिए मुनिराज ने फर्माया उन्होंने सो भी अंगीकार किया। ( सुन्दरकुमार सेठने शेष रहे हुए एक २ प्रहार को भी इस वर्क वंद किया-)। इस प्रकार मुनिराज ने सेठ की पांचों स्त्रियों को पांचों व्रत ब्रहण कराये जिससे उनके पति ने पांचों दण्डप्रहार वंद किये। सुन्दरकुमार सेठ अंत में विचार करने छगा कि हा ! हा ! मैं कैसा महा पापी हूं कि अपने पर उपकार करने वाले का ही घात चिंतन किया । इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुवा वह तत्काल ही मुनि के पास आया और नमस्कार कर अपना अपराध क्षमा कराकर पांचों स्त्रियों सहित संयम के खग को सिधारा।

इस द्वृष्टांत में सारांश यह है कि, पांचों स्त्रियों ने वत अंगीकार किए । उस से उन के पति ने भी वत लिये। इस तरह जो वत अंगीकार करे उसे वतश्रावक समभना चाहिये।

उत्तरगुण श्रावक—व्रत श्रावक के अधिकार में बतलाए मुजव पांच अणुवत, छठा परिमाणवत, सातवां भोगोपभोग व्रत आठवां अनर्थदंड परिहार व्रत, ( ये तोन गुणवत कहलाते हैं ) नवमां सामायिक व्रत दसवां देशावकाशिक व्रत, ग्यारहवां पौपधोपवास व्रत, बारहवां अतिथिसंविमाग व्रत, ( ये चारों शिक्षावत कहळाते हैं ) यानी पांच अणुवत, तीन गुणवत और चार शिक्षावत पवं सम्यवत्व सहित वारह वतों को धारण करें वह सुदर्शन के समान उत्तरगुणश्रावक कहळाता है ।

अथवा ऊपर कहे हुए बारह वर्तों में से सम्यक्त्व सिंहत एक, दो अथवा इस से अधिक चाहे जितने वर धारण करे उसे भी व्रत्रश्रावक समफना और उत्तरगुणश्रावक को निम्न हिस्से मुजव समफना ।

सम्यक्तव सहित बारह व्रतधारी, सर्वथा सचित परिहारी, एकाहारी, (एक वार भोजन करने वाला) तिविहार, चौविहार, प्रत्याख्यान करने वाला, व्रह्मचारी, भूमिशयनकारी, श्रावक की ग्यारह प्रतिमाश धारण करने वाला एवं अन्य भी कितने एक अभिन्नह के धारण करने वाला उत्तरगुणश्रावक कहलाता है। आनंद कामदेव और कार्तिक सेठ जैसे को उत्तरगुणश्रावक समभना।

वत श्रावक में विषेप वतलाते हैं कि, द्विविध यानी कर्फ नहीं कराऊं नहीं, त्रिविध यानी मन से, वचन से और शरीर से, इस प्रकार भङ्ग की योजना करते हुए एवं उत्तरगुण श्रविरित के भङ्ग से योजना करने से एक संयोगो, डिक्संयोगी, त्रिक्संयोगी और चतुरक संयोगी, इस तरह श्रावक के वारह वर्तों के मिलकर नीचे मुजब भङ्ग ( भांगा ) होते हैं।

तेरस् कोडी सयाइ । चुलसीइ जुयाई बारसय लख्खा ॥ --- सत्तासीइ सहस्साना दानि सया तह दुरगाय ॥ --

तरहसो चौरासी करोड, वारहसो लाख सत्ताइस हजार दो सो और दो भांगें समभना चाहिए। यहां पर किसी को यह शड्ढा उत्पन्न हो सकती है कि मन से, वचन से, काया से, न कर्क, न कराऊं, न करते की अनुमोदना कर्क ! ऐसे नव कोटिका भड़्न उपर किसो भी भड़्न में क्यों नहीं वतलाया ? उसके लिये यह उत्तर है कि आवक को द्विविध त्रिविध भड़्न से ही प्रत्याख्यान होता है, परन्तु त्रिविध त्रिविध भड़्न से नहीं होता क्योंकि त्रत प्रहण किए पहिले जो जो कार्य जोड़ रक्षें हों। तथा पुत्र आदि ने व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त किया हो एवं किसी ने ऐसा वड़ा अलभ्य लाम प्राप्त किया हो तो आवक से अन्तजल्प रुप अनुमोदन हुए विना नहीं रहता, इसीलिये त्रिविध २ भड़्न का निपेध किया है। तथापि 'आवक प्रकृति' प्रत्थ में त्रिविधित्रविध आवक के लिये प्रत्याख्यान कहा हुवा है, परन्तु वह द्रत्य, क्षेत्र, काल, भाव आश्रयी विशेष प्रत्याख्यान गिनाया हुवा है। महाभाष्य में भी कहा है कि—

केइ भणंति गिहिणो । तिविहं तिनिहेग नाध्य संवरणं ।। तं न जओ निहिहं। पन्नचीए विसेसाओ ।। १ ॥

<sup>\*</sup> श्रावक की प्रतिमा याने श्रावकपन में उत्कृष्ट रीति से वर्तना, (प्रतिमा समान रहना) उसके ग्यारह प्रकार है। र सम-कित प्रतिमा, र श्रतप्रतिमा, र सामायिकप्रतिमा, ४ पौपधप्रतिमा, १ कायोत्सर्गप्रतिमा, १ प्रश्रद्धवर्जकप्रतिमा ( त्रम्हचर्यवत-पातना) ७ सचित्त वर्जक प्रतिमा ( सचित्त त्र्याहार न करे ), प्रश्रारम्भ वर्जक प्रतिमा, ६ प्रेप्य वर्जक प्रतिमा, १० उदिष्ट वर्जक प्रतिमा, ११ श्रमण मृत प्रतिमा।

कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि गृहस्थों के लिये त्रिविध २ प्रत्याख्यान नहीं हैं। परन्तु आवकंपश्चत्ती में नीचे लिखे हुये कारण से आवक को त्रिविध २ प्रत्याख्यान करने की जरूरत पड़े तो करना कहा है।

> पुचाइ संतति निभित्त । मतमेकारसिं पवण्णस्य । जंपंति केइ गिहिणो । दिख्खाभि मुहस्स तिविहंपि ॥ २ ॥

कितनेक आचार्य कहते हैं कि प्रहस्थ को दीक्षा छेने की इच्छा हुई हो परन्तु किसी कारण से या किसी के आग्रह से पुत्रादिक सन्तित को पालन करने के लिये यदि कुछ काल विलम्ब करना पड़े तो श्रावक की ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करें उस वक्त बीच कारण में जो कुछ भी त्रिविध २ प्रत्याख्यान लेना हो तो लिया जा सकता है।

जहिंकिच दप्प शोक्षण । मप्पप्पवा विसेसी उर्वथ्युं ॥ पचल्खेजन दोसो । सयंमूरमणादि मच्छुव्व ॥ ३ ॥

जो कोई अप्रयोजनीय वस्तु यानी कौंवे वगैरह के मांस भक्षण का प्रत्यख्यान एवं अप्राप्य वस्तु जैसे कि मनुष्य क्षेत्र से बाहर रहे हुये हाथियों के दांत या वहां के चीते प्रमुख का चर्म उपयोग में लेने का, खयंभू-रमण समुद्र में उत्पन्न हुवे मच्छों के मांस का मक्षण करने का प्रत्याख्यान यदि त्रिविध २ से करे तो वह करने की आज्ञा है क्योंकि यह विशेष प्रत्याख्यान गिना जाता है, इसलिए वह किया जा सकता है। आगम में अन्य भी कितनेक प्रकार के आवक कहे हैं।

#### "श्रावकं के प्रकार"।

स्थानांग सूत्र में कहा है कि-

चंडाविहा समणीवासगा पन्नचा तंजहा ॥

अम्मापिइसमाणे २ भायसमाणे ३ मित्तसमाणे ४ सञ्वतिसमाणे ॥

१ माता िवता समान—यानी जिस प्रकार माता िवता पुत्र पर हितकारी होते हैं वैसे ही साधु पर हितकर्ता २ भाई समान—यानी साधु को भाई के समान सर्व कार्य में सहायक हो। ३ मित्र समान—यानी जिस प्रकार मित्र अपने मित्र से कुछ भी अंतर नहीं रखता वैसे ही साधु से कुछ भी अन्तर न रखे और ४ शोक समान यानी जिस प्रकार सीत अपनी सीत के साथ सब बातों में ईष्ण ही किया करती है वैसे ही सदैव साधु के छल छिद्र ही ताकता रहे।

अन्य भी प्रकारांतर से श्रावक चार प्रकार के कहे हैं -

चउव्तिहासमणी वासगा पन्नसा तन्हा ()

१ आयंससमाणे २ पडाग्रसमाणे ३ थाणुसमाणे ४ खरंटयसमाणे ॥ १-दर्पण समान श्रावक-जिस तरह दर्पण में सर्व वस्तु सार देख पड़ती है वैसे ही साधु का उपदेश सुनकर अपने चित्तमें उतार है। २ पताका समान श्रावक-जिस प्रकार पताका पवनसे हिलती रहती है वैसे ही देशना सुनते समय भी जिसका चित्त स्थिर न हो। ३ खानसमान श्रावक-खूंटे जैसा, जिस प्रकार गहरा खूंटा गाडा हुवा हो और वह खींचने पर वड़ी मुश्किल से निकल सकता है वैसे ही साधु को किसी ऐसे कदाग्रह में डाल दे कि, जिसमें से पीछे निकलना वडा मुश्किल हो और ४ खरंटक समान श्रावक-यानी कंटक जैसा अपने कदाग्रह को ( हठ को ) न छोड़े और गुरू को दुर्वचन रूप कांटों से वींध डाले।

ये चार प्रकार के श्रावक किस नय में गिने जा सकते हैं ? यदि कोई यह सवाल कर तो उसे आचार्य उत्तर देते हैं कि व्यवहार नय के मत से श्रावक का आचार पालने के कारण ये चार भावश्रावकतया गिने जाते हैं, और निश्चय नय के मत से सौत समान तथा खरण्टक समान ये दो प्रकार के श्रावक प्रायः मिथ्यात्वी गिनाये जाने से द्रव्य श्रावक कहे जा सकते हैं। और दूसरे दो प्रकार के श्रावकों को भावश्रावक समभना चाहिये। कहा है कि—

चिंतई जई कजाई । निदेष्ठ खिल्ञो निहोई निन्नेहो ॥ एगंत वच्छलोजई। जणरेस जणि समोसङ्घो ॥ १॥

साधु के काम (सेवा भक्ति) करे, साधु का प्रमादावरण देख कर स्नेह रहित न हो, एवं साधु लोगों पर सदैव हितवत्सल रक्खे तो उसे "माता पिता के समान श्रावक" समभना चाहिये ।

हियए सिसेणेहोच्चित्र । मुणिजण मंदायरो विणयकम्मे ॥ भायसमो साहुर्ण । परभवे होई सुसहाओ ॥ २ ॥

साधु का विनय वैथ्यावच करने में अनाद्र हो परन्तु हृदय में स्नेहवन्त हो और कष्ट के समय सचा सहा-यकारी होवे, ऐसे श्रावक को "भाई समान श्रावक" कहा है।

> भित्त समाणो माणा । इसिं रूसई अपुन्डिङ यो कंड्जो ॥ मन्नंतो अप्पाणं । मुणीण सयणाओं अभ्महिअं ॥ ३ ॥

साधु पर भाव (प्रेम) रक्षे, साधु अपमान करे तथा विना पूछे काम करे तो उनसे रूठ जाय परन्तु अपने संगे संबंधियोंसे भी साधु को अधिक गिने उसे "मित्र समान श्रावक" समभना चाहिये ।

> थहें। छिद्दे भेही । पमाय खालियाइ निच मुच्चरह ॥ सहो सर्वेचि कप्पो । साहुजणं तणसमं गणहें ॥ ४॥

खयं अभिमानी हो, साधुके छिद्र देखता रहे, और जरा सा छिद्र देखने पर, सब लोग सुने इस प्रकार जोरसे बोलता हो, साधुको तृण समान गिनता हो उसे "सीतसमान श्रावक" समभना।

दूसरे चतुष्कमें कहा है कि-

गुरु भणिओ सुत्तथ्यो । बिंबिज्जइ अवितहमणे जस्स ॥ सो आयंस समाणो सुसावओ वन्निओ संमए ॥ १ ॥

गुरुने देशनामें सूत्र या अर्थ जो कहा हो उसे सत्य समभ हद्यमें धारण करे, गुरू पर खच्छ हृदय गम्बे, ऐसे श्रावक को जैनशासन में दर्पण समान श्रावक कहा है।

> पवणेण पढागा इव । भामिज्जह जो जणेण मुढेण ॥ अविणिच्छिअं गुरुवयणो । सो होइ पढाइत्रा तुल्छो ॥ २ ॥

जिस प्रकार प्रवनसे ध्वजा हिलती रहती है, वैसेही देशना सुनते समय भी जिस का चित्त स्थिर नहीं रहता और जो गुरुके कथन किये वचन का निर्णय नहीं कर सकता उसे प्रताका समान श्रावक समभना।

पिंडवन्न मसम्माहं । नमुञ्जङ् भीयथ्य समणु सिङ्गोवि ॥ थाणु समाणो एसो । अपओसि मुणिजणे नवर ॥ ३ ॥

इसमें इतना विशेष है कि, गीतार्थ ( पण्डित) द्वारा वहुतसा समभाया जाने पर भी अपने कदाग्रह को बिलकुल न छोड़ने वाला श्रावक खूंटे के समान समभना चाहिये।

> डमग्गदेसओ निन्हवासि । मुढोसि मंद धम्मोसि ॥ इय सम्मंपि कहंतं । खरंटए सो खरंट समो ॥ ४ ॥

यद्यि गुरु सच्चा अर्थ कहता हो तथापि उसे न मानकर अंत में उन्हें उलटा यों वोलने लग जाय तू उन्मार्गदर्शक है, निह्नव (धर्मलोपी) है, मूर्ख है, धर्म से शिथिल परिणामी है। ऐसे दुर्वचन रूप मेल से गुरु को लोपित करे उसे खरंटक (कांटेके समान) श्रावक समभना।

जहसिटिल मसूई दन्वं । छुप्पं तं पिहुनरं खरंटेई ॥ एवं मणुसा सगिपहु । दुसंतो मन्नई ख्रंटो ॥ ५ ॥

जिस तरह प्रवाही, अशुचि, पदार्थ को अड़ने पर मनुष्य सन जाता है वैसे ही शिक्षा देनेवाले को ही जो दुर्वचन बोले वह खरंटक श्रावक समभा जाता है।

निच्छयओ मिच्छत्ती । खरंटतुल्लो सविति तुल्लोवि ॥ ववहारको य सहा । वयंति ज जिणिगहाईसु ॥ ई ॥

खरंटक और सपत्नी ( सौत समान ) श्रावक इन दोनों को शास्त्रकारों ने निश्चयनय मत से मिथ्यात्वी ही कहा है, परंतु जिनेश्वर भगवान के मन्दिर आदि की सारसंभाल रखता है इससे उसे व्यवहार नय से श्रावक कहना चाहिये।

"श्रावंक शब्द का अर्थ"

दान, शील, तप और भावना आहि शुभ योगो द्वारा आठ प्रकार के कर्म समय समय निर्करित करें (पतले करे या कम करे वा निर्वल करें) उसे और साधु के पास सम्यक् समाचारी सुनकर तथैव वर्तन करें उसे श्रावक कहा जा सकता है। यहां पर श्रावक शब्दका अभिप्राय (अर्थ) भी भावश्रावक में संभवित होता है। कहा है कि—

श्रवंति यस्य पापानि । पूर्वेबद्धान्यनेकशः ॥ आवृतश्च त्रतेनित्यं । श्रावकः सोऽभिधीयते ॥ १ ॥

पूर्वं कालीन वांधे हुये वहुत से पापों को कम करे और व्रत प्रत्याख्यान से निरंतर वैष्टित रहे वह श्रावक कहलाता है।

> समत्तदंसणाइ । पह्दी अहंजई जणानुणेइअ ॥ सामायारी परमं । जो खळ तं सामगं विंति ॥ २ ॥

समाकित वत प्रत्याख्यान प्रति दिन करना रहे यति जनके पास से उत्कृष्ट सामाचारी (आचार) सुने उसे श्रावक कहते हैं।

> श्रद्धालुनां श्राति पदार्थिचितनाद्धनानि पात्रेषु वपस्यनारतं ॥ किरत्य पुण्यानि सुसाधुसेचनादतोषि तं श्रावकमाहुरुत्तमाः ॥ ३ ॥

नत्र तत्वों पर प्रीति रक्खे, सिद्धांतको सुने, आत्मस्वरूप का चितन करे, निरंतर पात्रमें धन नियोजित करे, सुसाधुकी सेवा कर पाप को दूर करे, इतने आचरण करने वाले को भी श्रावक कहते हैं।

श्रद्धालुतां श्राति शृणोति शासनं । दानं वपत्याशु वृणोति दर्शन ॥ श्रिपत्य पुण्यानि करोति संयमं । तं श्रावकं पाहुरमी विचक्षणाः ॥ ४ ॥

इस गाथा का अर्थ उपरोक्त गाथा के समान ही समभना।

इस प्रकार "श्रावक" शब्द का अर्थ कहे वाद दिनकृत्यादि छ कृत्यों में से प्रथम कौनसा कतंच्य करना चाहिये सो कहते हैं।

#### "प्रथम दिनकृत्य"

नवकारेण विबुद्धो । सरेइसो सकुल धम्नानि अमाई ॥ पडिकमि असुइपुइअ । गिहे जिणं कुणइसंवरणं ॥ १॥

नमो अरिहंताणं अथवा सारा नवकार गिनता हुवा श्रावक जागृत होकर अपने कुछ के योग्य धर्मकृत्य नियमादिक याद करे। यहां पर यह समभना चाहिये कि, श्रावकको प्रथमसे ही अल्प निद्रावान् होना चाहिये। जब एक प्रहर पिछली रात रहे उस वक्त अथवा सुबह होने से पहिले उठना चाहिये। ऐसा करने से इस लोक में यश, कीति, बुद्धि, शरीर, धन, व्यापारादिक का और पारलौकिक धर्मकृत्य, व्रत, प्रत्याख्यान, नियम वगै-रह का प्रत्यक्ष ही लाम होता है। ऐसा न करनेसे उपरोक्त लाभ की हानि होती है।

लौकिक शास्त्र में भी कहा हुवा है कि;—

कम्मीणां धनसंपजे । धम्भीणां परलोय ॥ जिहिं सूता राविउगमे बुद्धि आउ न होय ॥ काम काज करने वाले मनुष्य यदि जल्दी उठें तो उन्हें धन की प्राप्ति होती है और यदि धर्मी पुरुष जल्दी उठे तो उन्हें अपने प्रलोकिक इत्य, धर्मिकया आदि शांति से हो सकते हैं। जिस प्राणी के प्रातः काल में सोते हुये ही सूर्य उदय होता है, उसकी बुद्धि, ऋदि और आयुष्य की हानि होती है।

यदि किसी से निद्रा अधिक होने के कारण या अन्य किसी कारण से यदि पिछली प्रहर रात्रि रहते न उठा जाय तथापि उसे अंत में चार घडी रात बाकी रहे उस वक्त 'नमस्कार' उचारण करते हुए उठ कर प्रथम से दृत्य, क्षेत्र, काल और भाव का उपयोग करना चाहिये। यानी दृत्य से विचार करना कि मैं कौन हूं ? श्रावक हूं या अन्य ? क्षेत्र से विचार करना क्या मैं अपने घर हूं या दूसरे के, देश में हूं या परदेश में, मकान के ऊपर सोता हूं या नीचे ? काल से विचार करना चाहिये कि, वाकी रात कितनी है, सूर्य उदय हुवा है या नहीं ? भाव से विचार करना चाहिये कि मैं लघु नीति (पिशाव) बड़ी नीति (टट्टी जाना) की पोड़ा युक्त हुवा हूं या नहीं ? इस प्रकार विचार करते हुये निद्रा रहित हो, फिर दरवाजा किस दिशा में है, लघुनीति आदि करने का स्थान कहां है ? इत्यादि विचार करके नित्य की क्रिया में प्रवृत्त हो।

साधु को आश्रित करके ओघर्युं क्ति ग्रन्थ में कहा है कि-

दन्बाइ उवओगं उस्सास निस्तमणालीयं ((

छघु नीति पिछली रात में करनी हो तब द्रव्य, क्षेत्र, कोल, भावका विचार उपयोग किये वाद नासिका वंद करके श्वासोश्वास को द्वावे जिससे निद्रा विच्छित्त हुवे बाद छघु नीति करे। यदि रात्रि को कुछ भी जनाने का प्रयोजन पढ़े तो मन्द खर से बोले तथा यदि रात्री में खोसी या खुंकारा करना पढ़े तथापि धीरे से ही करे किन्तु जोरसे न करे! क्यों कि ऐसा करने से जागृत हुवे छिपकली, कोल, न्योला ( नकुल ) आदि हिंसक जीव माखी वगैरह के मारने का उद्यम करते हैं। यदि पड़ोसी जागे तो अपना आरंभ शुरू करे, पानी वाली, रसोई करने वाली, चिक्की पीसने वाली, दलने वाली, खोदने वाली, शोक करने वाली, मार्गमें चलने वाला, हल चलाने वाला, वन में जाकर फल फूल तोड़ने वाला, कोल्हु चलाने वाला, वरखा किराने वाला, धोबी, कुम्हार, लुहार, सुत्रधार ( वर्ड़ ) जुंबारी (जुंबा खेलने वाला ) श्रस्तकार, मद्यकार, (दाह की भट्टी करनेवाला) मछिलयां पकड़ने वाला, कसोई, वागुरिक, (जेंड्रल में जाकर जालमें पक्षियों को पकड़नेवाला) श्रिकारी, लुटारा, पारदारिक, तस्कर, कुल्यापारी, आदि एक एक की परंपरा से जागृत हो अपने हिसा जनक कार्य में प्रवर्तते हैं इस से सब का कारणिक दोष का हिस्सेदार स्वयं वनता है, इस से अनथ दण्ड की प्राप्ति होती है।

भगवति सूत्र में कहा है कि-

नागरिआ घम्मीण । अहम्मीण तु स्तियासिया । वच्छाहिव भयणीए अकहिंस जिणीजयंतीए । १ ॥

वच्छ देश के अधिपति की वहिन को श्री वर्धमान स्वामी ने कहा है कि- हे जयन्ति श्राविका, धर्मवंत प्राणियों का जागना और पापी प्राणियों का सोना कल्याणकारी होता है। निद्रा में से जागृत होते ही विचार करना कि, कौन से तत्व के चलते हुये निद्रा उच्छेद हुई है । कहा है कि---

> अंभोम्तत्वयोर्निदा विच्छेद: शुभहेतवे ॥ व्योमवाद्यग्नितत्वेषु स पुनर्दुःखदायकः ॥ १ ॥

जल और पृथ्वी तत्व में निद्रा विच्छेद हो तो श्रेयस्कर है और यदि आकाश, वायु और अग्नि तत्व में निद्रा विच्छेद हो तो दुःखदाई जानना।

वामा शस्तोदयेपक्षे । सिते कृष्ण तु दक्षिणा ॥ त्रिणि त्रिणि दिनानींदु सूर्यशोरुदय: शुभ: ॥ २ ॥

शुक्क पक्ष में प्रतिपदा से तीन दिन प्रातःकाल में सूर्योदय के समय चन्द्र नाड़ी श्रेयस्कर है और कृष्ण-पक्षमें प्रतिपदा से तीन दिन सूर्योदय के समय सूर्य नाड़ी श्रेष्ट है।

> शुक्लप्रतिपदो वायुरचंद्रेऽथार्दे इयहं । वहन् शस्तोऽनया वृत्त्या, विषयीसे तु दु:खद: ॥ ३ ॥

प्रतिपदा से लेकर तीन दिन तक शुक्ल पक्ष में स्पोदिय के समय चन्द्र नाड़ी चलती हो और कृष्ण पक्ष में सूर्य नाड़ो चलती हो उस वक्त यदि वायु तत्त्व हो तो वह दिन शुभकारी समभना । और यदि इससे विपरीत हो तो दु:खदाई समभना।

शशांकेनोदयो वाय्वो: । सूर्येणास्तं शुभावहं ॥ उदये रविणा त्वस्य । शशिवास्तं शुभावहं ॥ ४ ॥

यदि वायु तत्व में चंद्र नाड़ी वहते हुये स्योदिय और सूर्य नाड़ी चलते हुये सुर्यास्त हो एवं सूर्य नाड़ी चलते हुवे सूर्योदय और चन्द्र नाड़ी चलते हुये सूर्यास्त हो तो सुखकारी समभना।

कितनेक शास्त्रकारों ने तो वार का भी अनुक्रम बांधा हुवा है और वह इस प्रकार-रिव, मंगल, गुरु, और शिन ये वार सूर्य नाड़ी के बार और सोम बुध तथा शुक्र ये तीन चंद्र नाड़ी के वार समक्रना।

कितनेक शास्त्रकारों ने संक्रांति का भी अनुक्रम बांधा हुवा है। मेप संक्रांति सूर्य नाडी की और वृष संक्रांति चन्द्र नाडी की है। एवं अनुक्रम से बारह ही संक्रांतियों के साथ सूर्य और चन्द्र नाडी की गणना करना।

> 'सार्द्धवॅटींद्वंयं नाडिरेकैकाकींद्रयाद्वहेंत् ॥ अर्घट्टवंटीभ्रांतन्यायो नाड्योः पुनः पुनः॥ ५ ॥

स्पादिय के समय जो निड़ी चलती हो वह ढाई घड़ी के बाद बदल जाती है। चंद्रसे सूर्य और सूर्य से चन्द्र इस प्रकार कुँचे के अहट समान सारे दिन नाड़ी फिरा करती है। षट्त्रिंशद्गुरुवणीनां या वेला मणने भवेत् ॥ सा बेला मरुतो नाडचा नाडचां संचरतो लगेत् ॥ ६ ॥

छत्तीस गुरु अक्षर उचार करये हुए जितना समय लगता है, उतना ही समय वायु को एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी के जाने में लगता है। (अर्थात् सूर्य से चंद्र और चंद्र से सूर्य नाड़ी में जाते वक्त वायु को पूर्वोक्त टाइम लगता है)।

## 'पांच तत्वों की समझ'

ऊर्ध्व वन्हिरधस्तोयं । तिरइचीन: समीरण: ॥ मुमिनध्यपुटे व्योग सर्वीगं वहते पन: ॥ ७॥

पवन ऊंचा चढे तब अग्नितत्व, पवन नीचे उतरे तव जलतत्व, तिरछा पवन वहे तव वायुतत्व, नासिका के दो पड़ में पवन रहे तब पृथ्वीतत्व और जब पवन सब दिशाओं में पसरता हो तब आकाश तत्व समफना।

#### 'तत्व का अनुक्रम'

वायोर्वन्हेरपां पृथ्व्या । व्योत्तस्तत्वं वहेत्कमात् ॥ वहत्योरुभयो नाडचोर्ज्ञातव्योर्यं क्रमः सदा ॥ = ॥

सूर्य नोड़ी और चंद्र नाडी में प्रथम अनुक्रम से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश ये तत्व निरंतर वहन करते हैं।

#### 'तत्व का काल'

पृथ्वाः पलानि पंचाशचत्वारिंशत्तथांमसः ॥ अग्ने सिंशत्पुनवीयोर्विंशतिनमसो दशः ॥ ९ ॥

पृथ्वी तत्व पवास पछ, जल तत्व वालीस पछ, अग्नि तत्व तीस पछ, वायु तत्त्व बीस पछ, आकाशतत्व दस पछ, (अर्थात् पृथ्वी तत्व पवास पछ रह कर फिर अग्नि, जल, वायु, आकाश तत्व वहते हैं )। इस प्रकार तत्त्व वदलने रहते हैं,।

## "तत्व मैं करने के कार्य"

तत्वाभ्यां भूजलाभ्यां स्याच्छाते कार्ये फलोन्नति: ॥ दीप्ता स्थिरादिके कृत्ये तेजो वाय्वंबरै: शुभम् ॥ १०॥

पृथ्वी और जल तत्व में शांति, शीतल (धीरे धीरे करने योग्य कार्य करते हुये फल की प्राप्ति होती हैं ) और अग्नि, वायु तथा आकाश तत्व में तीव्र तेजस्वी और अस्थिर काय करना लाभ कारक हैं।

#### "तत्त्वों का फल"

जीवितव्ये जये लाभे सस्योत्पत्तौ च वर्षणे ॥
पुजार्थे युद्धप्रदने च गमनागमने तथा ॥ ११ ॥
पृथ्यसत्वे शुभे स्यातां वन्हिवातौ च नो शुभौ ॥
अर्थसिद्धिस्थिरोव्यात शीवमंभासि निर्दिशेत् ॥ १२ ॥

जीवितत्व, जय, लाभ, वृष्टि, धान्य की उत्पत्ति, पुत्र प्राप्ति, युद्ध, गमन, आगमन, आदि के प्रश्न समय यदि पृथ्वी या जल तत्व चलता हो तो श्रेयकारी और यदि वायु, अग्नि या आकाश तत्व हो तो श्रेयकारी न समभना। तथा अर्थ सिद्धि या स्थिर कार्य में पृथ्वीतत्व और शीघ्र (जल्दी से करने लायक) कार्य में जल तत्व श्रेयकारी है।

## "चन्द्रनाडी के बहते समय करने योग्य कार्य"

पूजाद्रव्योजनीद्द्वोहं दूर्गीति सरिदागमे ॥
गमागमे जीविते च, गृहे क्षेत्रादि मंत्रहे ॥ १३ ॥
कयाविकयणे वृष्टी, सेवाकृषी द्विपज्जये ॥
धिद्या पद्यामिषेकादी, शुभेऽर्थे च शुभः शशी ॥ १४ ॥

देव पूजन, द्रयोपांजन, व्यापार, लग्न, राज्यदुर्ग लेना, नदी उतरना, जाने आने का प्रश्न, जीवित का प्रश्न घर क्षेत्र खरीदना वांधना, कोई वस्तु खरीदना या वेचने का प्रश्न, वृष्टि आने का प्रक्ष, नौकरी, खेतीवाडी, शत्रुजय, विद्याभ्यास, पद्टाभिषेक पद प्राप्ति, ऐसे शुभ कार्य करते समय चन्द्र नाड़ी वहती हो तो उसे लाभ-कारी समभना।

प्रश्ने प्रारंभणे चापि कार्याणां वामनाशिका ॥
पूर्णवायोः प्रवेशस्चेत्तवासिद्धिरसंशयः ॥ १५ ॥

किसी भी कार्य का प्रारंभ करते समय या प्रश्न करते समय यदि अपनी चन्द्र ( वांई ) नाड़ी चलती हो, या वांई नासिका में प्वन प्रवेश करता हो तो उस कार्य की तत्काल सिद्धि ही सममना।

## ''सूर्य नाडी बहते हुए करने योग्य कार्य"

बद्धानां रे। गमुक्तानां । प्रभुष्टानां निजात्पदात् ॥ प्रश्नेर्युद्धिविधी वैरि । संगमे सहसा भये ॥ १६ ॥ स्थाने पानेऽशने नष्टान्वेषे पुत्रार्थमैथुने ॥ विवादे दारुणेर्थे च सूर्यनाडी प्रशस्यते ॥ १७ ॥

कैंद में पड़ने के, रोगी के, अपना पद खोने में, भ्रष्ट होने में, युद्ध करने में, शत्रु को मिलने में, अकस्मात् भय में, स्नान करने में, पानी पीने में भोजन करने में, गत वस्तु के ढूंढ़ने में, द्रव्य संग्रह में, पुत्र के लिये मैथुन करने में, विवाद करने में, कष्ट पाने में, इतने कार्यों में सूर्य नाडी श्रेष्ट कममना।

कितनेक आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि-

विद्यारमे च दीक्षायां, शस्त्राभ्यास्विवादयो ॥ राजदशनगीतादौ, मन्त्रतन्त्रादि साधने ॥ १८ ॥ ( सूर्यनाडी शुभा )

विधारंभ, दीक्षा, शस्त्राभ्यास, विवाद, राजदर्शन, गायनारंम, मंत्र तंत्र यंत्रादि के साधने में सूर्यनाड़ी श्रेष्ट मानी हैं।

## सूर्य चन्द्र नाडी में विशेष करने योग्य कार्य।

दक्षिणे यदि वा वामे, यत्र वायु निरंतरं ॥
ते पादममतः कृत्वा, निःसरेन्निजमन्दिरात् ॥ १९ ॥

यदि बाएं नासिका का पवन चलता हो तो बांया पैर और यदि दाहिने नासिका का पवन चलता हो तो दाहिना पैर प्रथम उठाकर कार्य में प्रवर्तमान हो तो वह अविलंब से सिद्ध ही होता है।

> अधूर्मण्यारि चौराद्या विश्रहोत्पातिनोऽपि च ॥ शून्यांगे स्वस्य कर्तेच्याः सुखलामजयार्थिमिः ॥ २०॥

अधर्मी, पापी, चोर, दुए, वैरी और लड़ाई करने वाले को शून्यांग ( वांया ) करने से सुख लाम और जय की प्राप्ति होती है।

स्वजनस्वाभिगुर्वाद्या ये चान्ये हितचिंतकाः, जीवांगे ते भ्रुवं कार्या, कार्यसिद्धिमभीष्युभिः ॥ २१ ॥

खजन, खामी, गुरु, माता, पिता, आदि जो अपने हितिचितक हों उन्हें द।हिनी तरफ रखने से जय, सुख और लाभ की प्राप्ति होती है।

> पविशत्पप्रनापूर्णः नाशिका प्रसमाश्रितं ॥ पादं श्रच्योध्थितो दद्यात्प्रथमं प्रथिनीतले ॥ २२ ॥

शुक्छपक्ष हो या कृष्णपक्ष प्रंतु दक्षिण या बायें जो नासिका प्रवन से परिपूर्ण होती हो वही पैर जमीन पर रख कर शय्या को छोड़ना चाहिये।

उपरोक्त वताई हुई रीति से निद्रा को त्याग कर श्रावक अत्यन्त वहुमान से परम मंगलकारो नवकार मंत्र का मन में स्मरण करे। कहा है कि—

परमिष्ठि चिंतणं माणसंमि, सिज्जाग्रएणकायव्यं।

#### सुराविणय सवित्ती, निवारिया होइ एवंतु ॥

शय्या में वैठे हुए नवकार मंत्र गिनना हो तो सूत्र का अविनय दूर करने के लिए मन में हो चितन करना चाहिए।

कितनेक आचार्यों का मत है कि, कोई भी ऐसी अवस्था नहीं हैं कि जिसमें नवकार मंत्र गिनने का अधि कार न हो, इसिलए हर समय नवकार मंत्र का पाठ करना श्रेयकारी हैं (इस प्रकार के दो मत पहिले पंचाशक की वृत्ति में लिखे हुये हैं)।

श्राद्ध दिनकृत्य में ऐसा कहा है कि-

सिज्जा द्वाणं पमस्तुणं चिहिज्जना धराणितले, भाववंधु जगन्नाहं नमुकारं तओ पढे ॥

शय्या स्थान को छोड़कर पवित्र भूमि पर वैठ कर फिर भाव धर्मवंधु जगन्नाथ नवकार मंत्र का स्मरण करना चाहिये।

यति दिन चर्या में लिखा है कि-

जामिणि पाच्छिम जामे, सब्वे जग्गंति वालबुद्धाई । परमिट्ठि परम मंतं, भणंति सत्तर्ठ वाराओं ॥

रात्रि के पिछले प्रहर वाल वृद्ध आदि सव लोग जागते हैं उस वक्त परमेष्टी परममंत्र का सात आठ वक्त पाठ करना ।

## "नवकार गिनने की रीति"

मन में नमस्कार का स्मरण करते हुये सोता उठ कर पलंग से नीचे उतर कर पवित्र भूमि पर खड़ा रह पद्मासन वगैरह आसन से वैठकर या किस प्रकार सुख से वैठा जाय उस तरह वैठ कर पूर्व या उत्तर दिशा में जिन प्रतिमा या स्थापनाचार्य के सन्मुख मानसिक एकाग्रता करने के 'लिये कमलवंध करके नवकार मंत्र का जाप करें।

#### "कमलबंध गिनने की रीति"

अप्रदलकमल (आठ पंखडी वाले कमल) की कल्पना हृदय में करें। उसमें वीच की कर्णिका पर "णमों अरिहंताणं" पद स्थापन करें (ध्याये) पूर्वाद चार दिशाओं में "णमों सिद्धाणं" "णमों आयरियाणं" "णमों उवज्कायाणं" "णमों लोप सन्वसाहृणं"-इन पदों को स्थापन करें। और चार चूलिका के पदों को (प्रसोपंच णमुकारो, सन्वपावप्पणासणों, मंलाणंच सन्विसि पढम हवइमगलं) चार कोनों में (विदिशाओं में) स्थापन कर् गिने (ध्याये)। इस प्रकार नवकार का जाप कमलवंध जाप कहलाता है।

-श्री हैमचन्द्राचार्य ने योगशास्त्र के आठवे प्रकाश में भी उपरोक्त विधि वतला कर इतना विशेष कहा है कि—

त्रिशुध्या चिंतयत्रस्य शतमष्टे।त्तरं मुनि: । मुंजानोऽपि लभेतैव चतुर्थतपसः फलं ॥

मन, वचन, काया की एकाग्रता से जो मुनि इस नवकार का १०८ दफे जाए करता है वह भोजन करते हुए भी एक उपवास के तप का फल प्राप्त करता है। कर आवर्त 'नंदार्वत' के आकार में. शंखावर्त के आकार में करे तो उसे वांछित सिद्धि आदि बहुत लाभ होता है कहा है कि—

> कर आवत्ते जो पचमंगलं, साह्रपडिम संखाए । नववारा आवत्रह, छलंति नो तं पिसायाई ॥

कर आवत्त से (यानी अंग्रुहियों से) नवकार को वारह की संख्या से नव दफा गिने तो उसे पिशा-चादिक नहीं छल सकते।

शंखावर्त, नंदावर्त, विपरीताक्षर विपरीत पद, और विपरीत नवकार लक्षवार गिने तो वंधन, शत्रुभय आदि कप्र सत्वर नष्ट होते हैं।

जिससे कर जाप न हो सके उसे सूत, रत्न, रुद्राक्ष, चन्दन, चांदी, सोना आदि की जपमाला अपने हृदय के पास रख कर शरीर या पहने हुये वस्त्र को स्पर्श न कर सके एवं मेरु का उल्लंघन न कर सके इस प्रकार का जाप करने से महा लाभ होता है। कहा है कि—

> अंगुल्यमेण यजातं, यजनप्तं मेरुलंघने । व्यमाचित्तेन यजनातं तत्मायोऽल्पफ्लं भवेत् ॥ १ ॥

अंग्रुलियों के अग्रभाग से, मेरु उल्लंघन करने से और व्यत्र चित्तसे जो नवकार मंत्र का जाव किया जाता है वह प्रायः अन्य फलदायी होता है ।

> संकुलाद्विजने भव्यः सशब्दारमीनवान् शुभः । मौमजान्मानसः श्रेष्ठो, जापः इलाघ्यपरः परः ॥ २ ॥

वहुत से मनुष्यों के बीच में वैठ कर जाप करने की अपेक्षा एकांत में करना श्रेयकारी हैं। बोलकर जाप करने की अपेक्षा मौन जाप करना श्रेयकारी हैं। और मौन जाप करने की अपेक्षा मन में ही जाप करना विशेष श्रेयस्कर हैं।

जापश्रांतो विशेष्ट्यानं, ध्यानश्रातो विशेष्जपं। द्वाभ्यां श्रांत: पठेस्तोत्र, मित्येवंगुरुमि: स्मृतं ॥ ३॥

यदि जाप करने से थक जाय तो ध्यान करे, ध्यान करते थक जाय तो जाप करे, यदि दोनों से थक जाय तो स्तोत्र गिने, ऐसा गुरू का उपदेश है।

श्री पादिलप्त सूरि महाराज की रची हुई प्रतिष्ठा पद्धित में कहा है कि जाप तीन प्रकार का है। १ मानस जाप, २ उपांखु जाप, ३ भाष्य जाप। मानस जाप यानी मौनतया अपने मन में ही विचारणा रूप (अपना ही आत्मा जान सके ऐसा ) २ उपांसुजाप-यामी अन्य कोई न सुन सके परन्तु अंतर जरूप रूप ( अंदर से जिस में बोला जाता हो ऐसा) जाप । ३ भाष्य जाप—यानी जिसे दूसरे सब सुन सके ऐसा जाप । इस तीन प्रकार के जाप में भाष्य से उपांसु अधिक और उपांसु से मानस अधिक लाभ प्रद है । ये इसी प्रकार गांतिक पृष्टिक आकर्पणादिक कार्यों की सिद्धि कराते हैं । मानस जाप रत्नसाध्य (बड़े प्रयास से साध्य किया जाय ऐसा ) है और भाष्य जाप सम्पूर्ण फल नहीं दे सकता इसिल्ये उपांसु जाप सुगमता से बन सकता है अतः उसमें उद्यम करना श्रेयकारी है ।

नवकार की पांच पदकी या नवपद की अनुपूर्वी चित्त की एकात्रता रखने के लिए साधनभूम होने से पानना श्रेयस्कर है। उसमें भी एक २ अक्षर के पद की अनुपूर्वी गिनना कहा है। योगव्रकाश के आठवें व्रकाश में वहा है वि—

> गुरुपंचकनामोध्या, विद्यास्यात् षोडशाक्षरा । जपन् शतद्वयं तस्याश्चतुर्थस्याप्नुयात्फलं ॥ १ ॥

अश्हिन्त, सिद्ध, आचार्य, उवज्भाय, साह, इन सोल्रह अक्षरोंकी विद्या २०० दार जपे तो एक उपवास का फल मिलना है ।

> शतानित्रीणि पड्वर्णे, चत्वारिंश्चतुरक्षरं । पंचवणेजपन् योगी, चतुर्थफलम् , ते ॥ २ ॥

"अरिहन्त, सिद्ध, इन छह अक्षरों का मंत्र तीन सो वार और 'असिआउसा' इन पांच अक्षरों का मंत्र ( पंचपरमेष्टी के प्रथमाक्षर रूप मंत्र ) और 'अरिहंत' इन चार अक्षरों का मंत्र चारसो दफा गिनने वाला योगी एक उपवास का फल प्राप्त करता है।

प्रवृत्तिहेतुरेवैत, दमीषां कथितं फलं। फलं स्वर्गीपवर्गं च, वदति परमार्थतः ॥ ३॥

नवकार मंत्र गिनना यह भक्ति का हेतु है । और उसका सामान्यतया स्वर्ग फल वतळाया है, तथापि आचार्य उसका मोक्ष ही फल वतलाते हैं।

#### "पांच अक्षर का मंत्र गिनने की विधि"

नाभिपद्मे स्थितं ध्यायेदकारं विश्वतोमुख । सिवर्ण मस्तकांभोजे, आकार वदनांबुजे ॥ ४ ॥

नामि कमल में स्थापित 'अ' कार को ध्याओ, मस्तक रूप कमल में विश्व में मु<del>र्व</del>्य ऐसे 'सि' अक्षर को ध्याओ, और मुख रूप कमल में 'आ'कार को ध्याओ <sup>।</sup>

> उकारं हृदयांभोजे, साकार कंठपंजरे ॥ सर्वकल्याणकारीणि, बीजान्यन्यापि समरेत् ॥ ५ ॥

हृदय रूप कमल में 'उ'कार का चिंतन करो ! और कंठ पर 'सा' कार का चिंतन करो । मर्च कल्याणकारी अन्य भी 'सर्वसिद्धे भ्यः नमः, ऐसे भी मंत्राक्षर स्मरण करना ।

मन्त्रः प्रणवपूर्वीयं, फलमैहिकिमिच्छुमिः । ध्येयः प्रणवहीनस्तु, निर्वाणपदकांक्षिभिः ॥ ६ ।

इस लोव के फल की वांछा रखने वाले साधक पुरुष को नवकार मंत्र की आदि में "ऊँ" अक्षर उचार करना चाहिये। और मोक्ष पद की आकांक्षा रखने वाले को उसका उचार न करना चाहिये।

> एवं च मन्त्रविद्यानां वर्णेषु च पदेषु च । विश्लेष: कमश: कुर्याल्लक्ष्यभावीपपत्तये॥ ७ ॥

इस बकार मंत्र के वर्ण में और पद में अरिहन्तादि के ध्यान में लीन होने के लिए यदि फेर फार करना मालूम दे तो करना चाहिये। जाप आदि के करने से महा लाभ की प्राप्ति होती है; कहा भी है कि—

> पूजाकोटि समं स्तोत्रं, स्तोत्रकोटि समो जप: । जपकोटि समं ध्यानं, ध्यानकोटि समो लयः ॥ १ ॥

पूजा को अपेक्षा करोड़ गुना लाभ स्तोत्र गिनने में, स्तोत्र से करोड़ गुना लाभ जाप करने में, जाप से करोड़ गुना लाभ ध्यान में, और ध्यान से करोड़ गुना अधिक लाभ लीनता में है।

ध्यान रहराने के लिये जहां जिनेश्वर भगवान का जनम कल्याणक हुवा हो तद्रूप तीर्थम्थान तथा जहां पर ध्यान स्थिर हो सके ऐसे हर एक एकांत स्थान में जाकर ध्यान करना चाहिए।

ध्यान शतक में कहा है कि, ध्यान के समय साधु पुरुष को स्त्री, पशु, नपुंसक कुशोल, (वेश्या, रंडा, नट वीट, लंपट) वर्जित एकांत स्थान का आश्रय लेना चाहिये। जिसने योग स्थिर किया है ऐसे निश्चल मन वाले मुनि को चाहिये कि जिसमें बहुत से मनुष्य ध्यान करते हों ऐसा गांव अट्यो वन और शून्य स्थान जो ध्यान करने योग्य हो उसका आश्रय ले (ध्यान करे)। जहां पर अपने मन की स्थिरता होती हो। (मन वचन काया के योग स्थिर रहते हों) जहां बहुत से जीवोंका घान न होता हो ऐसे स्थान में रह कर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने का समय भी यही है कि, जिस वक्त अपना योग स्थिर रहे बही समय उचित है वाकी ध्यानकरने वाले के मन की स्थिरता रखने के लिए रात्रि या दिन का कुछ काल नियन नहीं है। शरीर की जिस अवस्था में जिनेश्वर भगवान का ध्यान किया जा सके उसी अवस्था में ध्यान करना योग्य है। इस विषय में सोते हुए, या वैठे हुए या खड़े हुए का कोई नियम नहीं है। देश, काल की चेष्टा से सर्व अवस्थाओं से मुनि जन उत्तम केवलजानादि का लाभ प्राप्तकर पाप रहित वनें, इसलिए ध्यान करने में देश काल का भी किसी प्रकार का नियम नहीं है। जहां जिस समय त्रिकर्ण योग स्थिर हो वहां उस समय ध्यान में प्रवर्तना श्रेयस्कर है।

## "नवकार महिमा फल"

नवकार मंत्र इस लोक और परलोक इन दोनों में अत्यन्त उपकारी है। महानिशीथ सूत्र में कहा है कि.

नासेइ चोर सावय, विसहर जल जलण बन्धण भयाई। चिंतिज्ञंतो रख्खस, रण राय भयाई भावेण ॥ १॥

भावसे न कारमंत्र गिनते हुये चोर, सिह, सर्ण, पानी, अग्नि, वंधन, राक्षस, संग्राम, राज आदि भय दूर होते हैं।

दूसरे ग्रन्थों में वहा है कि, पुत्रादि के जन्म समय भी नवकार गिनना चाहिये, जिससे नवकार के फल से वह ऋदिशाली हो। खुर्यु के समय भी नवकार गिनना चाहिये कि जिससे मरने वाला अवश्य सद्गति में जाता है। आपदा के समय भी नवकार गिनना चाहिये कि, जिससे सेकड़ों आपदायें दूर होती हैं। धनवंत को भो नवकार गिनना चाहिये कि. जिससे उसकी ऋदि वृद्धि को प्राप्त होती हैं। नवकार का एक अक्षर सात सागरोपम का पाप दूर करना हैं। नवकार के एक पद से पचाल सागरोपम में किये हुये पाप का क्ष्य होता है। और सारा नवकार गिनने से पांचसों सागरोपम का पाप नाश होता है।

विधि पूर्वक जिनेश्वर की पूजा करके जो भन्य जीव एक लाख नवकार गिनता है वह शंकारहित तीर्थंकर नाम गोत्र वांध्रता है। आठ करोड, आठ लाख, आठ हजार, आठ सो, आठ, नवकार गिने तो सचमुच ही तीसरे भव में मोक्षपद को पाता है।

## "नवकार से पैदा होने वाले इस लोक के फल पर शिवकुमार का दृष्टांत"

जुना खेलने आदि व्यसन में आसक्त शिन्नकुमार को उसके पिना ने मृत्यु समय शिक्षा दी कि जब कभी कए का प्रसंग आवे तो नवकार गिनना। पिना की मृत्यु के वाद वह अपने दुर्व्यसन से निर्धन हो किसी धनार्थी दुए परिणामवाले त्रिदंडी के भरमाने से उस का उत्तर साधक वना, काली चतुर्दशी की रात्रि में उसके साथ श्मशान में आकर हाथ में खड़ ले योगी द्वारा तयार रखे हुए मुद्दें के पैर को मसलने लगा। उस समय मन में कुछ भय लगने के कारण वह नवकार का स्मरण करने लगा। दो तीन दक्ता वह मुद्दां उठ कर उसे मारने आया परंतु नवकार मंत्र के प्रभाव से उसे मार न सका। अंत में तीसरी दफे उस मुद्दें ने उस त्रिदण्डी योगी का हो वध किया। इससे वह योगी ही सुवर्ण पुरुष वन गया, उससे उसने बहुत सी ऋदि प्राप्त की। उसके द्वारा उसने वहुतसा धर्मकृत्य कर अंत में स्वर्गगिति प्राप्त की। इस प्रकार नवकार मंत्र के प्रभाव से शिवकुमार जीवित रहा और वडा धनवान होकर वहां से जिनमंदिर आदि शुभ कृत्य करके अंन में वह देव लोक में गया। ऐसे जो प्राणी नवकार मंत्र का ध्यान स्मरण करता है उसे इस लोक के भय हरकन नहीं करते।

## "नवकार से पैदा होते पारलौकिक फल पर बड़ की समली का दृष्टांत"

भरुच नगर के पास जंगल में एक बड़ के बृक्ष पर बैठी हुई किसी एक चील को किसी शिकारी ने वाण

से बीघ डाली थी, उसके समीप रहे हुए किसी एक साधु ने उसे नवकार मंत्र सुनाया। उससे वह चील मृत्यु पाकर सिहलदेश के राजा की मानवंती पुत्रों पने उत्पन्न हुई। जब वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई उस समय उसे एक दिन छींक आने पर पास रहे हुये किसो ने "णमो अरिहंताणं" ऐसा शब्द उच्चारण किया इससे उस राजकुमारी को जातिस्मरण झान उत्पन्न हुवा। इससे उसने अपने पिता को कह कर पांच सौ जहांजों में माल भर कर भक्ष्य नगर के पास आकर उस जंगल में उसी वड़ बृक्ष के पास (जहांपर खयं मृत्यु को प्राप्त हुई थी) 'समलो विहार उद्धार' इस नाम का मुनिसुवत स्वामी का वड़ा मंदिर दनवाया। इस प्रकार जो प्राणी मृत्यु पाते समय भी नवकार का स्मरण करता है उसे पर लोक में भी सुख और धर्म की प्राप्त होती है।

इसिलिए सोते उठकर तत्काल नवकार मंत्र का भ्यान करना श्रेयस्कर है । तथा धर्म जागरिका करना ( विछली रात में विचार करना ) सो भी महा लाम कारक है। कहा है कि,—

> कोहं का मम जाइ, किंच कुलं देवयाव के गुरुणा । को मह धम्मो के वा, अभिगाहा का अवध्था मे ॥ १ ॥ कि मकडं किच मिकचसेसं, किं सक्कणिज्जनसमायरामि । किंमे परोपासइ किंच अप्पा, किं वा खिलेशं न विवज्जयामि ॥ २ ॥

में कीन हूं, मेरी जाति क्या है, मेरा कुल क्या हैं, मेरा देव कीन है, गुरु कीन है, मेरा धर्म क्या है, मेरा अभिन्नह क्या है, मेरी अवस्था क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेंने क्या किया और क्या करना वाकी है, में क्या करणी कर सकता हूं, और क्या नहीं कर सकता, क्या मुक्त पापी को ज्ञानी नहीं देखते ? क्या मैं अपने किये हुए पाप को नही जानता ?।

इस प्रकार प्रति दिन सोकर उठते समय विचार करना चाहिये। इच्य, क्षेत्र, काल, भाव का भी इस प्रकार विचार करना चाहिये कि द्रव्य से में कौन हूं। नर हूं या नारी, क्षेत्र से में किस देश में हूं, किस नगर में हूं, किस ग्राम में हूं, अपने स्थान में हूं या अन्य के, काल से इस वक्त रात्रि हैं या दिन, भाव से में धर्मों हूं या अध्यमीं। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों का विचार करते हुये मनुष्य सावधान होता हैं। अपने कियं हुए पाप कर्म याद आने से उन्हें तजने की तथा अंगीकार किए हुए नियम को पालन करने की और नये गुण उपार्जन करने की वुद्धि उत्पन्न होती हैं, ऐसा करने से महा लाभ की प्राप्ति होती हैं। सुना जाता है कि आनन्द कामदेवादिक आवक्त भी पिछली रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए प्रतिवोध पाकर आवकी पिडमा वहन करने की विचारणा करने से उसके लाभ को भी प्राप्त हुए थे। इसलिए धर्म जागरिका ज़रूर करनी चाहिए। धर्म जागरिका किए वाद यदि प्रतिक्रमण करना हो तो वह करे, प्रतिक्रमण न करना हो तो उसे भी (राग, मोह, माया, लोभ से उत्पन्न हुए) कुखप्न और (होप यानी जो क्रोध, मान, इर्पा, विषाद से उत्पन्न हुवा) दु:खप्त ये दोनों प्रकार के स्वप्त अपमांगलिक होने से इनका फल नए करने के लिए जागृत हो तत्काल ही कायोत्सग जरूर करना चाहिए। उसमे यदि कुखप्त (यानी स्वप्त में स्त्री सेवन की हो ऐसा देखा हो तो

एक सौ आठ श्वासोश्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए । और यदि दुःखप्न ( लड़ाई, क्रेप, वैरो, विधा-तका खप्न ) देखा हो तो एक सौ श्वासोश्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए ।

न्यवहार भाष्यमें कहा है कि स्वप्नमें १ जीवघात किया हो, २ असत्य वोला हो, ३ चोरी की हो, ४ परिव्रह उपर ममता की हो, ऐसा स्वप्न देखा हो अथवा अनुमोदन किया हो तो एकसी श्वाश्वोच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिये।

## ''कायोत्सर्ग करने की रीति "

"चंदेसु निम्मलयरा" तक एक लोगस्सके पचीस श्वासोच्छ्वास गिने जाते हैं, ऐसे चार लोगस्स का कायोत्सर्ग करनेसे एकसो श्वासोच्छ्।स का कायोत्सर्ग किया जाता है। यदि एकसो आठ श्वासोध्वास का कायोत्सर्ग करना हो तो चार लोगस्स गिने जाते हैं। लोगस्स चार दफे पूरा गिनने से होता है।

दूसरो रीति — महाव्रत दशवैकालिक प्रतिवद्ध है, उसका कायोत्सर्गमें ध्यान करे, क्योंकि उसका भी प्रायः पच्चीस श्लोंक का मान है। सो कहना अथवा चाहे जो सज्भाय करने योग्य पच्चीस श्लोंक का ध्यान करे। इस प्रकार दशवैकालिक की वृत्तिमें लिखा हुआ है। पहिले पंचाशककी वृत्तिमें लिखा है कि, कदाचित् मोह के उदय से ख्रांसेवनरूप कुःस्वप्न आया हो तो तत्कालही उठकर ध्यांवही करके एकसो आठ श्वासोच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करे। इस तरह एकवार कायोत्सर्ग करता है तो भी अति निद्राद्कि के प्रमाद में होने से दूसरी दफे प्रतिक्रमण करते समय पहले कायोत्सर्ग करना श्रेयस्कर है। यदि दिन में सोते समय कुःस्वप्न आया हो तथापि कायोत्सर्ग करना चाहिये, परन्तु उसी समय करना या संध्याके प्रतिक्रमण समय इस वातका निर्णय किसी प्रनथ में देखने में न आने से चहुश्रुत के कहे मुजव करे।

विवेकिविलास में खप्निविचार के विषय में लिखा है कि, अच्छा खप्न देखकर फिर सोना न चाहिये, और दिन उद्य होने पर उत्तम गुरू के पास जाकर खप्न निवेदन करना चाहिये। एवं खराव खप्न देख कर फिर तुरंत हो सो जाना चाहिये और उसे किसी के भी सामने कहना न चाहिये। समधातु (वायु, पित्त, कफ, ये तोनों ही जिसे बरावर) हों, प्रशांत हो, धर्म प्रिय हो, निरोगो हो, जितेंद्विय हो, ऐसे पुरुप को अच्छे या बुरे खप्न फल देते हैं। १ अनुभव करने से, २ सुनने से, ३ देखने से, ४ प्रकृतिके वदलने से, ५ सभाव से, ६ अश्विक चिंना से, ७ देव के प्रभाव से, ८ धर्म की महिमा से, ६ पापकी अधिकता से, एवं नव प्रकार के खप्न आते हैं। इन नव प्रकार के खप्नों में से पहले ६ प्रकार के खप्न ग्रुभ हों या अशुभ परन्तु वे सव निर्थंक समभना चाहिये। और पीछे के तीन प्रकार के खप्न फल देते हैं। यदि रात्रि के पहिले प्रहर में खप्न देखा हो तो वारह महीनेमें फल मिलता है, दूसरे प्रहरमें देखा हो तो वह छ महीने में फलदायक होता है, तीसरे प्रहरमें देखा हो तो तीन मास में फल देता है, और यदि चौथे प्रहर में देखा हो तो एक मास में फलदायी होता है, पिछली दो घडी रात्रि के समय स्वप्न देखा हो तो सचमुच दस दिन में फलदायक होता है और यदि स्थाँदय के समय देखा हो तो तत्काल ही फल देता है। बहुत से स्वप्न देखें हों, दिन में स्वप्न देखा हो, चिंता या ज्याधि से खप्न देखा हो तो तत्काल ही फल देता है। वहुत से स्वप्न देखें हों, दिन में स्वप्न देखा हो, चिंता या ज्याधि से खप्न देखा हो और मल मूत्रादि की पीड़ा से उत्पन्न हुवा खप्न देखा हो तो वह सर्व

खाय तो वतभंगका दूषण लगता है) अधिक बिमारी हुई या भूतादि दोष की परवशतासे या सर्प दंशादि असमाधी होनेसे यदि उस दिन तप न किया जा सके तथापि चार आगार खुले रहते हैं इसलिये वनभंग दोष नहीं लगता। सब नियमों में ऐसा ही समभना चाहिये। कहा है कि—

वयमंगे गुरुदोसो । थोवस्स विवारुण। गुणकरीअ ॥ गुरुरु।घयं च नेयं । घम्मीम अभोक्ष आगारा ॥

थोड़ा भी व्रतका पालन करना बहुत ही गुणकारी है और व्रतभंगसे बड़ा दोष लगता है। नियम धारण करनेका वड़ा फल है, जैसे कि किसी विणक पुत्रने अपने घरके नजदीक रहने वाले कुम्हारके मस्तककी ताल देखे विना भोजन न करना, ऐसा निमम कौतुक मात्रसे लिया था तथापि वह उसे लाभकारी हुवा। इस प्रकार पुण्य की इच्छा करने वाले मनुष्यको अल्प मात्र अंगीकार किया हुवा नियम महान लाभकारी होता है।

#### "नियम लेनेका विधि"

प्रथमसे भिथ्यात्व का त्याग करना, जैन धर्मको सत्य समभना, प्रति दिन यथाशक्ति तीन दफा या दो दफा अथवा एकबार जिन पूजा या जिनेश्वर भगवान के दर्शन करना या आठों थुस्यों से या नार थुस्यों से म्बैत्यवंदन करना वगैरहका नियम छेना इस प्रकार करते हुए यदि गुरुका जोग हो तो उन्हें वृद्धवंदन, या,छघुवंदन, ( हादशवर्त वंदन ) से नमस्कार करना, और गुरुका जोग ने हो तो भी अपने धर्मावार्य (जिससे धमका चोध हुवा हो ) का नाम लेकर प्रतिदिन चंदन करने का नियम रखना चाहिये। चातु-र्श्यक्त में पांच पर्वमें अष्टप्रकारी पूजा या स्नात्रपूजा करनेका, यावज्ञीव प्रतिवर्ष जव नवीन अन्न आवे उसका नैवेदा कर प्रभुके सन्मुख चढ़ा कर वादमें खाने का, एवं प्रति वर्ष जो नये फल फूल आवे उन्हें प्रथम प्रभु को चढ़ाकर वादमें सेवन करनेका, प्रतिदिन सुपारी, वादाम वगैरह फल चढ़ाने का, आपाढ़ी, कार्तिकी और फाल्युनी, पूर्णिमा तथा दीवाली पर्युसण वगैरह बढ़े पर्व दिनों में प्रभु के आगे अप्रमङ्गलिक करने का निरन्तर पर्वमें या वर्षमें, कितनी एक दफा या प्रतिमास अशन, पान, खादिम, खादिमादिक उत्तम वस्तुयें जिनराजके सन्मुख चढ़ाकर या गुरूको अन्नदान देकर वादमें भोजन करनेका प्रतिमास या प्रतिवर्ष अथवा मन्दिरकी वर्षगांठ अथवा प्रभुके जनम कल्याणक आदिके दिनोंमें मंदिरोंमें वहे आंडम्बर महोत्सव पूर्वक ध्वजा चढानें का, एवं रात्री जागरण करने का, निरन्तर या चातुर्मासमें मन्दिर में किननी एँक दफा प्रमार्जन करने का, प्रतिवर्ष यो प्रतिमास जिन मंदिरमें अंगलूना, दीवकके लिए सूत या रुईकी पूनी, मंदिरके गुर्भारके बाहरके कामके लिये तेल, अन्दर गुभार के लिये घी, और दीपक आच्छादक, प्रमार्जनी, (पूंजनी) धोतियां उत्तरासन, वालाकूंची, चंदन, केशर, अगर, अगरवत्ती वगैरह कितनी एक वस्तुयें सर्वजनों के साधारण उपयोगके लिये रखनेका, पोपधशालामे किननी एक धोनियां, उत्तरासन, मोहपत्ती, नत्रकार दालीं, ब्रोळना, चर्वला, सूत, कंदोरा, र्र्स, कंवली, वगैरह रखने का, वरसान के समय श्रावक वगैरहको बैटनेके लिए कितने एक पाट, पाटले, चौकी, बनवाकर शाला में रखने का प्रतिवर्ष वस्त्र आभूषणादिक से या अधिक न

वन सके तो अंतमें सुनकी नवकार वाली से भी संघ पूजा करने का, प्रतिवर्ष प्रभावना कर के या पोषा करने वालों को जिमा के या कितने एक श्रावकों को जिमा कर यथा शक्ति साधर्मिक वात्सस्य परिनेका या प्रतिवर्ष दीन, हीन, दु:खित श्रावक का यथा शक्ति उद्धार करने का प्रतिदिन कितने एक लोगस्सका कायो-त्सर्ग करनेका, नवीन ज्ञानके अभ्यास करने का, या वैसा वन सके तो तीनसी आदि नवकार गिनने का निरन्तर दिन में नोकारसी वगैरह और रात्रि को दिवसचरिम (चौविहार) आदि प्रत्याख्यानके करनेका, दो दफा (सुवह शाम) प्रतिक्रमण करनेका, जवतक दीक्षा अंगीकार न की जाय तवतक अमुक वस्तु खानेका इत्यादि सबका नियम रखना चाहिये।

तद्नन्तर ज्यों वने त्यों यथाशक्ति श्रावकके वारह वन अंगीकार करने चाहियें, उस में सातवें भोगोपभोग वतमें सचित्त, अचित्त, मिश्र वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना चाहिये ।

## "सचित्त अचित्त मिश्र वस्तुओंका स्वरूप"

प्रायः सव प्रकारके धान्य, धनियां, जीरा, अजवायन, सोंफ, सुया, राई, खसखस, आदि सर्व जातिके दाने सर्व जातिके फल, पत्र, नमक, क्षार, लाल संधव, संवल, मही, खड़ी, हिरमिजी, हरी दतवण, ये सब व्यव-हार से सिवत्त जानना । पानी में भिगोये हुये चणे, गेहूं, वगैरह कण तथा मूंग उड़द चणे आदिकी दाल भी यदि पानोमें भिगोई हो तो मिश्री समभना, क्योंकि कितनी एक दफा भिगोई हुई दाळ वगैरह में थोड़े ही समय बाद अंकूर फूटते हैं। एवं पहले नमक लगाये विना या वकाये बगैर या रेती विना रोके हुये चणे. गेहुं. ज्वार वगैरह धान्य, खार आदि दिये विनाके शेके हुये तिल, होले, पोंख, शेकी हुई फलीं, एवं काली-मिरच, रा,ई हींग, आदिका छोंक देनेके लिये, रांधा हुवा खीरा, ककड़ी तथा सचित्त वीज हों जिसमें ऐसे सर्व जातिके पके हुये फल इन सवको मिश्र जानना। जिस दिन तिलसकी बनाई हो उस दिन मिश्र सम-भना। यदि रोटी, पुरी, वगैरह मैं जो तिलवट डालकर सेकी हुई हो तो वह रोटी आदि दो घड़ीके बाद अचित्त समभना। दक्षिण देशमें या मालचा आदि देशों मे बहुतसा गुड़ डालकर तिलवट को बहुत सेक डालते हैं इससे उसे अचित्त गिनने का व्यवहार है। वृक्षसे तत्काल निकला, लाख, गोंद, रताख, छाल, तथा नास्यिल, नीवू, जामुन, आंव, नारंगी, अनार, ईख, वगैरह का तत्कालिक निकाला हुवा रस या पानी, तत्काल निकाला हुया तिल वगैरहका तेल, तत्काल फोड़े हुये नारियल, सिंगाड़े, सुपारी, प्रमुखफल, तत्काल वीज निकाल डाले हुये पके फल, बहुत द्वाकर कणिकारहित किया हुवा जीरा, अजवायन वगैरह दो घडी तक मिश्र सम्भना। तदनंतर अचित्त होते हैं, ऐसा व्यवहार हैं। अन्य भी कितने एक प्रवल अग्निके योग चिना प्रायः जो अवित्त किये हुवे होते हैं उन्हें भी दो घडी तक मिश्र और उसके बाद अचित समभने का व्यवहार हैं। जैसे कि कथा पानी, कथा फल, कचा धान्यं, इन्हें खुब मसलकर नमक डालकर खुब मंद्रेन किया हो तथापि अग्नि वगैरह प्रवल शस्त्रके बिना अचित्त नहीं होता इस विषयमें भगवती सूत्रके ८१ वे' शतकीं तीसरे उद्देशों कहा हुवा है कि "वज्रमय शिलापर वज्रमय पीसनेके पथ्यरसे प्रथ्वीकायके खंडको बलवान पुरुष ८१ दफा जोरसे पीसे तथापि कितने एक जीव पीसे और कितने एक जीवोंको खबर तक

ž,

m e firt in

नहीं पूड़ी" (इस प्रकार का सूक्ष्म पना होता है, इसिलए प्रवल अग्निक शिल्ल विता वह अचित्त नहीं होता.)
स्) योज्ञनसे आई हुई हरडे, छुवारे, लालद्राक्ष किसिमस, खजूर, कालीमिरच, पीपल, जीयफल, बादाम, वायिवडंग, अखरोट, तीलजां, जरदालु, पिस्ते, चणकवोवा; (कवाव चिनी) फटक जैसा उज्वल सिंधव आदि ख्रार, वीडलवण (भट्टीमें पकाया हुवा), बनावटसे बना हुवा हरएक जातिका क्षार, कुंभार द्वारा मर्दन की हुई मृद्दी, इल्लायची, लवंग जावंत्री, स्की हुई मोथ, कोंकण देश के पके हुवे केले, उवाले हुये सिगाडे, सुपारी आदि सर्व अचित्त सम्भन्ता ऐसा व्यवहार है। व्यवहार स्त्रमें कहा है:—

जोयण सयंतु गंतु । अणाहारेण भंडसंकतीं।।

'वायागणि धुमेणय । विद्धव्यं होइ लोणाइं ॥ १ ॥

नमक वगैरह सिचत वस्तु जहां उत्पन्न हुई हो वहांसे एकसो योजन उपरान्त जमीन उल्लंघन करने पर वे आपसे आप ही अचित वम जाती हैं। यदि यहांपर कोई ऐसी शंका करें कि, किसी प्रवल अग्निके शल्ल विना मात्र सी योजन उपरांत गमन करनेसे ही सिचत वस्तु अचिन किस तरह हो सकती हैं? इस का उत्तर यह है कि, जिस स्थानमें जो जो जीव उत्पन्न होते हैं वे उस देशमें ही जीते हैं, वहांका हवा पानी वहलंनेसे वे विनाशको प्राप्त होते हैं। एवं मार्गमें आते हुए आहारका अभाव होनेसे अचित होजाते हैं। उनके उत्पत्ति स्थानमें उन्हें जो पुष्टि मिलती है वह उन्हें मार्गमें नहीं मिलती, इससे अचित्त हो जाते हैं। तथा एक स्थानसे दूसरे स्थानमें डालते हुये, पारस्परिक अथडाते हुये, डालते हुये उथल पुथल होनेसे वे सब वस्तुयें सर्वित्तेसे अचित हो जाती हैं। सौ योजनसे आते हुये बीचमें अति पवनसे, तापसे, एवं धूम्र वगैरहसे भी वे सब वस्तुयें अचित हो जाती हैं।

## "सर्व वस्तुको सामान्यसे बदलनेका कारण"

आरुह्णे ओरुहणे। निसिअणे गोणाईणं च गाउभ्हा।। भूमाहारेच्छेए। उपक्रमेणं च परिणामो।। १।।

्रगाड़ीपर या किसी गर्धे, घोड़े, वैलकी पीठ पर वारंवार बढाने उतारने से या उन वस्तुओंपर दूसरा भार रखने से या उन पर मनुष्यों के चढने वैठने से या उनके आहार का विच्छेद होनेसे उन कियाणा रूपः वस्तुओंके परिणाममें परिवर्तन होता है।

्रजय उन्हें कुछ मो उपकार (शञ्च) लगता है उस वक्त उनका परिणामान्तर होता है। वह शख्य तीन्। प्रकारका होता है। स्वकाय शस्त्र, २ परकाय शस्त्र, ३ उभयकाय शस्त्र, । स्वकाय शस्त्र जैसे कि, खारा पानी मीठे पानीका शस्त्र, काली मिट्टी पीली मिट्टीका शस्त्र, परकाय शस्त्र जैसे कि, पानीका शस्त्र अग्नि और अग्निका शस्त्र पानी। उभयकाय शस्त्र—जैसे कि, मिट्टीमें मिला हुवा पानी निर्मल जलका शस्त्र, इस प्रकार सिल्लिस को अचित्त होनेके कारण समभना। कहा है कि:—

ं उप्पल पडमाइपुण, जुन्हें दिनाहं जाम न घरंति,

किर् के एक अपने मोगारर्ग जिहिआओं, उन्हेंच्छूढा चिहं हुंति ॥ १ ॥ विकास के किर्म के मगदंति अ पुष्पाइं उदयेच्छुढा जाम न घरंति ॥ विकास के किर्म के विकास के प्रकार पडमाइपुण, उदयेच्छूढा चिर हुंति ॥ २ ॥ विकास के किर्म के किर्

ं उद्देश कमले उदके योनीय होनेसे एक प्रेहर मात्र भी आताप सहन नहीं कर सकता । वह एक प्रहरके अन्दर ही अचित हो जाता है। मोगरा, मचकुन्द, जुर्रके फूल उप्णयोनिक होनेसे वहुत देर तक आतापमें रहें सकते हैं (संचित रहते हैं) मोगरेके फूल पानीमें डाले हों तो प्रहर मात्र भी नहीं रह सकते, कुंमला जाते हैं। उत्पल कुंमल (नील-कमल) पैदाकमल (चन्द्रविकाशी) पानीमें डाले हों तथापि वहुत समय तक रहते हैं। (सचित रहते हैं परन्तु कुमलाते नहीं) कंटा ज्यवहारकी वृत्तिमें लिखा है कि:—

पत्ताणं पुष्फाणं । सरङ्घ फंलाणं तहेव हरिआणं ॥ विदंगि भिलाणंभि । नायव्वं जीव विष्पजदं ॥

पत्रके, पुष्पके, कोमल फलके एवं वाथुल आदि सर्व प्रकारकी भाजियोंके, और सामान्यसे सर्व वनस्पितियोंके ऊगते हुये अंक्रर, मूल नाल वृगैरह कुमला जाय तब समभना कि अब वह बनस्पित अचित हुई है। चावल आदि धानके लिये भगवती स्त्रके छठे शतकमें पांचवं उद्देश्यमें सचित अचितके विभाग वतलाते हुये कहा है कि—

अहणं भंते सालीणं वीहीणं गोहुमाणं जवाणं जवजवाणं पण्सिणं धन्नाणं कोट्टा ऊत्ताणं प्रहाउत्ताणं मंचाउत्ताणं। मालाउत्ताणं ओलिताणं लिताणं पिहिआणं मुह्याणं लेखिआणं केव्ह्यं कालं जोणीसं विद्वर्धं। गोयम्मा जहण्णेणं अंतो मुहुन्तं उक्कोसेण तिन्नि संवच्छराहं तेणपरं जोणि प्रमिलाइ विद्वंसह वीरा अवीरा भवई।

(भगवान से गौतम ने पूछा कि,) "हे भगवन! शालिकमोदके चावल, कमलशालि चावल, बोहि याने सामान्य से सर्व जाति के चावल, गेहूं, जो, सब तरहके जब, जबनब याने बड़े जब, इन धान्यों को, कोटारमें भर रक्खा हो, कोटीमें भर रक्खा हो, माचे पर बांध रक्खे हों, ठेकेमें भर रक्खे हों, कोटीमें डील कर कोटीके मुख बंद कर लींप दिये हों, चारों तरफ से लीप दिये हों, ढकनेसे मजबूत कर दिये हों, मुहर र रक्खे हों या उत्पर निशाण किये हों, ऐसे संचय किये हुये धान्य को योनि ( अगनेकी शक्ति ) कितने बख्तत्व रहती है,?" ( भगवान ने उत्तर दिया कि, ) " हे गौतम! जबन्य से कम से कम अंतर्म हुर्त ( दो बड़ी- के अन्द्रका समय ) तक योनि रहती है, इसके बाद योनि कुमला जाती है, नाशको प्राप्त होती है, बीज अबीज कप बन जाता है।" किर पूछते हैं कि,

अहमंति कुळाय मस्र, तिळ मुग्ग मास निष्का व कुळ्थ्य अळिसंद्ग सहण पळिमंथग माइण एएसिणं धन्नाणं जहा साळी तहा एयाणविणवरं पंच संवच्छराइं सेस्ं तंचेव ॥

्र 🖧 भगवत् ! कलाय, ( भिवुङ्गामका धान्य धाँ त्रिपुरा नामका धान्य, किसी अन्य देशमे होता है सो )

मस्र, तिल, म्रा, उदद, वाल, कुलथी, चोला, अरहर, इतने, धान्यों को पूर्वोक्त रीतिसे रक्खे हों तो उनकी योगि कितने समय तक रहती हैं ?" उत्तर—जघन्य से अंत मुहू त और उत्कृष्टसे पाँच वर्षतक रहती हैं ! उसके बाद पूर्वोक्तवत् अचित्त अवीज हो जाती हैं !

अहमंते ! अयसि कुसंभग कोद्दव कंगु वरट रालग कोडुसग सण सरिसव मूलबीअ माईणं घण्णाणं तहेव नवरं सत्त संवच्छराइं॥

"है भगवन! अलसी, कसुंवा, कोन्दा, कंगनी, वंटी, राला, कोडसल, सण, सरसव, मूली के बीज इत्यादि धान्य की योनि कितने वर्ष तक रहती है ?" उत्तर—"हे गीतम! जघन्य से अंतमुं हुर्त और ज्यादा से ज्यादा रहे तो सान वर्षतक उनकी योनि सिचित्त रहती हैं। इसके बाद बीज अबीज रूप हो जाता है।" (इस विषयमें पूर्वावार्यों ने भी उपरोक्त अर्थ की तीन गाथायें बनाई हुई हैं)।

कपास के बीज तीन वर्षतक सचित्त रहते हैं; इसिलये कल्प ब्यवहार के भाष्य में लिखा है कि, सेडुगंति वरिसाइयं गिन्हंति सेडुकं त्रिवर्षातीतं विध्वस्तयोनिकमेव प्रहितुं कल्पते। सेडुक कर्पास इति तद्वहृत्ती ॥

विनौले तीन वर्षके वाद अचित्त होते हैं, तदनन्तर ब्रहण करना चाहिये।

## आटेके भिश्र होनेकी रीति।

पणिदण मिस्सो छहो, अचा छियों सावणे अ भइवए। चड आसोए कित्र मिगसिरपो भेष्ठ ति चि दिणा।। १ ॥ पण पहर माह फगणि, पहरा चत्तारि चित्रवईसाई। किहोसाँह ति पहरा, तेणपर होई अचिसो।। २॥

"न छाना हुवा आटा श्रावण और भादव मासमें पांच दिन तक, आश्विन और कार्तिक मासमें चार दिन तक, मार्गशीर्ष और पौष मासमें तीन दिन तक, माहा और फाल्गुन मासमें पांच प्रहर तक, चैत्र और वैशाख में चार प्रहर तक, और जेठ एवं अपाढमें तीन प्रहर तक मिश्र रहकर वादमें अचित्त गिना जाता है। और छाना हुवा आटा दो घड़ीके बाद ही अचित्त हो जाता है।" यदि यहांपर कोई शंकाकार यह पूछे कि, अचित्त हुवा आटा आदि अचित्त मोंजन करने वालेको कितने दिन तक कल्पता हैं। (उत्तर देतें हुये गुरु श्रावक आश्रयी कहते हैं कि,) इसमें दिनका कुछ नियम नहीं परन्तु सिद्धान्त में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, आश्रयी नीचे मुजब व्यवहार वतलाया है। "द्रव्य से नया पुराना धान्य, क्षेत्र से अच्छे खराब क्षेत्र में पैदा हुवा धान्य, कालसे वर्षा, शीत, उष्ण काल के उत्यव हुये धान्य, भाषसे जो खाद भ्रष्ट न हुवा तो वह धान, पक्ष मासादिक की अवधि बिना जवसे वह धान्यके वर्ण, गंध, रस, स्पर्शमें परिवर्तन हुवा तबसे ही वह धान्य त्यागने योग्य समक्षना चाहिये। साधु आश्रयी कल्प व्यवहार की वृत्ति के बोथे खंड में लिखा है कि, "जिस देशके आटेमें थोडे समय में विशेष जीव न पड़ते हों वैसे देशका आटा लेना,

परन्तु जिस देशके आटेमें थोडे समय में हो जीव पड़ते हों उस देशका आटा न लेना। यदि ऐसा करने से संयम निर्वाह न हो याने बहुत दूर जाना हो और मार्ग में श्रावक के घर वाले गांव न आते हों तो जिसके घरसे आटा लेना पड़े वहांसे उसी दिनका पीसा हुवा ले। यदि ऐसा करते हुये भी निर्वाह न हो तो दो दिन का लेवे, ऐसा करते हुये भी निर्वाह न हो तो तीन दिनका एवं चार दिनका भी पीसा हुआ आटा लेवें। परन्तु सबको जुदा २ रखकर जिस दिन उपयोगमें लेना हो उस दिन नीचे लिखे मुजब विधि से उपयोग में ले। नीचे एक बल्ल विद्याकर उसपर पात्र कम्बल करके उसपर आटेको विद्या दे, उसमें यदि कदाचित जीव उत्पन्न हुये हों तो वे कम्बल में आ जायगे उन्हें लेकर एक बल्लमें रख एवं नव दफा देख देख कर तलास करने से यदि जीव न मालूम दे तब उसे उपयोगमें ले। कदाचित् जीवकी संभावना हो तो किर भी नव धार गवेपणा करे। तथापि यदि जीवका सम्भव मालूम हो तो तीसरी दफा नव वार गवेपण करे, इस तरह जबतक जीवके रहनेका सम्भव हो तवतक गवेपणा करके जब विलक्कल निर्जीव मालूम हो तब आहार करे। जो जीव उन्ह,त किये हुये हों उन्हे जहांपर उनकी यतना हो सके उन्हें पीड़ा न पहुचे ऐसे स्थान पर रखना उवित है।

# "पकान आश्रयी काल नियम"

वासासु पत्रर दिवसं, सीओ ण्ड कालेसु मास दिणवीसं। ओगांहि मं जइणं, कप्पइ आरम्भ पढम दिणा ॥ १॥

"सव जातिके पक्वान वर्षाऋतु में चनानेसे पन्द्रह रोज तक, शीतमें एक महीना और उष्ण काल में वीस दिन तक कल्पते हैं ऐसा व्यवहार है।" यह गाथा किस प्रन्थकी है इस वातका निश्चय न होनेसे कितनेक आचार्य कहते हैं कि, जबतक वर्ण, रस, गंध स्पर्श, न बदले तवतक कलपनीय है, बाकी दिन वगै-रह का कुछ नियम नहीं।

## ''दिह, दूध और छासका विनाश काल"

जह मुग्न मासप्पमई, विदलं कचंमि गोरसे पडई । ता तस्त जीवुप्पत्तिं, भणंति भणंति दहिए विदुदिण्वरिं ॥ ३ ॥

यदि कच्चे गोरस गरम किये विना ( दूध, दिह, छास )में मूंग, उडद, चोला, मटर, वाल, वगैरह द्विदल पड़े तो उसमें तत्काल ही जस जीवकी उत्पत्ति हो जाती है, और दिह में तो दो दिनके उपरान्त होने पर अस जीवकी उत्पत्ति हो जाती है।" "दृध्यहर्द्वितयातीतिमिति हैमवचनात्" दिह दो दिनतक कल्पता है तीसरे दिन न कल्पे इसलिये उसे तीसरे दिन वर्जनीय समभना।

#### "द्विदल"

े जिस धान्य को पोलने से उसमें तेल न निकले और सरीखी दो पड़ हो जायें उसे द्विदल कहते हैं। दो पड होते हों परन्तु जिसमें से तेल निकलता हो वह द्विदल नहीं समभा जाता।

## "अमध्य किसको कहते हैं"

वासी अन्त, हिदल, नरम पूरी आदि, एक पानी से रांधा हुवा भात आदि दूसरे दिन सर्व प्रकारके ख़राव अन्न, जिसमें निगोद लगी हो वैसा अन्न, काल उपरान्त का पक्वान, बाइस अभक्ष्य, वर्त्तीस अनंतकाय, इन सर्वका स्वरूप हमारी की हुई वंदिता सूत्र की वृत्ति से जान लेना। विवेकवन्त प्राणी को जैसे अभक्ष्य वर्जनीय हैं वैसे ही वहुत जीवोंसे व्याप्त बहु वीज बाले फल भी वर्जनीय हैं। वैसे ही निदा न होने देने के लिये रांधा हुवा सूरण, अद्रक, वैंगन, वगैरह यद्यपि अचित हुये हों और उसे प्रत्याख्यान भी न हो तथापि वर्जनीय हैं, तथा मूली तो पत्तों सहित त्याज्य है। सोंट, हलदी, नाम मात्र स्वाद के बदलने से सुखाये बाद कहाते हैं।

#### "गरम किये पानीकी रीति"

जब तक तीन बार उवाल न आबे तब तकका गरम पानी भी मिश्र गिना जाता है ( इसके बाद अचित गिना जाता है ) जहां पर वहुन से मनुष्यों का आना जाना होता हो ऐसी भूमि पर पड़ा हुवा बरसाद का पानी जब तक वहां की जमीन के साथ परिणत न हो तब तक वह पानी मिश्र गिना जाता है, तद्नंतर सचित हो जाता है। जंगलकी भूमिपर वरसाद का जल पड़ते ही मिश्र होता है उसके बाद तत्काल ही सचित वन जाता है। चावलों के धूवन का पानी आदेश त्रिक को छोड़ कर जिसका उल्लेख आगे किया जायगा तंदुलोदक जब तक गदला रहता है तब तक मिश्र गिना जाता है परंतु जब वह निर्मल हो जाता है तुब से अचित्त गिना जाता है। ( आदेश त्रिक कहते हैं ) कोई आचार्य फर्माते हैं कि, चावलोंके घोवनका पानी एक वरतनमें से दूसरे वरतनमें डालते हुये जों छींटे उड़ते हैं वे दूसरे वरतनको लगते हैं। वे छांटें जब तक न सूख जाय तव तक चावलोंका धोवन मिश्र गिनना। कोई आचार्य यों कहते हैं कि, वह धोवन एक वरतनमेंसे दूसरे वरतनमें उंचेसे डालनेसे उसमें जो वुलवुले उठते हैं वे जव तक न फूट जायें तब तक उसे मिश्र गिनना । कोई आचार्य कहते हैं कि, जेव तक वे चावल गर्ले नहीं तैंव तक वह चावलोंका धोवन मिश्र गिना जाता हैं; ( इस ग्रंथ के कर्ता आचार्य का सम्मत बतलाते हैं) ये तीनों आदेश प्रमाण गिनें जायें ऐसा नहीं मालूम होता है क्योंकि यदि कोई वरतन कोरा हो तो उसमें धोवन के छींटे तत्काल ही सुख जायें और चिकने वरतन में घोवन डार्ले तो उसमें लगे हुये छीटोंको सूखते हुये देर लगे, एवं कोई वरतन पवन में या अग्नि के वास रक्खा हो तो तत्काल ही सूख जाय और दूसरा वरतन वैसे स्थान पर न हो तो विशेष देरी लगे, इसलिये यह प्रमाण असिद्ध गिना जाता है। बहुत उंचे से धोवन वरतन में डाला जाय तो बहुत से बुलबुले उठें, जीचे से डाला जाय तो कमती उठें, वह थोड़े समयमें मिट जायें या अधिक समयमें मिटें इससे यह हेतू भी सिद्ध नहीं

हो सकता। एवं चुव्हें में अग्नि प्रवल हो तो थोड़ी ही देर में चावल गल जायें और यदि मंद हो तो देरी की गलें, इस कारण यह हेतु भी असिद्ध ही है। क्योंकि इन तीनों हेतुओं में काल का नियम नहीं रह सकता; इसिल्ये ये तीनों हो हेतु असिद्ध समकता। सचा हेतु तो यही है कि जब तक चावल का घोवन निर्मल न हो तब तक मिश्र समकता और तदनंतर उसे अचित गिनना। बहुत से आचार्यों का यही मत होने से यही व्यव-हार शुद्ध है। एवं पहिली दफा, दूसरी दफा, और तीसरी दफाके घोवन में थोड़े ही टाईम तक चावल भिगोये हों तो मिश्र, बहुत देरतक चावल भिगोये हों तो अचित्त होता है; और चौथी दफाके घोवन में बहुत देर तक भी चावल रखें हो तो भी सचित्त ही गिनना ऐसा व्यवहार है। विशेषता इतनी है कि, पहले तीन दफा का चावलोंका घोवन जब तक मिलन रहता है तब तक मिश्र रहता है परंतु जब वह विलक्कल निर्मल स्वच्छ वन जाता है तब अचित्त हो जाता है परंतु चौथी दफाका घोवन चावलोंसे मिलन ही नहीं होता इसिल्ये वह जैसा का तैसा ही पूर्व रूप में रहता है।

तिन्त्रोदगस्स गहणं, केइ माणेसु असुइ पिडसे हो । गिहि भायणेसु गहणं, ठियत्रासे मीसगच्छारो ॥ १ ॥

अग्नि पर तपाये हुये पानी में से जब तक धुवां निकलता हो तब तक अथवा सूर्य की किरणोंसे अत्यंत तपा हुवा जो पानी होता है, उसे तीव उदक कहते हैं। वैसे तीव उदक को जब प्रास्त्रका अधिक संबंध होता है तब वह पानी अचित्त हो जाता है। उसे ग्रहण करने में किसी प्रकार की विराधना नहीं होती। कितने एक आचार्य कहते हैं, उपरोक्त पानी अपने पात्रमें ग्रहण करना। इस विषय में बहुत से विचार होने से आचार्य उत्तर देते हैं। उस पानीमें अशुचि पन है इसलिये अपने पात्रमें लेनेका निपेध है, इसी कारण गृहस्थकी कुंडी वगैरह बरतनमें लेना। तथा बरसाद बरसता हो तो उस समय मिश्र गिना जानेसे वह पानी नहीं लेना, परंतु बरसाद को बाद भी अंतर्भु हुत्त काल बीतने पर ग्रहण करने योग्य है। जो पानी बिलकुल प्रासुक हुवा है (अचित्त हुवा है) वह चातुर्मास में तीन पहर के उपरांत पुनः सचित हो जाता है, इसीलिये उस तीन पहर के अन्दर भी अचित्त जल में क्षार, किल चूना, वगैरह डालना कि, जिस से पानी भी निर्मल हो रहता है।

## "अचित जल का कालमान्"

उसिणादगं तिदंड, कालेयं फासुजलं जइ कप्पं। नवरं गिलाणाइकए, पहर तिगोवरींवि धीरयव्वं ॥ १ ॥ जायह साचित्ततासे, गिम्हासु पहर पेचगस्सुवरिं। चडपहरुवीरं सिसिरे, वासासुजलं तिपहरूविरें ॥ २ ॥

प्रासुक जलके कालमान के लिये प्रवचन सारोद्धार के १३२ वें द्वार में कहा है कि:—

"तीन उवाल वाला पानी अचित्त और प्रास्क जल कहलाता है, वह साधुजन को कल्पनीय है, परंतु ऊष्ण समय अधिक खुश्क होने से ऊष्ण ऋतु के दिनों में पांच पहर उपरांत समय होने पर वह जल पुनः सचित्त हो जाता है, परंतु कदाचित् रोगादि के कारण से पांच प्रहर उपरांत भी साधू को रखना पडे तो रख्वा जा सकता है, और शीतकाल स्निग्ध होने से जाड़े के मौसम में वह चार प्रहर उपरांत सचित्त हो जाता है। एवं वर्षाकाल अति स्निग्ध होने से चातुर्मास में वह तीन प्रहर उपरांत सचित्त हो जाता है। इसलिये उपरोक्त काल से उपरान्त यदि किसी को अचित्त जल रखनेकी इच्छा हो तो उसमें क्षार पदार्थ डाल कर रखना कि जिस से वह अचित्त जल सचित्त न हो सके"। किसी भी वाह्य शख़के लगे विना स्वभाव से ही अचित्त जल है ऐसा यदि केवली, मनपर्यव ज्ञानी, अवधिज्ञानी, मतिज्ञानी, या श्रुतज्ञानी, अपने ज्ञान बलसे जॉनते हों तथापि वह अन्य व्यवस्था प्रसंग के ( मर्यादा हुटने के ) भय से उपयोग में नहीं छेते, पवं दूसरे को भी व्यवहार में छेने की आज्ञा नहीं करते। सुना जाता हैं कि, एक समय भगवान, वर्धमान स्वामी ने अपने अद्वितीय ज्ञानवल से जान लिया था कि, यह सरोवर स्वभाव से ही अचित्त जल से भरा हुवा है तथा रीवाल या मत्स्य कच्छपादिक त्रस जीवसे भी रहित हैं, उस वक्त उनके कितने एक शिष्य तृपा से पीडित हो प्राणसंशय में थे तथापि उन्होंने वह प्रासुक जल भी ग्रहण करनेकी आज्ञा न दी। एवं किसी समय शिष्य जन भूखकी पीड़ासे पीडित हुये थे उस,वक्त अचित्त तिल सकट, (तिलसे,भरी गाडियां) नजदीक होने पर भी अनवस्था दोष रक्षा के लिये या श्रुतज्ञान का प्रमाणिकत्व वतलाने के लिये उन्हें वह भक्षण करने की आज्ञा न दी। पूर्वधर विना समान्य श्रुतज्ञानी वाह्य शस्त्र के स्पर्श हुये विना पानी आदि अचित्त हुवा है ऐसा, नहीं जान सकते। इसीलिये वाह्य शस्त्रके प्रयोगसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, परिणामांतर पाये वाद ही पानी आदि अचित्त होने पर ही अंगीकार करना। कोरहू मुंग, हरडे की कलियां वगैरह यद्यपि निर्जीव हैं तथापि उन की योनी नष्ट नहीं हुई उसे रखने के लिये या निःशुकता परिणाम निवारण करने के लिये उन्हें दांत वगैरह से तोड़ने का निपेध है। ओधनियुं कि की विवहत्तरवीं गाथा की वृत्तिमें किसी ने प्रश्न किया है कि, हे महाराज ! अचित्त वनस्पति की यतना करने के लिये क्यों फरमाते हो ? आचार्य उत्तर देते हैं कि, यद्यपि अचित्त वनस्पति हैं तथापि कितनी एक की योनि नष्ट नहीं हुई, जैसे कि गिलोय, कुरड़ मूंग ( गिलोय सूखी हुई हो तो भी उस पर पानी सींचने से पुनः हरी हो सकती है ) योनि रक्षाके लिए अचित्त बनस्पति की यतना करना भी फलदायकः है।

इस प्रकार सचित्त अचित्तका स्वरूप समर्भ कर फिर सप्तम व्रंत ग्रहण करनेके समय सवका पृथक पृथक नाम ले कर सचित्तादि जो जो वस्तु भोगने योग्य हो उसका निश्चय कर के फिर जैसे आनन्द क्मि-देवादिक श्रावकों ने ग्रहण किया वैसे सप्तम व्रत अंगीकार करना । कदाचित् ऐसा करने का न यन सके तथापि सामान्यसे प्रतिदिन एक दो, चार, सचित्त, दस, वारह आदि द्रव्य, एक, दो, चार, विगय आदिका नियम करना । ऐसे दस रोज सचित्तादि का अभिग्रह रखते हुए जुदे जुदे दिन रोज फैरने से सर्व सचित्त के त्याग का भी फल मिल सकता है। एकदम सर्व सचित्तका त्याग नहीं हो सकता। परन्तु थोड़ा थोड़ा अदल बदल त्याग करने से यावज्जीव सर्व सचित्त के त्याग का फल प्राप्त किया जा सकता हैं।

पुष्पफलाणं च रसं । सुराह मंसाण महिलीयाणं च ॥

#### जाणंता जे विरया । ते दुझर कारए वंदे ॥ ३ ॥

फूल फल के रस को, मांस मिदरा के स्वाद को, तथा स्त्रीसेवन क्रिया को, जानता हुआ जो वैरागी हुवा ऐसे दुष्कर कारक को वंदन करता हूं।

सचित्त वस्तुओं में भी नागरवेल के पान दुःस्त्याज्य हैं, अन्य सबृ सचित्तको अचित्त किया हो तथापि उसका स्वाद लिया जा सकता है तथा आमको स्वाद भी सुकाने पर भी ले सकते हैं। परन्तु नागरवेल के पान निरंतर पानीमें ही पड़े रहने से लील फूल कुं थु आदिक की बहुत ही विराधना होती है इसलिये पाप से भय रखने वाले मनुष्यों को रात्रि के समय पान सर्वथा न खाना चाहिये। कदाचित किसीकी उपयोग में लेने की जरूरत हो तो उसे प्रथम सेही दिनमें शुद्ध कर रखना चाहिये, परन्तु शुद्ध किये विना प्रयोग में न लेना। पान कामदेवको उत्पन्न होने के लिये एक अंगरूप होनेसे और उसके प्रत्येक पत्र में असंख्य जीवकी विराधना होनेसे वह बहाचारियों को तो सचमुच ही त्याग ने लायक है। कहा है कि,—

जं भणियं पज्जत्तग । निस्साएवुक्कमंतपज्जता ॥ जध्येगो पज्जनो । तथ्य असंखा अप्यज्जता ॥ ३ ॥

'जो इस तर द कहा है कि, पर्याप्ति के निश्राय में (साथ ही) अपर्याप्ता उत्पन्न होते हैं सो भी जहां अनेक पर्याप्त उपजें वहां असंख्यात् अप्रयाप्त होते हैं।" जब बाहर एकेन्द्रियमें ऐसा कहा है एवं सूक्ष्म इंन्द्रिय में भी ऐगा हो समभना; ऐसा आचारांग प्रमुख की वृत्ति में कहा है। इस प्रकार एक पत्रादिक से असंख्य जीव की विराधना होती है, इनना ही नहीं परन्तु उस पानके आश्रित जलमें नील फुलका संभव होनेसे अनंत जीवका विद्यात भो हो सकता है। क्योंकि, जल, लवणादिक असंख्य जीवात्मक ही है यदि उनमें शैवाल आदि हों तो अनंत जीवात्मक भी समभना; इसलिये सिद्धान्त में कहा है कि,;—

एगमि उदग विंदुमि । जे जीवा जिणवरेहिं पण्णता ॥ ते जह सरिसव मिता । जंबुदीवे न मायंति ॥ १ ॥

पानीके एक विंदुमें तीर्थंकरने जितने जीव फरमाये हैं यदि वे जीव सरसव प्रमाण शरीर घारण करें तो सारे जंबुद्वीपमें नहीं समा सकते।

अद्दामलग प्यमाणे । पुढवीकाए हवंति जे जीवा ॥ ते पारेवय मिशा । जंबुदीवे न मायंति ॥ २ ॥

आमलक फल प्रमाण पृथ्वी कायके एक खंडमें जितने जीव होते हैं, वे कदाचित कवृतरके समान किएत किये जायें तो सारे जंबूद्वीपमें भी नहीं समा सकते। पृथ्वीकाय और अपकायमें ऐसे सूक्ष्म जीव रहे हैं इसलिये पान खानेसे असंख्यात जीवोंकी विराधना होती है। इसलिये विवेकी पुरुषको पान सर्वथा त्याग करने योग्य है।

# "सर्व सचित्तके त्यागपर अंबड परिव्राजकके सातसौ शिष्योंका दृष्टान्त"

अंवड नामा परिवाजकके सातसो शिष्य थे। उसने श्रावकके वारहवत छेते हुये ऐसा नियम किया था ि , अचित्त और किसीने दिया हुवा हो ऐसा अव्वपणी उपयोगमें लूंगा। परन्तु सचित्त और किसीने न दिया हो तो ऐसा अव जल न लूंगा। वे एक समय गंगा नदीके किनारे होकर उष्णकालके दिनोंमें चलते हुये किसी गांवमें जा रहे थे, उस समय सबके पास पानी न रहा इससे वे तृवासे वहुनही पीडित हुवे। परन्तु नदी के किनारे तापसे तपा हुवा अचित्त पानी भरा हुवा था, तथापि किसीके दिये बिना अपने नियमके अनुसार उन्होंने वह अंगीकार न किया। इससे उन तमाम सातसो परिवाजकोंने वहां ही अनशन किया। इस प्रकार अदत्ते या सचित्त किसीने अंगीकार न किया। अन्तमें वहां पर ही मृत्यु पाकर पांचवें ब्रह्म देवलोकमें सामानिक देवतया उत्पन्न हुये। इस तरह जो प्राणी सर्व सचित्तका त्याग करता है वह महात्मा महासुखको प्राप्त करता है।

## "चौदह नियम धारण करनेका व्यौरा"

जिसने पहले चौदह नियम अंगीकार किये हों उसे प्रतिदिन संक्षिप्त करने चाहिये, और जिसने न अंगी-कार किये हों उसे भी अंगीकार करके प्रतिदिन संक्षिप्त करने चाहिये। उसकी रीति नीचे मजुब है।

ं१ सचित्त २ दब्व, ३ विगई, । २ उवाण, ५ तंवोल, ६ वथ्थ, ७ कुसुमेसु ॥

८ वाहण ६ सयण १० विलेबण ११ वंम १२ दिसि १३ ण्हाण १४ भनोसु॥

र सिवत —मुख्यवृत्तिसे सुश्रावकको सर्वदा सिवत्तका त्याग करना चाहिये। यदि ऐसा न बन सके तो माश्रारणतः एक, दो या तीन आदि सिवत्त वस्तु खुळी रखकर वाकीके सर्व सिवत्तका प्रतिदिन त्याग करना :चाहिये। शास्त्रमें लिखा है कि "प्रमाणवंत निर्जीव निरवद्य (पाप रहित ) आहार करनेसे श्रावक अपने आत्माका उद्धार करनेमें तत्पर रहने वाला सुश्रावक होता है"।

२ द्रव्य—सिवत और विगय इन दो वस्तुओं को छोड़कर अन्य जो कुछ मुखमें डाला जाय वह सब द्रव्यमें गिना जाता है। जैसे कि खिवड़ी, रोटी, निवयाता लड़ू, लापसी, पापडी, चूर्मा, करुंवा, पूरी, क्षीर, दूधपाक। इस प्रकार बहुतसे पदार्थ मिलनेसे भी जिसका एक नाम गिना जाता हो वह एक द्रव्य गिना जाता है। यदि धान्यके जुदे २ पदार्थ वने हुये हो, तथापि वह जुदा २ द्रव्य गिना जायगा। जैसे कि, रोटी, पूरी, मठडी, फुलका, धूलि, राव, वगैरह एक जातिके धान्यके होनेपर भी जुदा २ स्वाद और नाम होनेसे जुदा २ द्रव्य गिना जाता है। इसी प्रकार स्वादकी भिन्नतासे या परिणामांतर होनेसे जुदे २ द्रव्य गिने जाते हैं १ ऐसे द्रव्य गिननेकी रीति विपक्षों संप्रदायके प्रसंगसे भिन्न होती है, सो गुरु परंपरासे जानलेना। इन द्रव्योंमेंसे एक दो, चार; या जितने उपयोगमें लेने हों उतने खुले रखकर अन्य सबका त्याग करना चाहिये।

३ विगई (विगय) — विगय खाने योग्य छ प्रकारकी हैं १ दूध, २ दही, ३ घी, ४ तेल, ५ गुड़, ६ सब प्रकारके पक्चान। इन छह प्रकारकी विगयोंसे जो जो विगय ग्रहण करनी हो वह खुली रखकर अन्य सबका प्रतिदिन त्याग करना चाहिये। ्रा, ४,उत्राण (उपानह)—पैरोंमें पहननेका जूता तथा कपडोंके मोजे और काष्टकी पावडी तो अधिक जीवकी विराधना होनेके भयसे श्रावकको पहरनी उचित ही नहीं। तथापि (यदि न छुटके पहरनी पडे तो ) जिन्नी जोड़ी पहरनी हों उतनी खुळी रखकर अन्यका त्याग करना।

५ तंत्रोल ( तांतुल )—पान, सुपारी, खैरसाल, या कथ्येकी गोली, इलायची, लोंग, वगैरह स्वादीय वस्तु-ओंका नियम करना । जैसे कि पानके वीड़ेमें जितनी वस्तु डालना हो उतनी वस्तु वाला एक, दो, चाग, या अमुक चखत योडा खाना । तदुपरांत उसका नियम करना ।

ु ६ चत्थ ( वस्त्र ) पांचों अंगमें पहननेके वेव—पस्त्रका परिमाण करना और तदुपरांतका त्याग करना। इसमें रात्रिके समय पहननेका घोती न गिनना।

• कुसुम—अनेक जातिके फूल स्ंघनेका, माला पहननेका या मस्तकमें रखनेका, या शय्यामें रखनेका नियम करना ( फूलका अपने सुख भोगके लिए नियम किया जाता है परन्तु देव पूजामें उपयुक्त फुलोंका नियम नहीं किया जाता।

८ वाहन - रथ, गाड़ी, अश्व, पाछखी, सुखपाछ, गाड़ी, वगैरह पर वैठकर जाने आनेका नियम करना अपने या दूसरेके वाहन पर जितनी दफां वैठना पडे उतनी छूट रखकर वाकीका नियम रखना।

ह शयन ( शय्या )-पत्यंक, खाट, कोंच खुरसी, बांक, पाट, वगैरह पर वैठनेका नियम रखना ।

१० विलेवन (विलेपन )—अपने शरीरको सुशोभित करनेके लिए चंदन, अतर, कस्त्री वगैरहका नियम करना (नियमके उपरांत ये सब वस्तु देव पूजाके लिए उपयोगमें लाई जा सकती हैं।

११ वंम ( ब्रह्मवर्य ) —िदनमें या रात्रिके समय स्त्री भोगका नियम करना।

ृ १२ दिशि -- दिशा परिमाण । अमुक २ दिशामें अमुक बाजार तक या अमुक दूर तक जानेक नियम करना ।

१३ ण्हाण—( स्तान ) एक दो दफे तेल मसलकर नहानेका नियम रखना ।

१४ भात-पकाये हुये धान्य वगैरह भोज्यका दोर वा दो दोर आदिका नियम रखना।

यहांपर सिवत्त था अवित्त वस्तुओं को खानेकी छूट रखनेमें उनके जुदै २ नाम छेकर रखनी, अयवा ज्यों वन सके त्यों यथाशक्ति नियम रखना। उपलक्षणसे अन्य भी फल, शाक, वगैरहका यथाशक्ति नियम करना। इस प्रकार नियम धारण किये वाद यथाशक्ति प्रत्याख्यान करना चाहिये।

#### "प्रत्ख्यान करनेकी रीति"

यदि नवकारसही सूर्यके उदय होनेसे पहले उचरी हो तो पूरी हुये वाद भी पोरशी, साढपोरशी आदि काल प्रत्याख्यान भी सवमें किया जाता है। जिस २ प्रत्यख्यानका जितना २ समय है उसके अन्दर णमुकारसही उच्चार किये वगैर सूर्य के उदय पीछे काल प्रत्याख्यान शुद्ध नहीं होता, यदि सूर्यके उदयसे पहले णमुकारसही बिना पोरशो आदिक प्रत्याख्यान किया हो तो प्रत्याख्यानकी पूर्तिपर दूसरा कालका प्रत्याख्यान शुद्ध नहीं होता, परन्तु उसके अन्दर शुद्ध होता है। इस प्रकारका वृद्ध व्यवहार है। णवकारसही प्रत्याख्यानका

प्रमाण मुहुर्त मात्र (दो घड़ी) का है। एवं उसका आगार भी थोडा ही है, इसलिए नवकारसही प्रत्यांख्यान की तो श्रावकको आवश्यकता ही है। दो घडी काल पूर्ण हुये बाद भी यदि नवकार गिने विना ही भोजन करे तो उसके प्रत्याख्यानका भंग होता है, क्योंकि, "उग्गएस्रे नमुकारसहिशं" पाउमें इसप्रकार नत्रकार गिननेका अंगीकार किया हुआ है।

प्रमाद त्याग करनेवाले को ज्ञण मात्र भी प्रत्याख्यान विना नहीं रहना चाहिये। नवकारसही आदिकाल प्रत्याख्यान पूरा हो उसी समय ग्रन्थीसहितादि प्रत्याख्यान कर लेना उचित है। प्रन्थीसहित प्रत्याख्यान वहुत दफा औषि सेवन करनेवाले तथा वाल वृद्ध विमार आदिसे भो सुखपूर्वक बन सकना है।
निरंतर अप्रमाद कालका निमित्त होनेसे यह महा लाभकारक है। जैसे कि, मांसादिकमें नित्य आसक रहने
वाले वणकरने (जुलाहेने) मात्र एक दफा ग्रन्थी सिंहत प्रत्याख्यान किया था इससे वह कपर्दिक नामा यक्ष
हुआ। कहा है कि, "जो मनुष्य नित्य अपमादि रहकर ग्रंथीसिंहत प्रत्याख्यान पारनेके लिये ग्रन्थी बांधता
है उस प्राणीने खर्ग और मोक्षका सुख अपनी ग्रन्थी (गांठमें) बांध लिया है। जो मनुष्य अचूक नवकार गिन
कर गंठसिंहत प्रत्याख्यान पालता है (पारता है) उन्हें धन्य है, क्योंकि, वे गंठसिंहत प्रत्याख्यानको पारते
हुये अपने कर्मकी गांठको भी छोड़ते हैं। यदि मुक्ति नगरमें जानेके उद्यमको चाहता है तो ग्रंथसिंहत प्रत्याख्यान कर ! क्योंकि, जैनसिद्धांतके जाननेवाले पुरुष ग्रंथीसिंहत प्रत्याख्यानका अनशनके समान पुण्य प्राप्ति
वतलाते हैं"

रात्रिक समयमें चार प्रकारके आहारका त्याग करनेवाला एक आसन्पर घेटकर भोजनके साथ ही तांबूल या मुखवास प्रहण कर विधि पूर्वक मुख्युद्धि किये वाद जो प्र'थीसहित प्रत्याख्यान पारनेके लिये गांड वांधता है, उसमें प्रतिदिन एक दफा भोजन करनेवालेको प्रतिमास २६ दिन और दो दफा भोजन करनेवालेको अद्वाईस चोविहारका फल मिलता है ऐसा चृद्धवाक्य है। (भोजनके साथ तांबूल, पानी वगैरह लेते हुये हररोज सचमुच दो घड़ी समय लगता है, इससे एक दफा भोजन करनेवालेको प्रत्येक महिने २६ उपवासका फल मिलता हैं, और दो दफा भोजन करने वालेको प्रतिदिन चार घड़ी समय जीमते हुये लगनेसे हरएक मासमें अद्याईस उपवासका लाभ होता है, ऐसा चृद्ध पुरुप वतलाते हैं) इस विषयमें रामचरित्रमें कहा है कि, जो प्राणी स्वभावसे निरंतर दो ही दफा भोजन करता है उसे प्रतिमास अद्याईस उपवासका फल मिलता है। जो प्राणी हररोज एक मुहूर्त मात्र चार प्रकारके आहारका त्याग करता है उसे दर महिने एक उपवासका फल स्वर्ग लोकका मिलता है। इस तरह प्रति दिन एक, दो, या तीन मुहूर्तकी सिद्धि करनेसे एक उपवास, दो उपवास, या तीन उपशसका फल वतलाया है"।

इस तरह जो यथा शक्ति तप करता है उसे वैसा फल वतलाया है। इस युक्ति पूर्वक अन्धीसहित प्रत्या-ख्यानका फल ऊपर लिखे मुजब समभना। जो जो प्रत्याख्यान किया हो सो वार्रवार याद करना, पवं जो २ प्रत्याख्यान हो उसका समय पूरा होनेसे मेरा अमुक प्रत्याख्यान पूरा हुआ ऐसा विचार करना। तथा भोजनके समय भी याद करना। यदि भोजनके समय प्रत्याख्यान याद न किया जाय तो कदापि प्रत्याख्यानका भंग होजाता है।

## "अञ्चन, पान, खादिमः स्वादिमका स्वरूप"

१ अशन—अन्न, पक्वान, मंडा, सत्तू , वगैरह जिसे खानेसे भ्रुष्टा शांत हो वह अशन कहलाता है । - २ पान— छास, मदिरा, पानी ये पान कहलाते हैं ।

३ खादिम—सेर्व प्रकारके फल, मेवा, सुखड़ी, इक्षु वगैरह खादिम कहलाते हैं।

४ स्वादिम—सं ठ, हरडे, पीपर, कालोमिरच, जीरा, अजवायन, जायफल, जावंत्री, कपेल, कत्था, खैर-साल, मुलहरी, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, लोंग, कर, वायविडंग, वीडलवण, अजमोद, कुलंजन, पीप-लीम्ल, चणकवाव, कपुरा, मोथा, कपूर, संचल, यड़ी हरडें, वेहडा, केंत, घव, खैर, खिजडा, पुष्करमूल, घमासा, वावची, तुलसी, सुपारी, वगैरह वृक्षोकी छाल और पत्र । ये भाष्य तथा प्रवचन सारोद्धार आदिके अभिशायसे सादिम गिने जाते हैं, और कहप व्यवहारकी वृत्तिके अभिशायसे खादिम गिने जाते हैं । कितनेक आचार्य यहो कहते हैं कि अजवायन खादिम ही है ।

सर्व जातिके स्वादिम, इलायची, या कपूरसे वासित किये हुये पानीको दुविहारके प्रत्याख्यानमें प्रहण किया जा सकता है। सोंफ, सुवा, आमलकंडो, आमकी गुटली, कैतपत्र, नींवूपत्र आदि खादिम होनेसे भी दुविहारमें नहीं लीं जा सकती। तिविहारमें तो सिर्फ पानी हो खुला रहता है। परन्तु कपूर, इलायची, कत्था, खैरसाल, सेल्लक, वाला, पाडल, वगैरहसे सुवासित किया पानी नितरा हुवा और छाना हुवा हो तो खप सकता हैं, ,परन्तु वगैर छाना न खपे। यद्यपि कितने एक शास्त्रोंमें मधू, गुड, शक्कर, खांड, वतासा, स्वादिम तथा गिनाये हुए हैं। और द्राक्षका पानी, शक्करका पानी, एवं छास, पाणकमें (पानीमें) गिनाये हुये हैं। तथापि ये दुविहार आदिमें नहीं खप सकते ऐसा व्यवहार है। नागपुरीय गच्छके किये हुये भाष्यमें कहा है कि,—

दक्कापाणइयं पाणं तह साइयं गुढाइमं ॥ पठिञं सुञंभि तहविहु । तिशि जणगं ति नायरियं ॥

द्राक्षका पानी और गुड वर्गेरहको स्वादिमतया सिद्धान्तमें कहा है। तथापि वह तृप्ति करने वाला होनेसे उसे अंगीकार करनेकी आज्ञा नहीं दी,गई है।

होता है। दुविहार करने वा ठेको ही चुंवन खुला है। जैसे कि, जो प्रत्याख्यान है वह लोम आहार (शरीर की त्वचासे शरीर पोपक आहारका प्रवेश होना) से नहीं, किन्तु सिर्फ कवलाहार कर मुखमें (आहार प्रवेश करनेका) करनेका ही प्रत्याख्यान किया जाता है। यदि ऐसा न हो तो उपवास, आंबिल और एकासनमें भी शरीर पर तेल मर्दन करनेसे या गांठ गुंमडे पर आटेकी पुलसट आदि वांधनेसे भी प्रत्यख्यान मंग होनेका प्रसंग आयेगा, परन्तु ऐसा व्यवहार नहीं है। तथा लोम आहारका तो निरंतर ही संमव होता है, इससे प्रत्यख्यान करनेके अभावका प्रसंग आयेगा। (स्नान करनेसे और हवा खानेसे भी शरीरको सुल मिलता है और वह लोम आहार गिना जाता है)।

## "अनाहारिक वस्तुओंके नाम"

नीमका पंचांग ( मूल, पत्र, पूल, फल, और छाल ), मूत्र, गिलोय, कडु, चिरायता, अतिविष, कडेकी छाल, चंदन, चिमेड. राख, हलदी, रोहिणी, ( एक प्रकारकी वनस्पति, ) उपलेट, घोडावच, खुरासानीयच, त्रिफला, हरडे, वहेडा, आंवला तीनों इकट्टे हों तो कीकरकी छाल; ( कोई आंचार्य कहते हैं ) धमासा, नाल्य, ( कोई दवा हैं ) अश्वगंध, कटहली, ( दोनों तरहकी, ) गूगल, हरडेदल, वन, ( कपासका पेड ) कंथेरी, कर मूल, पवांड, बोडधोडी, आछी, मंजिट, बोल, काष्ट्र, कुंवार, चित्रा, कंदरूक, वगैरह कि जिनका खाद मुलको रुचिकर न हो ये सब अनाहारमें समभना। ये चौविहार उपवास वालेको भी रोगादिके कारण वशात् आहा हो सकतीं हैं। ज्यवहार कल्पकी वृत्तिके चौथे खंडमें कहा है कि:—

परिवासिअ आहारस्स । मग्गणा को भवे अणाहारो ॥ आहारो एगंगिओ । चडाविहु जै वायइ इ ताहिं ॥ १ ॥

सर्वधा श्रुशाको शांत करे उसे आहार कहते हैं। जैसे कि, अशन पान, खादिम, स्वादिममें जो नमक जीरा व्रगैरह पडता है सो भी आहार कहलाता है।

कुरो नासेइ छूह एगंगी। तकाउदगमजाई ॥

खादिम फल मंसाइ । साइम महु फाणिताइणि ॥ २ ॥

कूर ( भान ) सर्च प्रकारसे क्षुधाको शांत करता है, छास मिदरादिक, सो पान, खादिम सो फल, मांसा-दिक, स्वादिम सो सहद, खांड आदि, यह चार प्रकारका आहार समभना ।

> र्जं पुण खुहा पसमणे । असमध्येगिंग होइ लोणाइ ॥ तंपि अहो आहारो । आहार जुअवा विजुअवा ॥ २ ॥

तथा श्रुधा शांत करनेमें असमर्थ आहारमें मिले हुवे हों या न मिले हों ऐसे नमक, हींग, जीरा, वगैरह सब हों वह आहार समक्षना।

> उदए कप्पुराइ फले मुत्ताइण सिंगेंबर गुडे ।। नयनाणी खर्विति खुईं । उपगारिचाओ आहारो ॥ ४ ॥

्पानीमें कपूरादिक और फलमें हींग, नमक, संगवर, सोंठ, गुड, खांड वगैरह डाला हुवा हो तो वह कुछ क्षिधाको शांत नहीं कर सकता, परंतु आहारको उपकार करने वाले होनेसे वे आहारमें गिने गये हैं।

जिससे आहारको कुछ उपकार न हो सके उसे अनाहार गिनाया है। कहा है कि:-

अहवा नं भुनतो। कमद उवमाई पिछलवई कोछे।। सन्त्रो सो आहारो। भोसह माई पुणा माणियो

्र अथवा जैसे कादव डालनेसे खड्डा भरता है वैसे ही औपश्रादिक खानेसे यदि पेट भरे तो वह सब आहार कहलाता है। ('ओपधादिकमें शक्कर वगैरह होती है वह आहारमें गिनी जातो है और सर्प कारे हुये को मुक्तिक नींव ' पत्रादिक जो औपध है वह अनाहार है )।

जं वा खुहावंतस्स । संकमाणस्स देई आसायं ॥ स्वां सव्वो सो आहारो । अकाम्माणिई च णाहारो ॥ ६ ॥

अथवा जो पदार्थ क्षुधावान्को अपनी मर्जीसे खाते हुये स्वाद देता है वह सब आहार गिना जाता है। और क्षुधावन्तको खाते हुवे जो मनको अप्रिय लगता है वह अनाहार कहलाता है।

- अणाहारो मोग्र छुद्धी। मूलं च फलं च होइ अणाहारो ॥

अणाहार मूत्र या नींवकी छाल या फल, या आंवला, हरडे, वहेड़ादिक, और मूल, पंच मूलका काढ़ा (जो वड़ा कडवा होता है) ये सब वस्तुयें अनाहारमें समभना। ( उपरोक्त गाथाके दो पदका आशय नीशीथ चूर्णीमें इस प्रकार लिखा है "मूल, छाल, फल और पत्र ये सब नींमके अनाहार समभना")

#### "प्रत्याख्यानके पांच स्थान" के कर्षा कर्ष

प्रसाख्यानमें पांच स्थान ( मेद ) कहे हैं। पहले स्थानमें नवकार सही, पोरशी, वगैरह, प्रायः काल प्रत्यां ख्यान, चोविहार करना। दूसरे स्थानमें विगयका, आंविलका, नीवीका, प्रत्याख्यान करना। उसमें जिसे विगयका त्याग न करना हो उसे भी विगयका प्रत्याख्यान लेना चाहिये, म्योंकि प्रत्याख्यान करनेवालेको प्रायः महाविगय ( दारू, मांस, मक्वन, मधू) का त्याग हो होता है, इससे विगयका प्रत्याख्यान सवको लेना योग्य है। तीसरे स्थानमें एकासन, हिआसन, दुविहार, तिविहार, चोहहारका प्रत्याख्यान करना। चौथे स्थानमें पाणस ( पानीके आगार लेना ) का प्रत्याख्यान करना। पांचवें स्थानमें देशावकासिकका प्रत्याख्यान लेना। प्रथम ग्रहण किये हुवे सिचत्तादिक चौदह नियम सुवह, शाम, संक्षेप करने रूप उपवास, आंविल, नीवी, प्रायः तिविहार, चोविहार होते हैं परन्तु अपवादसे तो नीवी प्रमुख पोरशी आदिके प्रत्याख्यान दुविहारके भी होते हैं, कहा कि:—

साहुर्गा रयगीए । नवकार सिहम्र चडिनहाहारं ॥ भवचरिर्मा डपवासो । झाविल विवि हो चडिनहोवावि ॥ १ ॥ सेसापच्छलागा । दुइ तिह चडहावि हुन्ति झाहारे ॥ इस पच्छलागोसु । झाहार विगणा विगोयव्या ॥ ॥

साधूको राजीके अन्तमें नवकार सिंह भवचिरम (अनरान करते समय ) खोविहार, उपहास, आंविल, प्रत्याख्यान, तिविहार, कल्पता है। अन्य सब प्रत्याख्यान, दुविहार, तिविहार और बोविहार कल्पते हैं। इस प्रकार प्रत्याख्यानके भेद जोनना। नोवी तथा आंविलमें कल्पनीय, अकल्पनीय (अमुक खपे अमुक न खपे) का विचार अपनी अपनी सामाचारी, सिद्धांत, भाष्य, खूणि, निर्युक्ति, वृत्ति, प्रकरण धर्मरहसे समम्ह लेना। एवं सिद्धांतके अनुसार या प्रत्याख्यान भाष्यसे प्रसाभीग (भूलसे मुखमें-पडे हुये) सहस्सागिरेगां-

( अकस्मात मुखमें पड़ा हुवा ) ऐसे पाठका आशय समभाना, यदि ऐसे न करे तो प्रत्याख्यानकी निर्म स्ता नहीं होती ( और प्रत्याख्यान न वने तो दोष स्त्रों ) ( ऐसा पृडिक्किमिय इस प्रदक्षा अभिप्राय वतस्राया )

## ''जिन-पूजा करनेके लिए द्रव्य-शुद्धि"

"सूह पुद्दअ" इस पद्दका व्याख्यान बतलाते हैं। सूचि याने मलोत्सर्ग (लघु और वड़ी नीति) करना, द्वावन करना, जीभका मैल उतारना, कुल्ला करना, सर्वस्नान, देशस्नान, आदिसे पवित्र होना, यह अनुवाद लोक प्रसिद्ध ही है। इसी कारण इस विषयमें विशेष कहनेकी जरूरत नहीं, तथापि अनजानको जानकर करना पंडितोंका यही आशय है। जैसे कि, जहांपर अभिप्राय न समभा जा सकता तो वह अर्थ शास्त्रकार समभाते हैं। उदाहरणके तौर पर "मिलन पुरुषने स्नान न करना, भूखेने भोजन न करना ऐसे अर्थमें शास्त्रकी जरूरत पड़ती है।" इसिलए जो लौकिक व्यवहार संपूर्णतया न जानता हो उसे उपदेश करना सफल है। यह उपदेश करनेवालेका धर्म हैं; परन्तु आदेश करना धर्म नहीं। इसिलए उपदेश द्वारा सर्व व्यवहार बतलाया जायगा। स्नावद्य आरंभमें शास्त्रकारको अनुमोदन करना योग्य नहीं परन्तु उपदेशकी मनाई नहीं है तदर्ध कहा है कि:—

सावज्जण वज्जाणं। वयणाणं जो न जाणइ निसेसं॥ बोत्तुं पि तस्स न खमं। किमंगपुण देसणं काडं॥१॥

जो पाप वर्जित वचनकी न्यूनाधिकताके अन्तरको न समभ सके याने यह बोलनेसे मुझे पाप लगेगा या न लगेगा ऐसा न समभ सके उसे बोलना भी योग्य नहीं, तब फिर उपदेश देना किस तरह योग्य हो ? इस-लिये विवेक धारण कर उपदेश देना कि, जिससे पाप न लगे।

मीनधारी होकर निर्दोष योग्य स्थानमें विधि पूर्वक ही महोत्सर्गका त्याग करना उचित है। इसके हिए विवेक विहासमें कहा है कि—( मीनतया करने योग्य कर्तव्य )

मूत्रोत्सर्ग मलोत्सर्ग मैथुनं स्नानभोजने ॥ संध्यादिकर्मं पूजा च कुर्याज्जापं च मौनवान् ॥ १॥

लघुनीति, वड़ीनीति, मैथुन, स्नान, भोजन, संध्यादिकी किया, पूजा और जाप इतने कार्य मौन होकर करना ।

## ''लघुनीति और बडी नीति करनेकी दिशा"

मौनीवस्त्राहतः कुर्याद्दिनसंध्या द्वयोपि च ॥ उत्तरायां सक्रनमूत्रे रात्रीयाम्याननं पुनः॥ २॥

वस्त्र पहन कर मौनतया दिनमें और दोनों संध्या समय ( सुवह, प्राम ) यदि मल मूत्र करना हो तो उत्तर दिशा सन्मुख करना और यदि रात्रिमें करना हो तो दक्षिण दिशा सन्मुख करना ।

## ''प्रभातकी संध्याका लक्षण"

नत्तत्रेषु समग्रेषु भ्रष्टतेजस्सु भास्वतः ॥ यावदर्षोदयस्तावत्माप्तःसंध्याभिधीयते ॥३ ॥

सर्व नक्षत्र तेज रहित वन जांय और जवतक सूर्यका अर्द्ध उदय हो तव तक प्रभातकी संध्याका समय गिना जाता है।

## "सायंकालकी संध्याका लक्षण"

श्रर्केर्धोस्तमिते यावन्नतुत्राणि नभस्तले ॥ द्वित्रीणि नैव विच्यन्ते । तावत्सायं विदुर्बु धाः ॥ ४ ॥

जिस समय अर्थ सूर्य अस्त हुवा हो और आकाशतलमें जवतक दो तीन नक्षत्र न दीख पड़े हों तबतक सायंकाल (संध्या ) गिना जाता है।

## "मलमूत्र करनेके स्थान"

भस्मगोपयगोस्थानवल्मीकसकृदादिमत् ॥ उत्तमद्रुमसप्तार्चिमार्गनीराश्रयादिमत् ॥ ५ ॥ स्थानं चिलादिविवकृतं । तथा कुलकषातटं ॥ स्त्रीपुज्यगोचरं वज्यं । वेगाभावेन्यथा न तु ॥ ६ ॥

राखका या गोयरका पुंज पडा हो उसमें, गायके बैठने बांधनेकी जगह, बिलमक पर, जहांपर बहुतसे मनुष्य मल मूत्र करते हों वहांपर, आंव, गुलाब, आदिकी जडमें, अग्निमें, सूर्यके सामने मार्गमें, पानीके स्थानमें, श्मशान आदि भयंकर स्थानमें, नदी किनारे नदीमें, स्त्री तथा अपने पूज्यके देखते हुए यदि मल मूत्रकी अत्यन्त पीड़ा न हुई हो तो पूर्वोक्त स्थानोंको छोड़ कर मल मूत्र करना। परन्तु यदि अत्यन्त पीड़ा और हाजत हुई हो तो पूर्वोक्त स्थानोंमें भी करना, किन्तु मल मूत्रको रोकना नहीं। ओधनियुं कि आदि आग-ममें भी साधुको आश्रित करके ऐसा कहा है कि,

अणावाय ससंलोए । परस्साणुवधाइए ॥ समे अभभुसिरेवावि । अचिरकाल कयंमिश्र ॥ १ ॥ विच्छित्रे दुरसोगादे । नासन्ते विलवज्जिए ॥ तस्स पाणवीश्र रहिए उचाराईणि वोसिरे ॥ २ ॥

जहांपर दूसरा कोई न आसके एवं अन्य कोई न देख सके ऐसे स्थानमें, जहां बैठनेसे निन्दा न हो या किसीके साथ छड़ाई न हो ऐसे स्थानमें, एक सरखी भूमिमें, घास आदिसे ढकी हुई भूमि वर्जित स्थानमें, क्योंकि ऐसी भूमिमें बैठते हुये घास वगैरहमें यदि कदाचित् विच्छू, सर्प, कीड़ा वगैरह हो तो व्याघातका संभव वने, थोडे समय की की हुई भूमिंगे, विस्तीर्ण भूमिमें जघन्यसे एक हाथकी जमीनमें, जघन्यसे भी वार अंगुल जमीन अग्नि तापादिकसे अचित हुई हो ऐसे स्थानमें, अतिशय आसन्न याने नजीक न हो (द्रव्यसे धवल घर आरामादिकके नजीक न हो और भावसे यदि अत्यन्त हाजत हुई हो तो वैसे स्थानके पास भी त्याग करे ) विल वर्जित स्थानमें, बीज, सब्जी, अस जीव रहित स्थानमें ऐसे स्थानमें मल मूत्रका त्याग करे।

दिसि प्रवण ग्राम स्रिय । छायाई प्रमाज्जिकणतिखुत्तो ॥ जस्सम्गद्वति काडण नोसिरे भ्रायिष सुद्धाएँ॥ ३॥

दिशी, पवन, माम, सूर्य, छाया आदिकी सन्मुखताको वर्ज कर एवं जमीनको शुद्ध करके तीन दफा ''श्रियुज्जायह जस्सगो" ऐसा पाठ कहकर शरीरकी शुद्धिके लिए मलमूत्रादि विसर्जन करें।

उत्तर पुन्वा पुज्जा । जम्माए निसिश्नरा श्रहिवडंति ॥ घाणारिसाय पवणे । सूरिश्र गापे श्रवनोत्र ॥ ४ ॥

उत्तर, और पूर्व दिशा पूज्य हैं, अतः उनके सन्मुख मळ मूत्र न करना । दक्षिण दिशाके सामने वैठने भूत विशाचादिका भय होता है। पवन सन्मुख बैठने नासिकामें पवन आनेसे रोगकी वृद्धि होती है। सूर्य तथा गामके सन्मुख वैठनेसे उसकी आसातना होती है।

संसत्तागहणीपुरा। छायाए निमायाइ वोसिरई॥ ; छायासइ उन्हेंपिवि। वोसिरिश्र सुहूर्त्तगं चिट्टे॥ ५॥

छायामें जानेसे बहुतसे जीवोंका संशय रहता है; इसिलये छायाकी अपेक्षा तापमें विसर्जन करना योग्य है। ताप होने पर भी जहां छाया आने बाली हो वैसे स्थानमें, बैठे तो दो घडी तक तलाश रखना।

> मुत्त निरोहे चरुखु । वच निरोहे म जीवियं चयई ॥ ः ं उद्द निरोहे कुट्टंगे । लन्नंदा मवे तिसुवि ॥ ६ ॥

मूत्र रोकने से चक्षुतेज नष्ट होता है, मल रोकने से मनुष्य जीवितव्य से रहित होता है, श्वास (अध्य वायु ) को रोकने से कोढ़ होता है और इन तीनोंको रोकने से वीमारी की प्राप्ति होती हैं। इसलिये किसी भी अवस्थामें मलमूत्रको न रोकना श्रीयकारी है।

मलमूत्र, थूं क, खंकार, श्लेष्म आदि जहां डालना हो वहां पहलेसे 'श्रगुजाग्रह श्रस्सगो' ऐसा कह कर त्यागना; और त्यागेवाद तत्काल तीन दुफा मनमें वोसरे शब्द चिंतन करना, श्लेष्म आदिको तो तत्काल धूल, राख वगैरहसे यतनापूर्वक हक देना चाहिये। यदि ऐसा न किया जाय और वह खुलाहो पड़ा रहे उसमें तत्कालही असंख्य समूच्छिम (माता पिताके संयोग विना पैदा होने वाले नव श्राण वाले मनुष्य) तथा वे-इन्द्रियादिक जीव उत्पन्न हों और उनका नाश होनेका संभव है। इसलिये पन्नवणा सूचके प्रथम पदमें कहा है कि, "हे मगवन ! समुच्छिम मनुष्य कहां पैदा होते हें ?" (उत्तर) हि गौतम ! मनुष्यक्षेत्रमें ४५ लाख योजन में अडीहीएमें जो होएसमुद्र हैं उनमें पन्द्रह कर्मभूमि (जहांपर असि, मित इपी कर्म करके लोग

आजीविका करते हैं। में, छपन्न अंतर्हींप मनुष्य ( गुगलिक ), गर्भज, (गर्भ से उत्पन्न होने वाले ) मनुष्य के मल में, पेशावमें, थूं क खंखारमें, नासिकाके श्लेष्ममें, चमनमें, मुखमें से पड़ने वाले पित्तमें, वीर्थमें, वीर्य और रुधिर एकनित हो उसमें, सुके हुये वीर्यमें या वीर्य जहां पर रहा हो उसमें, निर्जीव कलेवरमें, स्त्री पुरुपंके संयोग में, नगर भी गटर में, मनुष्य संबंधी सर्व अपवित्र स्थानमें सन्मुच्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। (वे कैसे पैदा होते हैं ! इसका उत्तर) एक अंगुल के असंख्यभाग मात्र शरीरकी अवगाहना वाले असंगी ( मनिवनाके ), मिथ्यात्वी, अज्ञानी, सर्व पर्याप्तिसे अपर्याप्ता, और अंतर्मुहर्त काल आयुष्य भोगकर मृत्यु पाने वाले ऐसे समुच्छिम जीव उपजते हैं। अतः खंखार, थूं क, या श्लेष्म पर धूल या राख बालकर उसे जहर दक देना उचित है।

दतवन करना सो भी निर्दूषण स्थानमें अचित्त और परिचित्त वृक्षका कोमल दनवन करके दांत दांढ दृढ फरनेके लिए तर्जनी अंगुलिसे विसना। जहांपर दांतका मैल डाले वहां उसपर धूल डालकर यनना पूर्वक ही प्रतिदिन दंतधावन करना। ज्यवहार शास्त्रमें भी फहा है कि:—

दंतदाढ्याय तर्जन्या । घर्षयेदं तपीठिकां ॥
भादावतः परंकुर्या । दंतधावनपादरात ॥ १ ॥

दांत द्रुंढ करनेके लिए दांत की पीठिका ( मस्डे ) प्रथम तर्जनी अंगुलिसे घिसना, फिर आदरपूर्वक द्तवन करना।

## "दतवन करते हुए शुभ सूचक अगमचेति"

यद्याद्यवारिगंडूंषा, द्विंदुरेकः प्रधावित ॥ कंटे तदा नरेज्ञेंयं, शीघं भोजनमुत्तमं ॥ २ ॥

दतवन करते समय जो पानीका कुछा किया जाता है उसमें पहला कुछा करते हुए यदि उसमेंसे एक बिन्दु गले में उनर जाय तो उस दिन उत्तम भोजन प्राप्त हो।

<sup>ें</sup> 'दतवनका प्रमाण और उसके करनेकी रीति"

श्रवक्राग्रंथिसकूर्च, सूच्माग्रं च दशांगुलं ॥
किष्ठाग्रसमं स्थोल्यं, ज्ञातहृद्धयं सुभूमिजं ॥ ३ ॥
किष्ठिकानामिकयोरन्तरे दंतधावनं ॥
श्रादाय दित्तिणां द ष्ट्रां वामा वा संस्पृशेत्तले ॥ ४ ॥
तद्धीनमानसः स्वस्थो, दन्तमांस व्यथां त्यजन् ॥
उत्तराभिमुखः माची, मुखो वा निश्चलासनः ॥ ५ ॥
दन्तान् मौनपरस्तेन, घर्षयेव्दर्जयेत्युनः ॥

दुर्गधं श्विषरं शुष्कं, स्वाद्वम्लं लवरां च तत्॥ ६॥

सरल गांठ रहित, जिसका कुंचा अच्छा हो सके वैसा, जिसकी अणी पतली हो, दस अगुंल लंबा, अपनी फिनष्ठा अगुंली जैसा मोटा, परिचित बृक्षका, अच्छी जमीनमें उत्पन्न हुये दतवनसे किनष्टा और देव पूजिनी अंगुलिके बीचमें रख कर पहले उपर की दाहिनी दाढ और फिर उपरकी बांई दाढ को घिसकर फिर दोनों नीचे की दाढांओं को घिसना। उत्तर या पूर्व दिशाके सन्मुख स्थिर आसन पर दंतवन करनेसे ही चित्त स्थापित कर दांत और मस्डों को कुछ पीड़ा न हों एवं मौन रहकर दतवनके कूंचे से सूकी हुई मिस्सी स्वादिए नमक या खट्टे पदार्थ से दांतोंके पोलारको घिसकर दांतके मैल या दुर्गन्थको दूर फरना।

#### "दतवन न करनेके संबंधमें"

व्यतिपाते रविवारे, संक्रांती ग्रहणे न तु ॥ दन्तकाष्ठं नवाष्टेक, भृतपत्तात षडद्युषु ॥ ७॥

न्यतिपातको, रविवार को, संक्षांति के दिन, ग्रहण के दिन और प्रतिप्रदा, चौथ, अप्रमी, नवमी, पुनम अमावस्या, इन छह तिथियों के दिन दतवन न करना।

## "विना दतवन मुख शुद्धि करनेकी रीति"

श्रभावे दंतकाष्ट्रस्य, मुख्युद्धिविधिः पुनः। कार्यो द्वाद्शगंद्द्ष, र्जिन्होल्लेखस्तु सर्गदा॥ ८॥ विलिख्य रसनां जिह्वा, निर्लेखिन्याः शनैः। शुचिपदेशे पद्याल्य, दंतकाष्टं पुरस्त्यजेद॥ ६॥

जिस दिन दतवन न मिले उस दिन मुखशुद्धि करनेका विधि ऐसा है कि, पानीके वाहर कुल्ले करना; और जीभका मैल तो जक्षर ही प्रतिदिन उतारना। जीभ परसे मैल उतारने की दतवन की चीर या वैत-की फाडसे जीभको घीरे २ विस कर वह चीर या फाड़ अपने सन्मुख शुचिप्रदेशमें फेंकदेना।

### "दतवनकी चीरी फेंकनेसे माऌम होनेवाली आगम चेती"

सन्मुखं पतितं स्वस्य, शांतानां ककुनांचतत् ॥ उद्धं स्थं च सुखायस्या, दन्यथा दुखहेतवे ॥ १० ॥ उद्धं स्थित्वा त्वरां पञ्चा, त्पतत्येतचदा पुनः, मिष्ठाहारस्तदादेश्या, स्तिहिने शास्त्रकोविदेः ॥ ११ ॥

यदि वह फेंकी हुई दतवन की चीर अपने सन्मुख पड़े तो सर्व दिशाओं में सुख शांति मिले। एवं वह जमीन पर खड़ी रहे तो सुख के लिए हो यदि इसके विरुद्ध हो तो दुःख प्रद समभना। यदि क्षणवार खड़ी रह कर फिर वह गिर जाय तो शास्त्र जाननेवालेको कहना चाहिये कि, आज उसे जरूर मिए भोजन मिलेगा।

## "दतवन करनेके निषेधके संवन्धमें"

कासश्वासज्वराजीयाँ, शोकतृष्णास्यपाकयुक्, तम कुर्याच्छिरोनेत्र, त्यत्कर्णामयवात्रपि ॥ १२ ॥

खांसीका रोगी, श्वासरोगी, अजीर्णरोगी, शोकरोगी, तृष्णारोगी, मुखपाकरोगी, मस्तकरोगी, नेत्ररोगी, हृदयरोगी, कर्णरोगी, इतने रोगवालेको दतवन करना निपेध हैं।

#### ''बाल संवारनेक विषयमें"

केशपसाधनं नित्यं, कारयेद्थं निश्चलः; कराभ्यां युगपत्कुर्यात्, स्वोत्तमांगे स्वयं न तत् ॥ १३ ॥

शिरके बाल नित्य स्थिर हो कर दो हाथसे अन्य किसोके पास साफ करना परन्तु अपने हाथसे न संवारना। (कंगोसे या कंग्रेसे किया हाथसे दूसरेके पास वाल ठोक कराना)

## "दर्पण देखनेमें आगमचेति"

तिलक करनेके लिए या मंगलको निमित्त रोज दर्पण देखाना चाहिये, परंतु दर्पणमें जिस दिन अपना मस्तक रहित धड़ देखपड़े उस दिनसे पंद्रहवें दिन अपनी मृत्यु समभना।

जिस दिन उपवास, आंविल, या एकासन आदिका प्रत्याख्यान किया हुवा हो उस दिन दतवन या मुख-शुद्धि किये विना भी शुद्ध ही समभाना। क्योंकि, तप यह एक महा फलकारी शुद्धि है। लौकिकमें भी यही व्यवहार है कि, उपवास आदि तपमें दतवन किये विना ही देवपूजन वगैरह करना। लौकिक शास्त्रमें भी उपवास आदिके दिन दतवन का निषेध किया है। विष्णुभक्ति चन्द्रोद्यमें कहा है कि—

> प्रतिपद्द्यंषष्टी, मध्यांते नवमीतिथी; संक्रांतिदिवसे प्राप्ते, न कुर्याद्दन्तथावनं ॥ १ ॥ उपवासे तथा श्राद्धे न कार्याद्दन्तथावनं, दन्तानां काष्ट्रसंयोगे, हन्ति सप्तकुलानि वै ॥ २ ॥ व्रह्मचर्यमहिंसा च' सत्यमामिषवर्जनं । व्रते चैतानि चत्वारि, चरितव्यानि नित्यसः ॥ ३ ॥ श्रसकृत जलपानानु, तांबुलस्य च भन्नणात् । उपवासः प्रदुष्येत, दिवास्व।पाच मेथुनात् ॥ ४ ॥

प्रतिपदा, आमावस्या, छट, नवमी और संक्रांतिके दिन द्तर्थन न करना। उपरासमें या श्राइमें दतवन न करना, क्योंकि, दांतको दत्तवनका संयोग सात कुछको हणता है। ( सात अवतार, दुर्गतिमें जायें) ब्रह्मचर्य, अहिसा, सत्य, सांसत्याग, ये चार हर एक ब्रतमें अवश्य पाछन करना। बारबार पानी पीनेसे,

तांबुल खानेसे, दिनमें सोनेसे और मैथुन सेवन करनेसे उपवासका फल नष्ट होता है। स्नान करना होतों भी जहां लीलफूल, शैवाल, कुंथुजीव, बहुत न होते हों, जहां विषम भूमि न हो, जहां जमीनमें खोकलापन न हो, ऐसी जमीन पर ऊपरसे उड़कर आ पड़ने वाले जीवोंकी यातना पूर्वक प्रमाण किये हुये पानीसे छान कर स्नान करना। श्रावक दिनहत्यमें कहा है कि,:—

तस्साइनीवरहिए, भूमिभागे विसुद्धए । फासुएगांतुनीरेगा, इयरेगा गलिएगा श्रो ॥

त्रसादि जीव रहित समतल पवित्र भूमि पर अवित्त और उष्ण छाने हुये प्रमाण वंत पानी से विधि पूर्वक स्नान करे। व्यावहारम कहा है कि—

> नग्नार्त्तप्रोषितायातः सचेलोभुक्तभूषितः। नैव स्नायादनुवन्य, वन्धून, कृत्वा च पंगलं॥१॥ ध्रज्ञाते दुष्पवेशे च, पलिनेद्षितेथवाः; तरुच्छन्ने सशेवाले, न स्नानं युज्यते जले ॥२॥ स्नानं कृत्वा जलेः शीते, भीनतुमुष्णं न युज्यते ; जलेरुणीस्तथा शीतं, तैलाभ्यंगश्च सर्वदा॥३॥

वान होकर, रोगी होने पर भी, परदेशसे आकर, सब वहा सहित भोजन किये बाद, आभूषण पहन कर, और भाई आदि सगे संबंधीको मंगलिनिमत्त बाहर जाते हुए को बिदा करके वापिस आ कर तुरंत स्नान करना। अनजान पानीसे, जिसमें प्रवेश करना मुश्किल हो ऐसे जलाशयमें प्रवेश करना, मिलन लोगोंसे मिलन किये हुए पानीमें दूषित पानीसे और शेवाल या वृक्षके पत्तों, गुन्छोंसे ढ़के हुए पानीमें घुस कर स्नान न करना चाहिये। शीतल जलसे स्नान करके तुरंत अण्ण भोजन, एवं उष्ण जलसे स्नान कर के तुरंत शीतल अन्न न खाना चाहिये।

## "स्नान करनमें आगमचेति"

स्नातस्य विकृताच्छाया, दंतघषेः परस्परं; देहश्च शवगंधश्चे नमृत्युस्तिहित्रसस्त्रये ॥ ४॥, ः स्नानमात्रस्यचेच्छोशो, वत्तस्यंहिच्द्येपि,चः; षष्ठे दिने तदा होयं, पंत्रत्वं नात्रसंशयुः॥,४॥

स्नान करके उठे वाद तुरंत ही अपने शरीरकी कांति वदल जाय, परस्पर दांत घिसने लग जायं, और शरीरमेंसे मृतक के समान गंध आवे तो वह पुरुष तीसरे दिन मृत्यु को प्राप्त हो । स्नान फिये वाद तुरंत ही यदि हृदय और दोनों पैरोंमें शोप होनेसे एकदम स्क जाय तो वह छठे दिन मरणके शरण होगा; इसमें संशय नहीं।

#### ''स्नान करनेकी आवश्यकता"

रतेवांते चिताधूम, स्पर्शे दुःस्वप्नदर्शने; चौरकर्मग्यपि स्नाया, दुगलितैः शुद्धवारिभिः॥ ६॥

मैथुन सेवन किये वाद, वमन किये वाद, श्मशानके धूम्रका स्पर्श हुये बाद, खराव स्वप्न आने पर, और क्षोरकर्म ( हजामत किये ) वाद छाने हुये निर्मल पवित्र जलसे अवश्य स्नान करना।

#### ''हजामत न करानेके संबन्धमें"

श्राव्यक्तस्नाताशित, भूषितयात्रारखोन्मुखैः ह्यौरं ॥ विद्यादिनिशासंध्या, पर्थंसु नवमेन्हो न कार्य च ॥ १॥

तैछादि मर्दन किये वाद, स्नान किये वाद, भोजन किये वाद, वस्त्राभूषण पहने वाद, प्रयाण करनेके दिन संग्राममें जाते समय, विद्या, यंत्र, मंत्रादिके प्रारंभ करते समय, रात्रिके समय, संध्याके समय, पर्व के दिन और नवमें दिन क्षीरकर्म (हजामत) न कराना चाहिये।

कल्प्येदेकशः पत्ते रोमस्मश्रुक चात्रखान् ॥ न चात्मदशनाग्रे ग्रु, स्वपाणिभ्यां च नोत्तमः॥ २॥

उत्तम पुरुवको दाढो और मूं छके वाल तथा नख एक पक्षमें एक ही दफां कटवाने चाहिये, और अपने दातसे या हाथसे अपने नख न तोडने चाहिये।

#### "स्नानके विषयमें"

स्नान करना, शरीरकी पित्रताका और सुखका एवं परिणाम शुद्धिको प्राप्त करनेका तथा भाव शुद्धिका कारण है। दूसरे अप्रक प्रकरणमें कहा है कि—

> जलेन देइदेशस्य, त्तरां यच्छुद्धिकाररां॥ प्रायो जन्यानुरोधेन, द्रव्यस्नानं तदुच्यते॥१॥

देह देश याने शरीरके एक भागको ही, सोभी अधिक टाईम नहीं किन्तु क्षणवार ही, (अतिसारादिक-रोगियोंको क्षणवार भी शुद्धिका कारण न होनेके लिए) प्रायः शुद्धिका कारण है, परन्तु एकांत शुद्धिका कारण नहीं है। श्रोने योग्य जो शरीरका मैल है उसे दूर करने रूप परन्तु कान नाकके अन्दर रहा हुवा मैल जिससे दूर न किया जा सके ऐसे अल्प प्रायः जलसे दूसरे प्राणियोंका बचाव करते हुए जो होता है, उसे द्रव्य स्नोन कहते हैं। (अर्थात् जलके द्वारा जो क्षणवार देह देशकी शुद्धिका कारण है उसे द्रव्यस्नान कहते हैं।

कुत्वेदं यो विधानेन, देवतातिथिपूजनं ॥ करोति मिलनारंभी, तस्यैतद्पि शोभनं ॥ २॥ वर्षा करोति में

जो गृहस्थ उपरोक्त युक्तिपूर्वक विधिसे देव गुरूकी पूजा करनेके लिए ही द्रव्य स्नान करता है। उसे वहाँ भी शोभनीय है। द्रव्यस्नान शोभनीय है, इसका हेतु बतलाते हैं। भावशुध्दे निमित्तत्वा, त्रथानुभवसिद्धितः॥ कथंचिद्दोष भावेषि, तदन्यगुणभावतः॥ ३॥

भावशुद्धि (परिणाम शुद्धि ) का कारण है। एवं अनुभव ज्ञानसे देखने पर कुछ अपकाय विराधनादि दोष देख पड़ता है, परन्तु उससे जो दर्शनशुद्धि (समिकतकी प्राप्ति ) होती है। यही गुण है इसिछये भावसे छाभ-कारी है।

पुत्राए कायवहो, पहिकुट्ठो सोउ किंतु जिरापूत्रा ॥ सम्मत्त सुद्धि देशीत, भावणीत्रात्रो निखजा ॥ ४॥

पूजा करनेमें अपकायादिका विनाश होता है, इसलिए ही पूजा न करना ऐसी शंका रखने वालेको उत्तर देते हुए गुरू कहते हैं कि, 'पूजा' यह समकितकी शुद्धि करने वाली है। इसलिए पूजाको दोष रहित ही समभना चाहिये।

उत्पर लिखे प्रमाणसे देवपूजा आदिके लिए ग्रहस्थको द्रव्यस्नान करनेकी आज्ञा है, अतः 'द्रव्य स्नानसे कुछ भो लाभ नही होता, ऐसे वोलनेवाले लोगोंका मत असत्य समभाना। तीर्थ पर स्नान किया हो तो फक देहकी कुछ शुद्धि होती है परन्तु आत्माकी एक अंश मात्र भी शुद्धि नहीं होती। इस विषयमें स्कंधपुराणके छठे अध्ययनमें कहा है कि,:—

मृदोमार सहस्रे गं, जलकुम्भशतेन च, न शुध्यंति दुराचाराः स्नातास्तीर्थं शतेरिष ॥ १ ॥ जायन्ते च म्रियन्ते च जलेष्वेव जलीकसः ॥ न च गच्छंति ते स्वगं, यत्रि शुद्धमनोमलाः ॥ २ ॥ चित्तं शमादिभिः शुद्धं वदनं सत्यभीष्गाः ॥ ब्रह्मचर्यादिभिः काय, शुद्धो गंगां विनाप्यसौ ॥ ३ ॥ चित्तं रागादिभिः विल, मलीकवचनमु खं ॥ जीवहिसादिभिः कायो, गंगा तस्य पराङ्मुखो ॥ ४ ॥ परदारपरद्रव्य, परद्रोहपराङ्मुखः ॥ गंगाप्याह कदागत्य, मामयं पावियष्यति ॥ ५ ॥

हजार वार मिट्टीसे, पानीसे भरे हुये सैंकड़ों घड़ोंसे, या सतगमे तोर्थके स्नान करनेसे भी दुराचारी पुरुषोंके दुराचार पाप शुद्ध नहीं होते, जलजंतू जलमें ही उत्पन्न होते हैं और उसमें ही मृत्यु पाते हैं परन्तु उनका मन मैल दूर न होनेसे वे देवगतिको प्राप्त नहीं होते। गंगामें स्नान किये विना भी शम, दम संतोषा-दिसे मन निर्मल होता है, सत्य बोलनेसे मुख शुद्ध होता है, ब्रह्मवर्यादिसे शरीर शुद्ध होता है। रागादिसे मन मिलन होता है, असत्य बोलनेसे मुख मिलन होता है और जीबहिसासे काया मिलन होती है, तो इससे गंगा भी दूर रहती है। गंगा भी यही चाहती हैं कि, पर ख़ीसे, पर दृत्यसे, और पर द्रोहसे दूर रहनेवाले पुरुष मेरे पास आकर मुझे कब पावन करेंगे। (गंगा कैसे पुरुषोंको पवित्र करती है इस विषयमें दृष्टान्त)

कोई एक कुलपुत्र अपने घरसे गंगा आदि तीययात्रा करने चला, उस वक्त उसकी माताने कहा कि है पुत्र | तूं मेरा यह तुम्त्रा भी साथ लेजा और जहां २ तीर्थ पर तू स्नान करें वहां २ इसे भी स्नान कराना। कुलपुत्रने मांका कहना मंजूर कर जिस २ तीर्थ पर गया उस २ तीर्थमें उस तुंचेको भी अपने माथ स्नान कराया। अन्तमें गंगा आदि तीर्थकी यात्रा कर अपने घर आया और माताका तूंचा उसे समर्पण किया। उसे यक उसने उस तुम्बेका शाक बनाकर पुत्रको ही परोसा । वह उस शाकको मुखमें डालते ही थू थूकार करने लगा और बोला—"अरी, इतना कड़वा शाक कहांसे निकाला ?" माताने कहा क्या अभी भी इसकी कड़वास न गई तो वास नहीं गई ! अरे ! यह क्या तूने इसे इतने सारे तीथोंपर स्नान कराया तथापि इसकी कड़वास न गई तो तूने इसे सचमुच स्नान ही नहीं कराया होगा ? पुत्र बोला—"नहीं, नहीं मैंने सचमुच ही इसे सब तीथोंपर मेरे साथ ही स्नान कराया है । माता बोली—"यदि इतने सारे तीथोंपर इसे निल्हाने पर भी इसकी कड़वास नहीं गई, तब फिर सचमुच ही तेरा भी पाप नहीं गया । क्या कभी तीथ पर नहानेसे ही पाप जा सकते हैं ? पाप तो धर्मक्रिया और तप, जप, द्वारा ही जाते हैं । यदि ऐसा न हो तो इस त्वेका कड़वापन क्यों न गया ? माताकी इस युक्तिसे प्रतिबोधको प्राप्त हो कुलपुत्र तप, करनेमें श्रद्धावन्त हुआ ।

स्तान करनेमें असंख्य जीवमय जलकी और उसमें शैवाल आदि हो तो अनन्त जन्तूकी विराधना और विना छाने जलमें पूरे दो इन्द्रियादि जीवोंकी विराधनाका भी संभव होनेसे व्यर्थ स्नान करनेमें दोष प्रख्यात ही है।

जल, यह जीवमय ही है, इस विषयमें लौकित शास्त्रके उत्तर भी मीमांसामें कहा है कि:— स्तास्यतंत् गलिते ये विदी सांति जंतवः ॥ सत्त्या भ्रमुरमानास्ते नैवमांतित्रिविष्ठपे ॥ ६॥

मकड़ीके मुखमें जो तंत् है वैसे तंत्से बनाये हुए वस्त्रमेंसे छाने हुए पानीके एक बिन्दुम जितने जीव है उनकी सूक्ष्म भ्रमरके प्रमाणमें कल्पना की जाय तो तीनों जगतमें भी नहीं समा सकते।

#### "भावस्नानका स्वरूप"

ध्यानांभस्यानुजीवस्य, सदा यच्छुद्धिकारगां । मलम् कर्म समाश्रित्य भावस्नानंतदुच्यत । ७ ॥

जीवको ध्यानरूप जलसे जो सदैव शुद्धिका कारण हो और जिसका आश्रय लेनेसे कमरूप मल धोया जाप उसे भावस्नान कहते हैं।

#### ''पूजाके विषयमें"

जिस मनुष्यको स्तान करनेसे भी यदि गूमडा घाव, वगैरहमेंसे पीच या रसो भरती हुई बन्द न होनेके कारण द्रव्यशुद्धि न हो तो उस मनुष्यको अंग पूजाके लिये अपने फूल चंदनादिक दूसरे किसीको देकर उसके पास भगवानको पूजा कराना, और स्वयं दूसरे अप्र पूजा (धूप, अक्षत, फल, चढ़ाकर) तथा भाव- पूजा करना, क्योंकि शरीर अपवित्र हो उस वक्त पूजा करे तो लाभके वदले आशातनाका संभव होता है, अतः उसे अंगपूजा करनेका निषेध है। कहा है कि,:—

निः षुकत्वादशौचोपि देवपूजा तनोति यः ॥ पुष्पेर्भू पतितैर्यश्च भवतश्वपचादिमौ ॥ ८। आशातनाके होनेका भय न रखकर अपवित्र अंगसे (शरीरके किसी भी भागमेंसे रसी या राद धगैरह यहती हो तो ) देव पूजा करे अथवा जमीन पर पड़े हुये फूलसे पूजा करें तो वह भवांतरमें नीच चांडालकी गतिको प्राप्त करता है।

### "पूजामें आाशातना करनेसे प्राप्त फलके विषयमें दृष्टांत"

कामरूप पहन नगर में किसी एक चंडालके घर एक पुत्रका जन्म हुवा। उसका जन्म होते ही उसके पूर्वभव वैरी किसी व्यंतर देवने उसे वहांसे हरन कर कहीं जंगलमें रख दिया। उस समय कामरूप पहनका राजा फिरता हुआ उसी जंगलमें जा निकला। उस वालकको जंगलमें पड़ा देख स्वयं अपुत्र होनेसे उसे उठा लिया और अपने घर लाकर उसका पुण्यसार नाम रक्खा। अब वह पोषण होते हुए योवनावस्थाको प्राप्त हुवा। अन्तमें उसे राज्य देकर राजाने दीक्षा अंगीकार की और संयम पालते हुवे कितने एक समय वाद उसे केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई। अब वह केवलज्ञानी महात्मा पुनः उस नगरमें पधारे तब पुण्यसार राजा एवं नागरिक लोक उन्हें वंदन करनेको आये। इस अवसर पर पुण्यसारको जन्म देनेवाली जो चांडाली उसको माता थी वह भी वहां पर आई। सब सभा समक्ष राजाको देखते ही उस चांडालीके स्तनमेंसे पूछकी धार छूटकर जमीन पर पड़ने लगी। यह देख राजाके मनमें आर्थ्यता प्राप्त होनेसे वह केवलज्ञानीसे पूछके लगा कि "हे महाराज! मुझे देखकर इस चांडालीके स्तनसे दूधकी घार क्यों वहने लगी?" केवलीने उत्तर दिया "हे राजन? यह तेरी माता है, मैंने तो तुझे जंगलमें पड़ा देख उठा लिया था"। राजा पूछने लगा "हे स्वामिन! मैं किस कर्मसे चंडालके कुलमें उत्पन्न हुआ ?" केवलीन कहा—"पूर्वभवमें त् व्यापारी था। तृने एक दिन जिनेश्वरकी पूजा करते हुए पुष्प जमीन पर पड़ा था वह चढाने लायक नही है ऐसा जानते हुये भी इसमें क्या है ऐसी अवझा करके प्रभु पर चढाया था। इसीसे तृ नीव गोत्रमें उत्पन्न हुआ है। कहा है कि:—

उचिट्टं फलकुसुमं, नेवज्जं वा जियास्स जो देइ॥ सो निश्रगोश्रं कम्मं, वंधइ पायन जंम्मंमि॥ १,॥

अयोग्य फल या फूल या नैवेद्य भगवान पर चढावे तो परलोकमें पैदा होनेका नीच गोत्र वांधता है। तेरे पूर्व भवकी जो माता थी उसने एक दिन स्त्रीधर्म (रज्ञःस्वला) में होने पर भी देवपूजाकी उस कर्मसे मृत्यु पाकर वह चांडाली उत्पन्न हुई। ऐसे वचन सुनकर वैराग्यको प्राप्त हो राजाने दीक्षा प्रहण करके देवगति को प्राप्त किया। अपवित्र पुष्पसे पूजा करनेके कारण नीचगोत्र वांधा इस पर यह मातंगकी कथा बतलाई।

जपरके द्रष्टांतमें वतलाये मुजब नीच गोत्र वंधता है इसिलये गिरा हुवा पुष्प यदि सुगंधी युक्त हो तथापि प्रभुपर न चढाना। जरा मात्र भी अपवित्र हो तो भी वह प्रभुपर चढाने योग्य नहीं ( स्त्रीधर्ममें आई हुई स्त्रियोंको किसी वस्तुको स्पर्श न करना चाहिये।

#### "पूजा करते समय वस्त्र पहननेकी रीति"

पूर्वोक्त रीतिसे स्नान किये वाद् पवित्र, सुकुमाल, सुगंधी, रेशमी या स्ती सुंदर वस्र समाल आदिसे

अंगलुहन करके दूसरे शुद्ध वस्त्र पहनते हुए भीने वस्त्र युक्तिपूर्वक उतार कर भीने पैरोंसे मिलन जमीनको स्पर्श न करते हुये पवित्र स्थान पर जाकर उत्तर दिशा सन्मुख खड़ा रह कर मनोहर, नवीन, फटाहुवा, या सांधेवाला न हो ऐसा विस्तीर्ण सुफेद वस्त्र पहनना । शास्त्रमें कहा है कि:,—

विश्वद्धं वपुषः कृत्वा, यथायोगं जलादिभिः॥
धौतवस्त्रे च सीतेन्द्दे विश्रद्धे धूपधूपिते ॥१॥
(क्लोकिकमां) न कर्यात्संघितं वाक्यं, देवकमीिण भूमिय॥
न दग्धं न च वैच्छिन्नं, परस्य न तु धार्येत ॥२॥
किटिस्पृष्ट तुयद्वस्त्रं, पुरीषं येन काशितं ॥
समूत्रं मैथुनं वापि, तन्दस्तं परिवर्णयेत् ॥३॥
एकवस्त्रो न भुंजीत, न कायांद्दे वतार्चनं ॥
न कुंचुकं विना कार्या, देवार्चा स्त्री जनेनच॥ ४॥

योग समाधिक समान निर्मल जलसे शरीरको शुद्ध करके, निर्मल धूपसे धूपित धोये हुये दो वस्त्र पहरे। लौकिकमें भी कहा है कि, "हे राजन! देव पूजाके कार्यमें सांधा हुवा, जला हुवा, फटा हुवा या दूसरेका वस्त्र न पहनना। एक दफा भी पहना हुवा या जिसे पहन कर लघुनीति, वडीनीति, या मैथुन किया हो वैसा वस्त्र न पहनना। एक ही वस्त्र पहन कर भोजन न करना, एवं देवपूजा भी न करना। स्त्रियोंको भी कंचुकी पहिने विना पूजा न करनी चाहिए।

इस प्रकार पुरुषको दो और स्त्रीको तीन वस्त्र पहने विना पूजा करना नहीं कल्पता। देवपूजन आदिमें धोये हुए वस्त्र मुखबृत्तिसे अति विशिष्ट क्षीरोदकादि धवले ही उपयोगमें लेना। जिस तरह उदायन राजाकी रानी प्रभावती आदिने भी धवले ही वस्त्र उपयोगमें लिये थे वैसे ही अन्य स्त्रियोंको भी धवले ही वस्त्र देव पूजामें धारण करना चाहिए। पूजाके वस्त्र निशीय सत्रमें भी सफेद ही कहे हैं। 'सेय घच्छ नियसणो, सफेद वस्त्र पहन कर (पूजा करना) ऐसा श्रावक दिनकृत्यमें भी कहा है।

क्षीरोदक वस्त्र पहननेकी शक्ति न हो तो हीरागल (रेशमी) घोती सुन्दर पहनना। पूजा, पोडशकमें भी "सितशुभवस्त्रेण" सफेद शुभ वस्त्र, ऐसा लिखा है। उसीकी वृत्तिमें कहा है कि, सितवस्त्रेण शुभवस्त्रेण च शुभनिह सितादन्यदिप पृष्ट युग्मादिरक्त पीतादि वर्ण परिग्रिहते, सफेद और शुभ वस्त्र पहनना, यहां पर शुभ किसे कहना? सुफेदकी अपेक्षा जुदे भी पटोला वगैरह खपता है। लाल, पीले वर्णवाले भी ग्रहण किये जाते हैं।

#### ''उत्तरासन धारण करनेके विषयमें

'एग साडीयं उत्तरासंग करेंड, आगमके ऐसे प्रमाणसं उत्तरासन अखंड एक ही करना परंतु दो खंड जोड़कर न करना चाहिये। एवं दुकूल (रेशमी वस्त्र) भी भोजनादिकमें सर्वदा धारण करनेसे अपवित्र ही गिना जाता है इसलिये वह न धारण करना। यदि लोकमें ऐसा मानाहुवा हो कि, रेशमीवस्त्र भोजन और मलमूत्रादिसे अपवित्र नहीं होता तथापि वह लोकोक्ति जिनराजकी धारण चरितार्थ न करना, किन्तु अन्य धोतीके समान मलमूत्र अशुचि स्पर्श वर्जने आदिकी युक्तिसे देवपूजामें धारण करना, अर्थात् देवपूजाके उपयोगमें आनेवाले वस्त्र देवपूजा सिवाय अन्य कहीं भी उपयोगमें न लेना, देवपूजाके चस्त्रोंको वारंवार धोने धूप देने वगैरह युक्तिसे सदैव साफ रखना तथा उन्हें थोड़े ही टाइम धारण करना। एवं पसीना, श्लेष्म थूंक, खंखार, वगैरह उन वस्त्रोंसे न पोछना; तथा हाथ, पैर, मुख, नाक, मस्तक भी उनसे न पोछना। उन वस्त्रोंको अपने सांसारिक कामके वस्त्रोंके साथ या दूसरे वाल, बृद्ध, स्त्री आदिके वस्त्रोंके साथ न रखना, तथा दूसरेके वस्त्र न पहनना। यदि वारंवार पूजा वस्त्रोंको पूर्वोक्त युक्तिसे न संभाला जाय तो अपित्र होनेके दोषका संभव है।

इस विषय पर द्रष्टान्त सुना जाता है कि, कुमारपाल राजाने प्रसुकी पूजाके लिये नवीन वस्त्र मांगा उस वक्त मंत्री पाहड अंवडके छोटे भाई चाहडने संपूर्ण नया नहीं परन्तु किंचित् वर्ता हुवा वस्त्र हा दिया। उसे देख राजाने कहा नहीं नहीं ! पुराना नहीं चाहिए । किसीका भी न वर्ता हुवा ऐसी नवीन ही वस्त्र प्रभुकी पूजाके लिए चाहिये, सो ला दो। उसने कहा कि, महाराज! ऐसा साफ नया वस्त्र तो यहां पर मिलता ही नहीं। परन्तु सवालाख द्रव्यके मूल्यसे नया वस्त्र वंवेरा नगरीमें बनता है, पर वहांका राजा उसे एक दफां पहनकर वाद ही यहां भेजता है। यह वचन सुनकर कुमारपाल राजाने चंवेरा नगरीके अधिपतिको सवालाख द्रथ्य देना बिदित कर विलक्कल नया वस्त्र भेजनेको कहलाया । परन्तु उसने नामंजुर किया । इससि कुमारपाल राजाको बड़ा चुरा माॡम दिया। कोपायमान हो कुमारपालने चाहडको बुलाकर कहाकि, अपना यड़ा सैन्य लेकर तू वंबरे नगरमे जाकर जय प्राप्त कर वहांके पटोलके कारीगरोंको (रेशमी कपूड़े वुनने वालोंको ) यहां ले आ। यद्यपि तू दान देनेमें बड़ा उदार है तथापि इस विषयमें विशेष खर्च न करना। यह वचन अंगीकार कर वहांसे वड़ा सैन्य साथ हे तीसरे प्रयाणमें चाहड वंबेरा नगर जा पहुं चा । वंबेराके स्वामीने उसके पास लाख द्रव्य मांगा; परन्तु कुमारपालकी मनाई होनेसे उसने देना मंजूर न किया और अन्तमें वहांके राज भंडा-रके द्रव्यको व्यय कराकर (जिसने जैसे मांगा उसे वैसे देकर ) चौदहसो सांडणीयोंपर चढे हुवे दो दो शस्त्र-धारी सुभटोंको साथ छे अकस्मात रात्रिके समय वंबेरा नगरको ब्रेप्टित कर संप्राम करनेका विवार किया पुरन्तु उस रातको वहांके नागरिक लोकोंमें सातसौ कन्याओंका विवाह था यह खबर लगनेसे उन्हें विघ्न न हो, उस रात्रीको विलंव कर सुवहके समय अपने सैनिक बलसे उसने वहांके किलेका चुरा २ कर डाला। और किलेमें घुसकर वहांके अधिपतिका दरवारका गढ ( किला ) अपने ताबे किया। तदनंतर अपने राजा कुमार-पालकी आज्ञा मनवाकर वहांके खजानेमेंसे सात करोड़ सुवर्ण महोरें और ग्यारह सो घोड़े तथा सातसी कपड़े बुनने वालोंको साथ ले वड़े महोत्सव सहित पारण नगरमें आकर कुमारपाल राजाको नमस्कार किया। यह व्यतिकर सुनकर कुमारपालने कहा "तेरी नजर वडी हैं वह वड़ी ही रही, क्योंकि, तू ने मेरेसे भी ज्यादह खर्च किया; यदि मैं स्ववं गया होता तो भी इतना खर्च न होता।" ,यह वचन सुनकर चाहड घोला—"महाराज ! जो खर्च हुवा है उससे आपको ही वड़ाई है। भैंने जो खर्च किया है सो आपकेही वलसे किया है, क्योंकि; वड़े स्वामीका कार्य भी बड़ेही खर्वसे होता है। जो खर्च होना है उसीसे बड़ोंकी बड़ाई है। मैंने जो खर्च किया

है सो मेरे ऊपर वड़ा स्वामी है तभी किया है न ? यह वचन सुनकर राजा बड़ा ख़ुशी हुवा और अपने राज्यमें उसे राज्यधरद्ध ऐसा विरुद्ध देकर वड़ा सन्मानशाली किया। पूजामें दूसरे किसीसे वर्ता हुवा वल्ल धारण न करना इस वात पर कुमारपालका दृष्टान्त बतलाया ( इस दृष्टांतका तात्पेय यह है कि, पूजाके काम लायक कुमारपालको नया बल्ल न मिला इससे दूसरे राज्य पर चढ़ाई मेजकर भी नया उत्तम बल्ल बनाने वाले कारी-गरोंको लाकर वह तैयार कराया )

## ''पूजाकी द्रव्य सामग्री"

अच्छी जमीनमें पैदा हुये, अच्छे गुणवान परिचित मनुष्य द्वारा मंगाये हुये, पित्र वरतनमें भरकर हक कर लाये हुये, लाने वालेको मार्गमें नाच जातिके साथ स्पर्श न होते हुये वड़ा यतना पूर्वक लाये हुये, लानेवालेको यथार्थ प्रमाणमें मूल्य दे प्रसन्न करके मंगाये हुये, (किसीको ठगकर या चुराकर लाये हुये फूल पूजामें अयोग्य गिने जाते हैं) फूल पूजाके उपयोगमें लेना। (अर्थात् ऐसी युक्ति पूर्वक मंगाये हुए फूल भगवानकी पूजामें चढाने योग्य हैं) इस प्रकार पिवत्र स्थान पर रख्ला हुवा शुद्ध किया हुवा केशर कपूर, (वरास) जातिवान चंदन, धूप, गायंके धीका दीपक, अखण्ड अक्षत, (समूचे चावल), तत्कालके बनाये हुये और जिन्हें चूहे, बिल्ली आदि हिंसक प्राणीने स्वा या खाया, स्पर्श न किया हो ऐसे पक्वान, आदि नैवेद्य, और मनोहर सुस्वादु मनगमते सिचत्त अचित्त वगैरह फल उपयोगमें लेना। इस प्रकार पूजाकी द्रव्य सामग्री तैयार करनी चाहिये। इस तरह सर्व प्रकारसे द्रव्य शुद्धि रखना।

#### "पूजाके लिए भावशुद्धि"

पूजामें भावशुद्धि—किसी पर राग, होष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, स्पर्धा, इस लोक परलोकके सुख, यश और कीर्तिकी वांछा, कौतुक, क्रीड़ा, व्यवहार, चपलता, प्रभाद, देखादेखी, वगैरह कितने एक लौकिक प्रवाह दूर करके चित्तकी एकाप्रता, प्रभुभक्तिमें रखकर जो पूजा की जाती है उसे भावशुद्धि कहते हैं। जैसे कि शास्त्रमें कहा है:—

मनोवाक्कायवस्त्रोवीं, पृजोपर्करण स्थितः। शुद्धिसप्तविधा कार्या , श्री श्रर्हतपूजनद्यणे॥ १॥

मनको शुद्धि, वचनको शुद्धि, शरीरको शुद्धि, वस्नको शुद्धि, भूमिको शुद्धि, पूजाके उपकरणको शुद्धि, इस तरह भगवानको पूजाके समय सात प्रकारकी शुद्धि, करना। ऐसे द्रव्यसे और भावसे शुद्धि करके पवित्र हो मन्दिरमें प्रवेश करे।

#### "मंदिरमें प्रवेश करेनका कूम"

भाश्रयन् दित्तणां शाखां, पुमान् योवित्वदित्तणां; यतः पूर्व प्रविक्यांत, दे तिर्णेनांहिणा ततः॥ १॥

मंदिरकी दाहिनी दिशाकी शाखाको आश्रित कर पुरुषोंको मंदिरमें प्रवेश करना चाहिये और बाई तर-

फकी शाखाको आश्रय कर ख़ियोंको प्रवेश करना चाहिये परन्तु मन्दिरके दरवाजेके सन्मुख पहिलो पावड़ीपर स्त्री या पुरुष को दाहिना ही पग रखकर चढना चाहिये। (यह अनुक्रम स्त्री पुरुषोंके लिए समान ही है)

सुगंधि सुधुर ैः द्रव्यैः शाङ्मुखो वाप्युदसुखः

वामनाड्यां परतायां मौनेवान देव मर्चेयोत् ॥ २॥

पूर्व दिशा या उत्तर दिशा सन्तुख वैठकर चंद्रनाड़ी वळते हुये सुगन्ध वाले मीठे पदार्थोंसे देवपूजा करना। समुचयसे इस युक्ति पूर्वक देवपूजा करना सो विधि वतलाते हैं—तीन निःसही वितवना, तीन प्रदक्षिणा फिरना, त्रिकरण, (मन, वचन, शरीर) शुद्धि करना इस विधिसे शुद्ध पवित्र चोकी आदि पर पद्मासनादिक सुखसे वैठा जासके ऐसे आसनसे वैठकर चन्द्रनके वर्तनमेंसे दूसरे वरतन (कचौली) वगैरहमें या हाथकी हथैलीमें चन्द्रन लेकर मस्तक पर तिलक कर हाथमें कंकन, या नाडा छड़ी वांध कर हाथकी हथैली चन्द्रनके रससे विलेपन वाली करके धूपसे धूपित कर फिर भगवंतकी दक्षमाण (इस पुस्तकमें आगे कही जायगी) विधि पूर्वक पूजातिक) अंगपूजा, अग्रतूजा, माव-पूजा,) करके संवरण करे (यथाशिक्त प्रातःकाल धारण किया हुवा प्रत्याख्यान प्रभुके सन्मुख करे) (यह सब पांचवी मूल गाथाका अर्थ बतलाया)

# "मूल गाथा"

# विहिणां जिणं जिणगेहे। मतां मच्चेई उचिय चिंत्तरओ।। उच्चरई चच्चवाणं । दृद्द पंचाचार गुरुंपारो ॥ ३॥

विधि पूर्वक जिनेश्वर दैवके मंदिर जाकर विधिपूर्वक उचित चितवन करके (मंदिरकी देखरेख करके ) विधि पूर्वक जिनेश्वरकी पूजा करें । यह सामान्य अर्थ वतला कर अव विशेष अर्थ वतलाते हैं ।

#### "मंदिर जानेका विधि"

यदि मंदिर जानेवाला राजा आदि महिधिक हो तो ''सन्वाए रिद्धिए सन्वाए दित्तिए सन्वाए जुड्ए सन्ववलोगां सन्ववलोगां। सर्विसिद्धिसे; सर्व दीप्ति—कान्तिसे, सर्व युक्तिसे, सर्ववलसे, सर्वपराक्रमसे (आगमके ऐसे पाठसे) जैन शासनका महिमा वढ़ानेके लिये ऋदिपूर्वक मंदिर जाय। जैसे दशार्णभद्र राजा श्रोवीतराग वीर प्रभुको बंदन करने गया था उस प्रकार जाय।

#### ''दशाणभद्र राजाका दृष्टांत"

द्शाणंभद्र राजा ने अभिमान से ऐसा विचार किया था कि, जिस प्रकार किसी ने भी भगवान को वंदन न किया हो वैसी ऋदि से मगवानको वंदन करने जाऊं। यह विचार कर वह अपनी सर्व ऋदि सहित, अपने सर्व पुरुषोको यथायोग्य श्टंगार से सजा कर तथा हर एक हाथि के दंतशूल पर सुवर्ण और चाँदीके जेवर पहना कर चतुरंग सेना सहित अपनी अन्ते उरियोंको सुवर्ण चाँदी की पालखियों या अंवारियों

में (हाथींके होदोंमें) वैठा कर सबको साथ छे बड़े भारी जुलुसके साथ भगवंत को वंदन करने आया। उस समय उसे अत्यंत अभिमान आया जान कर उसका अभिमान उतारनेके लिये सौधमद्रने श्री वीरप्रभुको वंदन करने आते हुये ऐसी दैविक ऋद्धि की विकूर्वणा—रचना की सो यहां पर वृद्ध ऋषिमंडल स्तोत्र वृत्ति से बतलाते हैं:—

चडसिंह किर सहस्सा, वर्णसय वाग्स्स सिराइं पत्तोयं; कुंभे भ्रडभड दंते, तेसुग्रवाबीवि भ्रठ्ठठ्ठ ॥१॥ भ्रठ्ठठ्ठ लिख्सपत्ताइं, तासु पडमाईं हुति पत्तोयं; पठो पत्तो वत्तीस, बद्ध नाड्य विहि दिन्वो ॥२॥ एगेग किएएग्राए, पासाय, बिहसग्रोग्र पइपडमं; भ्रग्गमिहिसिहिं सिर्द्धं, उविभिष्जइ सोतिह सक्को ॥॥॥ एयारिस इिह्हिए विद्धार मेरावर्णिय दठ्ठ हिरःराया दसन्न भद्दो, निख्खंतो पुराण सपइम्नो ॥४॥

प्रत्येकको पांचसों, वारह, मस्तक ऐसे ६४ हजार हाथी वनायें। उसके एकेक मस्तक पर आठ २ दंतुशल, पकेक दंतुशल पर आउ २ होद ; एकेक होद में एक लाख पंखड़ीवाले आउ २ कमल, और एकेक कमलमें एकेक लाख पंखड़ियाँ रचीं। उन एकेक पंखडियों पर प्रासादवर्तस (महल) की रचना की। उन प्रत्येक महल में बत्तीस बद्ध नाटक के साथ गीत गान हो रहा है। ऐसे नाना प्रकार के आश्चर्यकारक दिखाव से अपनी आठ २ अग्रमहिषियोंके साथ प्रत्येकमें एकेक रूप से ऐरावत हाथी पर बैठा हुवा सौध-मेन्द्र अत्यानंदपूर्वक दिव्य वत्तीसबद्ध नाटक देखता है। इस प्रकार अत्यंत रमणीय रचना कर के जव अनेक रूपको धारण करने वाला इन्द्र आकाशसे उतर कर समवसरण के नजीक अपनी अतुल दिव्य ऋद्धि सहित आ कर भगवान को बंदन करने लगा तव यह देख दशार्णभद्र राजाका सारा अभिमान उतर गया। वह इन्द्रकी ऋदि देख ठजासे खिसयाना हो कर विचारने लगा कि, अही आश्चर्य! ऐसी ऋदिके सामने मेरी ऋद्धि किसी गिनती में है ! अहा ! मैंने यह व्यर्थ ही अभिमान किया कि जैसी ऋद्धि सिद्धि सहित भगवानको किसीने वंदन न किया हो उस प्रकारके समारोहसे में वंदन करूंगा। सचमुच ही मेरा पुरुषाभिमान असत्य है। ऐसे समृद्धिवालों के सामने मैं क्या हिसाव में हूं? यह विचार आते ही उसे तत्काल वैराग्य प्राप्त हुआ और अन्तमें उसने भगबानके पास आकर हाथ जोड़ कर कहा कि, खामिन् ! आपका आगमन सुन कर मेरे मनमे ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि. किसीने भी ऐसी विस्तृत ऋदि के साथ भगवान को वंदन न किया हो वैसी बड़ी ऋद्धिके विस्तारसे मैं आपको वंदन करूं। ऐसी प्रतिज्ञा करके ऐसे ठाठमाटसे याने जितनी मेरी राजऋदि है वह सब साथ छे कर बड़े उत्साह पूर्वक आपके पास आकर, चंदना की थी, इससे मैं कुछ देर पहले ऐसे अभिमान में आया था कि, आज मैंने जिस समृद्धि सहित भग-वनको वंदन किया है वैसे समारोहसे अन्य कोई भी वंदन न कर सकेगा परन्तु वह मेरी मान्यता सचमुच वंध्यापुत्र के समान असत्य हो है। इस इंद्रमहाराजने अपनी ऐसी दिन्य अतुल समृद्धिके साथ आ कर आपको वंदन किया। इसकी समृद्धिके सामने मेरी यह तुच्छ ऋदि कुछ भी हिसाबमें नहीं; यह दृश्य देख कर मेरे तमाम मानसिक यिचार वदल गये हैं। सचमुच इस असार संसारमें जो २ कषाय हैं वे आत्मा-को दुःखदायक ही हैं। जब मैंने इतना वड़ा अभिमान किया तब मुझे उसीके कारण इतना खेद करना

पड़ा। यह मेरी राजऋदि और यह मेरा परिवार अन्तमें मुझे दुःख का ही कारण मालूम होगा, इसिलिये इससे अब में वाह्य और आभ्यंतरसे मुक्त होना चाहता हूं, अतः "हे स्वामिन्! अब मुझे अपनी चरणसेवा दे कर मेरा उद्धार करें।"

भगवन्त वोले—"हे दशाणभद्र! यह संसार ऐसा ही है। इसका जो परित्याग करता है वही अपनी आत्माका उद्धार करता है; इसलिये यदि तेरा सचमुच हो यह विचार हुआ है तो अब संसारके किसी भी प्रतिवन्धमें प्रतिवन्धित न होना।" राजाने 'तथास्तु' कहकर तत्काल दीक्षा अंगीकार की। यह बनाव देख सौधर्मेन्द्र उठकर दशाणभद्र राजर्षिको वंदन कर वोला—"सचमुच आपका अभिमान उतारतेके लिये ही मेंने यह मेरी दिव्य शक्तिसे रचना कर आपका अभिमान दूर किया सही परन्तु हे मुनिराज! आपने जो प्रतिज्ञा की थी वह सत्य ही निकली। क्योंकि, आपने यह प्रतिज्ञा की थी जिस रीतिसे किसीने वन्दन न किया हो उस रीति से कर्क गा। तो आप वैसा ही कर सके। आप ने अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध ही की। में ऐसी ऋद्धि बनाने में समर्थ हूं परन्तु जैसे आपने बाह्याम्यंतर परित्रह का त्याग कर दिया वैसे में त्याग करने के लिये समर्थ नहीं हो सकता। अब भैं आप से वढकर कार्य कर या आपके जैसा ही काम कर के आप से आगे निकलनेने सर्वथा असमर्थ हूं; इसलिए है मुनिराज! धन्य है आपको और धन्य है आपकी प्रतिज्ञा को।

समृद्धिवान पुरुषको अपने व्यक्तित्वके अनुसार समारोह से जिन-मंदिर में प्रवेश करना वाहिये। "सामान्य पुरुषोंके लिये जिनमन्दिर जोनेका विधि"

सामान्य संपदावाले पुरुपोंको विनय नम्र हो कर जिस प्रकार दूसरे लोग हंसी न करे' ऐसे अपने कुलासारके या अपनी संपदाके अनुसार बस्त्राभूषणका आडंबर करके अपने माई, मित्री, पुत्र, खजन-समु-दाय को साथ ले जिन मंदिरमें दर्शन करने जाना चाहिये।

#### "श्रावकके पंचाभिगम"

१ पुष्प, तांबुछ, सरसबद्रोछुरी, तरबार, आदि सर्व जाति के शख्न, सुकुट, पाटुका, (पैरों में पहनने के जूते,) बूट, हाथी, घोड़ा, गाड़ो, वगैरह सचित्त और अवित्त वस्तुयें छोड़ कर (२) मुकुट छोड़ कर वाकी के अन्य सब आभूषण आदि अचित्त द्रव्य को साथ रखता हुवा (३) एक पनेहके बस्नका उत्तरासन कर के (४) भगवान को दृष्टि से देखते ही तत्काछ दोनों हाथ जोड़कर जरा मस्तक झुकाते हुए अने जिणागां ऐसा बोछते हुए, (५) मानसिक एकाव्रता करते हुये (एक बीतरागके सक्त्य में ही या गुणव्राम में तछीन बना हुआ) और पूर्वोक्त पांच वकार के अभिगम को पाछते हुवे अनिः सिही इस पद को तीन दफा उच्चारण करते हुवे आवक जिनमंदिरमें प्रवेश करें। इस विषयमें आगममें भी यही कहा है कि, १ सचित्तागां दव्वागां विउसरण्याए, २ श्रचित्तागां दव्वागां श्रविउसरण्याए, ३ एगद्ध साउ-एगां उत्तरासंगेगां, ४ चख्खुफारोगां श्रंजिल प्रगहेगां ५ मणसो एगत्ति करगोणां (इस पाठका, अर्थ ऊपर छिन्ने मुजब ही है इसिछिये। पिष्टपेषण नहीं किया जाता।

## "राजाके पंचाभिगम"

अवहदु रायककुहाइं। पंच नरराय ककुहाइं॥ खर्मा छत्तो वाहगा। मजह तह चामए ओआ॥१॥

राजा जब मंदिर में प्रवेश करें तब राज्यके पांच चिन्ह—१ खड्गादि सर्वशस्त्र, २ छत्र, ३ बाहन, ४ मुकुट और ५ दो चामर छोड़कर (बाहर रख कर) अन्दर जाय।

यहां पर यह समभाना चाहिये कि, जब श्रावक मंदिर के द्रवाजे पर जाय तब मन, बचन, कायासे अपने घर संबन्धी व्यापार (चिंतवन) छोड़ देता है, और यह भी समभा छेना चाहिये कि जिनमंदिर द्वारमें प्रवेश करते ही या ऊपर चढ़ते ही प्रथम तीन दफा निःसिही शब्द उच्चारण करना, ऐसा विधि है। यह तीन दफा उच्चारण किया हुआ निःसिही शब्द अर्थकी दृष्टिसे एक ही गिना जाता है क्योंकि, इन प्रथम निःसिहीसे गृहस्थका सिर्फ घरका हो व्यापार त्यागा जाता है, इसिछये तीन दफा बोछा हुवा भी यह निःसिही शब्द एक ही गिना जाता है।

इसके बाद मूल नायकको प्रणाम कर के जैसे चतुर पुरुष, हर एक शुभकार्य को करते हुये दाहिने हाथ तरफ रखकर करते हैं वैसे प्रभुको अपने दाहिने अंग रख कर ज्ञान, दर्शन, चारित्रकी, प्राप्तिके लिये प्रभु को तीन प्रदक्षिणा दे। ऐसा शास्त्रमें भो कहा है कि,:—

तत्तो नयो नियार्गात । भिराभद्धोयायं पर्णामं च ॥ कार्कं पंचागं वा । भिराभर निभ्भर मर्गागं ॥ १ ॥ पूत्रम पाणिपरिवार । परिगन्नो मुहिर मिहर घोसेरा ॥ पढमार्गो नियगुर्णगरा । निवद्ध मंगह्य मुत्ताइं ॥ २ ॥ करधरित्र जोगमुद्दो । परा परा पाणि रक्खणाउत्तो ॥ दिज्जाः पयाहिर्णातगं एगग्गपणो जियगुर्णेसु ॥ ३ ॥ गिहचेइएसु न घडइ । इभरेसुविजइवि कार यावसेरा ॥ तहिव न मुंचइ महमं स्यावि तक्करण परिणामं ॥ ४ ॥

तद्नन्तर 'नमोजिगागां' ऐसा पद कहकर अर्ध अवनत (जरा नमकर) प्रणाम कर के अथवां भिक्ति के समुदायसे अत्यंत उल्हिसित मन वाला होकर पंचांग प्रणाम करके पूजाके उपकर्ण जो केशरचंद्नादिक हों वे सब साथ है कर गंभीर मधुर ध्वनिसे जिनेश्वर भगवंत के गुण समुदाय से संकलित मंगल, स्तुति स्तोत्र, बोलता हुवा दो हाथ जोड़ कर पद पदमें जीव रक्षाका उपयोग रखता हुवा जिनेश्वरके गुणोंमें एकाग्र मन बाला हो तीन प्रदक्षिणा दे, यद्यपि प्रदक्षिणा देना यह अपने घर मन्दिरमें भमित न होनेके कारण नहीं वन सकता अथवा बड़े मन्दिर में भी किसी कार्यकी उतावल से प्रदक्षिणा न कर सके तथािष बुद्धिमान पुरुष सदैव वैसा विधि करनेके उपयोग से ग्रन्य नहीं होता।

#### "पदक्षिणा देनेकी रीति"

प्रदक्षिणा देते समवशरणके समान चाररूपमें श्रीवीतरागका ध्यान करना। गभारे के पीछे एवं दाहिने बांये तरफ तीन दिशामें रहे हुए तीन जिनबिम्बोंको बन्दन करे। इसी कारण सब मन्दिरोंके मूळ गभारेमें तीन दिशामें मूळ नायक के नामके बिग्व प्राय: स्थापन किये होते हैं। और यदि ऐसा किया हुवा न हो तथापि अपने मनमें बैसी कहपना करके मूळ नायकके नामसे ध्यान करे। "वर्जयेद हैं तपृष्ठ" (अरिहन्तका पृष्ठभाग वर्जना) ऐसा जो शास्त्र वाक्य हैं सो भी यदि भमतीमें तीन दिशाओं विग्व स्थापन किये हुए हों तो वह दोप चारों दिशाओं से से दूर होता है।

इसके वाद मन्दिरके नोकर बाकर मुनीम आदिकी तलाश करना (इसकी रीति आगे वतलायेंगे)। यथोचित चितवन करके वहां से निवृत्त हुये वाद समग्र पूजाको सामग्री तैयार करना। फिर मन्दिर के कामकाज त्यागने रूप दूसरी "निःसिही" मन्दिर के मूल मंडप मे तीन दफा कहना। तदनंतर मूल नायकको प्रणाम करके पूजा करना ऐसा भाष्य में भी कहा है—

तत्तो निसीहि आए। पिवसिना पंडवं मि जिपुणर्श्रो॥
महिनिहि श्रजाणुपाणी। करेड विहिणापणामित्यं॥१॥
तयणु हरिसुद्धसंतो। क्यमुहक्रोसो जिणंद्पिहिमाणं॥
अवणेड स्यणिवसिश्रं। निम्मद्धं लोम हथ्येणं॥२॥
जिणामिह पमज्ज यंतो। करेड कारेड वावि श्रक्षाणं॥
जिणा विंबाण पुश्रंतो। विहिणाकुणइ जहजोगं॥

निःसीही कह कर मन्दिरमें प्रवेश कर मूलमंडियसे पहुंच कर प्रभुके आगे पंचांग नमाकर विधिपूर्वक तीन दफा नमस्कार करें। फिर हर्ष और उत्हास प्राप्त करता हुवा मुखकोप वांधके जिनराजकी प्रतिमा पर पहले दिनके चढ़े हुये निर्माल्यको उतारे फिर मयूरिपच्छसे प्रभुकी परिमार्जना करें। फिर जिनेश्वरदेवके मन्दिरको परिमार्जना करें और दूसरेके पास करावे, फिर विधिपूर्वक यथायोग्य अप्ट पर मुखकोप वांध का जिनविस्वकी पूजा करें। मुखका श्वास, निश्वास हुगंध तथा नासिकाके श्वास, निःश्वास, हुगंध रोकनेके निमित्त अप्टपर—आठ पडवाला मुखकोप वांधनेकी आवश्यकता है। जो अगले दिनका निर्माल्य उतारा हो वह पवित्र निर्जीव स्थानमें डलवाना। वर्षाऋतुमें कुंधु आदिकी विशेष उत्पत्ति होती हैं, इसलिए निर्माल्य तथा स्नाव जल जुदे २ ठिकाने पवित्र जमीन पर डलवाना कि जिससे आसादनाका संभव न हो। यदि घर मंदिरमें पूजा करनी हो तो प्रतिमाको पवित्र उद्य स्थान पर विराजमान करके भोजन वगैरहमें न वर्त्ता जाता हो ऐसे पवित्र वरत्तनमें प्रभुको रख कर सन्मुख खड़ा रह कर हाथमें उत्तम अंतरासनके वस्त्रसे ढके हुए कलशको धारण कर शुभ परिणामसे निग्न लिखी गाथाके अनुसार चितवन करता हुआ अभिषेक करे।

वालत्तरणिमसामिश्र । सुमेहसिहरंमि करणयकलर्सेहि ॥ तिश्रसा सुरेंहि न्हवीश्रो । ते धन्ना जेहि दिठ्ठोसि ॥

"है खामिन् ! दाल्यावस्थामें सुन्दर मेरुशिखर पर सुत्रणं प्रमुख आढ जातिके कलशोसे सुरेश्वरने (इंडने) आपका अभिषेक किया उस वक्त जिसने आपके दर्शन किये हैं वे धन्य हैं;" उपरोक्त गाथा चोल कर उसका अभिप्राय चितवन कर मौनतासे भगवंतका अभिषेक करना । अभिषेक करते समय अपने मनमें जनमाभिषेक संबन्धी सर्व चितार चितवन करना । फिर यत्न पूर्वक वाला कूंचीसे चंदन, केशर पहले दिनके लगे हुये हों सो सब उतारना। तथा दूसरी दक्ता भी जलसे प्रक्षालन कर दो कोमल अंगलून्होंसे प्रभुका अंग निर्जल करना। सर्वाङ्ग निर्जल करके एक अंगके वाद दूसरे अंगमें इत्यादि अनुक्रमसे पूजा करे।

## "चन्दनादिकसे नव अंगकी पूजा"

दो अंगूठे, दो जानू, दो हाथ, दो कन्धे, एक मस्तक। इस तरह नव अंगों पर भगवंतकी केसर, चंदन, घरास, कस्तूरीसे पूजा करे। कितनेक आचार्य कहते हैं कि, प्रथम मस्तक पर तिलक करके फिर दूसरे अंगोंमें पूजा करना। श्री जिनप्रभस्रिक्त पूजाविधिमें निम्न लिखे पाठके अनुसार अभिप्राय है:—

सरस सुरहि चंद्गोग देवस्स दाहिगाजागा दाहिगाखंध निलाड वामखंध वामजागा लख्खगेस पंचसु हि अएहि सह छसुवा अंगेसु पुश्रं काऊगा पचग्ग कुसुमेंहि गंधवासेहिं च पुइयं।।

सरस सुगंधित चंदनादि द्वारा देवाधिदेवको प्रथम दिहने जानू पर पृजा करनी, फिर दाहिने कन्धे पर, फिर मस्तक पर, फिर वांचे कन्धे पर, फिर वांचे जानू पर, इन पांच अंगोंमें तथा हृदय पर तिलक करे तो छह अंग पूजा मानी जाती है। इस प्रकार सर्वाङ्ग पूजा वरके ताजे विकस्वर पुष्पोंसे सुगन्धी वाससे प्रभुकी पूजा करे, ऐसा कहा है।

## "पहलेकी की हुई पूजा या आंगी उतार कर पूजा हो सके या नहीं"

यदि किसीने पहले पूजा की हुई हो या आंगीकी रचना की हुई हो और वैसी पूजा या आंगी न बन सके वैसी पूजाकी सामग्री अपने पास न हो तो उस आंगीके दर्शनका लाम लेनेसे उत्पन्न होने वाले पुण्यानुवंधी पुण्यके अंतराय होनेके कारणिकपन के लिए उस पूर्व रचित आंगी पूजाको न उतारे। परन्तु उस आंगी पूजा की विशेष शोभा बन सके ऐसा हो तो पूर्व पूजा पर विशेष रचना करे। परन्तु पूर्व पूजाको विच्छिन्न न करे। तद्र्थ भाष्यमें कहा है कि,

श्रह पुन्वं चित्र केगाइ। हविज्ज पृत्रा कया सुविहवेगा॥ तंपि सविसेससोहं। जह होइ तह तहा कुज्जा॥१॥

"यदि किसी भन्य जीवने बहुतसा द्रन्य खर्च करके देवाधिदेवकी पूजा की हो तो उसी पूजाकी विशेष शोभा हो सके तो वैसा करे।" यहां पर कोई यह शंका करे कि पूर्वकी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो पूर्वकी आंगी निर्माक्य कही जाय। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि,

निम्मल्लं पि न एवं। भएगाइ निम्मल्लं लख्खगाभावा॥ भोग विगाठ्ठं दन्वं । निम्मल्लं विति गीयथ्या॥२॥

यहा पर निर्माल्यके लक्षणका अभाव होनेसे पूर्वकी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो वह पूर्वकी आंगी निर्माल्य नहीं गिनी जाती। जो पूजा किये बाद नाशको प्राप्त हुवा; पूजा करने योग्य न रहा वह द्रव्य निर्माल्य गिना जाता है, ऐसा गीतार्थोंका कथन है।

इत्तो चेव जिगागं। पुगारिव आरोवणं कुगांवि जहा॥ वध्या हरगाईगां। जुगलिश्र कुंडलिश्र माईगां॥ ३॥ कहमन्नह एगाए। कासाइए जिगांद पिंडमागां॥ अठ्ठसयं छुहंता। विजयाई वन्नीया समए॥ ४॥

जैसे एक दिन चढाये हुए वहा, आभूषणादि कुंडल जोडी एवं कंटा वगैरह दूसरे दिन भी पुनः आरोपण किये जाते हैं वैसे ही आंगीकी रचना तथा पुष्पादिक भी एक दफां चढाये हों तो उन पर फिरसे दूसरे चढाने हों तो भी चढाये जा सकते हैं; और वे चढाने पर भी पूर्वमें चढ़ाये हुए पुष्पादिक निर्माल्य नहीं गिने , जाने । यदि ऐसा न हो तो एक ही गंध कासायिक (रेशमी वहा ) से एक सो आठ जिनेश्वरदेवकी प्रतिमाओं को अंगलुंछन करने वाला विजयादिक देवता जंबूद्वीप पन्नत्तिमें क्यों विणित किया हो ?

## ''निर्माल्यका लक्षण"

जो वस्तु एक दफा चढाने पर शोभा रहित होजाय, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, बदला हुवा देख पडता हो, देखने वाले भन्य जीवोंको आनन्द दायक न हो सकता हो उसे निर्माख्य समभना। ऐसा संघाचारकी वृत्तिमें वहुश्रुत पूर्वाचार्योंने कहा है। तथा प्रयुक्त स्तरि महाराज रचित विचार सारमें यहां तक कहा है कि,

> चेइअद्व्वं दुविहं। पूआ निम्मख मेश्रओ इथ्थ। श्रायाणाइ दव्वं। पूयारिथ्य मुणोयव्वं। १॥ श्रक्त्वय फलविल वच्छाई। संतिश्रं जं पुणो दिवण वर्णजायं॥ तं निम्मलं बुच्छ। जिण्णिह कम्यंमि जवशोगो॥ २॥

देव द्रव्यके दो भेद होते हैं। १ पूजाके लिए संकल्पित, २ निर्माल्य बनाहुवा। १ जिन पूजा करनेके लिए केशर चंदन, पुष्प, वगैरह तयार किया हुवा द्रव्य पूजाके लिये संकल्पित कहलाता है याने वह पूजाके लिए कल्पित किये वाद फिर दूसरे उपयोगमें नहीं लिया जा सकता, याने देवकी पूजामें ही उपयोगी है। २ अक्षत, फल, नैवेद्य, वस्त्रादिक जो एक दफा पूजाके उपयोगमें आचुका है, ऐसे द्रव्यका समुदाय पूजा किये वाद निर्माल्य गिना जाता है।

यहां पर प्रभु पर चढाये हुये चावल, वादाम भी निर्माल्य होते हैं ऐसा कहा, परन्तु अन्य किसी भी आगम्में या प्रकरणमें अथवा चिर्जोमें इस प्रकारका आशय नहीं वनलाया गया है, एवं वृद्ध पुरुषोंका संप्रदाय भी वैसा किसीके गच्छमे मालूम नहीं होता। जिस किसी गांवमे आयका उपाय न हो वहां पर अथत वादाम, फलादिसे उत्पन्न हुए द्रव्यसे प्रतिमाक्ती पूजा करानेका भी संभव है। यदि अक्षतादिकको भी निर्माल्यता सिद्ध होती हो तो उससे उत्पन्न हुये द्रव्यसे जिनपूजा संभवित नहीं होती। इसलिए हम पहले लिख आये हैं कि, जो उपयोगमें लाने लायक न रहा हो वही निर्माल्य है। वस यही उक्ति सत्य टहरती है। क्योंकि शास्त्रमें लिखा ही है कि,—"भोगविणहं द्व्वं निरमहलं विति गीयत्था"

इस पाठसे मालूम होता है कि, जो उपयोगमें छेने छायक न रहा हो वही द्रव्य निर्मास्य समभना चाहिये। विशेष तत्व सर्वेज्ञ गम्य है।

केशर चंदन पुष्पादिक पूजा भी ऐसे ही करना कि, जिससे नश्च, मुख आदि आच्छादन न हों और शोभाकी वृद्धि हो एवं दर्शन करने वालेको अत्यन्त आव्हाद होनेसे पुण्यवृद्धिका कारण बन सके। इस लिए अंगपूजा, अत्रपूजा, मावपूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा करना। उसमें प्रथमसे निर्माख्य दूर करना, परिमार्जन करना, प्रभुका अंग प्रक्षालन करना, वाला कूंची करना, फिर पूजन करना, स्नात्र करते कुसुमांजलिका छोड़ना, पंचामृत स्नात्रका करना, निर्मल जल धारा देना, धूपित खच्छ मृदु गंध कासायिक वस्त्रसे अंग लुंछन करना, वरास, केसर, चांदी, सोनेके, वर्क, आदिसे अभुकी आंगी वगैरहकी रचना करना, गो चंदन, कस्त्र्री, प्रमुखसे तिलक करना, पत्र रचना करना, बोचमें जाना प्रकारकी मांतिकी रचना करना, वहु मूल्य-वान् रत्न, सुवर्ण, मोतीसे या सुवर्ण चांदिके फूलसे आंगोकी सुशोभित रचना करना, जिस प्रकार वस्तुपाल मंत्रीने अपने भराये हुये सवा लाख जिनविश्वोंको एवं रात्रुंजय तीर्थ पर रहे हुए सर्व जिनविश्वोंको रस्न तथा सुवर्णके आभूषण कराये थे। एवं दमयंतीने पूर्व भवमें अष्टापद पर्वत पर रहे हुये चौवीस तीर्थंकरोंके लिए रस्के तिलक कराये थे। इस प्रकार जिसे जैसो भाव वृद्धि हो वैसे करना अयकारी है। कहा है कि:—

पवरेहिं कारगोहिं। पायं भावोवि जायए पवरो ॥ नय अन्नो उपयोगो। एएसिं सयाग लट्टयरो ॥ १॥

उत्तम कारणसे प्रायः उत्तम कार्य होता है वैसे ही द्रव्य पूजाकी रचना यदि अत्युत्तम हो तो वहुतसे भव्य प्राणियोंको भावकी भी अधिकता होती है। इसका अन्य कुछ उपयोग नहीं, (द्रव्य पूजामें श्रेष्ठ द्रव्य छगानेका अन्य कुछ कारण नहीं परन्तु उससे भावकी अधिकता होती है) इसिछए ऐसे कारणका सदैव स्वीकार करना जिससे पुष्टतर पुण्य प्राप्ति हो।

तथा हार, माला, प्रमुख विधि पूर्वक युक्तिसे मंगाये हुये सेवति, कमल, जाई, जूई, केतकी, चंपा आदि फूलोंसे मुक्तद पुष्प पगर (फूलोंके घर) वगैरहकी रचना करना। जिनेश्वर भगवानके हाथमें सुवर्णका विजोरा, नारियल, सुपारी, नागरवेलके पान, सुवर्ण महोर, चांदि महोर, अगूंठी, लड्डू आदि रखना, धूप देना, सुगंध-वास प्रक्षेप करना। ऐसे ही सब कारण हैं, जो सब अंग पूजामें गिने जाते हैं। वृहत् भाष्यमें भी कहा है कि:—

न्हवरण विलेवरण आहररण। वध्यफल गंध घूव १५फेहि॥ किरई जिर्णगपुत्रा। तथ्य विहीए नायन्वा ॥१॥ वच्छेरणं वंधीरुणं। नासं अहवा जहा समाहिए॥ वज्जे अवंतुनया देहंमिवि कंडु अरणमाई॥ २॥

स्नान, विलेपन, आभरण, वस्त्र, वरास, धूप, फूल, इनसे पूजा करना थंग पूजामे गिना जाता है। वस्त्र द्वारा नासिकाको बांधकर जैसे चित्त स्थिर रहे वैसे वर्त्ता। मंदिरमें पूजा करते समय खुजली होने पर भी अपने अंगको खुजाना न चाहिये। अन्य शास्त्रोंमें भी कहा है कि:— काय कंडुयणं वज्जं । तहाखेल विगिचणां ॥ थुइथुना भणणां च । पृद्यं तो जग वंधुणो ॥ १ ॥

जगद्वन्धुप्रभु की पूजा करते वक्त या स्तुति स्तोत्र पढते हुए अपने शरीरमें खुजली या मुखसे थूक खंकार डालना आदि, आसातनाके कारण वर्जना।

देवपूजाके समय मुख्यवृत्तिसे तो मौन ही रहना चाहिये, यदि वैसा न वन सके तो भी पाप हेतुक वचन तो सर्वथा त्यागना चाहिये। क्योंकि 'निःसिंह' कहकर वहांसे घरके व्यापार भी त्यागे हुए हैं इसिलए वैसा करनेसे दोप लगता हैं। अतः पाप हेतुक कायिक संज्ञा (हाथका इसारा या नेत्रोंका सटकाना) भी वर्जना चाहिये।

#### "देव-पूजाके समय संज्ञा करनेसे भी पाप लगता है तिसपर जिनहांकका दृष्टान्त"

घौछका निवासी जिनहांक नामक श्रावक दिरह्मपनसे घो तेछका भार वहन कर आजीविका चलाता धा। वह भक्तामरस्तोत्र पढ़नेका पाठ एकाग्र चित्तसे करता था। उसकी छवछीनता देखकर चक्तेश्वरी दें भेने प्रसन्न होकर उसे एक वशीकरण कारक रत्न दिया, उससे वह खुखी हुआ। उसे एकदिन पाटन जाते हुए मार्गमे तीन प्रसिद्ध चोर मिछे, उन्हें रत्नके प्रभावसे वश कर मार पीटकर वह पाटन आया। उस वक्त वहांके भीमदेव राजाने वह आश्चर्य कारक वात खुनकर उसे बुलाकर प्रसन्न हो बहुमान देकर उसके देहकी रक्षा निमित्त उसे एक तछवार दी। यह देख ईर्षासे शत्रुशह्य नामक सेनापित बोला कि "महाराज!

खाडा तास समिष्पए जसु खाडे अभ्यास ॥
जिणहाणेतो दीजिए तोला चेल कपास १
जिणहा—ग्रसिधर धनुधर कुन्तधर सिक्तधरा सवकोय ॥
शञ्जशहा रण श्रूर नर जननी विरल ही होय ॥ २ ॥
श्रद्भवं शस्त्रं शास्त्रं । वीणावाणी नरश्च नारी च ॥
पुरुष विशेषे प्राप्ता । भवन्ति योग्या श्रयोग्याश्च ॥ ३ ॥

घोड़ा, शास्त्र, शास्त्र, वीणा. वाणी, पुरुष, नारी, इतनी वस्तुयें यदि अच्छेके पास आवें तो अच्छी वनतीं हैं और खरावके पास जायें तो खराव फल पाती हैं। उसके ऐसे बचन सुनकर प्रसन्न हो राजाने जिनहाकको सारे देशकी कोतवाल पदवीसे विभूषित किया। जिनहाकके भी ऐसा पराक्रम वतलाया कि, सारे देशमें वोरका नाम तक न रहने दिया। एक समय सोरठ देशका चारण जिनहाककी परीक्षा करनेके लिए पाटनमें आया। उसने उसी गांवमेंसे उंटकी वोरी कर अपने घासके वनाये हुए भोंपड़ेके आगे ला गाँधा। अन्तमें कोतवालके सुभट पता लगनेसे उसे पकड़ कर जिनहाकके पास लाये। उस समय जिनहाक देवपूजा करनेमें लगाहुवा होनेसे मुखसे कुछ न वोला परन्तु अपने हाथमें फूल ले मसलकर सुभटोंको इसारेसे जतलाया कि, इसे मारहालो। सुभट भी उसे लेजाने लगे, उस वक्त चारण वोलने लगा कि—

जिगंहाने तो जिनवरा निमला तारोतार । जिगे करी जिनवर पूजिये सो किम मारनहार ॥ १॥

चारणका यह वचन सुनकर जिनहाक लज्जित होगिया और उसका गुन्हा मीफ कर उसे छोड़देनेकी आज्ञा देकर कहने लगा जा फिर ऐसी चोरी न करना। यह वात सुन चारिण बोला —

> एका चोरी सा किया, जाखो लंडे न याय। दुजी चोरी किमि करें चारण चोर न थाय॥

उसके पूर्वीक वचनसे उसे चारण सममकर बहुमान देकर पूछा "तू यह क्या बोळता है ?" उसने कहा, कि, "क्या चोर कभी ऊंटकी चोरी करता है ? कदापि करे तो क्या उसे अपने खोळने याने अपने भोपड़ेमें बांधे ? यह तो मैंने आपके पास दान छेनेके लिए ही युक्ति की है। उस वक्त जिणहाकने खुशी हो कर उसे दान दे बिदा किया। तदनंतर जिणहाक तीर्थ यात्रा, चैत्य, पुस्तक मंडार आदि बहुतसे शुभ कृत्य करके शुभ गति-को प्राप्त हुवा।

मूल विम्वकी पूजा किये वाद अनुक्रमसे जिसे जैसे संघटित हो वैसे यथाशक्ति सब विम्बोंकी पूजा करे।

#### "द्वारिबम्ब और समवेशरण बिम्ब पूजा"

द्वारविंग्व और समवंशरणविम्व (द्रवाजैके ऊपरकी और अवासनके वीचकी प्रतिमा) की पूजा मूल नायककी ओर दूसरे विम्बकी पूजा किये बाद ही करना, परन्तु गभारेमें प्रवेश करते ही करना संभविति नहीं। कदाचित गभोरेमें प्रवेश करते ही द्वार विम्वकी पूजा करे और तदनन्तर उंयों २ प्रतिमाय अनुक्रमसे हों त्यों २ उनकी पूजा करता जाय तो वड़े मन्दिरमें बहुतसा परिवार हो इससे बहुतसे विम्बोंकी पूजा करते पुष्प-चन्दन धूपादिक सर्व पूजन सामग्री समाप्त हो जाय। तब फिर मूलनायककी प्रतिमाकी पूजा, पूजनद्रव्य सामग्री, वची हो तो हो सके और यदि समाप्त हो गई हो तो पूजा भी रह जाय। ऐसे ही यदि शत्रु जय, गिरनार, आदि तीर्थों पर ऐसा किया जाय याने जो २ मन्दिर आवे वहां २ पर पूजा करता हुआ आगे जाय तो अंतमें तीर्थनायकके मन्दिरमें पहुंचने तक सर्व सामग्री समाप्त हो जाय, तव तीर्थनायककी पूजा किस तरह करी जा सके। अतः मूलनायककी पूजा करके यथायोग्य पूजा करने जाना उचित है। यदि ऊपर लिखे मुजव करे तो उपाश्रयमें, प्रवेश करते समय यथाक्रमसे जिन २ साधुओंको वैठा देखे उनको 'खमासमगा' देकर वन्दन करता जाय तो अन्तमें आचार्य प्रमुखके आगे पहुंचते बहुतसा समय लग जाय और यदि वहां तक थक जाय तो अन्तमें आचार्य प्रमुखको बन्दना कर सकनेका भी अभाव हो जाय; इसलिए उपाश्रयमें प्रवेश करते वक्त जो २ साधु पहले मिले यां बैठें हों उन्हें मात्र प्रणाम करते जाना और पहले आंदार्य आदिको विधि-पूर्वक वन्दन करके फिर यथानुक्रमसे संबं साधुओंको यथाशक्ति वन्दन करनी; वैसे ही मन्दिरमें भी प्रथम मूलनायककी पूजा किये वाद, सर्व परिकार या परिवारकी पूजा करना संमुचित हैं 🖫 क्योंकि जिवामिगम सत्रमं कथन किये मुजब हो संघाचारमैं कहीं हुई विजय देवेंकी वक्तव्यंतार्के विषयमें भी द्वार विस्वकी और समबशरणकी पूजा सबसे अन्तिम यही वर्तिलोई हैं और सो ही कहते हैं। 🚉

तो गंभु सुहम्मसहं, जिलेस कहा दंसरां मि पर्णामत्ता ।।

उघ्याहितुं समगो, पमज्जर लोमहथ्येगां ।। १ ॥

सुरिह मलेखिगवीसं, वारं परुखालि आणु लिपिता ।

गोसीसचन्दर्णेगां, तो कुसुमाइहिं अचे इ ॥ २ ॥

तो दार पहिमपूअं, सहासु पंच सुवि करेइ पूर्वं च ॥

दारचणाइ सेसं, तइआ उवंगांओ नायव्वं ॥ ३ ॥

सुधमें समामें जाकर वहां जिनेश्वर भगवानकी दाढोंको देखकर प्रणाम करके फिर डब्बा उघाड कर मयूर विच्छिसे प्रमार्जन करे। फिर सुगंध जलसे इक्कीस दफा प्रश्लालन कर गोशीर्ष चंदन और फूलोंसे पूजा करे। ऐसे पांचों सभामें पूजा करके फिर वहांकी द्वार प्रतिमाकी पूजा करे, ऐसा जीवाभिगम स्त्रमें स्पष्ट क्षरसे कहा है। इसलिए द्वारप्रतिमाकी पूजा सबसे अन्तिम करना, त्यों मूल नायककी पूजा सबसे पहले और सबसे विशेष करना। शास्त्रोंमें भी कहा है—

उचिश्रश्तं पृश्राए,िवरेस करणं तु मूलविम्बस्स, जंपडइ तथ्थपढमं, जगास दिस्टी सहमगोगां॥१॥

पूजा करते हुये विशेष पूजा तो मूळनायक विम्वकी घटती है क्योंकि, मन्दिरमें प्रवेश करते ही सब लोगोंकी दृष्टि प्रथमसे ही मूळनायक पर पडती है; और उसी तरफ मनकी एकाग्रता होती है।

## ''मूलनायककी प्रथम पूजा करनेमें रांका करनेवालेका प्रश्न"

पुत्रा वंदरापाइ, काउरोगस्स सेस कररांपि, नायक सेवक भावो, होइ कथ्रो लोगनाहारां॥ १॥ एग्गस्सायर सारा, कीरइ पूत्रावरेसि थोवयरी, एसाविमहावन्ना, लाख्तिकज्जइ निउरा बुद्धीहि॥ २॥

शंकाकार प्रश्न करना है कि, यदि मूलनायककी पूजा पहले करना और परिवारकी पाँछे करना ऐसा है तो सब तीर्थंकर सरीखे ही हैं तब फिर पूजामें स्वामी-सेवक भाव क्यों होना चाहिये १ जैसे कि, एक विम्यकी आदर, भक्ति बहुमानसे पूजा करना और दूसरे विम्वकी कम पूजा करना, यदि ऐसा ही हो तो यह बड़ी भारी आशातना है, ऐसा निपुण बुद्धिवालोंके मनमें आये विना न रहेगा, ऐसा समभने वालोंको गुरु उत्तर देते हैं—

## "मूलनायककी भथम पूजा करनेमें दोष न दोनेके विषयमें उत्तर"

नायक सेवक बुद्धी, न होइ एएसु जाग्रगजगस्स, पिच्छंसस्स समागं, परिवारं पारिहराइं ॥ ४॥ व्यवहारो पुग्र पढमं, पइट्ठिओ मूलनायगो एसो, अविग्रिक्ता सेसागं नायगभावो निज्यातेग ॥ ४॥ वंदन प्राविल, ठीयरो सु एगस्स विरमारो सु,

श्रासायणा निद्द्रा, उचिय पवत्तस्स पुरिसस्स ॥ ६॥

जह मिम्मय पिंडमार्गा, प्रश्ना पुप्ता इर्गाह खळु उचित्रा,
कर्णगाइ निम्मयार्गा उचियतमा मज्जगाइवि॥ ७॥
कद्धाणगाइ कज्जा एगस्स विसेश्र प्रश्न कर्गोवि,
नावना पिरणामो, जह धिम्म जणस्स सेसेसु ॥ ८॥
उचित्र पिवत्ती एवं, जहा कुर्गातस्स होइ नावना,
तह मूल विम्व पुश्नाहिवसेस कर्गिणिव तं निध्य ॥ ६॥
जिणभवण विव पुश्ना, कीरन्ति जिणाण नोकर् किन्तु ॥
सह भावणा निमित्तं बुद्धाण इयराण वोहध्यं ॥ १०॥
चेइ हरेण केइ, पसंत रूवेण केइ विम्वेण,
प्याइ सया श्रन्ने श्रन्ने बुम्ममन्ति उद्दासा ॥ ११॥

मूलनायक और दूसरे जिननिम्ब ये सब तीर्थंकर देखनेमें एक सरीखे ही हैं, इसिल्ए बुद्धिमान मनुष्यको उनमें स्त्रामी, सेवक भावकी बुद्धि होती हो नहीं। नायक भावसे सब तीर्थंकर समान होने पर भी स्थापन करते समय ऐसी कल्पना की है कि, इस अमुक तीर्थंकरको मूलनायक बनाना। वस इसी व्यवहारसे मूल नायककी प्रथम पूजा की जाती है, परन्तु दूसरे तीर्थंकरों भावज्ञा करनेकी बुद्धि विलक्षल नहीं है। एक तीर्थंकरके पास बंदना, स्तवना पूजा करनेसे या नैवेच चढानेसे भी उवित प्रवृत्तिमें प्रवक्त ते हुये, पुरुषोंकी कोई आसातना ज्ञानियोंने नहीं देखी। जैसे मिट्टीकी प्रतिमाकी पूजा अक्षत, पुरुषादिक्षसे करनी उवित समभी है। परन्तु जल बन्दनादिसे करनी उवित नहीं समक्ती जाती और सुवर्ण चांदी, आदि धातुकी या रक्ष पापाणकी प्रतिमाकी पूजा, जल, चंदन, पुरुपादिसे करनी समुचित गिनी जाती है। उसी प्रकार मूलनायककी प्रतिमाकी प्रथम पूजा करनी समुचित गिनी जाती है। जैसे धर्मवान मनुष्योंकी पूजा करते समय दूसरे लोगोंका आना जाना नहीं किया जाता वैसे ही जिस भगवानका जिस दिन कल्याण हो उस दिन उस भगवानकी विशेष पूजा करनेसे दूसरों तीर्थंकर प्रतिमाओंका अपमान नहीं होता। क्योंकि दूसरोंकी आशानतना करनेका परिणाम नहीं है। उचित प्रवृत्ति करते हुए दूसरोंका अपमान नहीं गिना जाता। वैसे ही मूल नायककी विशेष पूजा करनेसे दूसरे जिन विम्वोंकी अवशा या आसातना नहीं होती।

जो भगवानके मन्दिर या विम्वकी पूजा करता है वह उन्हींके लिए परन्तु शुभ भावनाके लिये ही करता है। जिन भवन आदि निमित्तसे आतम्मा उपादान याद आता है। एवं अबोध जीवको बोधकी प्राप्ति होती है तथा कितने एक मन्दिरकी सुन्दर रचना देख ज्ञान प्राप्त करते हैं। कितने एक जिनेश्वरकी प्रशान्त मुद्रा देख बोधको प्राप्त होते हैं। कितने एक पूजा आदि आंगीका महिमा देख और स्तवादि स्तवनेसे एवं कितने एक उपदेशकी प्रेरणासे प्रतिबोध पाते हैं। सर्व प्रतिमायें एक जैसी प्रशान्त मुद्रावाली नहीं होतीं परन्तु

मूलनायकी प्रतिमार्जी विशेष करके प्रशान्त मुद्रा वाली होती हैं। इससे शीघ्र ही बोध किया जा सकता है। (इसलिए प्रथम मूलनायकक्री ही पूजा करना योग्य है) इसी कारण मन्द्रिर या गंदिरोंकी प्रतिमा देश कालकी अपेक्षा ज्यों वने त्यों यथाशकि, अतिशय विशेष सुन्दर आकार वाली ही वनवाना।

घर मन्दिरमें तो पीतल, तांचा, चांदि, आदिके जिन घर (सिंहासन) अभी भी कराये जा सकते हैं। परन्तु ऐसा न वन सके तो हाथीदांतके या आरसपान के अतिशोभायमान दीख पड़ें ऐसी कोरणी या चित्र-कारी युक्त कराना, यदि ऐसा भी न वन सके तो पीतलकी जाली पही नाले हिंद लोक प्रमुख चित्रित रंग चित्रसे अत्यन्त शोभायमान अन्युक्तम काष्ट्रका भी करवाना चाहिये। एवं मन्दिर तथा घरमन्दिरको साफ स्फ करा कर रंग रोगन चित्र युक्त, सुशोभनीय कराना। तथा मूलनायक या अन्य जिनके जन्मादिक कल्याणक या विशिष्ट प्रजा रचना प्रमुख कराना। पूजाके उपकरण स्वच्छ रखना एवं पड़दा, चन्द्रचा पुठिया आदि हमेशा या महोत्स-वादिके प्रसंग पर बांधना कि, जिससे विशिष्ट शोभामें वृद्धि हो। घरमन्दिर पर अपने पहननेके कपड़े घोती वगैरह वस्त्र न सुखाना। वड़े; मन्दिरके समान घर मन्दिरको भी चौरासी आसातनायें दूर करना। पीतल पाषाणकी प्रतिमाओंका अभिषेक किये वाद एक आंगलुहणसे पृंद्धन किये वाद (निर्जल किये वाद ) भी दूसरी दफां कोरे स्वच्छ अंगलुहणसे सर्व प्रतिमाओंको लुंछन करना, ऐसा करनेसे तमाम प्रतिमायें उज्वल रहती हैं। जहांपर जरा भी पानी रहजाता है तो प्रतिमाकों क्यामता लग जाती है। इसलिये सर्वथा निर्जल करके ही केशर, और चंदनसे पूजा करना।

यह घारणा ही न करना कि जीवीसी और पंचतीर्थी प्रतिमाओं के स्नान करते समय स्नान जलको अस्स प्रस स्पर्श होनेसे कुछ दोष लगता है, क्योंकि यदि ऐसे दोष लगता हो तो जीवीसी गटामें या पंचतीर्थीमें अपर व नीचेकी प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय एक दूसरेके जलका स्पर्श जरूर होता है। 'गयपसेणि सूत्रमें कहा है कि—

रायण्यसेणइज्जे, सोहम्मे सुरियाभदेवस्स,
जीवाभिगमेविजया, पूरीभ विजयाई देवाणं॥१॥
भिगार जोमहथ्यय, लूह्या घूव दृह्ण माइग्रं,
पिहाणं सकहाण्य पूत्राए इक्कयं भिणायं॥२॥
निन्दुभ जिलांद सकहा, सग्ग समुग्नेसु तिसु विलोपसु,
भन्नोनं संलग्गा, नवण जलाई हि संपुट्ठा॥३॥
पून्त्रघर काल बिहिशा पिहिशाइ संति केसुविपरेसु,
वनारुखा खेतरुखा, महरुखया गंथ दिट्ठाय॥४॥
मालाधराइश्राण्वि, श्रुवण जलाई पुसेइ, जिण्विम्बे,
पुथ्यय पंत्राइण्वि, उत्रुक्तिर फरिसणाइश्र ॥॥५॥
ता नज्जइ नादोपो कर्णे चल्टित्रस वह्याइण्यं,

#### ्त्रायरगा जुतीभो, गंथेसु भदिस्स मागरा।। ६॥

रायपसेणी सूत्रमें सूर्व्याभि देवका अधिकार है और जीवाभिगम सूत्र तथा जम्बूद्वीपपणत्ती सूत्रमें विजया पुरी राजधानी पोलिया देवका और विजयादिक देवताका अधिकार है। वहां अनेक कलश, मयूरिपच्छी झंगलुद्दन धृपदान वगैरह उपकरण` सर्व जिन प्रतिमा और सर्व जिनकी दाढाओंकी ेपूजा करनेके लिए व्रतलाए हुये हैं। मोक्ष जिनेश्वरोंकी दाला इन्द्र लेकर देव लोकमें रहे हुये शिकामें डब्बोंमें तथा तीन लोकमें जहां २ जिनकी दाढायें हैं वे सब उपरा उपरी रक्ली जाती हैं। वे एक दूसरेसे परस्पर संलग्न हैं। उन्हें एक दूसरेके जलादिकका स्पर्श अंगलहुणेका स्पर्श एक दूसरेको हुये वाद होता है। ( अपरको दाढाक्रो स्पर्शा हुवा पानी नीचेकी दाढाको लगता है ) पूर्वधर आचार्योंने पूर्व कालमें प्रतिष्ठा की है ऐसी प्रतिमायें कितने एक गांव, नगर और तीर्थादिकमें हैं। उसमें किननी एक एक ही अस्हितकी और दूसरी क्षेत्रा ( एक पाषाण या धातुमय पहुक पर चोविस प्रतिमा भरतक्षेत्र ऐरावत क्षेत्रकी प्रतिमार्ये की हों वे ) नामसे, तथा महल्ल्या ( उत्कृष्ट कालके अपेक्षा एकसो सत्तर प्रतिमार्थे एक ही पट्टक पर की हो सो ) नामसे, ऐसे तीनों प्रकारकी प्रतिमार्ये प्रसिद्ध ही हैं। तथा पंचतोर्थी प्रतिमाओंमें फूलकी वृष्टी, करने वाले मालाधर देवताके रूप किये हुए होते हैं, उन प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय मालाधर देवताको स्पर्श करने वाला पानी जिनविम्ब पर पड़ता है। पुस्तकमें जो चित्रित प्रतिमा होती है वह भी एकेक पर रहती है। चित्रित प्रतिमायें भी एक एकके ऊपर रहती हैं (तथा बहुतसे घर मन्दिरोंमें एक गभारे पर दूसरा गभारा भी होता है उसकी प्रतिमार्थे एकेकके अपर होती हैं ) तथा पुस्तकमें पन्ने अपरा अपरी रहते हैं, परस्पर संलग्न होते हैं उसका भी दोष लगना चाहिए, परन्तु वैसे कुछ दोष नहीं लगता। इसलिए मालाधर देवकी स्पर्श कर पानी जिनविम्ब पर पड़े तो उसमें कुछ दोप नहीं लगता, ऐसे ही चौवीस गट्टामें भी ऊपरके जिनविम्बको स्पर्श करके ही पानी नीचेके जिनविम्बको स्पर्श करता है, उसमें कुछ पूजा करने वाले या प्रतिमा भराने वालेको निर्माल्यता आदिका दोष नहीं लगता। इसप्रकारका आंचरण और युक्तियें शास्त्रोंमें मालूम होती हैं, इसलिए मूलनायक प्रतिमाकी पूजा दूसरे विम्बोंसे पहले करनेमें कुछ भी दोष नहीं लगता और स्वामी सेवक भाव भी नहीं गिना जाता। वृहदु भाष्यमें भी कहा है। कि-

जिगारिद्धि दंसगार्थं, एकं कारेइ कोइ मिक्तजुओ ॥
पायिद्य पाहिहरं देवागम सोहियं चेव ॥ १ ॥
दंसगा गाग चिरता, राहगा कंजने जिगात्तिभ कोइ ॥
परमेट्टी नमोक्कारं, उज्जिमिन कोइ पंचिजियो ॥ २ ॥
कद्धागाय तवमहवा, उज्जिमिन भरहवास भावीत्ति ॥
वहुमागा विसेसाओ, केइक्कारेइ चन्नीसं ॥ ३ ॥
उक्कोस सत्तरि सर्यं, नरलोए विरइत्ति भित्ति ॥
सत्तरिसयं वि कोइ विम्बागा कार्इ ध्याद्दो ॥,४॥
,

कोई भक्तियान श्रावक जिनेश्वर देवकी अशोकादि अप महाप्रातिहार्यकी रिद्धि दिखानेके लिये अप महा प्रातिहार्यके चित्र सिहत प्रतिमा भरवाता है। (बनयाता है) तथा देवताओं के आवागमनका भी दृश्य दिखला कर प्रतिमा भरवाता है। तथा कोई दर्शन ज्ञान, चरित्रकी आराधना निमित्त एक पट्टकमें तीन प्रतिमाय भरवाता है। कोई पंच परमेष्टीके आराधन निमित्त एक पट्टक पर पंचती थीं या पंच परमेष्टीकी प्रतिमा भरवाता है, अथवा कोई नवकारका उद्यापन करने के लिए पंचपरमेष्टी की प्रतिमा बनवाता है। कोई चौविस तीर्थं करके कल्याणक तपके आराधन निमित्त एक पट्टक पर चौविस ही तीर्थं करों की चौविसी भरवाता है। तथा भक्ति वहुमानसे भरतक्षेत्रमें हुये, होनेवाले और वर्तमान तीर्थं करों की तीनों ही चौविसीकी प्रतिमायें भरवाता है। कोई अत्यन्त भक्तिकी तीव्रतासे ढाई द्वीपमें उत्कृष्ट कालमें विचरते १७० तीर्थं करों की प्रतिमायें एक ही पट्टक पर भरवाता है।

इसिलए तीन तीथीं, पंचतीथीं, चोविसी प्रमुखमे बहुतसे तीथँकरोंकी प्रतिमायें होती हैं। उनके स्नानक जल एक दूसरेको स्पर्श करता है इससे कुछ आसातनाका संभव नहीं होता, वैसे ही मूलनायककी प्रथम पूजा करते हुए भी दूसरे जिनविम्बोंकी आसातना नहीं होती। पूर्वोंक रीतिसे तीर्थंकरोंकी प्रतिमायें भरवाना भी उचित ही है। यह अंगपूजाका अधिकार समाप्त हुवा।

## "अग्रपूजा अधिकार"

सीने चांदीके अक्षत कराकर या उज्वल शालिप्रमुखके अखंड चायलोंसे या सुफेद सरसोंसे प्रभुके सन्मुख अष्टमंगलका आलेखन करना। जैसे श्रणिक राजाको प्रतिदिन सुवर्णके ज्यसे श्रीवीरप्रभुके सन्मुख जाकर स्वस्तिक करनेका नियम था, वैसे करना। अथवा रहात्रयी ( ज्ञान, दर्शन, चारित्र ) की आराधनाके निमित्त प्रभुके सन्मुख तीन पुञ्ज करके उत्तम पहक पर उत्तम अक्षत रखना।

ऐसे ही विविध्यकार के भात आदि रांधे हुये अशन, शक्करका पानी, गुडका पानी, गुलावजल, केवड़ाजल वगैरहका पानी, पक्वान, फलादिक खादिम तंबोल, पानके बीडे वगैरह खादिम ऐसे चारप्रकार के आहार जो पवित्र हों प्रतिदिन प्रभुके आगे चढाना। एवं गोशीर्ष चंदनका रस करके पंचांगुलिके मंडल तथा फुलके पगर भरना, आरती उतारना, मंगल दीपक करना; यह सब कुछ अप्रयूजामें गिना जाता है। भाष्यमें कहा हैं कि—

गंधव्य नद्द वाइम्र, लवरां जलारत्ति आई दीवाई। जं किच्चं तं सव्यंपि, अवग्ररइ भगगपूत्राए॥

गायन करना, नाटक करना वाद्य वजाना नोन उतारना, पानी ऊहारना, वारती उतारना, दीया करना, ऐसी जो करनी है वे सब अगृपूजामें गिनी जाती है।

'नैवेद्यपूजा रोज अपने घर रांधेहुए अन्नसे भी करनेके विषयमें" नैवेद्य पूजा प्रतिदिन करना, क्योंकि खखसे भी हो सकती है और महाफलदायक है। रंधा हुना अन्त सारे जगत्का जीवन होनेसे सबसे उत्कृष्ट रत्न गिना जाता है; इसी कारण वनवाससे आकर श्रीराम चन्द्रजीने अपने महाजनोंको अन्नका कुशलत्व इच्छा था। तथा कलहकी निवृत्ति और प्रीतिकी परस्पर वृद्धि भी रंधे हुए अन्तके भोजनसे होती है, रंधे हुए अन्नके नैवेधसे प्रायः देवता भी प्रसन्न होते हैं। सुना जाता है कि, आगिया वैताल देवता प्रतिदिन सौ मुंडे अन्नके पक्वान्त देनेसे राजा श्रीनीरविक्तमके वश हो गया था। भृत, प्रेतादिक भी रंधे हुए श्रीर, खिचड़ी, बड़े, पकोडे, प्रमुखके भोजन करनेके लिये ही उतारिकी याचना करते हैं। ऐसे ही दिग्पालादिक को घलिदान दिया जाता है। तीर्थंकर की देशना हो रहे वाद भी प्रामाधिपति सुके धान्यकी विल करके उछालता है, कि जो चलिके दाने सर्व श्रोताजन उत्परसे पड़ते हुए अधर ही ग्रहण कर अपने पास रखते हैं, इससे उन्हें शांतिक पौष्टिक होती है।

#### "नैवेद्यपूजाके फलपर दृष्टान्त"

एक साधुके उपदेशसे एक निर्धन किसानने ऐसा नियम छिया था कि, इस खेतके नजदीकवाछे मन्दिरमें प्रतिदिन नैवेद्य चढ़ाये वाद हो मोजन करू गा। उसका कितना एक समय प्रतिज्ञा पूर्वक बीते वाद एकदिन नैवेद्य चढ़ानेको देरी हो जानेसे और भोजनका समय हो जानेसे उसे उतावळसे नैवेद्य चढ़ानेके छिए आते हुए मार्गमें सामने एक सिंह मिछा। उसकी अवगणना कर वह आगे चछा; परन्तु पीछे न फिरा। ऐसे ही उस मन्दिरके अधिष्ठायकने उसकी चार दफा परीक्षा की परन्तु वह किसान अपने दृढ़ नियमसे चळायमान न हुवा, यह देख वह अधिष्ठायक उस पर तुष्टमान होकर कहने छगा "जा! तुझे आजसे सातवें दिन राज्यकी प्राप्ति होगी।" सातवें दिन उस गांवके राजाकी कन्याका स्वयम्वर मण्डप था इससे वह किसान भी वहां गया था। उससे दैविक प्रभावसे स्वयम्वरा राजकन्याने उसीके गछेमें माछा डाछी! इस बनावसे बहुतसे राजा कोधित हो उसके साथ युद्ध करने छगे। अन्तमें उसने दिव्यप्रभावसे सबको जीतकर उस गांवके अपुत्रिक राजाका राज्य प्राप्त किया। छोगोंमें भी कहा जाता हैं कि,:

घूपो दहति पापानि, दीपो मृत्योर्विनाशकः॥ नैवद्योविपुलं राज्यं, सिद्धिदात्री पदित्तगा॥ २॥

्र धूपपूजासे पाप चला जाता है, दीप पूजासे अमर हो जाता है, नैवेद्यसे राज्य मिलता है, और प्रद-र

अन्नादि सर्व वस्तुकी उत्पत्तिके कारण रूप और पक्वान्नादि भोजनसे भी अधिक अतिशयवान् पानी भी भगवान्के सन्मुख यदि वन सके तो अवश्य प्रतिदिन एक वरतनमें भरकर चढाना।

### "नैवेद्य चढ़ानेमें शास्त्रोंके प्रमाण"

आवश्यक निर्युक्तिमें कहा है कि, ''कीरइवली" बली (नैवेच) करें। नोषीथमें भी कहा है कि; ''तभो पभायइए देवीए सन्नं बली माइकाडं भीए।यं देवाहिदेवो वद्धमारा सामी तस्स पिडमा कीरजीत वाहिमो कुहाडोदुहाजायं पिष्छइ सन्वालंकार विभूसियं भयवयो पिडमं" कोई भक्तिवान् श्रावक जिनेश्वर देवकी अशोकादि अप्र महाप्रातिहार्यकी रिद्धि दिखानेके लिये अप्र महा प्रातिहार्यके चित्र सिहत प्रतिमा भरवाता है। ( बनवाता है ) तथा देवताओं के आवागमनका भी दूरय दिखला कर प्रतिमा भरवाता है। तथा कोई दर्शन ज्ञान, चरित्रकी आराधना निमित्त एक पट्टकमें तीन प्रतिमाय भरवाता है। कोई पंच परमेप्टीके आराधन निमित्त एक पट्टक पर पंचती शों या पंच परमेप्टीकी प्रतिमा भरवाता है, अथवा कोई नवकारका उद्यापन करने के लिए पंचपरमेप्टी की प्रतिमा बनवाता है। कोई चौविस तीर्थं करके कल्याणक तपके आराधन निमित्त एक पट्टक पर चौविस ही तीर्थं करों की चौविसी भरवाता है। तथा भक्तिके वहमानसे भरतक्षेत्रमें हुये, होनेवाले और वर्तमान तीर्थं करों की तीनों ही चौविसीकी प्रतिमायें भरवाता है। कोई अत्यन्त भक्तिकी तीव्रतासे ढाई द्वीपमे उत्कृष्ट कालमें विचरते १७० तीर्थं करों की प्रतिमायें एक ही पट्टक पर भरवाता है।

इसिलए तीन तीथीं, पंचतीथीं, चोविसी प्रमुखमें बहुतसे तीर्थंकरोंकी प्रतिमायें होती हैं। उनके स्नानक जल एक दूसरेको स्पर्श करता है इससे कुछ आसातनाका संभव नहीं होता, वैसे ही मूलनायककी प्रथम पूजा करते हुए भी दूसरे जिनविस्वोंकी आसातना नहीं होती। पूर्वोंक रीतिसे तीर्थंकरोंकी प्रतिमायें भरवाना भी उचित ही है। यह अंगपूजाका अधिकार समाप्त हुवा।

#### ''अग्रपूजा अधिकार"

सीने चांदीके अक्षत कराकर या उज्यल शालिप्रमुखके अखंड चायलोंसे या सुफैद सरसोंसे प्रभुके सन्मुख अप्रमंगलका आलेखन करना। जैसे श्रेणिक राजाको प्रतिदिन सुवर्णके जपसे श्रीवीरप्रभुके सन्मुख जाकर स्वस्तिक करनेका नियम था, वैसे करना। अथवा रहात्रयी ( ज्ञान, दर्शन, चारित्र ) की आराधनाके निमित्त प्रभुके सन्मुख तीन पुञ्ज करके उत्तम पहक पर उत्तम अक्षत रखना।

ऐसे ही विविध्यकार के भात आदि रांधे हुये अशन, शक्करका पानी, गुडका पानी, गुल्यकल, केवड़ाजल वगैरहका पानी, पत्रवान, फलादिक खादिम तंबोल, पानके वीडे वगैरह खादिम ऐसे चारप्रकार के आहार जो पवित्र हों प्रतिदिन प्रभुके आगे चढाना। एवं गोशीर्ष चंदनका रस करके पंचांगुलिके मंडल तथा फुलके पगर भरना, आरती उतारना, मंगल दीपक करना; यह सब कुछ अप्रपूजामें गिना जाता है। भाष्यमें कहा है कि—

गंधव्य नद्द वाइश्र, लवरां जलारत्ति आई दीवाई। जं किच्चं तं सव्वंपि, अवअरइ भ्रगगपूत्राए॥

गायन करना, नाटक करना वाद्य वजाना नोन उतारना, पानी ऊहारना, आरती उतारना, दीया करना, ऐसी जो करनी है वे सब अगृपूजामें गिनी जाती है।

'नैवेद्यपूजा रोज अपने घर रांधेहुए अन्नसे भी करनेके विषयमें" नैवेद्य पूजा प्रतिदिन करना, क्योंकि सुखसे भी हो सकती है और महाफलदायक है। रंधा इसा अन्त सारे जगत्का जीवन होनेसे सबसे उत्क्रप्ट रत्न गिना जाता है; इसी कारण वनवाससे आकर श्रीराम चन्द्रजीने अपने महाजनोंको अन्नका कुशलत्व इच्छा था। तथा कलहकी निवृत्ति और प्रीतिकी परस्पर वृद्धि भी रंधेहुए अन्नके भोजनसे होती है, रंधेहुए अन्नके नैवेद्यसे प्रायः देवता भी प्रसन्न होते हैं। सुना जाता है कि, आगिया वैताल देवता प्रतिदिन सौ मुडे अन्नके पक्वान्त देनेसे राजा श्रीवीरविक्रमके वश हो गया था। भृत, प्रेतादिक भी रंधेहुए श्लीर, खिचड़ी, बढ़े, पक्षीडे, प्रमुखके भोजन करनेके लिये ही उता-रेकी याचना करते हैं। ऐसे ही दिग्पालादिक को चलिदान दिया जाता है। तीर्थंकर की देशना हो रहे वाद भी ग्रामाधिपति सुके धान्यकी वलि करके उछालता है, कि जो चलिके दाने सर्व श्रोताजन उपरसे पड़ते हुए अधर ही ग्रहण कर अपने पास रखते हैं, इससे उन्हें शांतिक पौष्टिक होती है।

## "नैवेद्यपूजाके फलपर दृष्टान्त"

एक साधुके उपदेशसे एक निर्धन किसानने ऐसा नियम िष्ठया था कि, इस खेतके नजदीकवाले मन्दिरमें प्रतिदिन नैवेद्य चढ़ाये वाद हो भोजन कर्फ गा। उसका कितना एक समय प्रतिक्षा पूर्वक बीते वाद एकदिन नैवेद्य चढ़ानेको देरी हो जानेसे और भोजनका समय हो जानेसे उसे उतावलसे नैवेद्य चढ़ानेके लिए आते हुए मार्गमें सामने एक सिह मिला। उसकी अवगणना कर वह आगे चला; परन्तु पीछे न फिरा। ऐसे ही उस मन्दिरके अधिष्ठायकने उसकी चार दफा परीक्षा की परन्तु वह किसान अपने दृढ़ नियमसे चलायमान न हुवा, यह देख वह अधिष्ठायक उस पर तुष्टमान होकर कहने लगा "जा! तुझे आजसे सातवें दिन राज्यकी प्राप्ति होगी।" सातवें दिन उस गांवके राजाकी कन्याका स्वयम्वर मण्डप था इससे वह किसान भी वहां गया था। उससे दैविक प्रभावसे स्वयम्वरा राजकन्याने उसीके गलेमें माला डाली! इस बनावसे बहुतसे राजा कोधित हो उसके साथ युद्ध करने लगे। अन्तमें उसने दिन्यप्रभावसे सबको जीतकर उस गांवके अपुत्रिक राजाका राज्य प्राप्त किया। लोगोंमें भी कहा जाता हैं कि,:

घूपो दहति पापानि, दीपो मृत्योर्विनाशकः॥ नैवेद्योविपुलं राज्यं, सिद्धिदात्री प्रदित्तगा॥२॥

्रधूपपूजासे पाप चला जाता है, दीप पूजासे अमर हो जाता है, नैवेद्यसे राज्य मिलता है, और प्रदः क्षिणासे सिद्धि प्राप्त होती है।

अन्नादि सर्वे वस्तुकी उत्पत्तिके कारण रूप और प्रवाननादि भोजनसे भी अधिक अतिशयवान् पानी भी भगवानके सन्मुख यदि बन सके तो अवश्य प्रतिदिन एक वरतनमें भरकर चढाना।

#### ''नैवेद्य चढ़ानेमें शास्त्रोंके प्रमाण"

आवश्यक निर्युक्तिमें कहा है कि, ''कीरइवली" वली (नैवेद्य) करे'। नोषीयमें भी कहा है कि, ''तम्रो पभायइए देवीए सठ्वं वली माइकाडं भीरायं देवाहिदेवो वद्धमारा सामी तस्स पिडमा कीरइत्ति वाहिमो कुहाडोदुहाजायं पिष्छइ सठ्वालंकार विभूसिम्रं भयवभ्रो पिडमं"

फिर प्रभावित रानीने सब वली आदिक—( नैवेद्य वगैरहं आदि शब्दसे धूप, दीप, जल, चंदनं, ) तपार कराके देवाधिदेव वर्धमान स्वामीकी प्रतिमा प्रगट होवो ऐसा कहकर तीन दफा ( उस काँछपर ) कुहाँडा मारा। फिर उस काछके देवो भाग होनेसे सर्वालंकार विभूषित भगवन्त की प्रतिमा देखी।

नीषीय स्प्रकी पीठिकामें भी कहा है कि,:—''वलीचि असिवीव समनिमिनं कुरी किंजाइ' बली याने अशिवकी उपशांतिके लिए कूर करे (भात चढ़ावे)। नीषीयकी चूर्णिमें भी कहा है कि,:—संप्रस्था रहगाओं विविद्दमले खज्जग भुज्जगम्र कवडग वच्छमाइ उक्तिरणों करेइ" सम्प्रति राजा उस रथयात्रा के आगे विविध प्रकारके फल, शाल, दाल, शाक, कवडक, वहा आदिका उपहार करता है।

चृहतू कल्पमें भी कहां है कि;-

"साहाम्मिश्रो न सध्या। तस्सक्तयं तेराकपई ज़िंहणे॥ जुंपुनन पडिमाराकए। तस्सकहाकाश्र जीवचा॥"

साधु श्रावकके साधर्मिक नहीं (श्रावकका साधर्मी श्रावक होता है) परन्तु साधुके निमित्त किया श्राहार जब साधुको न खपे,—तब प्रतिमाके लिये किये हुए विल नैवेद्यकी तो बात हो क्या ! अर्थात् प्रतिमा के लिये किया हुवा नैवेद्य साधुको सर्वथा हो नहीं कल्पे।

प्रतिष्ठापाहुँ इसे श्रीपादिलस्स्रिया उद्धृत प्रतिष्ठापद्धितमें कहा है कि,:— ' 'श्रारिशाझ मवयार्गा। मंगल दीवं च निम्मिनं पच्छा॥' चुनगरिहि निवर्जा। चिर्णा विहिणाश्रो कायुब्वं"॥

आरती उतारके मंगल दीया किये वाद चार उत्तम स्त्रियोंको मिलकर निख नैवेद्य करना। महानीपीथके तीसरे अध्यायमें भी कहा है कि,:—

'भिरिहंताणं भगवंताणं गंधमल्ल पईव समिजिणो विलोवण विचित्रावली वन्छ घूवाइएहिं पूर्माः सक्कारेहिं पइदिगामम्भच्चणंपि कृव्वोगा तिथ्यूप्पणं करेमोत्ति।।" अरिहंतको, भगवन्तको, वरास, पुष्पमाला, दीपक, मोरपीछीसे प्रमार्जन, चन्दनादिसे विलेपन, विविध प्रकारके वली—नैवेंच, वस्त्र, धूपादिकसे पूजा सत्कारसे प्रतिदिन पूजा करतेहुए भी तीर्थकी उन्नति करे। ऐसे यह अप्रपूजा अधिकार समाप्त हुवा।

## "भावपूजाऽधिकार"

भावपूजा जिनेश्वर भगवान्की द्रव्यपूजाके व्यापार निषेधक्षप तीसरी 'निःसिहि" करने पूर्वक करना। जिनेश्वरदेवको दक्षिण--दाहिनी तरफ पुरुष और वाई तरफ स्त्रियोंको आसातना दूर करनेक लिये कमसे कम घर मन्दिरमें एक हाथ या आधा हाथ और वहें मन्दिरमें नेव हाथ और विशेषतासे साठ हाथ एवं मध्यम भेद दस हाथसे लेकर ५६ हाथ प्रमाण अवग्रह रखकर चैत्यवंदन करने वैठना (यदि इतनी दूर वैठे तब ही काल्य, क्लोक, स्तुति, स्तोत्र, वोलना ठीक पड़े इसलिये दूर वैठनेका व्यवहार है) शास्त्रमें कहाँ है कि,—

तइयाओ भावपुत्रा, ठाऊ चिइबन्द्रगो चिएदेसे ॥

#### जइसिना चित्ताथुइ, थुत्तामाइगा। देववन्दगायं ॥ १॥

तीसरी भावपूजामें चैत्य वन्दन करनेके उचित प्रदेशमें अवग्रह रखके वैठकर यथाशक्ति स्तुति, स्तोभ स्तवना द्वारा चैत्य वन्दन करे।

नीबीथ सूत्रमें कहा है कि:—''सोउ गंधार सावश्रो थय थुइए भगांतो तथ्थ गिरि गुहाए श्रहोरत्ता निवसिग्रो" वह गंधार श्रावक स्तवन स्तुतियें पढता हुवा उस गिरि गुफामें रात दिन रहा।

#### वसुदेव हिंडमें भी कहा है किः—

''वसुदेवो पच्छुसे कयसमत्त सावय साम।इयाई नियमो गहिय पच्च एखाणो कय काउ समग थुई वंद-गोति" वसुदेव प्रातःकाल सम्यक्त्व की शुद्धि कर श्रावकके सामायिक आदि वारह व्रत धारण कर, नियम ( अभिग्रह ) प्रत्याख्यान कर काउ स्सग, थूइ, देव वन्दन, करके विचरता हैं। ऐसे अनेक श्रावकादिकोंने कायोत्सर्ग स्तुति करके चैत्य वन्दन किये हैं,

#### ''चैत्य बन्दनके भेद"

ज्ञानयादि भेदसे चैत वन्दनके तीन भेद कहे हैं। भाष्यमें कहा है किः— नमुक्कारेग जहन्ना, चिइ वंदगा मभमदंड थुइजुअला॥ पगादगड थुइ चडक्कग, थथप्पगिहागोहि उक्कोसा॥ १॥

दो हाथ जोडकर 'नमो जिगागि' कहकर प्रभुको नमस्कार करना, अथवा 'नमो ग्रिरहंतागि' ऐसे समस्त नवकार कहकर अथवा एक श्लोक स्तवन वगैरह कहनेसे जातिके दिखलानेसे वहुत प्रकारसे हो सकता है, अथवा प्रणिपात ऐसा नाम 'नमुध्युणं' का होनेसे एक वार जिसमें 'नमुध्युणं' आवे ऐसे चैल्यवंदन ( आजकल जैसे सब श्रावक करते हैं ) यह जघन्य चैत्यवन्दन कहलाता है।

मध्यम चैत्यवन्दन प्रथमसे 'श्रिरहंत चेइयागां' से लेकर 'काउस्सगा' करके एक धूई प्रकटपन कहना, फिरसे चेत्यवन्दन करके एक धूई अन्तमें कहना यह जधन्य चैत्यवन्दन कहलाता है।

पंच दंडक, १ शकस्तव (नमुध्युणं) २ चैत्यस्तव (अरिहंत चेद्दयाणं), ३ नामस्तव (लोगस्स) ४ श्रुतस्तव (पुरुखर वरदी), ५ सिद्धस्तव (सिद्धाणं बुद्धाणं), जिसमें ये पांच दंडक आव ऐसा जो जय वियराय सिहत प्रणिधान (सिद्धान्तोंमें बतलाई हुई रीतिके अनुसार बना हुवा अनुष्ठान) है उसे उत्कृष्ट चैत्यवन्दन कहते हैं।

कितनेक आचार्य कहते हैं कि—एक शक्रस्तवसे जघन्य चैत्यवन्दन कहलाता है और जिसमें दो दफा शक्रस्तव आवे वह मध्यम एवं जिसमें चार दफा या पांच दफा शक्रस्तव आवे तब घह उत्कृष्ट चैत्यवन्दन कहलाता है। पहले ईर्याविह पिडकमके अथवा अन्तमें प्रणिधान जयवियराय, 'नमुध्युणं' कहकर फिर द्विगुण चैत्यवन्दन करे फिर चैत्यवन्दन कहकर 'नमुध्युणं' कहे तथा 'अरिहंतचेइयाणं' कहकर चार धूइयों द्वारा देव बन्दन करे याने पुन: 'नमुध्युणं' कहे, उसमें तीन दफा 'नमुध्युणं' आवे तब वह मध्यम चैत्यवन्दना कहलाती

है। एक दफा देव वन्दन करे तव 'उसमें दो दफा शक्तस्तव आवे एक प्रथम और एक अन्तिम ऐसे सब मिलाकर चार शक्तस्तव होते हैं, दो दफा ऐसा करनेसे तो आठ शक्तस्तव आते हैं, परन्तु चार ही गिने जाते हैं। इसप्रकार चैत्यवन्दन करनेसे उत्छ्ष्ट चैत्यवन्दन किया कहा जाता है। शक्तस्तव कहना, तथा ईर्यावहि पिडकमके एक शक्तस्तव करे, जहां दो दफा चैत्यवन्दना करे वहां तीन शक्तस्तव होते हैं। फिरसे चैत्यबन्दन कहकर 'नमुध्युणं' कहकर अरिहन्त चेंग्यणं कहकर चार धुई कहें, फिर चैत्यवन्दन नमुध्युणं' कहकर चार धूई कहकर चैठकर 'नमुध्युणं' कहकर तथा स्तवन कहकर जयवियराय कहे ऐसे पांच शक्तस्तव होनेसे उत्हृष्ट चैत्यवन्दना कहाती है। साधुको महानीषीथ सूत्रमें प्रतिदिन सात वार चैत्यवन्दन करना कहा है, वैसे ही श्रावकको भी सातवार करनेका भाष्यमें कहा है सो वतलाते हैं:—

पिंदक्कमणे चेइय जिम्सा, चरिम पिंदक्कमण सुभगा पिंद्रविहे॥ चेइ वंदन इयजइस्मो, सत्तवेलाओ अहोरत्तो॥ १॥ पिंद्रविक्रमसभी गिहिस्मोविहु, सगवेला पंचवेल इयरस्स॥ पुत्रासु अतिसंसमासुभ, होइ तिवेला जहन्नेसं॥ २॥

(१) राई प्रतिक्रमणमें (२) मंदिसमें; (१३) भोजन पहले, (गोवरी आलो बना करनेकी) (४) दिवस विरम्न (५) देविस प्रतिक्रमणमें, (६) शयनके समय संधारा पोरसि पहानेकी (०) जागकर, ऐसे प्रति-दिन साधुको सात दफा चैत्यवन्दन करना कहा है एवं श्रावकको भी नीचे लिखे मुजव सात घार ही समफना। की श्रावक दो दफा श्रितिक्रमण करने वाला हो उसे पूर्वोक रीतिसे अथवा दो वखतके आवश्यक सोने जागनेके तथा त्रिकाल देववंदनके सिलाकर सात दफा चैत्यवन्दन होते हैं। यदि एक दफा प्रतिक्रमण करने वाला हो तो उसे छह चैत्यवन्दन होते हैं, सोनेके समय न करे उसे पांच दफा होते हैं, और यदि जागनेके समय भी न करे तो उसे चार होते हैं। वहुतसे मन्दिरोमें दर्शन करने वालेको वहुतसे चैत्यवन्दन हो जाते हैं। जिससे अन्य न वन सके तथा जिन पूजा भी जिस दिन न होसके उस दिन भी उसे त्रिकाल देव बन्दन तो करना ही चाहिए। श्रावकके लिए आगममें कहा है कि—

भोभो देवाणिष्या प्रज्ञप्पं भहए। जावज्ञीवं तिक्कालियं प्राव्विख्लता चलेगगाचित्रोणं॥ चेहए वंदिश्रव्वे हण्पेव कोमण्यात्रतायो यसुह असासय खण्मंगराओ सारन्ति। तथ्य पुव्वएहे त व अदग पाणं न कायव्वं ॥ जाव चेहए माहुअन वंदिएतहा मममणो। ताव असण करियं न कायव्वं जाव चेहरून वन्दिए तहा भममणो। ताव असण करियं न कायव्वं जाव चेहरून वन्दिए तहा भवन्ते। कायव्वं जाव चेहरून वन्दिए तहा भवन्णे चेव तहा। कायव्वं जहा अवन्दिएहि चहएहिंतो सिज्जानय महक्किमिज्जहिंत। ॥

हे देवताओं के प्यारे ! आजसे लेकर जीवन पर्यन्त त्रिकाल, अचूक, निश्चल, एकाग्रेवित्तसे, देव बंदन करना हे द्याणियों ! इस अपिवत्र, अशाश्वत, क्षणभंगूर, मनुष्य शरीरसे इतना ही सार है। पहले पहोर्य जवतक देव और साधुको बन्दन न किया जाय वतक पानी भी न पीना चाहिये। एवं मध्यान समय जबतक देव बन्दन न किया हो निष्कत भोजन भी न करना तथा पिछले प्रहरमें जवतक देव-वंदन न किया हो तवतक रात्रोमें शप्या पर न सीना चाहिये।

सुष्पभाए समगो वासगस्स, पागांवि न कथए पाऊं॥ नो जाव चेइयाएहि, साहुवि अवन्दिआ विहिशा॥ १॥ मभभगहे पुगारवि, विन्दिउग नियमेय कष्पइ भोतां॥ पुगा विन्दिउग ताइं, पुगोस समयंमि तो सुयई॥ २॥

इन दो गाथाका अभिप्राय पूर्वोक्त मुजव होनेसे यहांपर नहीं लिखा। गीत, नृत्य, वाद्य, स्तुति तोत्र, ये अप्रपूजामें गिनाये हुए भी भाव पूजामें अवतरते हैं। तथा ये महा फलदायी होनेसे वने वहांतक स्वयं ही करना उचित है यदि ऐसा न बन सके तो दूसरेके पास कराने पर भी अपने आपको तथा दूसरे भी यहुतसे जीवोंको महालाभकी प्राप्ति होनेका संभव है। नीषीथ चूर्णीमें कहा है कि,—

"पभावइ न्हाया कय कौउयमंगल पायच्छित्ता सुकिञ्जवासपरिहिआ जाच अट्टिमचउदसीसुअ भित्त-राएण सयमेव राओ नद्दोवयारं करेइ । रायावि तयासुवित्तिए सुरयंवाएई इति ।

स्नान किये वाद कौतुक मंगळ करके प्रभावती रानी सुफेद वस्त्र पहिन कर यावत् अष्टमी चौदसके दिन भक्तिरागसे खयं नाटक करती और राजा भी उसकी मर्जीके अनुसार होनेसे मृदंग बजाता। जिन पूजा करनेके समय अरिहन्तकी छद्मस्य केवली और सिद्ध इन तीन अवस्थाओंकी भावना भाना। इसके लिए भाष्यमें कहा है कि,—

न्हवराष्ट्रमहिं छनमध्या । वन्त्या पिडहारगेहिं केवलिश्रः॥ पालिश्रं कुस्सगेहिश्रः॥जिरास्स भाविज्जासिद्धत्तः॥ १ ॥ः

भगवन्तके स्नान कराने वालेको भगवानके पास रहे हुये परिकर पर घडे हुए हाथी पर चढे हुए देवके हाथमें रहे हुये कलशके दिखावसे तथा परिकरमें रहे हुये मालाधारी देवके कपसे, भगवन्तकी लग्नस्थान वस्थाकी भावना भाना। ( छग्नस्थावस्था याने केवलज्ञान प्राप्त करनेसे पहली अवस्था) छग्नस्थावस्था तीन प्रकारकी है। (१) जन्मकी अवस्था, (२) राज्य अवस्था, (३) साधुपनकी अवस्था। उसमें स्नान करते समय जन्मावस्थाकी भावना भाना, मालाधारक देवताके कप देखकर पुष्पमाल पहिनानके कप देखनेसे राज्यावस्थाकी भावना भाना और मुकट रहिता मस्तक हो उस वक्त साधुपनकी अवस्थाकी भावना करना। प्रतिहार्यमें परिकरके छपरी भागमें कलशके दो तरफ, रहे हुये पत्रके आकारको देखकर कल्पवृक्ष भावना, मालाधारी देवके दिखावसे पुष्पवृद्धी भाव भाना। प्रतिमाके दो तरफ रहे हुये दोनों देवताओं हिश्यमें रही हुई वंसी वीणाके आकारको देख दिल्यध्वनिकी भावना करना। मालाधर देवके दूसरे हाथमें रहे हुये जामरको देखकर वासर प्रतिहार्यकी रचनाका भाव लाना। ऐसे ही दूसरी भी यथा योग्य सर्व भावनाय जकरतया ही हो सकती हैं। इसलिए चतुर पुरुषको वैक्षो हो भावनायें माना।

पंचोत्रयार जुत्ता । पुत्रा भट्ठी वयर कलिवाय॥ रिद्धि विसेसेण पुणो । नेयासन्वो वयारावि॥ १॥। तर्हि पंचुवयारा कुसुमल्खय गंधधूव दीवेहिं, कुसुमख्खय गन्धपईव । धूव नैवेज्ज फलजलेहि पुगो ॥ भ्राट्टविह कम्महण्यनीं । भ्राट्टवयारा हवइ पुश्रा ॥ २ ॥ सच्वो वयारप्शा । न्हवणाचण वच्छ भूसणाईहि ॥ फलविल दीवाइ नद्ट । गीम्र भ्रारत्तो भ्राइहिं ॥ ३ ॥

(१) पंच उपचारकी पूजा, (२) अष्ट उपचारकी पूजा, और रिद्धिवन्तको करने योग्य (३) सर्वेषिचा-रकी पूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा शास्त्रोंमें वतसाई है।

## "पंचोपचारकी पूजा"

पुष्प पूजा, अक्षत पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा, चन्दन पूजा, ऐसे पंचोपचारकी पूजा समभना चाहिये।

## "अष्टोपचारकी पूजा"

जल पूजा, चन्दन पूजा, पुष्प पूजा, दीप पूजा, धूप पूजा, फल पूजा, नैवेद्य पूजा, अक्षत पूजा, यह अष्ट प्रकारके कर्मीको नारा करने वाली होनेसे अष्टोपचारिकी पूजा कहलाती है।

## ''सर्वोपचारकी पूजा"

उस्त पूजा, चन्दन पूजा, वस्त्र पूजा, आभूषण पूजा, फर पूजा, नैवेद्य पूजा, दीप पूजा, नाटक पूजा, गीत पूजा, वाद्य पूजा, आरती उतारना, सत्तर मेदी प्रमुख पूजा, यह सर्वोपचारकी पूजा समकता। ऐसे वृहदु भाष्यमें कपर बतलाये मुजब तीन प्रकारकी पूजा कही है तथा कहा है कि—

पूजक खर्यं अपने हाथसे पूजाके उपकरण तयार करें यह प्रथम पूजा, दूसरेके पास पूजाके उपकरण तयार करावे यह दूसरी पूजा और मनमें स्वयं फल, फूल, आदि पूजा करनेके लिए मंगानेका विचार करने कप तीसरी पूजा समझना। अथवा और भी ये तीन प्रकार है, करना, कराना, और अनुमोदन करना तथा

लितिवस्तरा ( नुथ्युणंकी वृत्ति ) में कहा है कि: -पूत्रंपि पुष्फापि सथुई। पिडवित्ताभे श्रश्नो चडिवित्ति। जहासत्ती एकुज्जा। पुष्पापिषस्तोत्रपतिपत्ति पूजानां यथोतरं प्रथान्यपित्युक्तं। तत्रिपिषं प्रधाना-म्यानादिभोग्यवस्तुः॥ उक्तं गौड शास्त्रे। पललेनस्ना श्रापिषं भोग्यवस्तुनि प्रतिपत्तिः॥ पूजामें पुष्प पूजा, आमिष ( नैवेद्य ) पूजा, स्तुति, गायन, प्रतिपत्ति, आज्ञाराधन या विधि प्रतिपालन ) ये चार वस्तु यथोत्तर अनुक्तमसे अधिक प्रधान हैं। इसमें आमिष शब्दसे प्रधान अश्वनादि भोग्यवस्तु समभना। इसके लिये गौड शास्त्रमें लिखा हुवा है कि आमिष शब्दसे मांस, स्त्री, और भोगने योग्य अशनादिक वस्तु समभना।

"त्रतिपत्तिः पुनरविकलाप्तोपदेशपरिपालना" प्रतिपत्ति सर्वद्यके यचनको यथार्थ पालन करना। इसलिप आगममें पूजाके भेद चार प्रकारसे भी कहे हैं।

जिनेश्वर भगवानकी पूजा दो प्रकारकी है एक द्रव्यपूजा और दूसरी भावपूजा। उसमें द्रव्यपूजा शुभ दूदव्यसे पूजा करना और भावपूजा जिनेश्वर देवकी आज्ञा पालन करना है। ऐसे दो प्रकारकी पूजामें सर्व पूजार्ये समाजाती हैं। जैसे कि "पुष्फारोहणं" फूल चढ़ाना, 'गंधा रोहणं' सुगन्ध वास चढाना, इत्यादिक सत्रह भेद समभना तथा स्नानपूजा आदिक इक्कीस प्रकारकी पूजा भी होती है। अंगपूजा अप्रपूजा, भाव-पूजा, ऐसे पूजाके तीन भेद गिननेसे इसमें भी पूजाके सब भेद समा जाते हैं।

#### "धूजाके सन्नह भेद"

१ स्नात्रपूजा—विलेपनपूजा, २ चक्षुयुगलपूजा (दो चक्षु चढाना), ३ पुष्पपूजा, ४ पुष्पमालपूजा, ५ पंचरंगी छूटे फूल चढानेकी पूजा, ६ चूर्णपूजा (वरासका चूर्ण चढ़ाना), ध्वजपूजा, ७ आभरणपूजा, ८ पुष्पगृहपूजा, ६ पुष्पप्रगरपूजा (फूलोंका पुंज चढ़ाना, १० आरती उतारना, मंगल दीवा करना, अष्ट मंगलोक स्थापन करना, ११ दीपकपूजा, १२ धूपपूजा, १३ नैवेद्यपूजा, १४ फलपूजा, १५ गीतपूजा, १६ नाटक पूजा, १७ वाद्यपूजा।

## "इकीस प्रकारकी पूजाका विधि"

उमाखाति वाचकने पूजाप्रकरणमें इक्कीस प्रकार पूजाकी विधि नीचे मूजव लिखी है।

"पूर्व दिशा सन्मुख स्नान करना, पश्चिम दिशा सन्मुख दंतवन करना, उत्तर दिशा सन्मुख श्वेत वस्त्र धारण करना, पूर्व या उत्तर दिशा खड़ा रहकर भगवानकी पूजा करना। घरमें प्रवेश करते वांगें हाथ शख्य-रिहत अपने घरके तलविभागसे देढ हाथ अंची जमीन पर घरमंदिर करना। यदि अपने घरसे नीची जमीन पर घरमंदिर या वड़ा मंदिर करे तो दिनपर दिन उसके वंशकी और पुत्र पौत्रादि संतितकी परंपरा भी सदैव नीची पद्धितको प्राप्त होती हैं। पूजा करनेवाला पुरुष पूर्व या उत्तर दिशा सन्मुख खड़ा रहकर पूजा करे, दक्षिण दिशा और विदिशा तो सर्वथा ही वर्ज देना चाहिये। यदि पश्चिम दिशा सन्मुख खड़ा रहकर भगवत मूर्तिकी पूजा करे तो चौथी संतितसे ( चौथी पीढ़ीसे ) वंशका विच्छेद होता है और यदि दक्षिण दिशा सन्मुख खड़ा रहकर पूजा करे तो उसे संतित ही न हो। आग्नेय कोनमें खड़ा रहकर पूजा करे तो दिनों दिन धनकी हानि हो, वायव्य कोनमें खड़ा रहकर पूजा करे तो उसे स्तित की करे तो उसे सुजा करे तो वह एक स्थानपर सुखपूर्वक नहीं रहता।

दो अंग्ठोंपर, दो जानू, दो हाथ, दो खवे, एक मस्तक, ऐसे नव अंगोंमें पूजा करनी। चंदन विना किसी वक्त भी पूजा न करना। कपालमें, कंटमें, हृदयकमलमें, पेटपर, इन चार स्थानोंमें तिलक करना। नव स्थानोंमें (१ दो अंगुटे, २ दो जानू, ३ दो हाथ, ४ दो खवे, ५ एक मस्तक, ६ एक कपाल, ७ कंट, ८ हृदय-कमल, ६ उदर) तिलक करके प्रतिदिन पूजा करना। विचक्षण पुरुषोंको सुबह वासपूजा, मध्याह्रकाल पुष्प-पूजा और संध्याकाल धूप दीप पूजा करनी चाहिये। भगवानके वार्य तरफ धूप करना और पासमें रखनेकी वस्तुयें सन्मुख रखना तथा दाहिनी तरफ दीवा रखना और चैत्यचंदन या ध्यान भी भगवंतसे दाहिनी तरफ बैठकर ही करना।

हाथसे छेते हुये फिसलकर गिर गया हुवा, जमीनपर पड़ा हुवा, पैर आदि किसी भी अशुंचि शंगसे लग गया हुवा, मस्तक पर उठाया हुवा, मलीन वल्लमें रक्ला हुवा, नाभिसे नीचे रक्ला हुवा, दुष्ट लोग या हिंसा करनेवाले किसी भी जीवसे स्पर्श किया हुवा, बहुत जगहसे कुचला हुवा, कीड़ोंसे खाया हुवा, स्स प्रकारका फूल, फल या पत्र भक्तिवंत प्राणीको भगवंतपर न चढ़ाना चाहिए। एक फूलके दो भाग न करना, कलीको भी छेदन न करना, चंपा या कमलके फूलको यदि हिंधा करें तो उससे भी बड़ा दोष लगता है। गंध धूप, अक्षत, पुष्पमाला, दीप, नैवेद्य, जल और उत्तम फलसे भगवानकी पूजा करना।

शांतिक कार्यमें श्वेत, लाभकारी कार्यमें पीले, शत्रुको जय करनेमें श्याम, मंगल कार्यमें लाल, ऐसे पांच वर्णके वस्त्र प्रसिद्ध कार्योमें धारन करने कहे हैं। एवं पुष्पमाला ऊपर कहें हुये रंगके अनुसार ही उपयोगमें लेना। पंचामृतका अभिषेक करना, घी तथा गुड़का दीया करना, अग्निमें नमक निक्षेप करना, ये शांतिक पौष्टिक कार्यमें उत्तम समभना। फटे हुये, सांघे हुये, छिद्रवाले, लाल रंगवाले, देखनेमें भयंकर ऐसे वस्त्र पहिननेसे दान, पूजा, तप, जप, होम, सामायिक, प्रतिक्षमण आदि साध्यकृत निष्कल होते हैं। पद्मासनसे या सुखसे वैठा जा सके ऐसे सुखासनसे वैठकर नासिकाके अग्रमागपर दृष्टि जमाकर वस्त्रसे मुख दक्कर मौनतया भगवंतकी पूजा करना उचित है।

# "इकीस प्रकारकी पूजाके नाम"

"१ स्तात्रपूजा, २ विलेपनपूजा, ३ आभ्रषणपूजा, ४ पुष्पपूजा, ५ वासक्षेपपूजा, ६ धूपपूजा, ७ दीपपूजा, ८ फलपूजा, ६ तंदुल—अक्षतपूजा, १० नागरवेलके पानकी पूजा, ११ सुपारीपूजा, १२ नैवेद्यपूजा, १३ जलपूजा, १४ वह्मपूजा, १५ वामरपूजा, १६ छत्रपूजा, १७ वाद्यपूजा, १८ गीतपूजा, १६ नाटकपूजा, २० स्तुर्ति-पूजा, २१ भंडारवर्धनपूजा।"

पेसे इक्कीस प्रकारकी जिनराजकी पूजा सुरासुरके समुदायसे की हुई सदैव प्रसिद्ध हैं। उसे समय २ के योगसे कुमित लोगोंने खंडन की है, परन्तु जिसे जो २ वस्तु प्रिय होती है उसे भावकी वृद्धिके लिये पूजामें जोड़ना।

पवं 'ऐश्वान्यां च देवतागृहम्" ईशान दिशामें देवगृह हो 'ऐसा विवेकविलासमें कहा है। विवेक-विलासमें यह भी कहा है कि,—विषमासनसे बैठकर, पैरों पर बैठ कर, उत्कृष्ट आसनसे बैठ कर वायां पैर कं वा एवं कर वायें हाथसे पूजा न करना। सके हुये, जमीन पर पडे हुए जिनकी पंखिंहयां बिखर 'गई' हों, जो नीव लोगोंसे स्पर्श किए गये हों, जो विक स्वर न हुये हों ऐसे पुष्पोंसे पूजा न करना। कीडे पड़ा हुआ, कीडोंसे खाया हुआ, डंठलसे जुदा पड़ा हुआ, एक दूसरेको लगनेसे वीधाः हुआ, सडा हुआ, बासी मकडीका जाला लगा हुआ, नामीसे स्पर्श किया हुआ, हीन जातिका दुगंध वाला, सुगंध रहित, खट्टी गंध वाला, मल मूत्र वाली जमीनमें उत्पन्न हुवा; अन्य किसी पदार्थसे अपवित्र हुवा ऐसे पूल पूजामें सर्वथा वर्जना।

विस्तारसे पूजा पढ़ानेके अवसर पर या प्रतिदिन या किसी दिन मंगलके निमित्त, तीन, पांच, सात कुस-मांजलि चढ़ाने पूर्वक भगवानकी स्नात्र पूजा पढ़ाना।

# "स्नात्र पूजा पढानेकी रीति"

प्रथम निर्माट्य उतारना, प्रक्षालन करना, संक्षेपसे पूजा करनी, आरती मंगल दीपक भरके तैयार कर रखना केशर वासित जलसे भरे हुए कलश सन्मुख स्थापन करना फिर हाथ जोड करः—

मुक्तालंकारविकार, सारसौम्यत्वकांतिकपनीयं ॥ सहजनिजरूपं विनिर्ज्जित, जगत्रयं पातु जिन्नविम्व ॥ १ ॥

"जिसने विभाव दशाके (सांसारिक अवस्थाके ) अलंकार और क्रोघादिक विकार त्याग किये हैं इसी कारण जो सार और सम्यक्तव, सर्व जगजंतुको, बहुभता; कांतियुक्त शमतामय मुद्रासे मनोहर एवं स्वभावदशा कप केवलहानसे निरावरण तीन जगतके काम क्रोघादिक दूषणोंको जीतनेवाले जिनविंव पवित्र करो"! ऐसा कहकर अलंकार आभूषण उतारना इसके बाद हाथ जोडकरः—

अविशित्र कुसुमाहरगां, पयइ पइट्ठीय मग्गोहरच्छायं ॥ - जिगुरूव मज्जगापीट्ट, संठिज्रं वो सिवं दिसस्रो ॥ २ ॥

"जिसके कुसुम और आभूगण उतार लिए हैं, और जिसकी सहज खभाव से भन्य जीवोंके मनको हरन करनेवाली मनोहर शोभा प्रगट हुई है इसप्रकार का स्नात्र करनेकी चौकी पर विराजमान वीतरागका खरूप तुम्हें मोक्ष दे ऐसा कहकर निर्माल्य उतारना फिर प्रथमसे तैयार किया हुवा कलश करना, अंगलूहन करके संक्षित्रसे पूजा करना। किर निर्मल जलसे घोए हुए और धूपसे धूपित कलशमें स्नात्र करनेके योग्य सुगंधी जल भरके उन कलशोंको श्रेणिवद्ध प्रभुके सन्मुख शुद्ध निर्मल वल्लसे ढककर पाटले पर स्थापन करना। फिर अपने निमित्तका चंदन हाथमें लेकर तिलक करके हाथ घो अपने निमित्तके चंदनसे हाथ विलेपित कर हाथ फंकण बांध कर हाथको धूपित कर श्रेणिबद्ध स्नात्र करनेवाले श्रावक कुसुमांजलि (केशरसे वासित छूटे फूल) भरी रकेवी हाथमें ले खड़ा रहकर कुसुमांजलीका पाठ उच्चारण करे।—

-सयवना कुन्द मालइ। वहु विह कुसमाई पञ्चवनाई ॥ जिग्णनाह-न्हवनकाले। दिति सुरा कुसुमांजली हिट्टा॥ ३॥

ं सेवंती, अचकुन्द, भालती, वगैरह पंचवर्ण बहुत से प्रकारके पूलोंकी कुसुमांजलि स्नात्रके अवसर प्र देवाधिदेवको हर्षित हो देवता समर्पण करते हैं"। ऐसा कह कर परमात्माके मस्तक पर पूल चढ़ाना।

> ंगंधाय ठिठम महुयरः। मणहरू ममन्कारः सद संगीम्रा ॥ जिण चलगो वारि मुक्का । हरभो तुम्ह कुसमञ्जलि दुरभं॥ ४॥

सुगधके लोभसे आकर्षित हो आए हुए भ्रमरोंके भ्रञ्कार शब्दसे गायनसे जिनेश्वर भगवंतके चरण पर रक्की हुई कुसुमांजली तुम्हारे पापको दूर करे। " ऐसे यह गाथा पढ़ कर प्रभुके चरण कमलोंमें हर एक श्रापक कुसुमांजली प्रक्षेप करे हिस्स प्रकार कुसुमांजलीसे तिलक, धूप पान आदिका आडंबर करना। फिर मधुर श्रीर उच्च खरसे जो जिनेश्वर पधराये हों उनके नामका जन्म्याभिषेकके कलशका पाठ बोलना। फिर भी, गन्नेका रस, दूब, दिह, सुगंधी जल, इस पंचामृतसे अभिषेक करना। प्रक्षालन करते हुये वीचमें धूष देना और भगवानका मस्तक फूलोंसे ढक रखना परन्तु खुला हुवा न रखना। इसिलए वादी वैताल श्री शांतिस्रिं कहा है कि:—"स्नात्र जलकी धारा जवतक पड़ती रहे तवतक मस्तक शून्य न रक्खा जाय, अतः मस्तक पर फूल ढ़क रखना।" स्नात्र करते समय चामर ढोलना, गीत वाद्य का यथाशक्ति आडम्बर करना। स्नात्र किये वाद यदि फिरसे स्नात्र करना हो तो शुद्ध जलसे पाठ उच्चारण करते हुए धारा देना।

श्रिभिषेकतोयधारा । धारेव ध्यानमन्डलाग्रस्य ॥ भव भवनभित्ति भागान् । भूयोपि भिनन्तु भागवती ॥ १॥

ध्यान रूप मंडलके अग्रभागकी धाराके समान भगवानके अभिषेक जलकी धारा संसार रूप घरकी भित्तोंके भागको फिरसे भी भेद करे। "ऐसा कहकर धारा देना। फिर अंगलहन कर विलेपन आभूषण घगैरहसे आंगीकी रचना करके पहले पूजा की थो उससे भी अधिक करना, सर्व प्रकारके धान्य पक्वांत्र शाक विगय, घी, गुड, शक्कर, फलादि, बिलदान चढ़ाना। ज्ञानादि रत्नत्रयकी आराधनाके लिये अक्षतके तीन पुष्क करना। स्नात्र करनेमें लघु वृद्ध व्यवहार उल्लंघन न करना (वृद्ध पुरुष पहले स्नात्र करे फिर दूसरे सब करे और लियां श्रावकोंके वाद करें) क्योंकि जिनेश्वर देवके जन्माभिषेक समय भी प्रथम अच्युतेन्द्र फिर यथा-नुक्रमसे अन्तिम सौधमेंन्द अभिषेक करता हैं। स्नात्र हुये बाद अभिषेक जल शेषके समान मस्तक पर लगाये तो उसमें कुछ भी दोष लगनेका संभव नहीं। जिसके लिए श्री हमचंदाचार्यने श्री वीर चारित्रमें कहा है कि, देव मनुष्य, असुर और नागकुमार देवता भी अभिषेक जलको चंदना करके हर्षसहित वारम्वार अपने सर्व अंगों स्पर्श कराते थे।

पद्मप्रभु चारित्रके उन्नीसवें उद्देश्यमें शुक्क अष्टमीसे आरम्भ कर दशरथ राजाने कराये हुवे अष्टान्हिका अठाई महोत्सवके अधिकारमें कहा है कि:—वह न्हवन शांति जल, राजाने अपने मस्तक पर लगाकर फिर वह तरुण लियों के द्वारा अपनी रानियों को मेजवाया। तरुण लियोंने वृद्ध कं चुकी के साथ भिजवाने से उसे जाते हुए देरी लगने के कारण पटरानियां शोक और क्रोधको प्राप्त होने लगीं, इतने में वड़ी देर में भो वृद्ध कं चुकीने नमण जल पटरानियों को लाकर दिया और कहने लगा कि में वृद्ध हूं इसीसे देर लगी अतः माफ करो। तद्वन्तर पटरानियोंने वह शांति जल अपने मस्तक पर लगाया इससे उनका मान क्रपी अग्नि शान्त होगया और फिर हदयमें प्रसन्न भावको प्राप्त हुई।

तथा वडी शन्तिमें भी कहा है कि, 'शान्ति पानीयं मस्तके दातर्व्यां' शांति जल मस्तक पर लगाना और भी सुना जाता है कि, जरासंध वासुदेव द्वारा छोडी हुई जराके उपद्रवसे अपने सैन्यको छुडानेके लिये श्रीनेमिनाथके वचनसे श्रीकृष्ण महाराजने अहमके तप द्वारा आराधना करके धरणेंद्रके पाससे पाताललोकमेंसे श्रीपार्श्वनाथकी प्रतिमा संखेश्वर गांवमें मंगाई और उस प्रतिमाके स्नात्र जलसे उपद्रव शांत हुआ, इसीलिये वह प्रतिमा आज भी श्री संखेश्वर पार्श्वनाथ इस नामसे संखेश्वर गांवमें प्रसिद्ध है। इसलिए सद्गुरु प्रतिष्ठित वहे महोत्सवके साथ लाये हुए हिरागल आदिके ध्वज पताकाको मन्दिरको तीन प्रदक्षिणा दिलाकर दिग्पा-

लादिकको बिलदान देकर चतुर्विध श्रीसंघ सहित वाद्य वजते हुये ध्वज चढ़ाना। फिर यथाशिक श्री संघको परिधापना, खामी वात्सल्य, प्रभावना करके प्रभुके सन्मुख फल वगैरह शेष नैवेद्य रखना। आरती उतारते समय प्रथम मङ्गल दीपक प्रभुके सन्मुख करना। मंगल दीपकके पास एक अग्निका पात्र भरकर रखना उसमें लवण जल डालनेके लिये हाथमें फूल लेकर तीन दफा प्रदक्षिणा भ्रमण कराते हुये निम्न लिखी गाथा बोलना।

उत्रयोउमंगलंवो । जियागामुहलांलिजाल आविल्या ॥ निथ्यपवत्तरासमए । तित्रसविमुक्का कुसुमबुट्ठी ॥

"केवल ज्ञान उत्पत्तिके समय और चतुर्विध श्री संघकी स्थापना करते समय जिनेश्वर भगवानके मुखके सन्मुख भंकार शब्द करती हुई जिसमें भ्रमरकी पंक्तियां हैं ऐसी देवताओंकी की हुई आकाशसे कुसुम- वृष्टि श्रीसंघको अध्यातम योग निर्मल करनेके लिए मंगल दो !"

ऐसा कहकर प्रभुके सन्मुख पहले पुष्प वृष्टि करना, लवण, जल, पुष्प, हाथमें लेकर प्रदक्षिणा भ्रमण करते हुये निम्न लिखी गाथा उचारण करना ।

खग्रह पहिभग्ग पसरं, पयाहिशां मुश्गिवइ करिख्यां ॥ पहड् सलोगात्तगा, लज्जिश्रं च लोगांहु श्रवहंमि ॥ १ ॥

जिससे सर्व प्रकारके सांसारिक प्रसार दूर होते हैं ऐसी प्रदक्षिणा करके और श्री जिनराज देवके श्रीरको अनुपम छावण्यता देखकर मानो शरमिन्दा होकर छवण अग्निमें पड़कर जल मरता है यह देखों"

उपरोक्त गाथा कहकर जिनेश्वर देवको तीन दफा पुष्प सहित छवण जल उतारना। फिर आरतीकी पुजा करके धूप करना। एक श्रावक मुखकोष वांधकर थालमें रखी हुई आरतीका थाल हाथमें लेकर आरती उतारे। एक उत्तम श्रावक पवित्र जलसे कलश भरकर एक थालमें धारा करे, और दूसरा श्रावक वाद्य बजावे तथा पुष्पोंकी वृष्टि करे। उस समय निम्न लिखी आरतीकी गाथा बोलना

मरगयमिण घडि अविशाल, थालिमाणिक्क 'डिअ पइव्वं॥ न्हवणकार करूक्विनां, भमओ जिलारिचओ तुम्ह ॥ २ ॥

"मरकत रत्नके घड़े हुये विशाल थालमें माणिकसे मंडित मंगल दीपकको स्नात्र करने बालेके हाथसे ज्यों परिश्रमण कराया जाता है त्यों भन्य प्राणियोंकी भवकी आरती परिश्रमण दूर होवो !" इस प्रकार पाठ उचारण करते हुए उत्तम पात्रमें रखी हुई आरती तीन दुफा उतारना।

ऐसे ही त्रिषष्ठि शलाका पुरुष चरित्रमें भी कहा है कि, करने योग्य करणी करके इत इत्य होकर इन्द्रने अब कुछ पीछे हटकर तीन जगतके नाथकी आरती उतारनेके लिए हाथमें आरती ब्रहण की। ज्योति-वन्त औषियोंके समुदाय वाले शिखरसे जैसे मेर पर्वत शोभता है वैसे ही उस आरतीके दीपककी कान्तिसे इन्द्र भी स्त्रयं दोपने लगा। दूसरे श्रद्धालु इन्द्रोंने जिसवक्त पुष्प वरसाये उस वक्त सौधमेन्द्रने तीन जगतके नायककी तीन दफा आरती उतारी।

ा फिर-मंगळ दीवक भी आरतीके समान ही पूजना और उस समय निम्न ळिखित गांथा बोळना । 🕠 🗟

कोसंवि संवियस्सव, पयाहिणं कुणई मजलिश्र पयावो ॥ जिगासोम दंसगो दिगायरूव्य तुह मंगल पईवो ॥ १ ॥ भामिज्जन्तो सुन्दरीहिं, तुहनाहमंगल पईवो ॥ कणायायलस्स नर्ज्जई, भागाव्य पयाहिगां दितो ॥ २ ॥

"चन्द्र समान सौम्य दर्शनवाले हे नाथ! जब आप कौसांबी नगरो में विचरते थे उस वक्त क्षीण प्रतापी सूर्य अपने शाश्वते विमानसे आपके दर्शन करनेको आया था उस वक्त जैसे वह आपकी प्रदक्षिणा करना था वैसे ही यह मंगलदीयक भी आपकी प्रदक्षिणा करता है। जैसे मेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा करते हुये सूर्य शोभता है वैसे ही हे नाथ! सुर सुन्दरियोंसे संचरित (प्रदक्षिणा कराते हुये परिभ्रमण कराया हुआ) यह मंगल दीपक भी प्रदक्षिणा करते शोभता है।"

इस प्रकार पाठ उच्चारण करते हुये तीन द्का मंगल दीपक उतार कर उसे प्रभुके चरण कमल सन्मुख रखना । यदि मंगल दीपक उतारते समय आरती बुक्त जाय तो कुछ दोप नहीं लगता । आरती मंगल दीपकमें मुख्य वत्तीसे घी, गुड, कपूर, रखना इससे महालाभ प्राप्त होता है । लौकिक शास्त्रमें भी कहा है कि:

> भन्वाल्य देवदेवस्य, कर्पू रेगा तु दीपकं ॥ श्रश्वमेधमवाष्नोति, कलं चैव समुद्धरेत ॥ १ ॥

परमेश्वरके पास यदि कपूरसे दीपक करें तो अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। और उसके कुलका भी उद्धार होता है।

हरिभद्र स्रिद्धारा किये हुये समरादित्य केवलीके चरित्रके आदिमें 'उन्गोवु मंगल ना' ऐसा पाठ आना है जिससे यह स्नात्र विधानमें प्रदर्शन 'मुकालंकार' यह गाथा हरिभद्रस्रिकी रची हुई संभवित है।" इस स्नात्र विधानमें जो जो गाथा आई हुई हैं वे सब तपागच्छमें प्रसिद्ध हैं, इसी लिये नहीं लिखीं, परन्तु स्नात्र पूजाके पाठसे देखा लेना।

स्नात्रादिकमें समाचारीके भेदसे विधिमें भी विविध प्रकारका भेद देखा जाता है तथापि उसमें कुछ उलमन नहीं (इस विषयमें दूसरेके साथ तकरार भी न करना) क्योंकि, अरिहंतकी भक्तिसे साधारणतः सवका एक मोक्ष फल ही साध्य है। तथा गणधारादिकी समाचारीमें भी प्रत्येकका परस्पर भेद होता है। इसलिए जिस २ धर्मकार्यमें विरोध न पड़े ऐसी अरिहंतकी भक्तिमें आवरणा, फैरफार हो तथापि वह किसी आवार्यको सम्मत नहीं। ऐसा सभी धर्म-कृत्योंमें समभ लेना।

यहां पर जिनपूजाके अधिकारमें आरती उतारना, मंगल दीपक उतारना, नोन उतारना, इत्यादि कितनी येक करणी कितने एक संप्रदायसे सब गच्छोंमें एक दूसरेकी देखादेखीसे पर दर्शनीयोंके समान चली आसी हैं ऐसा देख पडता ।

श्री जिनप्रभस्रिकत प्जाविधिमें तो इस प्रकार स्पष्टाक्षारोंसे लिखा है कि, 'सवणाई उताणं प्रयाखिना सूरियाई पुन्वपुरिसेहिं साहारेण भ्रन्नयंपि संपयं सिंहिए कारिज्जई। लवण आरतीका उठारना पाद लिप्त सूरि आदि पूर्व पुरुषोंने एकबार करनेकी आशा की है। परन्तु आज तो देखा देखीसे कराते हैं। स्नात्र करनेमें सर्व प्रकारके विस्तारसे पूजा प्रभावनादि के संभवसे परलोकके फलकी प्राप्ति स्पष्टतया ही देखी जाती है। जिन जन्मादि स्नात्र चौसठ इन्द्र मिलकर करते थे, उनके समान हम भी करें तो उनके अनुसार किया हुवा कहा जाय। इससे इस लोक फलकी प्राप्ति भी जहर होती है।

# "कैसी प्रतिमा पूजना ?"

प्रतिमार्थे विविध प्रकारकी होती हैं, उनके मेद—पूजाविधि सम्यक्त्व प्रकरणमें कहे हैं।
गुरुकारि आई कई, अन्नेसयकारि आई तंविति।।
विहिकारि आइ अन्ने, परिषाए पुत्रण विहाणं।। १॥

कितने आचार्य यों कहते हैं कि, गुरु करिता,-"गुरु याने माता, पिता दादा, परदादा आदि उनकी कराई हुई प्रतिमा पूजना" कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि, "स्त्रयं विधि पूर्वक प्रतिमा बनवाके प्रतिष्ठा कराकर पूजना" और भी कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि, 'विधिपूर्वक जिसकी प्रतिष्ठा हुई हो ऐसी प्रतिमाकी पूजा करना, ऐसी प्रतिमाकी पूजा करनेकी रीतिमें वतलाई हुई विधिपूर्वक पूजा करना।

माता पिता द्वारा बनवाई हुई प्रतिमाकी ही पूजा करना वित्तमें ऐसा विचार न करना। ममत्व या आग्रह रखकर अमुक ही प्रतिमाकी पूजा करना ऐसा आश्रय न रखना चाहिये। जहां जहां पर सामाचारी की प्रभुमुद्रा देखनेमें आवे वहां वहां पर वह प्रतिमा पूजना। क्योंकि सव प्रतिमाओंमें तीर्थंकरोंका आकार दीखनेसे परमेश्वरकी बुद्धि उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न हो तो हठवाद करनेसे अहन्तविम्बकी अवगणना करनेसे अनन्त संसार परिभ्रमण करनेका दंड उस पर बलात्कारसे आ पड़ता है। यदि किसीके मनमें ऐसा विचार आवे कि, अविधिकृत प्रतिमा पूजनेसे उलटा दोष लगता है, तथािप ऐसी घारना न करना कि अविधिकी अनुमोदनाके प्रकारसे आज्ञामंग का दोप लगता है। अविधिकृत प्रतिमा पूजनेसे भी कोई दोष नहीं लगता, ऐसा आगममें लिखा हुवा है। इस विषयमें कल्पव्यवहार भाष्यमें कहां है कि,—

निस्सकड मनिस्सकडे, चेश्ए सन्वेहिं थुइ तिन्नि वेलं च केई श्राग्रिय, नाउं इक्किक्कि श्रावाबि ॥ १॥

निश्राकृत याने किसी गच्छका चैत्य, अनिश्राकृत वगैर गच्छका सर्व साधारण चैत्य, ऐसे दोनों प्रकारके चैत्य याने जिनमन्दिरोंमें तीन स्तुति कहना। यदि ऐसा करते हुये वहुत देर छगे या बहुतसे मन्दिर हों और उन सबमें तीन २ स्तुति कहनेसे बहुत देर छगती हो और उतनी देर न रहा जाय तो एक २ स्तुति कहना। परन्तु जिस २ मन्दिरमें जाना वहांपर स्तुति कहे बिना पीछे न फिरना, इसिछिये विधिकृत हो या न हो परन्तु पूजन अकर करना।

"मन्दिरमेंसे मकड़ीका जाला काढनेके विषयमें" सीलह मंख फलए, इग्रर चोइन्ति तं तुमाइसु । ग्राभिमोइन्ति सवित्तिसु, ग्राणिध्य फेडन्त दीसन्ता ॥ २ ॥ जिस मन्दिरकी सार संभाल करने वाला श्रावक आदि न हो, उस मन्दिरको असंविद्य, देव, कुलिका कहते हैं। उसमें यदि मकडीने जाला पूरा हो, धूल जम गई हो तो उस मन्दिरके सेवकोंको लाधु प्रेरणा करे कि मंख वित्रकी पट्टियां सन्दूकडीमें रखकर उन वित्र पट्टियोंको वश्चोंको दिखला कर पैसा लेने वाले लोगोंके समान उनके वित्र पट्टियोंमें रंग विरंगा विवित्र दिखाव होनेसे उनकी आजीविका अच्छी चलती है वैसे ही यदि तुम लोग मन्दिरकी सार संभाल अच्छी रखकर वत्तोंगे तो तुम्हारा मान-सत्कार होगा। यदि उस मन्दिरके नौकर मन्दिरका वेतन लेते हों या मन्दिरके पीछे गांवकी आय खाते हों या गांवकी तरफसे कुछ लाग वन्धा हुवा हो या उसी कार्यके लिये गांवकी कुछ जमीन भोगते हों तो उनकी निर्भत्सना भी करे। (धमकाये) कि, तुम मन्दिरका वेतन खाते हो या इसी निमित्त अमुक आय लेते हो तथापि मन्दिरकी सार संभाल अच्छी क्यों नहीं रखते ? ऐसे धमकानेसे भी यदि वे नौकर मन्दिरकी सार संभाल न करें तो उसमें देखनेसे यदि जीव मालूम न दे तो यकड़ीका जाला अपने हाथसे उखेड डाले, इसमें उसे कुछ दोप नहीं।

इसप्रकार विनाश होते हुये चैत्यकी जब साधु भी उपेक्षा नहीं कर सकता तब श्रावककी तो बात ही क्या ? ( अर्थात्-श्रावक प्रमुखके अभावमें जब साधुके लिए भी मन्दिरकी सार संभाल रखनेकी सूचना की गई है। तब फिर श्रावकको तो कभी भी वह अपना कर्तव्य न भूलना चाहिये ) यथाशक्ति अवश्य ही मन्दिरकी सार संभाल रखनी चाहिये। पूजाका अधिकार होनेसे ये सब कुछ प्रसंगसे बतलाया गया है।

उपरोक्त स्नात्रादिकी विधिका विस्तार धनवान श्रावकसे ही वन सकता है; परन्तु धन रहित श्रावक सामायिक लेकर यदि किसीके भी साथ तकरार आदि या सिरपर ऋण (कर्ज ) न हो तो ईर्यासमिति आदिके उपयोग सिहत साधुके समान तीन निःसिहि प्रमुख भाव पूजाकी रीत्यानुसार मन्दिर आवे। कदावित वहां किसी गृहस्थका देव पूजाकी सामग्री सम्बन्धी कार्य ही तो सामायिक पार कर वह फूल गूं धने आदिके कार्यमें प्रवर्तो । क्योंकि ऐसी द्रव्यपूजाकी सामग्री अपने पास न हो और गरीवीके लिए उतना खर्च भी न किया जा सकता हो तो फिर दूसरेकी सामग्रीसे उसका लाभ उठावे। यदि यहांपर कोई ऐसा प्रश्न करे कि, सामायिक छोड़ कर द्रव्यस्तव करना किस तरह संघटित हो। सकता है ? इसका उत्तर यह है कि, सामायिक उसके स्वाणीन है उसे जब चाहे तव कर सकता है। परन्तु मन्दिरमें पुष्प आदि हत्य तो पराधीन है, यह सामु-दायिक कार्य है, उसके स्वाधीन नहीं एवं जब कोई दूसरा मनुष्य द्रव्य खर्च करने वाला हो। तब ही वन सकता है। इसलिए सामायिक से भी इसके आश्रयसे महालाभ की प्राप्ति होनेसे सामायिक छोड़कर भी द्रव्य-स्तवम प्रवर्तानेसे कुछ दोष नहीं लगता। इसलिये शास्त्रमें कहा है कि:—

्जीवारां वोहिंलामो । सम्मदीठ्ठीरा होई पीश्रकरणं ॥ श्राणा जिर्णदमत्ती । तिथ्थस्स प्पमावरणा चेव ॥ १ ॥

सम्यक्द्रिष्ट जीवको बोधि बीजकी प्राप्ति हो, सम्यक्त्वको हितकारी हो, आहा पालन हो, प्रभुकी भक्ति हो, जिनशासन की उन्नति हो, इत्यादि अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है; इसलिए सामायिक छोड कर भी दृश्य स्तव करना चाहिये।

दिनकृत्य सुत्रमें कहा है कि:—इसप्रकार यह सर्व विधि रिद्धिवन्तके लिए कहा और धन रहित श्रावक अपने घरमें सामायिक लेकर यदि मार्गमें कोई देनदार न हो या किसोके साथ तकरार नहीं हो तो साधुके समान उपयोगवंत होकर जिनमंदिरमें जाय। यदि वहांपर प्रारीरसे ही वन सके ऐसा द्रव्यस्तवरूप कार्य हो तो सामायिकको छोड़कर उस द्रव्यस्तवरूप करणीको करे।

इस श्राद्धविधिकी मूलगाथामें 'विहिणां' विधिपूर्वक इस पद्से दसित्रक, पांच अभिगम सादि चौवीस मृलद्वारसे दो हजार बुहत्तर बातें जो भाष्यमें गिनाई हैं उन सबको धारना । सो अब संक्षेपसे बतलाते हैं ।

# "पूजामें धारने योग्य दो हजार चुहत्तर बातें"

(१) तीन जगह तीन दफा निःसिहिका कहना, (२) तीन दफा प्रदक्षिणा देंना, (३) तीन दफा प्रणाम करना, (४) तीन प्रकारकी पूजा करना, (५) प्रतिमाकी तीन प्रकारकी अवस्थाका विचार करना, (६) तीन दिशामें देखनेका त्याग करना, (७) पैर रखनेकी भूमिको तीन दफा प्रमाजित करना, (८) वर्णादिक तीनका आलंबन करना, (६) तीन प्रकारकी मुद्रायें करना, (१०) तीन प्रकारका प्रणिधान, यह दस त्रिक गिना जाता है। इत्यादिक सर्व वार्ते धारन करके फिर यदि देव बन्दनादिक धर्मानुष्ठान करे तो महाफलकी प्राप्ति होती है। यदि ऐसा न बने तो अतिचार लगनेसे या अविधि होनेसे परलोकमें कष्टकी प्राप्तिका हेतु भी होता है। इसके लिये शास्त्रमें कहा है कि,—

#### धर्मानुष्ठानैव तथ्यात् । मत्यपायो महान् भवेत् ॥ रीद्र दुःखोघजननो । दुष्मयुक्ताद्वि श्रोषधात् ॥ १ ॥

जैसे अपथ्यसे औषध खानेमें आवे और उससे मरणादिक महाकष्टकी प्राप्ति होती है वैसे ही धर्मानु-ष्ठान भी यदि अशुद्ध किया जाय तो उससे नरकादि दुर्गतिरूप महाकप्टकी परम्परा प्राप्त होती है।

यदि चैत्यवंदनादिक अविधिसे किया जाय तो करनेवालेको उलटा प्रायश्चित्त लगता है। इसके लिये महानिशीथ स्त्रके सातवें अध्ययन में कहा है—

श्रविहिए चेइश्राइं वंदिज्ञा। तस्सगां पायिष्ठतं उवइसिज्जालश्रो श्रविहिए चेइश्राइं वंदमागो अन्नेसि श्रसदं जगेई इई काऊगां॥ अविधिसे चैत्योंको वन्दन करते हुये दूसरे भव्य जीवोंको अश्रद्धा (जिन शासनकी अप्रतीत ) उत्पन्न होती है, इसी कारण जो अविधिसे चैत्यवंदन करे उसे प्रायक्षित्त देना।

देवता, विद्या और मंत्रादिक भी यदि विधिपूर्वक आराधे जाय तव ही फलदायक होते हैं। यदि ऐसा न हो तो अन्यथा उसे तत्काल अनर्थकी प्राप्तिका हेतु होते हैं। "इसपर निम्न दृष्टान्त दिया जाता है"

### "चित्रकारका दृष्टान्त"

अयोध्या नगरीमें सुरिप्रयानामा यक्ष रहता था, प्रतिवर्ध उसकी वर्षगांठकी यात्रा भरती थी। उसमें इतनी आश्वर्ष था कि, जिस दिन उसकी यात्रा भरनेवाली होती थी उस दिन एक वित्रकार उस यक्षके मन्दिरमें जॉ कराउसकी मूर्ति वित्रे तंब तत्काल ही वह चित्रकार मृत्युके शरण होजाता था। यदि किसी वर्ष यात्रांके दिन

कोई चित्रकार वहांपर मूर्ति चितरनेके लिये न जाय तो वह यक्ष गाँवके वहुतसे आदिमयोंको मार डालता था। इससे बहुतसे चित्रकार गांव छोड़ कर भाग गये थे। अब यह उपद्रव गाँवके सव लोगोंको सहन करना पड़ेगा यह समभ कर बहुतसे नागरिक लोगोंने राजाके पास जा कर पुकार की और पूर्वोक्त वृत्तान्त कह सुनाया। राजाने सब चित्रकारोंको पकड़ बुछवाया और उनकी एक नामाविछ तैयार कराकर उन सबके नामकी चिट्ठियें लिखवा कर एक घड़े में डाल रक्खीं और ऐसा ठहराव किया कि, निकालने पर जिसके नामकी चिट्ठी निकले उस साल वही चित्रकार यक्षकी मूर्ति चितरने जाय। ऐसा करते हुए बहुतसे वर्ष वीतगये। एक वृद्ध स्त्रीको एक ही पुत्र था, एक साल उसीके नामकी चिट्ठी निकलनेसे उसे वहां जानेका नम्बर आया, इससे वह स्त्री अत्यन्त रुदन करने लगी। यह देख एक चित्रकार जो कि उसके पतिके पास ही चित्रकारी सीखा था, वृद्धांके पास आकर विचार करने छगा कि, ये सच चित्रकार लोग अविधिसे ही यक्षकी मूर्ति चित्रते हैं इसी कारण उनपर कोपायमान हो यक्ष उनके प्राण लेता है; यदि मूर्ति अच्छी चितरी जाय तो कोपायमान होनेके बदले यक्ष उलटा प्रसन्न होना चाहिये। इसलिये इस साल में ही वहां जाकर विधि पूर्वक यक्षकी मूर्ति चित्रूं तो अपने इस गुरु भाईको भी वचा सकूंगा, और यदि मेरी कल्पना सत्य होगई तो मैं भी जिन्दा ही रहूंगा। एवं हमेशाके लिए इस गांवके चित्रकारोंका कष्ट दूर होगा। यह विचार कर उस वृद्ध स्त्रीको कहने लगा "है माता! यदि तुम्हें तुम्हारे पुत्रके लिए इतना दुःख होता है तो इस साल तुम्हारे पुत्रके वदले मैं ही मूर्ति चितरने जाऊंगा" वृद्धाने उसे मृत्युके मुखमें जाते हुए बहुत समभाया परन्तु उसने एक न सुनी। अन्तमें जब मूर्ति चितरनेका दिन आया उस रोज उसने प्रथमसे छठकी तपश्चर्या की और स्नान करके अपने शरीरको शुद्ध कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, धूप, दीप, नैवेद्य, बलिदान, रंग, रोगन, पीछी, ये सव कुछ शुद्ध सामान लेकर यक्षराजके मन्दिर पर जा पहुंचा। वहांपर उसने अष्ट पटका मुखकोप वाँधकर प्रथम शुद्ध जलसे मन्दिरकी जमीनको धुलवाया। पवित्र मिट्टी मंगाकर उसमें गायका गोवर मिलाकर जमीनको लिपवाया, बाद उत्तम धूपसे धूपित कर मनं, बचन, काय, स्थिर करके शुभ परिणामसे यक्षको नमस्कार कर सन्मुख वैठकर उसने यक्षकी मूर्ति चित्रित की । मूर्ति तैयार होनेपर उसके सन्मुख फल, फूल, नैवेद्य, रखकर धूप दीप आदिसे उसकी पूजा कर नमस्कार करता हुवा हाथ जोड़कर बोला—'हे यक्षराज! यदि आपकी यह मूर्ति वनाते हुये मेरी कहीं भूल हुई हो तो क्षमा करना। उस वक्त यक्षने साश्चर्य प्रसन्न हो उसे कहा कि, मांग! मांग! मैं तुभापर तुष्टमान हूं। उस वक्त वह हाथ जोड़कर बोला—"हे यक्षराज! यदि आप मुभपर तुष्टमान हैं तो आजसे लेकर अब किसी भी चित्र-कारको न मारना।" यक्षने मंजुर हो कहा—"यह तो तूने परोपकारके लिये यांचना की परन्तु तू अपने लिए भी कुछ मांग। तथापि चित्रकारने फिरसे कुछ न मांगा। तव यक्षने प्रसन्न होकर कहा" जिसका तू एक भी अंश-अंग देखेगा उसका सम्पूर्ण अंग चितर सकेगा। तुझे मैं ऐसी कलाकी शक्ति अर्पण करता हूं। चित्रकार यक्षको प्रणाम करके और खुश हो अपने स्थानपर चला गया । वह एक दिन कौशाम्बिके राजाकी समामें गया था उस वक्त राजाकी रानीका एक अंगृठा उसने जालीमेंसे देख लिया था, इससे उसने उस मृगावती रानीका

सारा शरीर चित्रित किया और वह राजाको समर्पण किया । राजा उस चित्रको देख प्रसन्न हुवा परंतु उस चित्र मूर्तिको गौरसे देखते हुए राजाकी दृष्टि जंघापर पड़ी, चित्र-चित्रित मूर्तिकी जंघापर एक बारीक तिल दीख पड़ा। सचमुच ऐसा ही तिल रानीकी जंघापर भी था। यह देख राजाको शंका पैदा हुई इससे उसने चित्रकारको मार डालनेकी आज्ञा फर्मायी। यह सुनकर उस गांवके तमाम चित्रकार राजाके पास जाकर कहने लगे कि स्वामिन् ! इसे यक्षने वरदान दिया हुवा है कि जिसका एक अंश अंग देखे उसका सम्पूर्ण अंग चित्रित कर सकता है। यह सुन राजाने उसकी परीक्षा करनेके लिए पडदेमें से एक कुबड़ी दासीका अंगूठा दिखलाकर उसका चित्र चित्रित कर लानेकी आहा दी। उसने यथार्थ अंग चित्रित कर दिया तथापि राजाने उसका दाहिना हाथ काट डालनेकी आज्ञा दी। अव उस चित्रकारने दाहिने हाथसे रहित हो उसी यक्षराजके पास जाकर वैसा ही चित्र बांये हाथसे चितरनेकी कलाकी याचना की, यक्षने भी उसे वह वरदान दिया। अब उसने अपने हाथ कारनेके वैरका बद्छा छेनेके लिए सृगावतीका चित्र चित्रकर चंडप्रद्योतन राजाको दिखला कर उसे उरोजित किया। चंडप्रद्योतन ने मृगावतीके रूपमे आसक्त हो कौशाम्बीके शतानिक, राजको दृत भेजकर कह-लाया कि, तेरी मृगावती रानीको मुझे समर्पण करदे । अन्यथा जबरदस्तीसे भी मैं उसे अंगीकार करूंगा। 'शतानिकने यह वात नामंजूर की, अन्तमें चन्डप्रद्योतन राजाने बढ़े छष्करके साथ आकर कोशाम्बी नगरीको वैष्टित कर लिया। शतानिक राजा इसी युद्धमें ही मरणके शरण हुवा। चन्डप्रद्योतन ने मृगावतीसे कहलाया कि, अब तुम मेरे साथ प्रेम पूर्वक चलो । उसने कहलाया कि, मैं तुम्हारे वशमें ही हूं, परन्त आपके सैनिकोंने मेरी नगरीका किला तोड डाला है यदि उसे उज्जयिनी नगरीसे ई टें मंगाकर पुनः तयार करा दें, और मेरी नगरीमें अन्नपानीका सुभीता कर दें तो मैं आपके साथ आती हूं। चन्डप्रद्योतन ने वाहर रहकर यह सब कुछ करा दिया। इतनेमें ही बहांपर भगवान महाबीर स्वामी आ समवसरे। यह समाचार मिलते ही मृगावती रानी, चन्डप्रद्योतन राजा आदि उन्हें वंदन करनेको आये । इस समय एक भीलने आकर भगवानसे पूछा कि, 'या सा' भगवन्तने उत्तर दिया कि 'सा सा' तदनन्तर आश्चर्य पाकर उसने उत्तर पूछा भगवानने यथावस्थित सम्बन्ध कहा; वह सुनकर वैराग्य पाकर मृगावती, अंगारवती, तथा प्रद्योतनकी आठों रानियोंने प्रभुके पास दीक्षा अंगीकार की।

जव अविधिसे ऐसा अनर्थं होता है तव किर वैसा करनेसे न करना हो अच्छा है; ऐसी धारना न करना, क्योंकि शास्त्रमें कहा है -

> अविहिकय वर्मकयं। अस्सुय वयगं भगान्ति समयन्तु। पायन्छितं अकए गरुग्रं। वितहं कए लहु यं॥ १॥

अविधिसे करना इससे न करना ठीक है ऐसा बोलने वालेको जैन शास्त्रका अभिप्राय मालूम नहीं; इसीसे वह ऐसा बोलता है। क्योंकि, प्रायश्चित्त विधानमें ऐसा है कि, जिसने विलक्कल नहीं किया उसे बड़ा भारी प्रायश्चित्त आता है। और जिसने किया तो सही परन्तु अविधिसे किया है उसे अल्प प्रायश्चित्त आता है, इसलिए सर्वथा न करनेकी अपेक्षा अविधिसे करना भी कुछ अच्छा है। अतः धर्मानुष्ठान प्रतिदिन करते ही रहना चाहिये, और करते समय विधि पूर्वक करनेका उद्यम करते रहना यह श्रेयस्कर है। यही श्रद्धालुका लक्षण है शास्त्रमें भी कहा है कि:—

> विहिसारं चित्र सेवई। सद्धालु सत्तिमं प्रगुठ्ठाणं। दन्वाई दोस निहम्रो। विषक्कावायं वहइ तंमि॥ १॥

श्रद्धालु श्रावक यथाशक्ति विधिमार्गको सेवन करनेके उद्यमसे अनुष्ठान करता रहे अन्यथा किसी द्रव्या-दिक दोषसे धर्मकियामें शत्रुभाव पाता है (श्रद्धा उठ जाती है)

> धन्नागं विहिजोगो । विहिपत्त्वाराहगा सया धना ॥ विहि बहुमागो धना । विहि पत्त्वा अदुसगा धन्नातार॥

जिसकी किया विधियुक्त हो उसे धन्य है, विधिसंयुक्त करनेकी भावना रखता हो उसे धन्य है, विधि मार्ग पर आदर बहुमान रखने वालेको धन्य है, विधिमार्गकी निन्दा न करें ऐसे पुरुषोंक्रो भी धन्य है।

> अ।सन्न सिद्धियाणं । विहि परिणामोउहोइ सयकासं॥ विहिचाय्रो विहिभत्ती । ग्रभन्व जीवाण दुर भन्वाणं॥ ३॥

थोड़े भवमे सिद्धिपद पानेवालेको सदैव विधिसहित करनेका परिणाम होता है, और अभन्य तथा दुर्भन्य को विधिमार्गका त्याग और अविधि मार्गका सेवन बहुत ही प्रिय होता है।

खेतावाड़ी, ध्यापार, नौकरी, भोजन, शयन, उपवेशन, गमन, आगमन, बचन वगैरह भी द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव, आदिसे विचार करके विधिपूर्वक सेवन करे तो संपूर्ण फलदायक होता है और यदि विधि उद्खंघन करके धर्मानुष्ठान करे तो किसी वक्त अनर्थकारी और किसी दफा अल्प लामकारी होता है।

## "अविधिसे होनेवाले अल्प लाभ पर दृष्टान्त"

सुना जाता है कि कोई द्रव्यार्थी दो पुरुष देशान्तरमे जाकर किसी एक सिद्ध पुरुषकी. सेवा करते थे। उनकी सेवासे तुष्टमान हो सिद्ध पुरुषने उन्हें देवाधिष्ठित महिमावंत तुम्वेके वीज देकर उसकी आम्नाय ज्वत- छाई कि, सौ दफा हल वलाये हुए खेतमें मंडपकी छाया करके अमुक नक्षत्र वारके योगसे इन्हें बोता। जब इनकी वेल उत्पन्न हो तब प्रथमसे फलके बीज ले संग्रह कर रखना और फिर पत्र, पुष्प, फल, दंग्ल सहित उस वेलको खेतमें ही रखकर नीचे कुछ ऐसा संस्कार करना कि जिससे उसपर पड़ी हुई राख व्यर्थ न जाय फिर उस सुकी हुई वेलको जलादेना। उसकी जो राख हो वह सिद्ध भस्म गिनी जाती है। वौंसठ तोले ताम्र गालकर उसमें एक रिच सिद्धभस्म डालना उससे तत्काल ही वह सुवर्ण वन जायगा। इस प्रकार होनोंको सिखलाकर विदा किया। वे दोनों अपने अपने घर चले गये। उन दोनोंमेंसे एकने यथाविधि करनेसे सिद्ध पुरुषके कथनानुसार सुवर्ण प्राप्त किया और दूसरेने उसकी विधिमें कुछ भूल की जिससे उसे सुवर्णके वदले चांदी प्राप्त हुई परन्तु सुवर्ण न वना। इसलिए जो २ कार्य हैं वे सब यथाविधि होने पर ही संपूर्ण फलदायक निकलते हैं।

हरएक धर्मानुष्ठान अपनी शक्तिके अनुसार यथा बिधिकरके अन्तम भूलसे हुई अविधि आशातनाका दोष निवारणाथ 'मिच्छामि दुक्कह' देना चाहिए जिससे उसका विशेष दोष नहीं लगता।

## ''तीन प्रकारकी पूजाका फल"

विग्घो वसामिगेगा । श्रभ्भुदय पसाहणुी भव बीश्रा ॥ निन्वई करणो तइया । फलाश्रो जहथ्य नामेहिं ॥ १ ॥

पहली अंगपूजा, विद्योपशामिनी—विघ्न दूर करने वाली, दूसरी अन्नपूजा अभ्युद्य देनेवाली और तीसरी भावपूजा-निवृत्तिकारिणी—मोक्षपद देने वाली, इस प्रकार अनुक्रमसे तीनों पूजाका फल यथार्थ समभना चाहिये।

यहांपर पहले कहे गये हैं कि,—अंगपूजा, अग्रपूजा, मन्दिर वनवाना, बिम्व भरवाना, संवियात्रा, आदि करना, यह समस्त द्रव्य-स्तव है। इसके बारेमें शास्त्रमें लिखा है कि,—

जिर्णभवर्णविम्वटावर्ण । जत्ता पुत्राई सुत्तक्षो विहिरण ॥ दन्वथ्य क्रोत्तिनेयं । भावथ्यय कारणत्रोरण ॥ १ ॥

सूत्रमें वतलाई हुई विधिके अनुसार मन्दिर बनवाना, जिनविम्ब भरवाना, प्रतिष्ठा स्थापना कराना, तीथ यात्रा करना, पूजा करना, यह सब द्रव्य स्तव जानाना, क्योंकि ये सब भावस्तवके कारण हैं, इसोलिए द्रव्य-स्तव गिना जाता है।

> णिच्छं चिश्र संपुना। जइविहु एसा न तीरए काउं॥ तहवि श्रग्रा चिट्टि अन्वा। अरुखय दीवाई दाणेण॥ २॥

यदि प्रतिदिन संपूर्ण पूजा न की जा सके तथापि उस २ दिन अक्षत पूजा, दीप पूजा, करके भा पूजाका आचरण करना।

एगंपि उदग विन्दुए। जहपिक्कात्तं महासमुद्दं स्मि ॥ जायई अक्कायमेवं। पुश्राविहु वीयरागेसु॥ ३॥

यदि महासमुद्रमें पानोका एक विन्दु डाला हो तो वह अक्षयतया रहता है वैसे हो वोतराग को पूजा मी यदि भावसे थोड़ी ही की हो तथापि लाभकारी होती है।

एएगां वीएगां दुःखाई श्रयाविज्या भवगहरो।। श्रचन्तदारभोए। भोत्तुं सिममान्ति सन्त्र जीग्रा॥ ४॥

इस जिन पूजाके कारणसे संसारक्षप अटवीमें दुःखादिक भोगे विना ही अत्यन्त स्त्री-भोग भोगकर तः जीव सिद्धिको पाते हैं।

पूजाए पर्णसन्ती। पर्णसन्तीए श्र उत्तमं भन्नार्ण ॥ सह भारोणयमुक्तो । मुख्ते सुख्तं निराबाहं ॥ ५ ॥ पूजा करनेसे मन शांत होता है, मन शांत होनेसे उत्तम ध्यान होता है और उत्तम ध्यानसे मोक्ष मिलता है, तथा मोक्षमें निर्वाधित सुख है।

> पुष्पाद्यर्चा तदाज्ञा च । तद्द्रव्य परिरद्यगा ।। षरसवा तीर्थयात्रा च । भक्तिः पंचविधा जिने ॥ ६॥

पुष्पादिकसे पूजा करना, तीर्थंकरकी आज्ञा पालना, देव द्रव्यका रक्षण करना, उत्सव करना, तीर्थं यात्रा करना, ऐसे पांच प्रकारसे तीर्थंकरकी भक्ति होती है।

## "द्रव्यस्तवके दो भेद"

(१) आभोग — जिसके गुण जाने हुये हों वह आभोग द्रव्य स्तव, अनाभोग जिसके गुण परिचित न हों तथापि उस कार्यको किया करना, उसे अनाभोग द्रव्यस्तव कहते हैं। इस तरह शास्त्रोंमें द्रव्य स्तवके भेद कहे हैं तदर्थ कहा हैं कि,—

देवगुण परित्राणी। तभ्भावाणुगयपुत्तमं विहिणा॥ भ्रायारसार जिरापूत्रणेण भ्राभोग दन्वथभो॥ १॥ इत्तोचरित्ता लाभो। होइ लहूसयल कम्म निद्लगो। एता एथ्य सम्भगेवहि, पयदियन्वं सुदिट्ठीहि॥ २।

वीतरागके गुण जानकर उन गुणोंके योग्य उत्तम विधिसे जो उनकी पूजा की जाती है वह आभोग द्रव्य स्तव गिना जाता है। इस आभोग द्रव्यस्तवसे सकल कर्मोंका निर्दलन करने वाले चारित्रकी प्राप्ति होती है। इसल्ये आभोग द्रव्य स्तव करनेमें सम्यक्द्वष्टि जीवोंको भली प्रकार उद्यम करना चाहिये।

पुत्रा विहिविरहाभो। अन्नाणाओ जि गयगुणाणं। सुहपरिणाम कयत्ता। एसोणा भोग दव्सथवो॥३॥ गुणाठाण ठाणगत्ता। एसो एवं प गुणाकरो चेव॥ सुहसुहयरभाव। विसुद्धिहेउओ वोहिलाभाओं॥४॥ असुहरूखएणधाणिअं। धन्नाणं आगमेसि भहाणं॥ अमुणाय गुणे विनूणं विसए पीइ समुच्छलई॥५॥

जो पूजाका विधि नहीं जानता और शुभ परिणामको उत्पन्न करने वाले जिनेश्वर देवमें रहे हुये गुण-के समुदायको भी नहीं जानता ऐसा मनुष्य जो देखा देखी जिन पूजा करता है उसे अनाभोग द्रव्यस्तव कहते हैं। यद्यपि अनाभोग द्रव्यस्तव मिथ्यात्वका स्थानक रूप है तथापि शुभ शुभतर परिणाम की निर्मलता का हेतु होनेसे किसी वक्त वोधि लामकी प्राप्तिका कारण होता है। अशुभ कर्मका क्षय होनेसे आगोमी भवमें मोक्ष पाने वाले कितनेक भव्य जीवोंको वीतरागके गुण मालूम नहीं तथापि किसी तोतेके युग्मको जिन-विस्त पर प्रेम उत्पन्न हुवा वैसे गुणपर प्रेम उपजता है। होइ पञ्चोसो विसए। गुरुकम्पाणं भवाभिनंदीणं।। पथ्थंपि भाउरा एव। उनिट्टएनिच्छिए पर्णे।।६॥ एत्तोचिय तत्तन्तु। जिणविम्वे जिणंद धम्मे वा॥ भ्रमुहभ्भास भयाश्रो। पश्चोस लेसंपि वज्जन्ति॥ ७॥

जिस प्रकार मरणासन्त रोगीको पथ्य भोजन पर होष उत्पन्न होता है वैसे ही भारी कर्मी या भवाभि-नन्दी जीवोंको धर्मपर भो अति होष होता है। इसी लिए सत्यतत्व को जानने वाले पुरुष जिनविम्य पर या जिन प्रणीत धर्म पर अनादि कालके अशुभ अभ्यासके भयसे होषका लेस भी नहीं रखते।

## "धर्म पर द्वेष रखनेके सम्बन्धमें कुन्तला रानीका दृष्टान्त"

पृथ्वीपुर नगरमें जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसे कुन्तला नामा पटरानी थी। वह अत्यन्त धर्मिष्ठा थी, तथा दूसरी रानियोंको भी बारम्वार धर्मकार्यमें नियोजित किया करती थी। उसके उपदेशसे उसकी तमाम सौतें भी धर्मिष्ठा होकर उसे अपने पर उपकार करनेके कारण तथा राजाकी बहु माननीया और सबमें अग्रिणी होनेसे अपनी गुर नीके समान सन्मान देती थीं।

एक समय रानियोंने अपने २ नामसे मन्दिर प्रतिमार्थे बनवाकर उनकी प्रतिष्ठाका महोत्सव शुक्ष किया। उसमें प्रतिदिन, गीठ, गायन, प्रभावना, स्वामि-वात्सल्य, अधिकाधिकता से होने लगे। यह देख कुनतला पररानी सौत स्वभावसे अपने मनमें वड़ी ईर्षा करने लगी। उसने भी सबसे अधिक रचना वाला एक नवीन मन्दिर बनवाया था। इसलिये वह भी उन सबसे अधिक ठाठमाठसे महोत्सव कराती हैं, परन्तु जब कोई उन दूसरी सौतोंके मन्दिर या प्रतिमाओंकी बहु मान या प्रशंसा करता है तब वह हदयमें बहुत ही जलती है। जब कोई उसके मन्दिरकी प्रशंसा करता है तब सुनकर वड़ी हिष्त होती है। परन्तु जब कोई सौतोंके मन्दिरको या उनके किये महोत्सवकी प्रशंसा करता है तब ईर्यासे मानो उसके प्राण निकलते हैं। अहा! मत्सरकी कैसी दुरंतता है ! ऐसे धर्म द्वेषका पार पाना अति दुष्कर है। इसीलिए पूर्वाचार्योंने कहा है कि:—

पोता श्रिप निमज्जन्ति । मत्सरे मकराकरे । तत्तत्र मज्जन्नन्येषां । दृषदा मिव कि नवं ॥ १ ॥ विद्यावाणिज्यविज्ञान । वृद्धि ऋद्धि गुणादिषु ॥ जातो ख्यातो च श्रोनत्या । धिक्षिक् धर्मेपि मत्सरः ॥ २ ॥

मत्सरक्ष समुद्रमें जहाज भीं डूव जाता है तब फिर उसमें दूसरा पाषाण जैसा डूवे तो आश्चर्य ही क्या ? विद्यामें, व्यापारमें, विशेष ज्ञानकी वृद्धिमें, संपदामें, क्यादिक गुणोंमें, जातिमें, प्रख्यातिमें, उन्नतिमें, वड़ाईमें, इत्यादिमें लोगोंको मतसर होता है। परन्तु धिकार है जो धर्मके कार्यमें भी ईर्षा करता है।

दूसरी रानियां तो विचारी सरह स्वभाव होनेसे पटरानीके कृत्यकी वारंवार अनुमोदना करती हैं, परन्तु पटरानीके मनसे ईर्षाभाव नहीं जाता। इस तरह ईर्षा करते हुए किसी समय ऐसा दुर्निवार कोई रोग उत्पन्न हुवा कि जिससे वह सर्वथा जीनेकी आशासे निराश होगई। अन्तमें राजाने भी जो उस पर कीमती सार आभूषण थे वे सब छे लिए, इससे सौतों परके हो प भावसे अत्यन्त दुर्ध्यानमें मृत्यु पाकर सौतोंके मन्दिर, प्रतिमा, महोत्सव, गीतादिक के मत्सर करनेसे अपने बनवाये हुये मन्दिरके दरवाजेके सामने कुत्तीपने उत्पन्न हुई। अब वह पूर्वके अम्याससे मन्दिरके दरवाजेके आगे वैठी रहती है। उसे मन्दिरके नोकर मारते पीटते हैं तथापि वह वहांसे अन्यत्र नहीं जाती। फिर फिराकर वहीं आवैठती है। इसप्रकार कितना एक काल बीतने पर वहीं पर कोई केवलज्ञानी पथारे, उन्हें उन रानियोंने मिलकर पूछा कि महाराज! कुन्तला महारानो मरकर कहां उत्पन्न हुई है? तब केवली महाराजने यथावस्थित स्वरूप कह सुनाया। वह वृत्तान्त सुनकर सर्व रानियां परम वैराग्य पाकर उस कुत्तीको प्रति दिन खानेको देती हैं और परम स्नेहसे कहने लगीं कि "हे महाभाग्या! तू पूर्व भवमें इमारी धर्मदात्री महा धर्मात्मा थी। हा! हा! तूने व्यर्थ ही हमारी धर्म करणी पर होव किया कि जिससे तू यहां पर कुत्ती उत्पन्न हुई है। यह सुनकर चैत्यादिक देखनेसे उसे जातिस्मरण ज्ञान हुवा; इससे वह कुत्ती वैराग्य पाकर सिद्धादिकके समक्ष स्वयं अपने होव भावजन्य कर्मको क्षमांकर आलोचिन कर अनशन करके अन्तमें शुभध्यानसे मृत्यु पा वैमानिक देवी हुई। इसलिये धर्म पर होव न करना चाहिये।

#### ''भावस्तवका अधिकार"

यहाँ पूजीके अधिकारमें भावपूजा—जिनाहा पालन करना यह भावस्तवमें गिना जाता है। जिनाहा दो प्रकार की है। (१) स्वीकार कप, (२) परिहार कप। स्वीकार कप याने शुभकणिका आसेवन करना और परिहार कप याने निषेधका त्याग करना। स्वीकार पक्षकी अपेक्षा निषिद्ध पक्ष विशेष लाभकारी है। क्योंकि जो २ तीर्थंकरों द्वारा निषेध किये हुए कारण हैं उन्हें आवरण करते वहुतसे सुकृतका आवरण करने पर भी विशेष लाभकारी नहीं होता। जैसे कि, व्याधि दूर करनेके उपाय स्वीकार और परिहार ये दो प्रकारके हैं याने कितने एक औषधादिके स्वीकारसे और कितने एक कुपथ्यके परिहार त्यागसे रोग नए होता है। उसमें भी यदि औषध करते हुए भी कुपथ्यका त्याग न किया जाय तो रोग दूर नहीं होता; वैसे ही वाहे जितनी शुभ करनी करे परन्तु जवतक त्यागने योग्य करणीको न त्यागे तवतक जैसा चाहिये वैसा लाभकारक फल नहीं मिलता।

भ्रोषधेन विना व्याधिः। पथ्यादेव निर्वतते॥ न तु पथ्याविहोनस्य। श्रोषधानां शतेरपि॥१॥

विना औषध भी मात्र कुपध्यका त्याग करनेसे न्याधि दूर हो सकता हैं। परन्तु पथ्यका त्याग किये विना सैकड़ों औपधियोंका सेवन करने पर भी रोगकी शांति नहीं होती। इसी तरह चाहे जितनी भक्ति करे परन्तु कुशील आसातना आदि न तजे तो विशेष लाभ नहीं मिल सकता। निषेधका त्याग करे तो भी लाभ मिल सकता है याने भक्ति न करता हो, परन्तु कुशीलत्व, आसातना, वगैरह सेवन न करता हो तथापि लाभ-कारी हैं। और यदि सेवा भक्ति करे और आसातना, कुशीलत्व आदिका भी त्याग करे तो महा लाभकारी समभना। इसलिए श्री हैमचन्द्राचार्य ने भी कहा है कि,:—

् त्रीतराग सप्रयीत। स्तवाज्ञा पालनं परं ॥

श्राज्ञाराधाद्विराधाच । शिवाय च भवाय च ।। १ ॥ श्राकालियमाज्ञाते । हेयोपादेयगोचराः ॥ श्रास्त्रवः सर्वथा हेय । जपादेयश्च संवरः ॥ १ ॥

हे वीतराग ! आपकी पूजा करने से भी आपकी आज्ञा पालना महा लाभकारी है। क्योंकि आपकी आज्ञा पालना और विराधना करना इन दोनोंमेंसे एक मोक्ष और दूसरी संसारके लिए है। आपकी आज्ञा सदैव हैय और उपादेय है (त्यागने योग्य और ब्रहण करने योग्य) उसमें आस्रब सर्वथा त्यागने लायक और संवर सदा ब्रहण करने लेयक है।

# "शास्त्रकारोंने बतलाया हुआ द्रव्य और भाव स्तदका फल"

उक्कोसं दन्व थयं। भ्राराहिशं जाई भ्रच्चुंजाव॥ भावध्थएगा पावई॥ श्रंतसुहुत्ते गा निन्वागं॥ १॥

उत्कृष्ट द्रव्य स्तवकी आराधना करने वाला ज्याद्द्दसे ज्याद्द्द ऊंचे बारहवें देवलोकमें जाता है और भाव-स्तवसे तो कोई प्राणी अंतर्मु हूर्तमें भी निर्वाण पदको पाता है।

यद्यपि द्रव्यस्तव में पट्कायके उपमर्दनरूप विराधन देख पड़ता है तथापि क्रूपकके द्रूष्टान्तसे वह करना अचित ही है। क्योंकि उसमें अलाभकी अपेक्षा लाभ अधिक हैं (द्रव्यस्तवना करनेवालेको अगण्य पुण्यानु-वन्धी पुण्यका वन्ध होता है, इसलिये आस्रव गिनने लायक नहीं)। जैसे किसी नवीन वसे हुये गांवमें स्नान पानके लिये लोगोंको कुवा खोदते हुये प्यास, थाक, अंग मिलन होना, इत्यादि होता है, परन्तु कुवेमें से पानी निकले वाद किर उन्हें या दूसरे लोगोंको वह क्रूपक स्नान, पान; अंग, सुचि, प्यास, थाक, अंगकी मिलनता वगैरह उपशमित कर सदाकाल अनेक प्रकारके सुखका देनेवाला होता हैं, वैसे ही द्रव्यस्तव से भी समभना। आवश्यक निर्यु किमें भी कहा है कि, संपूर्ण मार्ग सेवन नहीं कर सकनेवाले आवकोंको विरताविरित या देशविरितको द्रव्यस्तव करना उचित है, क्योंकि संसारको पतला करनेके लिये द्रव्यस्तव के विषयमें कृवेका द्रष्टान्त काफी है। दूसरी जगह भी लिखा है कि, 'आरम्भमें आसक्त लह कायके जीवोंके वधका त्याग न कर सकनेवाले संसार रूप अटवीमें पढ़े हुये गृहस्थोंको द्रव्यस्तव ही आधार है; ( छह कायाके वध किये विना उससे धर्म करनी साधी नहीं जा सकती)

स्थेयो वायुचलेन निष्टत्तिकरं दिर्वाणिनिर्घातिना । स्वायत्तं वहुनायकेन सुबहु स्वल्पेन सारं परं ॥ निस्सारेण धनेन पुणयमपलं कृत्वा जिनाभ्यर्चनं । यो गृह्णाति विश्विक् स-एव निषुणो वाशिज्यकमणयलं ॥

वायुके समान चपल मोक्षपदका घात करनेवाले और वहुत से स्वामीवाले निःसार स्वल्प धनसे जिने-

श्वर भगवानकी पूजा करके जो बनिया सारमें सार मोक्षपदको देनेवाले निर्मल पुण्यको प्रहण करता है वहीं सच्चा बनियां व्यापारके काममें निपुण गिना जाता है।

> यास्याम्यायतनं निनस्य लभते घ्यायंश्चतुर्थं फलं॥ षष्ठं चोत्थित उद्यतोऽष्ट्रमयथो गंतुं प्रदृत्तोऽध्वेनि॥ श्रद्धालुर्दशमं वहिक्किनगृहात्शप्तस्ततो द्वादशं॥ मध्ये पाचिक मीचिते जिनपतौ मासोपवासं फलं॥१॥

उपरोक्त गाथाका अर्थ पहले आ चुका है इसलिये पिष्टपेषणके समान यहां पर नहीं लिखा गया।

पद्मप्रभचरित्र में भी यही बात लिखी है। उसमें विशेषता इतनी ही है कि, जिनेश्वरदेवके मन्दिरमें जानेसे छह मासके उपवासका फल, गभारेके दरवाजे आगे खड़ा रहनेसे एक वर्षके उपवासका फल, प्रदक्षिणा करते हुए सो वर्षके उपवासका फल और तदनन्तर भगवानकी पूजा करनेसे एक हजार वर्षके उपवासका फल, एवं स्तवन कहनेसे अनन्तुं उपवासका फल मिलता है ऐसा वतलाय। है।

दूसरे भी शास्त्रमें कहा है कि, प्रभुका निर्माल्य उतार कर प्रमार्जना करते हुए सौ उपवासका, चन्दनादिसे विलेपन करते हुए हजार उपवासका और माला आरोपण करनेसे दस हजार उपवासका फल मिलता है।

जिनेश्वरदेवकी पूजा त्रिसंध्य करना कहा है। प्रातःकालमें जिनेश्वरदेवकी वासक्षेप पूजा, रात्रिमें किये हुये दोषोंको दूर करती है। मध्याहकालमें चंदनादिक से की हुई पूजा आजन्मसे किये हुए पापोंको दूर करती है, संध्या समय धूप दीपकादि पूजा सात जन्मके दोषोंको नष्ट करती है। जलपान, आहार, औषध, शयन, विद्या, मलमूत्रका त्याग, खेती बाड़ी वगैरह ये सब कालानुसार सेवन किए हों तो ही सत्फलके देनेवाले होते हैं, वैसे ही जिनेश्वर भगवान की पूजा भी उचित कालमें की हो तो सत्फल देती हैं।

जिनेश्वरदेवकी त्रिसंध्य पूजा करता हुवा मनुष्य सम्यक्त्व को सुशोभित करता है, एवं श्रेणिक राजाके समान तीर्थंकर नाम, गोत्र, कर्म बांधता है। गत दोष जिनेश्वरको सदैव त्रिकाल पूजा करनेवाला तीसरे
भव या सातवें भवमें अथवा आठवें भवमें सिद्धिपदको पाता है। यदि सर्वादरसे पूजा करनेके लिये कदाचित्
देवेन्द्र भी प्रवृत्त हो तथापि पूज नहीं सकता; क्योंकि तीर्थंकरके अनन्त गुण हैं। यदि एकेक गुणको जुदा २
गिनकर पूजा करे तो आजन्म भी पूजाका या गुणोंका अन्त नहीं आ सकता, इसलिये कोई भी सर्व प्रकारसे
पूजा करनेके लिये समर्थ नहीं। परन्तु सब मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार पूजा कर सकते हैं। हे प्रभु! आप
अहुश्य हो! इसलिये आंखोंसे देख नहीं पड़ते, आपकी सर्व प्रकारसे पूजा करनी चाहिए; परन्तु वह नहीं बन
सकती, तब फिर अत्यन्त चहुमानसे आपके ववनको परिपालन करना यही श्रेयकारी है।

# "पूजामें विधि बहुमान पर चौभंगी"

जिनेश्वरदेव की पूजामें यथायोग्य बहुमान और सम्यक् विधि ये दोनों हों, तब ही वह पूजा महा लाम-कारी होती है। तिस पर चौभंगी वतलाते हैं।

- (१) सची चांदी और सचा सिका, (२) सची चांदी और असत्य सिका, (३) सचा सिका परन्तु खोटी चांदी, (४) खोटा सिका और चांदी भी खोटी।
  - (१) देवपूजामें भी सच्चा बहुमान और सच्चा विधि यह पहला भंग समभाना।
  - (२) सचा बहुमान है परन्तु विधि सचा नहीं है यह दूसरा भंग समभना ।
    - (३) सचा विधि है परन्तु सम्यक् बहुमान नहीं आदर नहीं है, यह तीसरा भंग समभना।
    - (४) सचा विधि भी नहीं और सम्यक् बहुमान भी नहीं, यह चौथा भंग समभना।

ऊपर लिखे हुये भंगोंमेंसे प्रथम और द्विनीय यथानुक्रम लाभकारी हैं। और तीसरा एवं चौथा भंग बिलकुल सेवन करने लायक नहीं।

इसी कारण बृहद् भाष्यमें कहा है कि, वन्दनके अधिकारमें ( भाव पूजामें ) चांदीके समान मनसे बहु-मान समकता, और सिक्क के समान वाहरकी तमाम कियायें समकता। बहुमान और किया इन दोनोंका, संयोग मिछनेसे बन्दना सत्य समभना । जैसे चांदी और सिक्का सत्य हो तव ही वह रुपया वराबर चछता-हैं, वैसे हो वन्दना भी बहुमान और किया इन दोनोंके होनेसे सत्य समफना । दूसरे भंग समान वन्दना प्रमान दिकी क्रिया उसमें वहुमान अत्यन्त हो परन्तु क्रिया शुद्ध नहीं तथापि वह मानने योग्य है। क्योंकि बहुमान ही कभी न कभी शुद्ध किया करा सकता है। यह दूसरे भंग समान समभना। कोई किसी वस्तुके लाभके निमित्तसे क्रिया अखण्ड करता है परन्तु अन्तरंग बहुमान नहीं, इससे तीसरे भंगकी वन्दना किसी कामकी नहीं। वयोंकि भाव रहित केवल किया किस कामकी ? वह तो मात्र लोगोंको दिखलाने रूप ही गिनी जाती है, इसिलये उस नाम मात्रकी क्रियासे आत्माको कुछ भी लाभ नहीं होता। चौथा भंग भी किसी कामका नहीं है, क्योंकि अन्तरंग वहुमान भी नहीं और किया भी शुद्ध नहीं। इस चौथे भंगको तत्वसे विचारे तो यह बन्दना ही न गिनी जाय। देशकालके अनुसार थोड़ा या घना विधि और वहुमान संयुक्त भावस्तव करना तथा जिनशासन में १ प्रीति अनुष्ठान, २ भक्ति अनुष्ठान, ३ वचन अनुष्ठान, ४ असंग अनुष्ठान, ऐसे चार प्रका-्रके अनुष्ठान कहे हैं। भद्रक प्रकृति-स्रभाव वाले जीवको जो कुछ कार्य करते हुये प्रीतिका आसाद उत्पन्न होता है, वालकादि को जैसे रत्न पर प्रीति उत्पन्न होती है वैंसे ही प्रीति अनुष्ठान सममना। शुद्ध विवेकवान् भन्य प्राणिको क्रिया पर अधिक बहुमान होनेसे भक्ति सहित जो प्रीति उत्पन्न होती है उसे भक्ति अनुष्ठान कहा है। दोनोंमें (प्रीति और भक्ति अनुष्ठानमे ) परिपालना-लेने देनेकी क्रिया सरोखी ही हैं, परन्तु जैसे स्त्रीमें प्रीति–राग और मातामें भक्तिराग ऐसे दोनोंमें भिन्न २ प्रकारका अनुराग होता है वैसे ही प्रीति और भक्ति अनुष्ठान में भी उतना ही भेद समभना । सुत्रमें कहे हुये विधिके अनुसार ही जिनेश्वर देवके गुणोंको जाने तथा प्रशंसा करे, चैत्यवन्दन, देववन्दन, आदि सव सूत्रमें कही रीति मुजव करे, उसे वचनानुष्ठान कहते हैं। परन्तु यह वचनानुष्ठान प्रायः चारित्रवान को ही होता है। सूत्र सिद्धान्त को स्मरण किये विना भी मात्र अभ्यास की एक तल्लीनता से फलकी इच्छा न रखकर जो क्रिया हुवा करती है, जिन कल्पी या वीतराग संय-मीके समान, निपुण बुद्धि वालोंका वह वचनानुष्ठान समभना चाहिये। जो कुम्मकार के चक्रका भ्रमण है,

उसमें प्रथम दण्डकी प्रेरणा होती है, उसे वचनानुष्ठान समक्तना, और दण्डकी प्रेरणा हुये बाद .तुरन्त ही चक्रमेंसे दण्ड निकाल लेनेपर जो बक्र भ्रमण किया करता है उसमें अब कुछ दण्डका प्रयोग नहीं है, उसे असंगानुष्ठान कहते हैं। ऐसे किसी भी वस्तुकी प्रेरणासे जो किया की जाती है उसे वचनानुष्ठान में गिनते हैं और पूर्व प्रयोगके सम्बन्धसे विना प्रयोग भी जो अन्तरभाव रूप किया हुवा करती है उसे असंगानुष्ठान समभना । इस प्रकार ये दो अनुष्ठान पूर्वोक्त द्वष्टान्तसे भिन्न २ समभ छेना । वालक्के समान प्रथमसे प्रीति भाव आनेसे प्रथम प्रीतिअनुष्ठान होता है, फिर भक्तिअनुष्ठान, फिर बचनानुष्ठान, और बाद्में असंगानुष्ठान होता है। ऐसे एक २ से अधिक गुणकी प्राप्ति होनेसे अनुष्ठान भी क्रमसे होते हैं। इसलिए चार प्रकारके अनुष्ठान पहले रुपयेके समान समभना । विधि और बहुमान इन दोनोंके संयोगसे अनुष्ठान भी समभना चाहिये इसिलए मुनि महाराजोंने यह अनुष्ठान परम पद देनेका कारण बतलाया है। दूसरे भंगके रुपयेके समान (सची चांदी परन्तु खोटा सिक्का) अनुष्ठान भी सत्य हैं, इसिलए पूर्वाचार्योंने उसे सर्वथा दुष्ट नहीं गिनाया। ज्ञानवन्त पुरुषोंकी किया यद्यपि अतिचारसे मिलन हो तथापि वह शुद्धताका कारण है। जैसे कि रत्न पर ' मैला चढा हो परन्तु यदि वह अन्दरसे शुद्ध है तो वाहरका मैल सुखसे दूर किया जा सकता है। तीसरे भंग सरीखी क्रिया (सिक्का सच्चा परन्तु बांदी खोटी) माया, मुषादिक दोषसे वनी हुई है। जैसे कि, भोले लोगोंको ठगनेके लिए किसी धूर्तने साहुकार का वेष पहनकर वंचना जाल विछाई हो, उसकी क्रिया बाहरसे दिखाव में बहुत ही आश्वर्य कारक होती है, परन्तु मनमें अध्यवसाय अशुद्ध होनेसे कदापि इस लोकमें मान, यश, कीर्ति, धन, वगैरहका उसे छाभ हो सकता है परन्तु वह परलोकमें दुर्गतिको ही प्राप्त होता है, इसिंख्ये यह क्रिया बाहरी दिखान रूप ही होनेसे प्रहण करने योग्य नहीं है। चौथे मंग जैसी क्रिया (जिसमें चांदी और सिक्का दोनों स्रोटे हों) प्रायः अज्ञानपन से, अश्रद्धापन से, कर्मके भारीपन से, बोठानिया रससे कुछ भी ओछा न होनेके कारण भवाभिनन्दी जीवोंको ही होती हैं। यह क्रिया सर्वथा अग्राह्य है। शुद्ध और अशुद्ध दोनोंसे रहित किया आराधना विराधना दोनोंसे शून्य है, परन्तु धर्मके अभ्यास करनेसे किसी वक्त शुभ निमित्ततया होती है। जैसे कि किसी श्रावकका पुत्र बहुत दफा जिनबिम्ब के दर्शन करनेके गुणसे यद्यपि भवमें उसने कुछ सकत न किया था तथापि मरण पाकर मत्स्यके भवमें समकित को प्राप्त किया।

अपर वतलाई हुई रीति मुजब एकाम चित्तसे बहुमान पूर्वक और विधि सिहत देवकी पूजा की जाय तो यथोक्त फलकी प्राप्ति होती है, इसलिये उपरोक्त कारणमें जरूर उद्यम करना। इस विषय पर धर्मदत्त राजाकी कथा बतलाते हैं।

# "विधि और बहुमानपर धर्मदत्त नृप कथा"

देदीप्यमान सुवर्ण और वांदीके मन्दिर जिस नगरमे विद्यमान हैं उस राजपुर नामक नगरमें प्रजाको आनन्द देनेवाला चन्द्रमाके समान राज्यन्धर नामक राजा राज्य करता था। उस राजाको देवांगनाके समान राज्यली पाणिग्रहण की हुई प्रीतिमती आदि पांचसी रानियां थीं, राजाकी प्रीतिमती रानी पर अति प्रीति होनेस प्रीतिमती का नाम सार्थक हुवा था परन्तु वह संतति रहित थी। दूसरी रानियोंको एक २ पुत्ररत की

प्राप्ति हुई थी। सबकी गोद भरी हुई देखकर और स्वयं वंध्या समान होनेसे प्रीतिमतीके हृद्यमें दुःसहा खेद हुवा करता है, क्योंकि एक तो वह सबमें बड़ी थी, और उसमें भी राजाकी सन्माननीया होते हुये भी वह अकेली ही पुत्र रहित थी। यद्यपि दैवाधीन विषयमें चिन्ता या दुःख करना न्यथ है तथापि अपने समान्वके अनुसार वह रातदिन चिन्तित रहती है। अब वह पुत्र प्राप्तिके लिये अनेक उपाय करने लगी। वहुतसे देवताओंकी मिन्नतें कीं, बहुतसा औषघोपचार किया परन्तु ज्यों २ विशेष उपाय किये त्यों २ वे विशेष चिन्ताकी वृद्धिमें कारण हुये क्योंकि जिसकी जो इच्छा है उसे उस वस्तुकी प्राप्तिके चिन्ह तक न देख पड़नेसे तद्धे किये हुए उपायकी योजना सार्थक नहीं गिनो जाती। अब वह सर्वथा निरुपाय वन गई इससे उसका चित्त किसीप्रकार भी प्रसन्न नहीं रहता, वह ज्यों त्यों मनको समभा कर शांतिप्राप्ति करनेका प्रयत्न करती है। एकदिन मध्यरात्रीके समय उसे खप्नमें देखनेमें आया कि अपनी चित्तकी प्रसन्नता के लिये उसने एक वड़ा सुन्दर हंसका बचा अपने हाथमें लिया। उसे देखकर खुशी हो जब वह कुछ वोलनेके लिए मुख विकसित करती है उस वक्त वह हन्स शिशु प्रगटतया मनुष्यके जैसी बाणीमें बोलने लगा कि,—

'हे कल्याणी तू ऐसी विचक्षणा होकर यह क्या करती है ? मैं अपनी मर्जीसे यहां आया हूं। और अपनी इच्छासे फिरता हूं। जो प्राणी अपनी इच्छानुसार विचरनेवाला होता है उसे इस तरह अपने विनोद्कें लिये हाथमें उठा ले यह उसे मृत्यु समान दुखदायक होता है इसिलये तू मुझे हाथमें लेकर मत सता और छोड़ दे, क्योंकि एकतो तू वन्ध्यापन भोगती है और फिर जिससे नीचकर्म बंधे ऐसा काम करती है, मेरे जेसे पामर प्राणी को तूने पूर्वभवमें पुवादिकके वियोग दिये हुए हैं इसीसे तू ऐसा बध्यापन भोगती है अन्यथा तुझे पुत्र क्यों न हो ? जब शुभकर्म करनेसे धर्म प्राप्त होता है और धर्मसे ही मनवांछित सिद्धि मिलती है तब वह तैरेमें नहीं मालूम देता, तब तू फिर कैसे पुत्रवती होगी ?

उसके ऐसे वचन सुन कर भय और विस्मय को प्राप्त हुई रानी उसे तत्काल छोड़ कर कहने लगी कि, — है विचक्षणशिरोमणि! तू यह क्या बोलता है ? यद्यि अयोग्यवचन बोलनेसे तू मेरा अपराधी है तथापि तुझे छोड़ कर में जो पूछना चाहती हूं तू उसका मुझे शीघ्र उत्तर दे। मैंने बहुत सी देविदेवताओं की पूजा की, बहुत सा दान दिया, बहुतसे शुभकर्म किये तथापि मुझे संसारमें सारभूत पुत्ररत्न की प्राप्ति क्यों न हुई ? यदि उसका उत्तर पीछे देगा तो भी हरकत नहीं परन्तु इससे पिहले तु इतना तो जकर ही बतला कि में पुत्रकी इच्छावाली और चिंतातुर हूं यह तुझे कैसे खबर पड़ी ? तथा तू मनुष्यकी भाषासे कैसे बोल सकता है ? हन्स —कहने लगा—"यदि में अपनी बात तुझे कहूं तो इससे तुझे क्या फायदा ? परन्तु जो तेरे हितकारी वात है में वह तुझे कहता हूं तू सावधान होकर खुन!

> माक्कृत कुर्पाधीना । धनतनय सुखादि संपदः सकलाः ॥ विघ्नोपश्यमिनिमत्तं । त्वत्रापिकृतं भवेत्सुकृतं ॥ १॥

धन, पुत्र, सुख, इत्यादि संपदाकी प्राप्ति पूर्व भवमें किये हुए कर्मके आधीन है परन्तु अन्तराय उदय

हुवा हो तो उसे उपशमित करनेके लिये यदि इस लोकमें कुछ भी सुकृत करे तो उसे लाभ मिलता है।

त्ने कितनी एक देवता आदिकी पूजा की वह सब न्यर्थ है। क्योंकि पुत्रकी प्राप्तिके लिये देवि देवताकी मानता करना यह मात्र अज्ञानीका काम है। इससे तो प्रत्युत, मिध्यात्व की प्राप्ति होती है। अतः यह तुझे
पुत्रकी इच्छा हो तो इसलोक और परलोक दोनों लोकमें वाँ छित, सुखके देनेवाले वीतराग प्रणीत धर्मका सेवन
कर। यदि जिनप्रणीत धर्मका सेवन करनेसे तेरे अन्तराय कर्मका नाग्रा न हुवा तो अन्य देवी देवताओं की
मान्यतासे कैसे होगा ? यदि सूर्यसे अन्धकारका नाग्रा न हुवा तो फिर उसे दूर करनेके लिए अन्य कीन समर्थ
हो सकेगा। इसलिये तू कुपध्यके समान मिध्यात्व को छोड़कर सुपध्यके समान अईतप्रणीत धर्मका सेवन
कर, कि, जिससे परलोकमें तो सुखकी प्राप्ति अवश्य ही हो और इस लोकमें भी मनोवांछित पायेगी। ऐसे
कह कर वह सुफेद पांखवाला हंसिश्युत तत्काल ही वहांसे उड़ गया। इस प्रकारका स्वप्त देख जागृत हो
किवित्त सिमतमुखवाली रानी अत्यन्त आश्चर्य पाकर विचारने लगी कि, सचमुच उसके वतलाये हुये उपायसे
मुझे अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति होगी। ऐसी आशा वधनेसे उसे धर्मपर आस्था जमी, क्योंकि कुछ भी सांसारिक
कार्यकी वांछा होती है तब उस मनुष्यको प्रायः धर्मपर भी शीव्र ही दृढता होती है। इससे वह उस दिनसे
किसी सद्गुक्के वरणकमल सेवन कर आवक्षधर्मका आवार विचार सोखकर त्रिकाल जिनपूजन करने
और समकित धारीपन में तो सचमुच ही सुलसा आविका के समान शोभने लगी। अनुक्रमसे वह रानी सचमुच ही वड़े लाभको प्राप्त करनेवाली हुई।

एक दिन उस राज्यन्धर राजाके मनमें ऐसा विचार उत्पन्न हुवा कि, अमीतक पररानीको पुत्र पैदा नहीं हुवा और अन्य सव रानियों को तो पुत्र पैदा होगया है। तब फिर इन बहुतसे पुत्रोंमें राज्यके योग्य कौन होगा। ऐसे विचारकी चिन्तामें राजा निन्दावश हो गया। मध्यरात्रिक समय स्वप्नमें उसे साक्षात् एक पुरुषको आये हुये देखा। वह पुरुष राजाको कहने छगा कि, हे राजन्! राज्यके योग्य पुत्रकी चिन्ता क्यों करता है ? इस जगत्में चिन्तित फछके देनेवाछे जैनधर्मका सेवन कर! कि, जिससे इस छोकमें तेरा मनोगांछित सिद्ध होगा, और परछोक में भी अत्यन्त सुखकी प्राप्ति होगी। यह स्वप्न देख जागृत होकर राजा जैनधम पर अत्यन्द्व सेवस आद्रवान हुवा, क्योंकि ऐसा उत्तम स्वप्न देखकर उसमें वतछाये हुए उपाय करनेके छिये ऐसा कौन मूर्ख है जो आछस्य करें। कुछ दिनों वाद प्रीतिमति रानीके उदरकप सरोवरमें इंसके समान आईत् स्वप्न देखनेसे कोई उत्तम जीव थाकर उत्पन्न हुवा। गमके उदयसे रानीको ऐसे मनोरथ होने छगे कि, मणिमय जिनविम्व या मन्दिर कराकर उसमें प्रतिमा पधरा कर नाना प्रकारकी प्रजा पढ़ा । जैसा फछ उत्पन्न होनेवाछा होता है वैसा ही पुष्प होता है। रानीके मनोरथ सिद्ध करनेके छिये राजाने तैयारी शुद्ध को, क्योंकि देवताको मनसे हो कार्य सिद्धि होती है, राजाकी वचनसे कार्यसिद्ध होती है, अौर धनवान सी धनसे कार्यसिद्ध होती है, पर्व दूसरे साधारण मनुष्यों की शरीरसे कार्यसिद्ध होती है, अनः राजाने वचनसे वह काम करनेका हुकुम किया। राजाने प्रीतिमतिके अतिकटोर मनोरथ भी सहर्ष पूर्ण किये। जैसे मेर पर्वत करपनुश्व उत्पन्न करता है त्यों उस रानीन नवमास पूर्ण हुये वाद अत्यन्त महिमावन्त पुत्रको जन्म दिया। उसका जन्म होनेपर राजाने उस रानीने नवमास पूर्ण हुये वाद अत्यन्त महिमावन्त पुत्रको जन्म हिया। उसका जन्म होनेपर राजाने उस रानीने नवमास पूर्ण हुये वाद अत्यन्त महिमावन्त पुत्रको जन्म हिया।

उसका ऐसा जन्म महोत्सव किया कि जैसा अन्य किसी पुत्रके जन्मसमय न किया था। यह पुत्र धमके प्रभा-वसे प्राप्त हुवा होनेसे संगे सम्बिधयोंने मिल कर उसका धर्मदत्त यह सार्थक नाम रक्खा। कितनेक दिन बीतने पर एक दिन अत्यन्त आनन्द सिंह निवीन कराये हुवे मन्दिरमें उस पुत्ररत्नको दर्शन कराने के छिये सम-होत्सव जाकर मानो प्रभुके सन्मुख भेंट ही न करती हो वैसे उसे नये २ प्रकारसे प्रणाम कराकर रानी अपनी सिखयोंसे वोलने लगी कि, हे सखी ! सचमुच ही आश्चर्यकारी और महाभाग्यशाली यह कोई मुझै उस हंस का ही उ।कार हुवा है। उस हंसके वचनके आराधन से जैसे किसी निर्धन पुरुषको निधान मिलता है वैसे ही दुष्प्राप्य और उत्कृष्ट इस जिनधर्मप्रणीत धर्मरत्नकी और इस पुत्ररत्नकी मुझे प्राप्ति हुई है। इस प्रकार रानी जब दर्षित हो पूर्वीक वचन बोल रही थी तब तुरन्त ही अकस्मात् जैसे कोई रोगी। पुरुष एकदम अवाचक हो। जाता है वैसे ही वह पुत्र मूर्छा खाकर अवाचक होगया । उसके दु:खसे रानी भी तत्काल ही मूर्छित हो गई। यह दिखाव देखते ही अत्यन्त खेद सहित पासमें खड़े हुये तमाम दास दासी आदि सज्जनवर्ग हा, हा! हाय हाय ! यह क्या हुवा ! क्या यह भूतदोष है या प्रेतदोष है ? या किसीकी नजर छगी ! ऐसे पुकार करने लंगे। यह समाचार मिलते हो तत्काल राजा दीवान आदि राजवर्गीय लोक, भी वहांपर आ पहुंचे, और शीव-तासे बावना, चन्दनादिक का शीतोपचार करनेसे उस बालकको सचेतन किया। एवं रानीको भी चैत-न्यता आई। तदनन्तर सब लोग हर्पित होकर महोत्सव पूर्वंक वालकको राजभुवन में ले गये। अब वह वालक सारा दिन पूर्ववत् खेलना, स्तन्यपान करना वगैरह करता हुवा बिचरने लगा । परन्तु जब दूसरा दिन हुवा तव उसने सुबहसे ही पोरशी प्रसाख्यान करनेवाले के समान स्तन्यपान तक भी नहीं किया। शरीरसे तन्द्रस्त होने पर भी स्तन्यपान न करते देख लोगोने बहुतसे उपचार किये परन्तु वह बलात्कार से भी अपने मुहमें कुछ नहीं डालने देता। इससे राजा रानी और राजवर्गीय लोक अत्यन्त दुःखित होने लगे। मध्यान्ह होनेके समय उन लोगोंके पुण्योदय से आकर्पित अकस्मात् एक मुनिराज वहां पर आकाश मार्गसे आ पहुंचे।

प्रथम उस राजकुमारने मुनिको देख वन्दन किया, फिर राजा रानी आदि सवको नमस्कार किया।
मुनिराजको अत्यन्त सत्कार पूर्वक एक उच्चासन पर वैठाकर राजा आदि पूछने छने कि, "हे सामिन्
जिसके दु:खसे हम आज सब दु:खित हो रहे हैं ऐसा यह कुमार आज स्तन्यपान क्यों नहीं करता ?" मुनिराज वोळे—"इसमें और कुछ दोष नहीं है परन्तु तुम इसे अभी जिनेश्वर देवके दर्शन करा छाओ फिर तत्काछ
ही यह वालक अपने आप ही स्तन्यपान करनेकी संज्ञा करेगा। यह वचन सुनकर तत्काछ ही उस वालकको
उसी मन्दिरमें दर्शन करा छाये, दर्शन करके राजभुवनमें आते ही वह वालक अपने आप ही स्तन्यपान करने
छगा, यह देख सब छोगोंको आश्चर्य हुवा। उससे राजाने हाथ जोड़कर पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ! इस आश्चर्यका
कारण क्या है ? मुनिराजने कहा कि, इसका पूर्वभव सुननेसे सब मालूम हो जायगा।

द्वप्ट पुरुषोंसे रहित और सज्जन पुरुषोंसे भरी हुई एक कापुरिका नामा नगरी थी। उसमें दीन, हीन, और दुःखी लोगों पर दयावंत एवं शत्रुओं पर निर्देशी ऐसा रूपनामक राजा राज्य करता था। इन्द्रके प्रधान

मित्रकी बुद्धिके समान बुद्धिवाला एक चित्रमतिनामक शेठ उस राजाका मित्र था और उस शेठके वहां एक सुमित्र नामका वाणोतर था। सुमित्र वाणोतरने किसी एक धन्नानामक कुलपुत्रको अपना पुत्र मान कर अपने घरमें नौकर रक्खा है। वह एक दिन बढ़े २ कमलोंसे परिपूर्ण ऐसे एक सरोदरमें स्नान करने-को गया । उस सरोवरमें क्रीड़ा करते हुये कमलोंके समूहमें से एक अत्यंत परिमलवाला और सहस्र पंखड़ियों-वाला कमल मिल गया। वह कमल अपने साथमें लेकर सरोवरसे अपने घर आ रहा है, इतनेमें ही मार्गमें पुष्प लेकर आती हुई और उसकी पूर्वपरिचित आर मालीकी कन्यायें उसे सामने मिलीं। वे कन्यायें उसे कहने लगीं कि, हे भद्र ! जैसे भद्रसाल वृक्षका पुष्प अत्यन्त हुर्लभ है वैसे ही यह कमल भी अत्यन्त दुर्लभ है, इसलिए ऐसे कमलको जहां तहां न डाल देना। इस कमलकी किसी उत्तम स्थान पर योजना करनां, या किसी राजा महा-राजाको समर्पण करना कि जिससे तुझै महालाभ हो। धन्नाने उत्तरमें कहा कि, यदि ऐसा है तो उत्तम पुरुष के कार्यमें या किसी राजाके मस्तक पर जैसे मुकुट शोभता है / वैसे ही वैसेके मस्तक पर में इस कॅमलकी योजना करूंगा। यों कह आगे चलता हुवा विचार करने लगा कि, मेरे पूजनेयोग्य तो मेरा सुमित्र नामकः होठ ही है, क्योंकि जिसकी तरफसे जीवन पर्यंत आजीविका चलती है उससे अधिक मेरे लिये और कीन हो सकता है ? ऐसा विचार कर उस भद्रप्रकृतिवाले धन्नाने अपने होठ सुमित्रके पास आकर, विनयंयुत नमन कर, उसे वह कमल समर्पण कर, उसकी अमूल्यता कह सुनाई। सुमित्र भी विचार करने लगा कि, ऐसा अमूल्य कमल मेरे क्या कामका है ? मेरा वसुमित्र होठ अत्यन्त सज्जन है और उसने मुफ्रपर इतना उपकार किया है कि, यदि मैं उसकी आजीवन बिना वेतन नौकरी कर्क तथापि उसके किये हुये उपकारका बदला देने के लिये समर्थ नहीं हो सकता; इसलिये अनायास आये हुये इस अमूल्य कमलको ही उन्हें भेट करके छत्छल वन । यह विचार कर सुमित्रने अपने दोठ वसुमित्रके पाल जाकर अत्यन्त वहुमानसे कमल समर्पण कर, उसकी तारीफ कह सुनाई। उस कमलको लेकर वसुमित्र शेठ भी विचार करने लगा कि, ऐसे दुर्लभ कमल-को सेवन करनेकी मुझे क्या जरूरत है ? मेरा अत्यन्त हितवत्सल चित्रमति प्रधान हो है क्योंकि उसीकी कृतासे में इस नगरमे वड़ा कहलाता हूं इसलिये यदि ऐसे अमूल्य कमलको में उन्हें भेट करूं तो उनका मुभ-पर और भी अधिक स्तेह बढेगा। पूर्वोक्त विचार कर वसुमित्र रोठंने भी वह कमेल चित्रमति दीवानको भेट किया और उसके गुणकी प्रशंसा की। उस कमलको पाकर दीवानने भी विवार किया कि, ऐसा अमूल्य कमल उपयोग में लेनेसे मुझे क्या फायदा ? इस कमलको में सर्वोत्तम उपकारी इस गांवके राजाको भेट कर्जंगा, कि जिससे उनका स्नेहभाव मुभवर वृद्धिको प्राप्त हो।

स्नर्द्धरिव वस्य दृष्टै । रिप प्रभावोद्भूतो भुवि ययाद्राक्॥ सर्वलघुः सवगुरोः। सवगुरुः स्याच सर्वलघोः॥ १॥

न्नहाके समान रांजांकी दृष्टिके प्रभावसे भी जगतमें वड़ा महिमा होता है, जो सबसे छंडु होता है, वह संवित्ते गुंह∸बड़ा होता हैं; और जो सबसे बड़ा हो वह सबसे छोटा हो जाता है, ऐसा उसकी दृष्टिका प्रभाव है तब फिर मुझे क्यों ने उपकार मानना चाहिये ! इस विचारसे उसने वह कमले राज्यन्वर रांजाको भेट निया और उसका वर्णन करके कहा कि, यह उत्तम जातिका कमल अत्यन्त दुष्प्राप्य है। यह सुनकर राजा भी बोलने लगा कि, जिसके चरणकमल में मैं भ्रमरके समान हो रहा हूं ऐसे सद्गुरु यदि इस समय आ पधारें तो यह फमल में उन्हें समर्पण करूं, क्योंकि ऐसे उत्तम पदार्थसे ऐसे पुरुषोंकी सेवा की हो तो वह अत्यन्त लाभ कारक होती है। परन्त ऐसे सद्गुरुका योग खाति नक्षत्रकी वृष्टिके समान अत्यन्त दुष्कर और खल्प ही होता है। जबतक यह कमल अम्लान है यदि उतनेमें वैसे सदगुरुका योग वन जाय तो सीना और खुगन्ध के समान कैसा लाभ कारक हो जाय! राजा दीवानके साथ जब यह वात कर रहा है उस समय आकाश-मार्गसे जाज्यस्यमान सूर्यमंडलके समान तेजस्वी चारणर्षि मुनिराज वहाँ पर अत्रतरे । अहो ! आश्चर्य ! इच्छा-कानेवाले की सफलता को देखो ! जिसकी मनमें धारना की वही सामने आ खंडे हुये। प्रथम मुनिराज का बहु-मान किये बाद आसन प्रदान कर राजा आदिने उन्हें बन्दना की तद्नन्तर सर्व छोगोंके समुदाय के बीच मानो अपने हर्षके पुंज समान अत्यन्त परिमलसे सर्वसभा को प्रमुदित करता हुवा राजाने वह सहस्र पंखड़ीका कमल मुनिराजको भेट किया। मुनिराजने उसे देखकर कहा कि—''हे राजेन्द्र! इस जगतके तमाय पदार्थ तरतम भावयुक्त होते हैं, किसीसे कोई एक अधिक होता ही है। जब आप मुझे अधिक गुणवन्त जान कर यह अत्युत्तम कमल मेट करते हो तब फिर मेरेसे भी जो अलोकिक और आत्यंतिक गुणवन्त हों उन्हें क्यों नहीं यह भेट करते ? जो २ अत्युत्तम पदार्थ हो वह अत्युत्तम पुरुषको ही भेट किया जाता है। इसिलए ऐसा अति मनोहर कमल आप देवाधिदेव पर चढ़ा कर मुभसे भी अधिक फलकी प्राप्ति कर सकोगे। मुझे मेर करने से जितना आपका चित्त शांत होता है उससे विश्वके नायक जिनराजको चढ़ानेसे अत्यन्त अधिकतर आप विश्रांति पानोगे। तीन जगतमें अच्युत्तम कामधेनुसमान मनोवांछित देनेवाली सारे विश्वमें एक ही श्री वीत-रागकी पूजा विना अन्य कोई नहीं । मुनिके पूर्वोक्त वाक्यसे मुद्ति हो भद्रक प्रकृतिवाला राजा भावसहित जिनमन्दिर जाकर जिनराज की पूजामे प्रवृत्तमान होता है, उस समय धन्ना भी स्नान करके वहीं आया हुवा है। उस कमलको मुख्य लानेवाला धन्ना है यह जानकर राजाने वह प्रभुपर चढ़ानेके लिये धन्नाको दिया। इससे अत्यन्त बहुमान पूर्वक वह कमल प्रभुके मस्तक पर रहे हुए मुकुट पर चढ़ानेसे साक्षात् सहस्र किरणकी किरणोंके समान भलकता हुवा प्रभुके मस्तकपर छत्र समान शोभने लगा। यह देख धन्ना वगैरहने एकात्र चित्तसे प्रभुका ध्यान किया । जब एकाग्रचित्त से धन्ना प्रभुके ध्यानमें छीन होकर खड़ा है तब रास्तेमें मिछी हुई वे मालीको चार कन्यायें भी जो प्रभुके मन्दिरमें फूल बेचनेको आई थीं, प्रभुके मस्तकपर उस कमलको चढ़ा देख अत्यन्त प्रमुदित हो विचारने लगीं कि, सचमुच यह कमल धन्नाने ही चढ़ाया हुवा मालूम होता है। हमने जो धन्नाके पास रास्तेमें कमल देखा था यह वहीं कमल है। यह घारणा कर कितनी एक अनुमोदना करके मानो संपत्तिके बीज लनान उन्होंने किननेएक फूल प्रसन्नता पूर्वक अपनी तरफसे चढ़ानेके लिये दिये।

ुराये पापे पाठे । दानादानादनान्यमानादौ ॥ देवगृहादि कृत्ये । ष्वपि भट्टचिहिं दर्शनता ॥ पुण्यके कार्यमें, पापके कार्यमें, देनेमें, छेनेमें, खानेमें, दूसरेको मान देनेमें, मन्दिर आदिकी करणीमें, इनने कार्योमें जो प्रञ्जित की जाती है सो देखादेखीसे होती है।

यदि धन्नाने कमलसे पूजा की तो हम भी हमारे, फूलोंसे पूजा क्यों न करें ! इस धारणासे अपने कितने एक फूलोंसे दूसरेके पास पूजा कराकर उन लड़िकयोंने अनुमोदना की। तद्नन्तर अपनी आत्माको कृत-कृत्य मानते हुए वे चारों मालोकी कन्यायें और धन्नाजो अपने २ मकान पर चले गये; उस दिनसे उससे वन सके तब धन्ना मन्दिर दर्शन करने आने लगा। वह एक दिन विचारने लगा कि शिकार है मुझे कि जिसे प्रतिदिन जिनदर्शन करनेका भी नियम नहीं। मैं पशुके समान, रंक और असमर्थ हूं कि, जिससे इतने नियमसे भी गया ! इस प्रकार प्रतिदिन आत्मिनिन्दा करता है । अब राजा, चित्रमित प्रधान, वसुमित्र शेठ, सुमित्र वानोतर, ये सव चारण महर्षिकी वाणीसे श्रावकधर्म प्राप्त कर आराधना करके अन्तमें मृत्यु पाकर सौधर्म देवलोक में देवतापने उत्पन्न हुये। धन्ना भी जिनभक्तिके प्रभावसे महदिक देत्र हुवा, तथा वे बार कन्यायें भी उसी देवलोकमें धन्ना देवके मित्रदेवतया उत्पन्न हुई । राज्यन्धर देव देवलोकसे च्यवकर वैताल्य पर्वत पर गगनवल्लभ नगरमे इन्द्रसमान ऋद्विवाला चित्रगति नामक विद्याधर राजा उत्पन्न हुवा। चित्रमित् दीवान देवताका जीव चित्रगति राजाका अत्यन्त वहुम विचित्रगति नामक पुत्र पैदा हुवा, परन्तु वह पितासे भी अधिक पराक्रमी हुवा। अन्तमें उसने अपने पिताका राज्य है होनेकी बुद्धिसे पिताको मार डालने की जाल रची, दो चार दिनमें अपनी इच्छानुसार कर डालूंगा यह विचार कर वह स्थिर हो रहा। इसी अवसरमें रात्रीके समय राज्यक्ती गोत्रदेवीने आकर राजासे सर्व वृतान्त कह सुनाया और कहा कि, अव कोई तुम्हारे बचावका उपाय नहीं। यह वात सुनते ही राजा अकस्मात अत्यन्त संम्रान्त होकर विचारने लगा कि जब मेरी भाग्यदेवी ही मुझे यह कहती है कि अब तेरे वचावका कोई उपाय नहीं तब फिर मुझे अब दूसरा उपाय ही क्यों करना चाहिये। वस अव मुझे अपने आत्माका ही उद्घार करना योग्य है। इस विचारसे राजा वैराग्यको प्राप्त हुवा। परन्तु अन्त में फिर यह विचार करने लगा—हा हा! अव मैंक्या करूं किसका शरण लूं ; मैं किसके पास जाकर मेरा दु:ख निवेदन कह ? अहा ! यह महा अनर्थ हुवा कि इतने दिनतक सैंने अपनी आत्माकी सुगनिके लिए कुछ भी सुकृत न किया। इन्हीं विचारोंमें गहरा उतरते हुए राजाने अपने मस्तक का पंचमुष्ठि लोच कर डाला, जिससे देवताने तत्काल उसे मुनिवेष समर्पण किया; और अब वह द्रन्यभाव चारित्रवन्त पंच महावतघारी हुवा। अकस्मात् वने हुए इस वनावको खुनकर उसके विचित्रगति पुत्रने एवं स्त्री, परित्रह, राजविंग परिवारने राज्य संभालनेकी वहुत प्रार्थना की, परन्तु वह किसी की भी एक न सुनकर संसारसे सम्बन्ध छोड़कर पवनके समान अप्रतिवद्ध बिहारी होकर विवरने लगा। फिर उसे साधुकी क्रियायें विविध प्रकारके दुष्कर त्प तपते हुए अविधिज्ञान की प्राप्ति हुई । तदनन्तर कुछ दिनोंके वाद चतुर्थ मनःयर्थव ज्ञान भी उत्पन्न हुवा । अव ज्ञान-बलसे सर्व अधिकार जान कर में वहीं चित्रगति विद्याधर तपी तुम्हें उपकार हो इसलिए यहां आया हूं। इसे विषयमें अभी और भी अधिकार मालूम करनेका रहा है, वह तुम्हें सव सुना रहा हूं।

वसुमित्र शेठका जीव देवलोकसे च्यवकर तू राज्यन्धर नामक राजा हुवा है। वसुमित्र शेठका वानोतर

नौकर सुमित्र जब विद्याधर राजिषके उपदेशसे श्रावक हुवा था तब उसने अपने मनमे विचार किया कि, इस नगरमें श्रावकवर्ग में में अधिक गिना जाऊं तो ठोक हो, इस धारनासे वह अनेक प्रकारके कपटसे श्रावक-पनका आडम्बर करता। सिर्फ इतने ही कपटसे वह स्त्री गोत्रबाँध कर मृत्यु पाके उस पूर्व मबके आचरित कपट भोवसे यह तेरी प्रीतिमित रानी हुई है। घि:कार है अज्ञानता को कि जिससे मनुष्यके हृद्यमें हिताहित-के विचारको अवकाश नहीं मिलता। इसने सुमित्रके भवमें प्रथम यह विचार किया था कि, जवतक मेरी स्त्रीको पुत्र न हो तबतक मेरे दूसरे लघु वान्धवोके घर पुत्र न हो तो ठीक हो। मात्र ऐसा विचार करनेसे ही उसने अन्तराय कर्म उपार्जन किया था वह कम इस भवमें उदय आनेसे इस प्रीतिमति रानीको सर्व रानियो-से पीछे पुत्र हुवा है। क्योंकि यदि एक दफा भी विचार किया हो तो उसका उदयं भी अवश्य भोगना पड़ता हैं। यदि साधारण विचार करते हुये भी उसमें तीव्रता हो जाय और उसकी अनुमोदना की जाय तो उससे निकाचित वर्म वन्ध होजाता है। उससे इसका उदय कदापि विना भोगे नहीं छूटता। एक दफा नवमे सुवि-धिनाथ तीर्थंकर को वन्दन करने गये हुए धन्ना नामक देवताने ( जिस धन्नाने कमल चढ़ाया था ) प्रश्न किया कि मैं यहांसे च्यवकर कहां पैदा होऊंगा ? उस वक्त सुविधिनाथ तीर्थंकरने तुम्हारे दोनोंका पुत्र होनेका बतलाया। धन्ना देवने विचार किया कि, राज्यन्धर राजा और प्रीतिमित रानी ये दोनों विना पुण्य पुत्ररूप संपदा कैसे पार्येंगे ? यदि कुवेमें पानी हो तो होदमें आवे, वैसे ही यदि धर्मवन्त हो तो उसके प्रमावसे उसे पुत्रप्राप्ति हो और मैं भी वहां उत्पन्न होऊंगा तव मुझे भी वोधिवीज की प्राप्ति होगी। मनमें यह विचार कर धन्नादेव स्वयं हंसशिशु का रूप घना कर प्रीतिमति रानीको स्वप्नमें धर्मका उपदेश कर गया। इससे यह तेरी रानी और तू, दोनों धर्मवान् हुवे हो। अहो! आश्चर्य कि यह जीव कितना उद्यमी है कि जिसने देवभवमे भी अपने परभवके लिए बोधिवीज प्राप्तिका उद्यम किया। इससे विपरीत ऐसे भी अज्ञानी प्राणी हैं कि जो मनुष्य मव पाकर भी चिन्तामणि रत्नके संमान अमृल्य धर्मरत्नको प्रमादसे व्यर्थ खोते हैं। सम्यक्टृष्टि देवता धन्नाका जीव यह तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुवा है कि जिसके प्रभावसे रानीने श्रेष्ठ स्वप्न देखा और श्रेष्ठ मनोर्थ भी इसीके प्रभावसे उत्पन्न हुचे हैं। जैसे छाया कायाको; सती पतिको, चन्द्रकान्ति चन्द्रमाको, ज्योति सूर्यको विजली मेघको अनुसरती है, वैसे ही जिनभक्ति भी जीवके साथ आती है। कल जब तुम इस वालकको जिनमन्दिर में छे गये थे उस वक्त जिनेश्वरदेव को नमस्कार कराकर यह सब हंसका उपकार है इत्यादि जो रानीकी वाणी हुई थी वह सुनकर इसे तत्काल ही जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त हुवा, उससे पूर्वभवमें जो धर्म-**इत्य किये थे वे सब याद आनेसे वहांपर ही इसने ऐसा नियम** लिया था कि, जबतक प्रतिदिन प्रभुका दर्शन न करूं तवतक कुछ भी मुखमें न डालूंगा, इसी कारण इसने आज स्तनपान वन्द किया था। इस प्रकार जीवन पर्यन्त अरिहन्तकी साक्षी लिये हुए नियमको अपने मनसे पालनेका अद्यम किया परन्तु जब जो नियम छेता है तब उस नियमके फलको अधिकता न लिएहुए नियमसे अनन्तगुणी होती है। धर्म दो प्रकारका होता है, एक नियम लिया हुवा और दूसरा वगैर नियमका। उसमें नियम रहित धर्म बहुतसे समय तक पालन किया हो तथापि वह किसीको फलदायक होता है और किसीको नहीं भी होता। दूसरा सनियम धर्म थोड़ा

पालन किया हो तो भी विना नियमके धर्मसे अनन्तगुण फलदायक हो सकता है। जैसे कि, किसीको कितनेक रुपये न्याज कहे विना हो दिये हों तब फिर उन रुपयोंको जब पीछे लें उस वक्त उनका कुछ न्याज नहीं
मिलता, परन्तु यदि न्याज कह कर दिये हों तो सदैव सद चढ़ा करता है और जब पीछे लें तब सद सिहत मिलते
हैं। कोई ऐसा भी भन्य जीव श्रेणिकादिक के समान होता है कि जिससे अविरतिपनका उदय होनेसे कुछ
भी सिनयम धर्म आराधन नहीं करा जा सकता, परन्तु वह ऐसा द्रुडधर्मी होता है कि, सिनयमवाले से
भी कप्टके समय ऐसा प्रयत्न करता है कि उससे भी अधिक नियमवान के जैसा फल प्राप्त करता है।
ऐसे जीव आसन्तिसिद्धक कहलाते हैं। पूर्व मवमें इसने प्रभुको कमल बढ़ाया उस दिनसे यद्यपि यह
नियमवान नहीं था तथापि सिनयमवाले से भी अधिकतर उत्साह पाकर सिनयमके समान ही पालन

एक मासकी उमरवाले इस वालकने जो कल नियम धारण किया उस दर्शनका नियय पालनेसे इसने कल स्तनपान किया था, परन्तु आजके दिन दर्शनका योग न वननेसे लिये हुये नियमको टूटने के भयसे भूखा होने पर भी स्तन्यपान न किया और हमारे वचनसे दर्शन कराए वाद इर.ने स्तन्यपान किया। क्योंकि इसका अभिग्रह पूरा हुवा इसलिये स्तन्यपान किया है। पूर्वभवमें जो कुछ शुमाशुम कर्म किया हो वह अवश्यमेव जन्मान्तर में प्राणियोंके साथ आता है। पूर्वभवमें जो भक्ति की थी वह अनजानपन की थी, परन्तु उसीके महिमासे इस भवमें जानसहित वह भक्ति प्रकट हुई है इससे वह सवप्रकार की इसे रिद्धि और संपदा देनेवाली होगी। जो चार मालीकी कन्यायें मिली थीं वे देवत्व भोगकर किसी बड़े राजाके कुलमें राजकन्यातया उत्पन्न हुई हैं, वे भी इस कुमारकी स्त्रियाँ होनेवाली हैं, क्योंकि साथमें किया हुवा पुण्य साथमें ही उदय आता है।

मुनि महाराज की पूर्वोक्त वाणी मुनकर वैसे छघु वालकको भी वैसा आश्चर्य कारक नियम और उस नियमका वैसा कोई अलीकिक फल जानकर राजा रानी आदि सब लोग नियम पालनमे निरन्तर कटिवद हुये। फिर मुनिराज बोले कि अब में अपने संसारपश्चके पुत्रको प्रतिब्रोध देनेके लिए अद्यम कर्क गा, ऐसा कह, कर मुनिराज आकाश मार्गसे गरुड़के समान उड़ गये। उस दिनसे आश्चर्यकारक जाति स्मरण ज्ञानवन्त धर्मद्त्त अपने हुद् नियमको मुनिराज़के समान सादिवक हो अपने हुप, गुण, सम्पदा की वृद्धि पानेके समान प्रवर्धमान भावसे पालने लगा। उस दिनसे निरन्तर प्रवर्धमान शरीरके समान प्रतिदिन उस लघु राजकुमारके लोकोत्तर गुणका समुदाय भी बढ़ने लगा। धर्मदत्तकुमार धर्मके प्रभावसे जिन गुणोंका अभ्यास करता हैं उनमें निपुणता प्राप्त करता जाता है। अपने नियमको पालन करतेहुए जब वह तीन वर्षका हुवा तबसे नाना प्रकारकी कलाओंका अभ्यास करने लगा। पुरुषोंको लिखनेको कला, गणितकी कला, वगैरह बहत्तर कलाओं में उसने कमसे निपुणता प्राप्त करने लगा। सुगुरुका योग मिलने पर धर्मदत्तकुमार लघु वयसे ही श्रावक के मत अंगीकार करने लगा। गुरुसहाराज के पास विधिन्नधान का अभ्यास करके वह विधिपूर्वक जिनेश्वरदेव की जिसक्त पुजा करने लगा। जिस प्रकार गने का मध्यास करके वह विधिपूर्वक जिनेश्वरदेव की जिसक्त पुजा करने लगा। जिस प्रकार गने का मध्यास वहा मधुर होता है वैसे ही वह राजकुमार सब

छोगोंको प्रियकारी तारुण्यको प्राप्त हुवा । एक दिन किसी एक अनज़ान परदेशी मनुष्यने आकर राजाको धर्मद्त्तकुमार के लिये सुर्यके अध्व समान एक अध्वरत्न भेट किया। उस वक्त धर्मद्त्तकुमार उसे अपने समान अद्वितीय योग्य समभ कर उस पर चढ़नेके छिए उत्सुक हुवा, पिताने भी उसे इस विषयमें आज्ञा दी। घोड़े पर सवार होते ही वह तत्काल मानो अपनी गतिका अतिशय वेग दिखलाने के लिये ही एवं वह मानो इन्द्रका घोडा हो और अपने खामीसे मिलने ही न जाता हो इस प्रकार शीघ्र गतिसे वह अश्व आकाशमार्ग से एकदम उड़ा। (आकाशमार्ग से कहीं उड़ नहीं गया, वह खयं अपनी शीघ्र गतिसे ही चलता है परन्तु उसकी ऐसी शीव्र गति है कि जिससे दूरसे देखनेवाले को यही मालूम होता है कि वह आकाशमें ऊंचे जा रहा है ) एक क्षणमात्र में उसने ऐसी आकाशगति की कि, अदूरय होकर वह एक हजार योजनकी विकठ और भया-नक अटवीमें जा पहुंचा । उस अटवीमें बड़े २ सर्प फूंकार कर रहे हैं, स्थान २ पर बन्दर, बारम्बार, हिन्कार शन्द कर रहे हैं, सूत्रर घुरघुराहट कर रहे हैं, चीते चीत्कार कर रहे हैं, चमरी गायोंके भांकार शब्द हो रहे हैं, गीद्ड़ फेत्कार कर रहे हैं। यद्यपि वहांका ऐसा भयंकर दिखाव है तथापि वह खभावसे ही धैर्यको धारन करनेवाला राजकुमार जरा भी भयके स्वाधीन न हुवा। क्योंकि जो धीर पुरुष होते हैं उन पर चाहे जैसा विकट संकट आ पढ़े तो उसमें भय और चाहे जैसी संपदाकी वृद्धि हुई हो तथापि उसमें उन्मादको प्राप्त नहीं होते, इतना ही नहीं परन्तु शून्य वनमें उनका चित्त शून्य नहीं होता । उज्जड़ अटवीमें भी अपने आराम बगीचेके माफक वह राजकुमार निर्भय होकर वनमें फिरता है। उस जंगलमें उसे किसी प्रकारका भय बगैरह मालुम नहीं दिया, परन्तु उस दिन उसे जिनपूजा करनेका योग न मिलनेसे वनमें नाना प्रकारके वनफल खाने योग्य तैयार होनेपर भी सर्व पापोंको क्षय करनेवाले चोविहार, उपवास करनेकी जरूर पडी। जहां बहुतसा शीतल जल भरा है और अनेक उत्तम जातिके सुखादु फल जगह २ देख पड़ते हैं एवं पेटमें भूखसे उत्पन्न हुई अत्यन्त हुई अत्यन्त पीड़ा सता रही है, ऐसी परिस्थिति में भी उस दृढ़प्रतिष्ठ कुमारका अपना नियम पालन करनेमें ऐसा निर्मेल चित्त रहा कि जिसने अपने नियमके विरुद्ध मनसे भी किसी वस्तुकी चाहना न की। इस तरह उसने तीन दिनतक उपवास किये, इससे अत्यन्त ताप और ऊष्ण पवनसे जैसे मालतीका फूल कुमला जानेसे निर्माल्य देख पड़ता है वैसे ही राजकुमार के शरीरका बाहरी दिखाव बिलकुल बदल गया, परन्तु उसका मन जरा भी न कुमलाया। उसकी दृढ़ताके कारण प्रसन्न होकर अकस्मात् उसके सामने एक देवता प्रगट ह्वा। प्रत्यक्ष जाज्वल्यमान दिखावसे प्रकट होकर प्रशंसा करते हुए वोला—"धन्य धन्य ! हे धैयवन्त ! तुझे धन्य है। ऐसे दुःसह कप्टके समय भी ऐसा दुःसाध्य धैर्य धारन कर अपने जीवितकी भी अपेक्षा छोडकर अपने धारण किये हुढ़ नियमको पालन करता है। सचमुच योग्य ही है कि, जो इन्द्र महाराज ने सब देवताओं के समक्ष अपनी समामें तेरी ऐसी अत्यन्त प्रशंसा करी कि, राज्यन्धर राजाका धर्मदत्त कुमार वर्तमान कालमे अपने लियें हुये नियमको इतनी दूढ़तासे पालता है कि, यदि कोई देवता आकर उसे उसके सत्वसे चलायमान फरना चाहे तथापि जवतक प्राणान्त उपसर्ग हो तवतक वह अपने नियमसे भ्रष्ट नहीं हो सकता । इन्द्र महाराजः ने आपको ऐसी प्रशंसा की वह सुनकर मैं सहन् न कर सका; दूसीसे मैं तेरी परीक्षा करनेके छिये घोड़े परः

वैठा कर यहां पर हरन कर लाया हूं। ऐसे भयंकर वनमें भी तू अपने नियमकी प्रतिज्ञासे भ्रष्ट न हुवा, इसीसे में वड़ी आश्चर्यता पूर्वक तुभ पर प्रसन्न हुवा हूं। इसलिए हें शिष्टमित ! तुझे जो इच्छा हो वह मांग लें। देवता द्वारा की हुई अपनी प्रशंसासे नीचा मुख करके और कुछ विचार करके कुमार कहने लगा कि जब में तुझे याद कर्फ तब मेरे पास आकर जो में कहूं वह भेरा कार्य करना। देवता बोला—हें अद्भुत भाग्यशाली! जो आपने मांगा सो मुझे सहर्ष प्रमाण है, क्योंकि तू अद्भुत भाग्यके निश्रान समान होनेसे में तेरे वशोभूत हू, इसलिये जब तृ याद करेगा तब में आकर अवश्य तेरा काम कर्फ गा, यों कह कर देवता अन्तर्धान हो गया। अब धर्म एस राजकुमार मनमें विचारने लगा कि मुझे यहांपर हरन कर लानेवाला देव तो गया; अब में राजसुवनमें कैसे जा सकूंगा? ऐसा विचारने लगा कि मुझे यहांपर हरन कर लानेवाला देव तो गया; अब में राजसुवनमें कैसे जा सकूंगा? ऐसा विचार करते ही अकस्मात् वह अपने आपको अपने राजसुवन में ही खड़ा देखता है। इस दिखाबसे वह विचारने लगा कि, सचमुच यह भी देवकृत्य ही हैं। इसके बाद राजकुमार अपने माता पिता पर्व अपने परिचार परिजन, सगे सम्बन्ध्यांसे मिला, इससे उन्हें भी बड़ी प्रसन्तता हुई। राजकुमार आज तीन दिनका उपवाशी था और उस्ते आज अहमका पारना करना था तथापि उसमें जरा मात्र उत्सुकता न रखके उसने अपनी जिनपूजा करनेका जो विधि था। उसमें सम्पूर्ण उपयोग रखकर विधिपूर्वक यथांविध पूजादि विधान किये बाद पारना करके सुखसमाधि पूर्वक राजकुमार पहलेके समान दुख विलाससे अपना समय व्यतीत करने लगा।

पूर्वादिक दिशामें राज करनेवाले चार राजाओं को बहुतसे पुत्रों पर वे चार मालीकी कन्यायें पुत्रीपने उत्पन्न हुई । धर्मरित, धर्ममित, धर्मश्री, और धार्मिणि, ये चार नाम वालीं वे कन्यायें साक्षात् लक्ष्मी के समान युवास्था के सन्मुख हो शोभने लगीं । वे चारों कन्यायें एक दिन कौतुक देखनेके निमित्त अनेक प्रकारके पुण्यसमुदाय के और महोत्सवके स्थानह्रप जिनमन्दिरमें दर्शन करनेको आई । वहां प्रतिमाके दर्शन करते ही उन चारोंको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होनेसे अपना पूर्वभव वृतान्त जानकर उन्होंने जिनपूजा दर्शन किये विना मुखमें पानी तक भी न डालना ऐसा नियम धारण किया । अब वे परस्पर ऐसी ही प्रतिज्ञा करने लगीं कि, अपने पूर्वभवका मिलापी, जब धन्ना मिले सव उसीके साथ शादी करना, उसके विना अन्य किसीके साथ शादी न करना । उनकी यह प्रतिज्ञा उनके माता पिताको मालूम होनेसे उन्होंने अपनो २ पुत्रीका लग्न करनेके लिये स्वयंवर मंडपकी रचना करके सब देशके राजकुमारों को आमंत्रण दिया । उसमें राज्यन्धर राजाको पुत्र सहित आमंत्रण किया गया था परन्तु धर्मराजकुमार वहां जानेके लिये तैयार न हुवा और और उलटा यों कहने लगा कि, ऐसे सन्देह वाले कार्यमें कौन वुद्धिमान उद्यम करे ?

अब अपने पिता चित्रगति विद्याधरके उपदेशसे दीक्षा छेनेको उत्सुक विचित्रगति विद्याधर ( चित्रगति विद्याधर साधुका पुत्र ) विचारने छगा कि, इस मेरे राज्य और इक्छौति पुत्रीका स्वामी कौन होगा ? इसिछए प्रकृति विद्याको बुछाकर पूछ देखूं। किर प्रकृति विद्याका आव्हान कर, उसे पूछने छगाकि, "इस मेरी राज्य मृद्धि और पुत्रीका खामी वननेके योग्य कौन पुरुवरत्न हैं ?" वह बोछी—"तेरा राज्य और पुत्री इन दोनोंको राज्यन्थर राजाके पुत्र धर्मदत्त कुमारको देना योग्य है। यह सुनकर प्रसन्न हो विचित्रगति विद्याधर धर्मदत्त

कुमारको बुलानेके लिए स्वयं राजपुरनगर आया। वहां उस कुमारके मुखसे खयस्त्रर के आमन्यण का वृतान्त सुन उसे अदूरयहरप घारण कराकर साथ छेकर विचित्रगति विद्याधर, स्वयं भो अदूश्यहर धारण कर स्वस्थर मंडपमें आया। बहां वहुतसे राजाओंके बोच जाकर उसने अपनी विद्याके वलसे स्वयस्वर मंडपमें वैठे हुए तमाम राजा और राजकुमारों के मुख विलक्कल श्याम वना दिये, इससे तमाम राजा और राजकुमार मनमें विचारने लगे कि, अरे! यह क्या हुवा ? और क्या होगा ? यह किसने किया ? जव वे यह विचार कर रहे हैं उस वक्त साक्षात् ऊगते हुए नूतन सूर्यके समान तेजस्वी धर्मदत्तकुमार को खयम्बरा कन्याने देखा; उसे देखते ही पूर्वभव के प्रोमकी प्रोरणासे उसने उसके कंठमें वर-माला डाल दी तथा तीन दिशाके राजा भी वहां आये हुए थे उनकी भी कन्यायें धर्मदत्त के साथ ही व्याह देनेकी मरजी उनके पूर्वमव के प्रेमके सम्बन्धसे हो गई, इससे उन्होंने विचित्रगति विद्याधर के विद्याबल से अपनी २ कन्याओंको वहां ही वुलवा कर फिर विवित्रगति विद्याधर द्वारा विद्याके योग्यसे की हुई अति मनो-हर सहायता से ,वहांपर ही चारों कन्याओंकी शादी धर्मदत्तके साथ कर दो। फिर वह विचित्रगति विद्याधर सब राजाओंके समुदाय सहित धर्मदत्तकुमार को वैताल्य पर्वत पर आये हुए अपने राज्यमें छे गया। वहां अपनी राज्यरिद्धि सहित उससे अपनी कन्याकी शादी की। तथा एक हजार सिद्ध विद्यार्थे भी उसे दीं। ऐसा भाग्यशाली पुरुष बढ़े पुण्यसे मिलता है यह जानकर अन्य भी पांचसों विद्याधरों ने अपने २ ब्राममें छे जाकर धर्मदत्तको अपनी पांचसी कन्यार्थे व्याहीं। ऐसी वड़ी राजरिद्धि और पांचसौ पांच रानियों सिहत धर्मदत्तकुमार अपने पितासे मिलनेके लिये आया। उसके विताने भी प्रसन्न होकर जैसे उत्तम लता उत्तम क्षेत्रमें ही बोई जाती है वैसे अपनी चारसी निन्यानवें रानियोंके जो पुत्र थे उनका मन मनाकर अपना राज्य उसे ही समर्पण किया । फिर अपने सर्वपुत्र तथा रानियोंकी अनुमति छे अपनी प्रीतिमति पटरानी के सहित; राज्यन्धर राजाने चित्रगति विद्याधर ऋषिके पास दीक्षा प्रहण की । क्योंकि जब अपने राज्यके भारको उठानेवाला धुरंधर पुत्र मिला तब फिर ऐसा कौन मूर्ख है कि, जो अपने आत्मांके उद्घार करनेके अवसर को चूके। विचित्रगति विद्याधर ने भी धर्मदत्तकी रजा छेकर अपने पिताके पास दीक्षा छी। चित्रगति, विचित्रगति, राज्यन्धर, और प्रीतिमति ये चारों जने शुद्ध संयमकी आराधना कर सम्पूर्ण कर्मों को नष्ट कर उसी भवमें मोक्षपद को प्राप्त हुये।

धर्मदत्तने राजा हुये बाद एक हजार देशके राजाओंको अपने वशमें किया। अन्तमें वह दशहजार हाथी, दसहजार रथ, दस छाल घोड़े, और एक करोड़ पैदल सैन्यकी ऐश्वर्यवाला राजाधिराज हुवा! अनेक प्रकारकी विद्यावाठे मदोन्मत हजारों विद्याधरों को भी उसने अपने वश किये। अन्तमें देवेन्द्रके समान अलंड वड़े राज्यका खुल भोगते हुए उसपर जो पहले देव प्रसन्त हुवा था। और जिसने उसे वरदान दिया था। उस देवका कुछ भी काय न पड़नेसे जब उसे कभी भी याद न किया गया तब उस देव ने स्वयं आकर देवकुरु क्षेत्रकी भूमिके समान उस राजाको जितनी भूमिमें आज्ञा मानी जाती है उन देशों में और उसके सागंत राजा एवं उसे खंडणी देनेवाले राजाओं के देशों में मारी वगैरह सर्व प्रकारके उपद्रव दूर किये.

जिससे उन सव देशों की अजा सव प्रकारसे सुखमें ही रहती थी, पूर्व भवमें एक लाख पंखड़ीवाला कमल भग-वान पर चढाया था उससे ऐसी बड़ी राज्यसंपदा पाया है तथापि त्रिकाल पूजा करनेवाले पुरुषोंमें धर्मदत्त अग्रणी पद भोगता है। इतना ही नहीं परन्तु अपने उपकारी का अधिक सन्मान करना योग्य समक्ष कर उसने उस त्रिकाल पूजामें वृद्धि की, बहुतसे मन्दिर चनवाये, बहुतसी संघयात्रायें की बहुतसी रथयात्रा, तीर्थयात्रा, स्नात्रादिक महोत्सव करके उसने अधिकाधिक प्रकारसे अपने उपकारी धर्मका सेवन किया, इससे वह दिनों दिन अधिकाधिक सर्व प्रकारकी संपदायें पाता गया। 'यथा राजा तथा प्रजा' जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है, ऐसी न्यायोक्ति होनेसे उसकी सर्व प्रजा भी अत्यंत नीति मार्गका अनुसरण करती हुई जैनधर्मी होनेसे दिन पर दिन सर्व प्रकारसे अधिकाधिक केलाकीशल्यता और ऋदि समृद्धिवाली होने लगी। धर्मदत राजाने योग्य समयमें अपने बढ़े पुत्रको राज्य समर्पण कर के अपनी कितनी एक रानियों सहित सद्दुगुक्के पास दीक्षा लेकर अरिहंत की भक्तिमें अत्यंत लीन हो वर्तनेसे अन्तमें तीर्थं कर गोत्र उपार्जन किया। वह अपना दो लाख पूर्वका सर्वायु पूर्णकर अन्तमें समाधीमरन पा के सहस्तार नामा आठवें देवलोक में महर्थिक देव उत्पन्न हुवा, इतना ही नहीं परंतु उसकी चार मुख्य रानियां शुद्ध संयम पाल कर उसी तीर्थंकर के गणधर होनेका शुप्त कर्म निकाचित वंधन करके काल कर उसी देवलोकमें मित्रदेव तथा उत्पन्न हुई। ये पाचों जीव वहांसे च्यव कर महाविदेह क्षेत्रमें तीर्थंकरगणधर पद भोग कर साथ ही मोक्ष पदको प्राप्त हुवे।

इस प्रकार श्री जिनराजदेव की विधिपूर्वक वहुमान से की हुई पूजाका फल प्रकाशित हुवा, ऐसा जानकर जो पुरुष ऐसे शुभ कार्योमें विधि और बहुमान से जिनराज की पूजामें उद्यम करता है सो भी ऐसाही उत्तम फल पाता है। इसलिये भन्यजीवों से देवपूजादि धर्मकृत्य विधि और वहुमान पूर्वक करना चाहिये "मन्दिरकी उचित चिन्ता-सार संभाल"

"उचिय चिन्त रश्रो" उचितः चिन्तामें रहे। मन्दिरकी उचित चिन्ता याने वहांपर प्रमार्जना करना कराना विनाश होते हुए मन्दिरके कोने या दीवार तथा पूजाके उपकरण, थाली, कचौली, रकेवी, कुंडी, लोटा कलश वगरह की संभाल रखना, साफ कराना, शुद्ध कराना, प्रतिमाके परिकर को उगटन कराकर निर्मल कराना, दीपकांदि साफ रखने, जिसका खरूप आगे कहा जायगा ऐसी आशातना वर्जना। मंदिरके घादाम, चावल, नैवेद्यको, संभाल कर रखना, वेचनेकी योजना करना, उसका पैसा खातेमें जमा करना, चन्दन केशर, धूप,धी, तेल प्रमुखका संग्रह करना, जो युक्ति आगे वतलायों जायगी वैसी युक्तिसे चैत्य द्रव्यकी रक्षा करना, तीन या चार या इससे अधिक श्रावकोंको साक्षी रखकर मन्दिरका नांवा लेखा और उधरानी करना कराना उस द्रव्यको यतनासे सवकी सम्मति हो ऐसे उत्तम स्थान पर रखना, उस देव द्रव्यकी आय, और व्यय वगै-रह का साफ हिसाव रखना और रखाना। तथा मन्दिरके कार्यके लिए रक्खे हुए नौकरोंको भेज कर देवद्रव्य वस्त कराना, उसमें देवद्रव्य कहीं दव न जाय ऐसी यतना रखना, उस काममें योग्य पुरुषोंको रखना, उध-रानीके योग्य देवद्रव्य की रक्षा करनेके योग्य, देवका कार्य करनेके योग्य, पुरुषोंको रखकर उन पर निगरानी

रखना। 'यह सव मन्दिरकी उचित चिन्ता गिनी जाती है, इसमें निरन्तर यत करना चाहिये। यह चिन्ता अनेक प्रकारकी है, जो श्रावक सम्पदावान हो वह स्वयं तथा अपने द्रव्यसे एवं अपने नोकरोंसे सुखपुर्वक तलाश रखावे और जो द्रव्यरहित श्रावक है वह अपने शरीरसे मन्दिरका जो कार्य वन सकें सो करे अथवा अपने क़ुटुम्च किसी अन्यसे कराने योग्य हो तो उससे कराबे। जिस प्रकारका सामर्थ्य हो तद्नुसार कार्य करावे, परन्तु यथा शक्तिको उल्लंघन न करे। योड़े टाइममें बन सके यदि कोई ऐसा मन्दिरका कार्य हो तो उसे दूसरी निःसिही करनेके पहले करले, और यदि थोड़ें टाईममें न बन सके ऐसा कार्य हो तो उसे दूसरी निः सिही किया किये वाद यथायोग्य यथाशक्ति करे। इसी प्रकार धर्मशाला, पोषधशाला, गुरुज्ञान वगैरह की सार सम्भाल भी यथाशक्ति प्रतिदिन करनेमें उद्यम करे। क्योंकि देव, गुरु धर्मके कामकी सार सम्भार श्रावकके विना अन्य कौन कर सकता है ? परन्तु चार ब्राह्मणोंके बीच मिली हुई एक सारन गौके समान् आलस्यमें उपेक्षा न करना। क्योंकि देव, गुरु, धर्मके कार्यकी उपेक्षा करे और उसकी यथशकि सार सम्भाल न करे तो समिकतमें भी दूषण लगता है। यदि धर्मके कार्यमें आशातना होती हो तथापि उसे दूर करनेके लिए तैयार न हो या आशातना होती देख कर जिसके मनमें दुःख न हो ऐसे मनुष्यको अईत पर भक्ति है यह नहीं कहा जा सकता। छोकिकमें भी एक द्रष्टान्त सुना जाता है कि, कहीं पर एक महादेव की मुर्ति थी उसमेंसे किसीने आंख निकाल ली उसके भक्त एक भीलने देख कर मनमें अत्यन्त दुःखित हो तत्काल अपनी आंख निकाल कर उसमें चिपकादी । इसलिए अपने संगे सम्बन्धियों का कार्य हो उससे भी अधिक आदर पूर्वक मन्दिर आदिके कार्यमें नित्य प्रवृत्तमान रहना योग्य है। कहा भी है कि:-

देंहे द्रव्ये कुटुम्बे च सर्वे साधारणारति । जिने जिनमते संघे पुनर्मोत्तामिलापिणाँ ॥ १॥

शरीर पर, द्रव्य पर और कुटुम्ब पर सर्व प्राणियोंको साधारण प्रीति रहती है, परन्तु मोक्षाभिलाषी पुरुषोंको तीर्थंकर पर, जिनशासन पर, और संघपर अत्यन्त प्रीति होती है।

### "आशातना के प्रकार"

ज्ञानकी, देवकी, और गुरुकी, इन तीनोंकी आशातना जघन्य, मध्यम, और उत्कृष्ट, एवं तीन प्रकारकी होती है।

शानकी जघन्य आशातना—पुस्तक, पट्टी, टीपन, जयमाल वगैरह को मुखमैंसे निकला हुवा धूक लग-नेसे, अक्षरोंका न्यूनाधिक उच्चारण करनेसे, ज्ञान उपकरण अपने पास होने पर भी अधोवायु सरनेसे होती है यह सर्व प्रकारकी ज्ञानकी जघन्य आशातना समफना।

अकालमें पठन, पाठन, श्रवण, मनन करना, उपधान; योगवहे विना सूत्रका अध्ययन करना, भ्रान्तिसे अशुद्ध अर्थकी कल्पना करना, पुस्तकादि को प्रमादसे पैर वगैरह लगाना, जमीन पर खालना, ज्ञानके उपकरण पास होने पर, ऑहार-भोजन करना या लघुनीति करना, यह सब प्रकारकी ज्ञानकी मध्यम आशातना समभना।

पही पर लिखे हुए अक्षरोंको थूंक लगाकर मिटाना, हान अथवा ज्ञानके उपकरण पर यैठना, सोना, ज्ञान या ज्ञानके उपकरण अपने पास होते हुए वड़ी नीति करना टट्टी जाना, ज्ञानकी या ज्ञानीकी निन्दा करना, उसका सामना करना, ज्ञानका, ज्ञानका नाश करना, सुत्रसे विपरीत भाषण करना, यह सव ज्ञानकी उत्ह्रष्ट आशातना गिनी जाती है।

## "देवकी आशातना"

देवकी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट एवं तीन प्रकारकी आशातना हैं। जघन्य आसातना – वासक्षेप-की, वरासकी, और केशकी डब्बी, तथा रकेवी कलश प्रमुख मगवान के साथ अथड़ाना या पछाड़ना। अथवा नासिका, मुखको स्पर्श किये हुये वस्त्र प्रमुको लगाना। यह देवकीजघन्य आशातना समभना।

मुख कोष वांधे विना या उत्तम निर्मल घोती पहने विना प्रभुकी पूजा करना, प्रभुकी प्रतिमा जमीन पर डालना, अशुद्ध पूजन द्रव्य प्रभु पर चढ़ाना, पूजाकी विधिका अनुक्रम उल्लंघन करना। यह मध्यम आशा तना समभना।

### "उत्कृष्ट आशातना"

प्रभुकी प्रतिमाको पैर लगाना, श्लेष्म, खंकार, थूंक वगैरह के छीटे उड़ाना, नासिका के श्लेष्मसे मलीन हुये हाथ प्रभुको लगाना, अपने हाथसे प्रतिमाको तोड़ना, चुराना, चोरी कराना, वचनसे प्रतिमाके अवर्णवाद वोलना, इत्यादि उत्क्रप्ट आशातना जानना ।

दूसरे प्रकारसे मन्दिरकी जघन्यसे १०, मध्यमसे ४०, और उत्कृष्टसे ८४, आसातना वर्जना सो वतलाते हैं।

१ मन्दिरमें तंबोल पान सुपारी खानां. २ पानी पीना, ३ भोजन करना, ४ जूना पहन कर जाना, ५ स्त्री भोग करना, ६ शयन करना, ७ धूं कना, ८ पिशाब करना, ६ वडी नीति करना, १० जुआ वगैरह खेल करना, इस प्रकार मन्दिरके अन्दरकी दस जघन्य आसातना वर्जना।

१ मिन्द्रमें पिशाव करना, २ वडीनीति करना, ३ ज़ुता पहरना, ४ पानी पीना, ५ भोजन करना, ६ श्यन करना, ७ स्रोसंभोग करना, ८ पान सुवारी खाना ६ थूं कना, १० ज़वा खेलना, ११ जुं खटमल वगै- रह देखना, या जुनना, १२ विकथा करना, १३ पहिहोटी लगाकर वैटना, १४ पैर पसार कर वैटना, १५ परस्पर विवाद करना, (बड़ाई करना) १६ किसीकी हंसी करना, १७ किसीपर ईर्षा करना, १८ सिंहासन, पाट, चौकी वगैरह उंचे आसन पर वैटना, १६ केश शरीरकी विभूषा करना, २० छत्र धारण करना, २१ तलवार पास रखना, (किसी भी प्रकारका शस्त्र रखना) २२ मुकुट रखना, २३ चामर धारण करना, २४ घरना डालना, (किसीके पास लेना हो उसे मिन्द्रमें पकड़ना,) २५ स्त्रियोंके साथ कामविकार तथा हास्य विनोद करना, २६ किली भी प्रकारकी कीड़ा करना, २७ मुखकोष बांधे विना पूजा करना, २८ मिलन वस्र या मिलन शरीरसे पूजा करना, २६ भगवान की पूजा करते समय भी चंवल वित्त रखना, ३० मिन्द्रमें प्रवेश करते समय सचित्त चस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तु शोभाकारी हो उसे दूर रखना, ३२ एक अखंड वस्त्र

का उत्तरासन किये विना मन्दिरमें जाना, ३३ प्रभुकी प्रतिमा देखने पर भी हाथ न जोड़ना, ३४ शिक्त होनेपर भी प्रभुकी पूजा न करना, ३५ प्रभुपर चढ़ाने योग्य न हों ऐसे पदार्थ चढ़ाना, ३६ पूजा करनेमें अनादर रखना, भिक्त बहुमान न रखना, ३७ भगवान की निन्दा करने वाले पुरुषोंको न रोक्षना, ३८ देव द्रव्य हा विनाश होता देख उपेक्षा करना, ३६ शिक्त होनेपर भी मन्दिर जाते समय सवारी करना, ४० मन्दिरमें बड़ोंसे पहले चैत्य-वन्दन या पूजा करना, जिन भुवनमे रहते हुए उपरोक्त कारणोंमें से किसी भी कारणको सैवन करे तो वह मध्यम आशातना होती है उसे वर्जना।

१ नासिकाका मैल मन्दिरमें डालना, २ जुवा, तास, सतरंज, चौपड़ वगैरह खेल मन्दिरमे करना, ३ मन्दिरमें छड़ाई करना; ४ मंदिरमें किसी कलाका अभ्यास करना ५ कुछा करना; ६ तांवूल खाना, ७ तांवूल खाकर मन्दिरमें कूचा डालना, ८ मन्दिरमें किसीको गाली देना, ६ लघु नीति वड़ी नीति करना, १० मन्दिरमें हाथ पैर मुख शरीर धोता, ११ केस संवारना, १२ नख उतारना, १३ रक्त डालना, १४ सूखड़ी वगैरह खाना, १५ गूमड़ा, चाठें वगैरह की चमडी उखाड कर मन्दिरमें डालना; १६ मुखमेंसे निकला हुवा पित्त वगैरह मन्दि-रमें डालना, १७ वहांपर वमन करना, १८ दांत टूट गया हो सो मन्दिरमें डालना, १६ मन्दिरमें विश्राम करना, २० गाय, वैल, भैंस, ऊ'ट, घोड़ा, वकरा. वगैरह पशु मन्दिरमें बांधना, २१ दांतका मैल डालना, २२ आंखका मैल डालना, २३ नख डालना, २४ गाल वाजना, २५ नासिकाका मैल डालना, २६ मस्तकका मैल डालना, २७ कानका मैल डालना, २८ शरीरका मैल डालना, २६ मन्दिरमें भूतादिक निप्रहके मंत्रकी साधना करना, अथवा राज्यप्रमुख के कार्यका विचार करनेके लिये पंच इकहें होकर वैठना, ३० विवाह आदिके सांसारिक कार्योंके लिये मन्दिरमें पंचोंका मिलना, ३१ मन्दिरमें वैठ कर अपने घरका या व्यापार का नावाँ लिखना, ३२ राजाके विभागका कर या अपना संगे सम्वन्धियों को देने योग्य विभागका वांटना मन्दिरमें करना, ३३ मन्दिरमें अपने घरका द्रव्या रखना, या मन्दिरके भंडारमें अपना द्रव्य साथ रखना, ३४ मन्दिरमें पैर पर पैर चढ़ाकर वैठना ३५ मन्दिरकी भींत पर या चौंतरे वा जमीन पर उपले पाथ कर सुखाना, ३६ मन्दिरमें अपने वस्त्रे सुखाना, ३७ मूंग, चणे, मोठ, अरहरकी दाल, वर्गैरह मन्दिरमें सुखाना, ३८ पापड़, ३६ वड़ी, शाक, अचार वर्गैरह करनेके लिये किसी भी पदार्थको मन्दिर में सुखाना, ४० राजा वगैरहके भयसे मन्दिरके गुभारे, भोरे, भण्डार वगैरह में छिपना, ४१ मन्दिरमें वैठे हुए अपने किसी भी सम्बन्धिकी मृत्यु सुन कर रुदन करना, ४२ स्त्रीकथा राजकथा, वैशकथा, भोजनकथा, मन्दिरमें ये चार प्रकारकी विकथा करना, ४३ अपने गृहकार्यके लिये मंदिरमें किसी प्रकार के यंत्र वर्गरह शस्त्रादि तैयार कराना, ४४ गी, भैंस वैल, घोड़ा, ऊंट दगैरह मंदिरमें वांघना, ४५ ठंडी आदिके फारणसे मन्दिरमें वैठकर अग्नि तापना, ४६ मन्दिरमें अपने सांसारिक कार्यके छिये रन्धन करना, ४७ मन्दिर में बैठकर रुपया, महोर, चांदी, सोना, रत्न वगैरह की परीक्षा करना, ४८ मन्दिरमें प्रवेश करते. और निकलते हुए निःसिही और आवस्सिही न कहना, ४६ छत्र, ५० जुता, ५१ शस्त्र, चामर वगैरह, मन्द्रिसे लाना, ५२ मानसिक एकाव्रता न रखना, ५३ मन्दिरमें तेल प्रमुखका मर्दन कराना, ५४ सचित्त क्रूल वगैरह मन्दिरसे वाहर न निकाल डालना, ५५ प्रतिदिन पहरनेके आभूषण मन्दिर जाते हुये न पहनता, जिससे आशा-

तना हो क्योंकि छौकिक में भी निन्दा होती है कि, देखो यह कैसा धर्म है कि, जिसमें रोज पहरनेके आभूपणों की भी मन्दिर जाते मनाई है। ५६ जिनप्रतिमा देखकर हाथ न जोड़ना, ५७ एक पनेहवाले उत्तम वस्त्रका उत्तरासन किये विना मन्दिरमें जाना, ५८ मस्तक पर मुकुट बांघ रखना, ५६ मस्तक पर मोली वैष्ठित रखना ( वस्त्र रुपेट रखना ), ६० मस्तक पर पगड़ी वगैरह में रक्खा हुवा फरू निकार न डारुना, ६१ मन्दिरमें सरत करना, जैसे कि एक मुद्दीसे नारियल तोड़ डाले तो अमुक दूंगा। ६२ मन्दिरमें गेंदसे खेलना, ६३ मन्दिरमें किसी भी वहे आदमीको प्रणाम करना, ६४ मन्दिरमें जिससे छोक हसें, ऐसी किसी भी प्रकार-को भांड चेष्टा करना, ६५ किसीको तिरस्कार वचन बोळना, ६६ किसीके पास छेना हो उसे मन्दिरमें पक-ड़ना अथवा मन्दिरमें लंघन कर उसके पाससे द्रव्य लेना, ६७ मन्दिरमें रणसंत्राम करना, ६८ मन्दिरमें केश संमारना, ६६ मंदिरमें पलीथी लगांकर बैठना, ७० पैर साफ रखनेके लिये। मन्दिरमें काष्टके खड़ाऊ' पहरना, ७१ मन्दिरमें दूसरे लोगोंके सुभीतेकी अवगणना करके पैर पसारकर वैठना, ७२ प्रारीरके सुख निमित्त पैर दब-वाना, ७३ हाथ, पैर घोनेके कारणसे मन्दिरमें बहुतसा पानी गिराकर ्र जाने आनेके मार्गमें कीचड़ करना, ७४ घू उ वाले पैरोंसे आकर मन्दिरमें घूल भटकता, ७५ मन्दिरमें मैशुन्सेवा कामकेलि करना, ७६ मस्तक पर पहनी हुई पगड़ीमें से या कपड़ोंमें से खटमल, जुं वगैरह चुनकर मन्दिरमें डालना, 99 मन्दिरमें वैठकर भोजन करना. ७८ गुह्यस्थानको वरावर ढके बिना ज्यों त्यों वैट्रकर छोगोंको गुह्यस्थान. दिखाना, तथा मन्दिरमें हृष्टि युद्ध या वाहु युद्ध करना, ७६ मन्दिरमें बैठकर वैद्यक करना, ८० मन्दिरमें वेचना, खरीदना करना, ८१ मन्दिरमें शब्या करके सोना, ८२ मन्दिरमें पानी पीना या मन्दिरकी अगाशी अथवा परनालेसे पड़ते हुए पानीको ग्रहण करना, ८३ मन्दिरमें स्नान करना, ८४ मन्दिरमें स्थित करना रहना । ये देवकी वौरासी उत्क्रष्ट आशातनार्थे होती हैं।

# ''वृहत् भाष्यमें निम्नलिखी मात्र पांच ही आशातना बतलाई हैं ?"

१ किसी भी प्रकार मन्दिरमें अवज्ञा करना, २ पूजामें आदर न रखना, ३ देवद्रव्यका भोग करना, ४ दुष्ट प्रणिधान करना, ५ अनुचित प्रवृत्ति करना। एवं पांच प्रकारकी आसातना होती है।

१ अवज्ञा आशातना—पठौथी लगाकर वैठना, प्रभूको पाठ करना, पैर दवनाना, पैर पसारना, प्रभूके सन्मुख दुष्ट आसन पर वैठना ।

२ आदर न रखना, ( अनादर आशातना, जैसे तैसे वेषसे पूजा करना, जैसे तैसे समय पूजा करना और शून्य वित्तसे पूजा करना।

३ देवद्रन्यका भोग (भोग आशातना ) मन्दिरमें पान खाना, जिससे अवश्य प्रमृको आशातना हुई किही जाय, क्योंकि ताम्बूळ खाते हुए झानादिकके छाभका नाश हुवा इसिळिये आशातना कही जाती है।

४ दुष्ट प्रणिधान भाशातना—राग द्वेष मोहसे मनोवृत्ति मलीन हुई हो वैसे समय जो किया की जाती है उस प्रकारकी पूजा करना।

५ अनुचित प्रवृत्ति आशातना—किसीपर धरना देना, संप्राम करना, स्दन करना, विकथा करना, पशु

बांधना, रांधना, भोजन करना, कुछ भी घर सम्बन्धी क्रिया करना, गाली देना, वैद्यक करना, व्यापार करना, पूर्वीक्त कार्योंमें से मन्दिर में कोई भी कार्य करना उसे अनुचित प्रवृत्ति नामक आशातना कहते हैं। इसे त्यागना योग्य है।

ऊपर लिखी हुई सर्व प्रकारकी आशातनाके विषयोंमें अत्यन्त लोभी, अविरति, अप्रत्याख्यांनी, ऐसे देवता भी वर्जते हैं, इसलिए कहा हैं कि:—

> देव इरयंधि देवा विसयविस । विद्योहि श्रावी न कयावि ॥ अच्छर साहिं पिस महा । संखिड्डाइं वि कुर्णान्ति ॥

विषय रूप विषसे मोहित हुये देवता भी देवालयमें किसी भी समय आशातनाके भयसे अप्सराओंके साथ हास्य, विनोद नहीं करते।

### "गुरुकी ३३ आशातना"

- १ यदि गुरुके आगे चले तो आशातना होती है; क्योंकि मार्ग वतलाने वगैरह किसी भी कार्यके विना गुरुके आगे चलनेसे अविनय का दोप लगता है।
- २ यदि गुरुके दोनों तरफ बरावरमें चले तो अविनीत ही गिना जाय इसलिए आशातना होती है।
- ३ गुरुके नजीक पीछे चलनेसे भी खांसी छींक वगैरह आवे तो उससे श्लेष्म आदिके छींटे गुरुपर लगनेके दोषका संभव होनेसे आशातना होती है।
- ८ गुरुकी ओर पीठ करके वैठे तो अविनय दोष लगनेसे आशातना होती है।
- ५ यदि गुरुके दोनों तरफ वरावरमें वैठे तो भी अविनय दोष लगनेसे आशातना समभना।
- ६ गुरुके पीछे वैठनेसे थूक श्लेष्मके दोषका संभव होनेसे आशातना होती है।
- ७ यदि गुरुके सामने खड़ा रहे तो दर्शन करने वालेको हरकत होनेसे आशातना समभाना ।
- ८ गुरुके दोनों तरफ खड़ा रहनेसे समासन होता है अतएव यह अविनय है इसर्लिये आशातना समभना।
- ६ गुरुके पीछे खड़ा रहनेसे थूं क, श्लेष्म लगनेका संभव होनेसे आशातना होती हैं।
- १० आहार पानी करते समय यदि गुरुसे पहले उठ जाय तो आशातना गिनी जाती है।
- . ११ गमनागमन की गुरुसे पहले आलोचना ले तो आशातना समभना।
- १२ रात्रिको सोये वाद गुरु पूछे कि कोई जागता है ? जागृत अवस्थामें ऐसा सुनकर यदि आलस्यसे उत्तर न दे तो आशातना लगती है।
- १३ गुरु कुछ कहते ही हों इतनेमें ही उनसे पहले आप ही बोल उठे तो आशातना लगती है।
- १४ आहार पानी लाकर पहले दूसरे साधुओंसे कहकर फिर गुरुसे कहे तो आशातना लगती है।
- १५ आहार पानी लाकर पहले दूसरे साधुओंको दिखला कर फिर गुरुको दिखलावे तो आशातन लगती हैं।

- १६ आहार पानीका नियंत्रण पहले दूसरे साधुओंको फिर गुरुको करे तो आशातना लगती ।।
- १७ गुरुको पूछे विना अपनी मर्जीसे स्निग्ध, मधुर आहार दूसरे साधुको दे तो आशातना लगती है।
- १८ गुरुको दिये बाद स्निग्धादिक आहार बिना पूछे भोजन करले तो आशातना लगती है।
- १६ गुरुका कथन सुना न सुना करके जवाव न दे तो आशातना समभाना।
- २० यदि गुरुके सामने फठिन या उच्च खरसे वोले, जवाब दे तो आशातना समकता।
- २१ गुरुके बुलाने पर भी अपने स्थानपर बैठा हुआ ही उत्तर दे तो वह आशातना होती है।
- २२ गुरुके किसी कार्यके लिए वुलाने पर भी दूरसे ही उत्तर दे कि क्या कहते हो ? तो आशातना लगती है।
- २३ गुरुने कुछ कहा हो तो उसी वचनसे जवाव दे कि आप ही करलेना ! तो आशातना समभना ।
- २४ गुरुका व्याख्यान खुन कर मनमें राजी न होकर उलटा दुःख मनाये तो आशांतना होती है।
- २५ गुरु कुछ कहते हों उस वक्त वीचमें ही बोलने लग जाय कि नहीं ऐसा नहीं हैं मैं कहता हूं वैसा हैं, ऐसा कहकर गुरुसे अधिक --विस्तारसे बोलने लग जाय तो आशातना होती है।
- २६ गुरु कथा कहता हो उसे भंग कर वीचमें खयं बात करने लग जाय तो आशातना होती है।
- २७ गुरुक्ती मर्यादा तोड़ डाले, जैसे कि अब गोचरीका समय हुवा है या पिडलेहन का वक्त हुवा है ऐसा कहकर सबको उठा दे तो गुरुका अपमान किया कहा जाय, इससे भी आशातना होती है।
- २८ गुरुके कथा किये वाद अपनी अकलमन्दी वतलाने के लिए उस कथाको विस्तारसे कहने लग जाय तो गुरुका अपमान किया गिना जानेसे आशातना लगती है।
- २६ गुरुके आसनको पग लगानेसे आशातना होती है।
- ३० गुरुकी शब्या, संथाराको पग लगानेसे आशातना होती है।
- ३१ यदि गुरुके आसन पर खयं वैठ जाय तो भी आसानना गिनी जाती है।
- ३२ गुरुसे ऊंचे आसन पर वैंडे तो आशातना होती हैं।
- ३३ गुरुके समान आशन पर वैठे तो भी आशातना होती हैं।

आवश्यक चूर्णीमें तो 'गुरु कहता हो उसे सुनकर वीचमें खयं वोले कि हां ! ऐसा है' तो भी आशा-तना होती है। यह एक आशानना वढ़ी, परन्तु इसके वदलेमे उसमें उच्चासन और समासन (वत्तीस और तेतीसवीं ) इन दो आशातना को एक गिनाकर तेतीस रक्खीं हैं।

गुरुकी ज्ञान्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन प्रकारकी आशातना हैं।

१ गुरुको पैर वगैरहसे संघट्टन करना सो जघन्य आशातना। २ श्लेप्म खंकार और धूकको छीटें उड़ाना यह मध्यम आशातना और ३ गुरुका आदेश न मानना अथवा विपरीत मान्य करना उनके वचनको न सुनना, यदि सुने तो सन्मुख उत्तर देना या अपमान पूर्वक वोलना; यह उत्कृष्ट आशातना समभना।

### "स्थापनाचार्यकी आज्ञातना"

स्थापनाचार्य की आशातना भी तीन प्रकारकी हैं ? जहां स्थापन किया हो वहांसे चलाना, वस्त्रस्पर्श या अंगर्पर्श या पैरका स्पश करना यह जघन्य आशातना गिनी जाती हैं। २ भूमि पर गिराना, बेपर्नाई से रखना, अवगणना करना वगैरहसे मध्यम आशातना समभना। ३ स्थापनाचार्य को गुम कर देवे या तोड़ डाले तो उत्कृष्ट आशातना समभना।

इसी प्रकार ज्ञानके उपकरण के समान दर्शन, चारित्रके उपकरणकी आशातना भी वर्जना। जैसे कि रजोहरण (बोघा) मुखपट्टी, दंडा, आदि भी 'ग्रहवानाणा इति ग्रं' अथवा ज्ञानादिक तीनके उपकरण भी स्थापनाचार्य के स्थानमें स्थापन किये जा सकते हैं। इस ववनसे यदि अधिक रख्ले तो आशातना होती है। इसिलए यथायोग्य ही रखना। एवं जहां तहां रखड़ना न रखना। क्योंकि रखड़ता हुवा रखनेसे आशातना लगती है और फिर उसकी आलोचना लेनी पड़ती है। इसिलए प्रहानिषीथ सूत्रमें कहा है कि,—"ग्रवि हिए निग्रं सणुत्तरिग्रं रयहरणं दंडगं वा परिभुक्ते चड़थ्यं" यदि अविधिसे ऊपर ओढ़नेका कपड़ा रजोहरण, दण्डा, उपयोग में ले तो एक उपवास की आलोयण आती हैं" इसिलए श्रावक को चवला मुह पती वगैरह विधि पूर्वक ही उपयोग में लेना चाहिये। और उपयोग में लेकर फिर योग्य स्थान पर रखना चाहिये। यदि अविधि से वर्ची या जहाँ तहाँ रखड़ता रक्षे तो चारित्रके उपकरण की अवगणना करी कही जाय, और इससे आशातना आदि दोषकी उत्पत्ति होती है, इसिलए श्रिवेक पूर्वक विचार करके उपयोग में लेना।

### "उत्सूत्रभाषण आशातना"

आशातना के विषयमें उत्स्त्र (स्त्रमें कहे हुये आशयसे विषयेत) भाषण करनेसे अरिहन्त की या गुरुकी अवगणना करना ये वड़ी आशातनायें अनन्त संसारका हेतु है। जैसे कि उत्स्त्र प्ररूपण से सावद्या-चार्य, मरीचि जमाली, कुलवालुक, साधु, वगैरह बहुतसे प्राणी अनन्त संसारी हुए हैं। कहा है कि—

> उत्सूत्र भासगाणं । वोहिनासो अणंत संसारो ॥ पाणचए विधिए । उस्सुनां ता न भासन्ति ॥ १ ॥ तिथ्यपर पवयण सूत्रां । आयरिश्रं गणहरं पहहृदीश्रं । आसायन्तो वहुसो । अणंत संसारिश्रो होई ॥ २ ॥

उत्सूत्र भाषकके वोधि वीजका नाश होता हे और अनन्त संसारकी वृद्धि होती है, इसिलए प्राण जाते हुए भी धीर पुरुष स्त्रसे विपरीत वचन नहीं बोलते। तीर्थंकर प्रवचन और जैनशासन, ज्ञान, आचार्यं, गणधर, उपाध्याय, ज्ञानाधिक से महर्द्धिक साधु इन्होंकी आशातना करनेसे प्राणी प्रायः अनन्त संसारी होता है।

देवद्रन्यादि विनाश करनेसे या उपेक्षा करनेसे भयंकर आशातना लगती हैं सो वतलाते हैं।

इसी तरह देवद्रव्य, ज्ञानद्रव्य; साधारण द्रव्य तथा गुरुद्रव्यका नाश करनेसे या उसकी उपेक्षा करनेसे भी बड़ी आशातना होती है। जिसके लिए कहा है कि:—

#### चेइञ्च दन्वविणासे । इसिघाण पवयणस्सज्ड्डाहे ॥ संजई चज्थ्यभंगे । मूलग्गी वोहिलाभस्स ॥

देव-द्रव्यका विनाश करे, साधुका घात करे, जेनशासन की निन्दा करावे, साध्वीका चतुर्थ वतभंग करावे तो उसके वोधिछाभ (धर्मकी प्राप्ति ) कप, मूलमें अग्नि छगता है। ( ऊपरके चार काम करनेवाले को आगामि भवमें धर्मकी प्राप्ति नहीं हीती ) देवद्रव्यादि का नाश भक्षण करनेसे या अवगणना करनेसे सम-भना। आवक दिनकृत्य और दर्शनशुद्धि प्रकरण में कहा है:—

चेइत्र दन्वं साहारखं च। जो दुहइ मोहिस्र भइस्रो॥ धम्भं सो न याणाइ। ऋहवा वद्धाउस्रो नरए॥

चैत्यद्रव्य, साधारण द्रव्यका जो मूर्खमित विनाश करता है वह धर्म न पाये अथवा नरकके आयुका वन्ध करता है। इसी प्रकार साधारण द्रव्यका भी रक्षण करना। उसके रुक्षण इस प्रकार समभना चाहिये।

देव द्रव्य तो प्रसिद्ध ही है परन्तु साधारण द्रव्य, मन्दिर, पुस्तक निर्धन श्रावक वगैरहका उद्घार करनेके योग्य द्रव्य जो रिद्धिवन्त श्रावकोंने मिळकर इक्ष्ट्रा किया हो उसका विनाश करना, उसे व्याज पर दिये हुये या व्यापार करनेको दिये हुएका उपयोग करना वह साधारण द्रव्यका विनाश किया कहा जाता है। कहा है कि,:—

#### चेइग्र दन्व विगासे। तद्दन्व विगासगे दुविहमेए।। साहुग्रो विरुखपागो। प्रगंत संसारिग्रो होई॥

जिसके दो २ प्रकारके भेदकी कल्पना की जाती है ऐसे देव द्रव्यका नाश होता देख यदि साधु भी उपेक्षा करे तो अनन्त संसारी होता है। यहां पर देव-द्रव्यके दो २ भेदकी कल्पना किस तरह करना सो वतलाते हैं। देवद्रव्य काष्ट पापाण, ईंट, नल्ये वगैरह जो हो (जो देवद्रव्य कहाता हो) उसका विनाश, उसके भी दो भेद होते हैं। एक योग्य और दूसरा अतीतभाव। योग्य वह जो नया लाया हुना हो, और अतीतभाव वह जो मन्दिरमें लगाया हुना हो। उसके भी मूल और उत्तर नामके दो भेद हैं। मूल वह जो थंव कुम्पी वगरह है। उत्तर वह जो लाज नल्या वगैरह हैं, उसके भी खपक्ष और परपक्ष नामके दो भेद हैं। सपक्ष वह कि, जो श्रावकादिकों से किया हुना विनाश हैं, और परपक्ष मिध्यात्वी वगैरहसे किया हुना विनाश। ऐसे देवद्वयके भेदकी कल्पना अनेक प्रकारकी होती है। उपरोक्त गाथामें अपि शब्द ग्रहण किया है, इससे श्रावक भा ग्रहण करना, याने श्रावक या साधु यदि देवद्रव्य का विनाश होते उपेक्षा करे तो वह अनन्त संसारी होता हैं।

यदि यहांपर कोई ऐसा पूछे कि, मन, वचन, कायसे; सावद्य करना, कराना, अनुमोदना करना भी जिसे त्याग है ऐसे साधुओं को देव द्रव्यकी रक्षा किस लिये करनी चाहिये? (क्या देवद्रव्य की रक्षा करते हुए काधुको पाप न लगे?) उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि, यदि साधु किसी राजा, दीवान,सेठ, प्रमु-

खके पाससे याचना करके घर, दुकान, गाम, श्रास छे उसके द्रव्यसे नवीन मन्दिर वन्धावे तो उसे दोष लगता है परन्तु किसी मिद्कि जीवोंने तैयार बनाया हुवा मिन्दिर धर्म आदिकी वृद्धिके लिए साधुको अर्पण किया हो या जीर्ण मन्दिर विनाश होता हो और उसका रक्षण करे तो उसमें साधुको किसी प्रकारकी चारित्रकी हानि नहीं होती, परन्तु अधिक वृद्धि होती है। क्योंकि भगवान की आज्ञाका पालन किया गिना जाता है। इस विषयमें आगममें भी कहा है कि:—

चीराइ चेइआ्णं। खित्त हिरन्ने अ गाय गोवाई।
लग्गं स्सड जईगो तिगरणो सोहि कहंतु भवे॥१॥
भन्नई इथ्यवि भासा। जो रायाइं सयं विं मिगजा॥
तस्स न होई सोही अहकोई हरिज्ज एयाइं॥२॥
तथ्य करन्तु उवेहं साजा भिणाआस्रो तिगरण विसोहि।
सायन होई अभत्ती अवस्स तम्हा निवारिज्जा॥३॥
सव्बथ्यामेगाँ तेहिं संदेग्य होई लग्गि अव्वन्तु॥
सविरत्त चरित्तीग्य सव्वेसिं होई कज्जन्तु॥ ४॥

मन्दिरके कार्यके लिए देवद्रव्य की वृद्धि करते हुए क्षेत्र, सुवर्ण, चांदी, गांव गाय, वैल, वगैरह मन्दिरके निमित्त उपजानेवाले साधुको त्रिकर्ण योगकी शुद्धि कैसे हो सकती है ? ऐसा प्रश्न करनेसे आचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि यदि उत्तर लिखे हुए कारण खयं करे याने देवद्रव्य की वृद्धिके लिये खयं याचना करे तो उसके चारित्र की शुद्धि न की जाय, परन्तु उस देवद्रव्य की (क्षेत्र, ग्राम, ग्रास, वगैरहकी) यदि कोई चोरी करे, उसे खा जाय, या दवा लेता हो तो उसकी उपेक्षा करनेसे साधुको त्रिकर्ण की विशुद्धि नहीं कही जासकती। यदि शक्ति होनेपर भी उसे निवारण न करे तो अभक्ति गिनी जाती है, इसलिए यदि कोई देवद्रव्यक्ता विनाश करता हो तो साधु उसे अवश्य अटकावे। न अटकावे तो उसे दोष लगता है। देवद्रव्य भक्षण करनेवाले के पाससे यदि द्रव्य पीछे लेनेके कार्यमें कदापि सर्वसंघका काम पढ़े तो साधु श्रावक भी उस कार्यमें लग कर उसे पूरा करना। परन्तु उपेक्षा न करना। दूसरे ग्रन्यों में भी कहा है कि:—

भरूलेइ जो उवस्त्वेइ। जिखदन्वं तु सावश्रो॥ पन्नाहीयो भवे जीग्र। लिप्पए पावकम्मुया॥ १॥

देवद्रव्यका भक्षण करे या भक्षण करने वालेकी उपेक्षा करे या प्रज्ञा हीनतासे देवद्रव्य का उपयोग करे तथापि पापकर्म से लेपित होता है। प्रज्ञा हीनता याने किसीको देवद्रव्य अंग उधार दे, कम मृत्यवाले गहने रखकर अधिक देवद्रव्य दे, इस मनुष्यके पाससे अमुक कारणसे देवद्रव्य पीछे वसूल करा सक्तुंगा ऐसा विचार किये विना ही दे। इन कारणोंसे अन्तमें देवद्रव्यका विनाश हो इसे प्रज्ञा हीनता कहते हैं। अर्थात् विना विचार किये किसीको देवद्रव्य देना उसे प्रज्ञाहीनता कहते हैं।

भायागां जो भंजई पहिचन घगां न देइ देवस्य।

#### नस्तंतो समवेख्वई सोविद्व परिभवई संसारे॥ २॥

जो श्रावक मन्दिरकी आयका भंग ध्करता हैं, देवद्रव्यमें देना कवूल कर फिर नहीं देता, देवद्रव्य का नाश होते हुये उसकी उपेक्षा करना है वह संसार में अधिक समय तक परिश्रमण करता है।

> जिर्ण पवयरा बुद्दी कर'। पश्मावर्ग नागादंसगागुगागां। भरुखन्तो जिराद्द्वं अगांत संसारिओ होई ॥ ३॥

जिन प्रवचन की वृद्धि करानेवाला (देवद्रव्यसे मन्दिरमें वारम्वार शोभाकारी कार्य होते हैं, बड़ी पूजायों पढ़ाई जाती हैं, उसमें देवद्रव्यका सामान कलशादिक उपयोगी होता है, जिस मन्दिरमें देवद्रव्य का सामान विशेष हो वहांपर बहुतसे लोक आनेसे बहुतोंके मनमें दर्शनका उत्साह भरता है) ज्ञान, दर्शन, वारित्र वगैरह गुणोंकी वृद्धि करानेवाला (मन्दिरमें अधिक मुनियोंके आनेसे उनके उपदेशादिक को सुनकर बहुतसे भन्य जीवोंको ज्ञान दर्शनकी वृद्धि होती हैं) जो देवद्रव्य हैं उसे जो प्राणी भक्षण करता है वह अनन्त संसारी होता है।

जिगा प्रवयगा बुठ्ठीकर पश्भावगं नागा दन्सण गुगागां॥ रक्खंतो जिगादन्वं परिस संसार्रं श्रो होई ॥४॥

जिन प्रवचन की वृद्धि करानेवाला ज्ञान द्शेन गुणको दि्पानेवाला जो देवद्रव्य है उसका जो प्राणि रेक्षण करता है वह अल्प भवोंमे मोक्ष पदको पाला है।

जिरा प्रयम बुद्दीकरं प्रभावगं नागादंसगागुगागां। बुद्दन्तो जिराद्वं तिथ्यकरत्तं लहई जीवो।। ५॥

जिन प्रवचनकी वृद्धि करानेवाले और ज्ञान दर्शन गुणको दीपानेवाले देवद्रव्यकी जो प्राणवृद्धि करता है वह तीर्थंकर पदको पाता है। (दर्शन शुद्धि प्रकरणमें इस पदकी वृत्तिमें लिखा है कि देवद्व्य के वढ़ाने वालेको अरिहंत पर बहुत ही भक्ति होती है, इससे उसे तीर्थंकर गोत्र बंधता है।

# "देवद्रव्यकी वृद्धि कैसे करना ?"

जिसमें पंद्रह कर्मादान के कुन्यवहार हैं उनमे देवद्व्यका लेन देन न करना परन्तु सचे मालका लेनदेन करनेवाले सद्व्यापारियों के गहने रख कर उनपर देवद्रव्य सद पर देकर विधि पूर्वक वृद्धि करना। ज्यों त्यों या विना गहने रक्खे या पन्द्रह कर्मादान के व्यापार करनेवाले को देकर देवद्रव्य की वृद्धि न करना इसके लिए शास्त्रकार ने लिखा है कि,:—

जिगावर आगा रहियं वध्दारन्तावि केवि जिगादव्वं। बुद्दन्ति भव समुद्दे मूहा मोहेगा अनागी ।। ६ ॥

जिसमें जिनेश्वरदेव की आजा खंडन .होतो हो उस रीतिसे देवदव्य को वृद्धि करनेवाले भी कितने एक मूर्ष मोहसे अज्ञानी जीव भव समुद्रमें ड्रवते हैं।

कितनेक आचार्य कहते हैं कि, आवक्के विना यदि दूसरेको देवदृव्य धीरना हो तो अधिक मूल्यवान

गहना रखकर ही व्याज पर दिये हुये देवद्रव्य की वृद्धि करना उचित है परन्तु वगैर गहना रक्खे देना उचित नहीं । तथा सम्यक्त्व पचीसीकी वृत्तिमें आई हुई शंका रोठकी कथामें भी गहने पर ही देवद्व्य वृद्धि करना लिखा है।

## "देवद्रव्य अक्षण करने पर सागररोठका दृष्टान्त"

साकेत नगरमें सागर रोठ नामक परम द्रहचर्यी श्रावक था, उसे उस गावके अन्य सब श्रावकोंने मिलकर कितनाएक देवद्रच्य दिया और कहा कि, मिल्दरका काम करने वाले खुतार, राज, मजदूरोंको इस द्रव्यमेंसे देते रहना और उसका हिसाब लिखकर हमें बनलाना। अब सागर रोठ लोभान्थ होकर खुतार वगैरहको रोकड़ा द्रव्य न देकर देव द्रव्यके पैसेसे सस्ता ख्रस्यवान धान्य, घी, गुड़, तेल, वस्त्र वगौरह खरीदकर देता हैं और वीचमें लाभ रहे वह अपने घरमे रख लेता हैं। पैसा करनेसे एक रुपयेकी अस्सी कांकनी होती हैं, पैसी एक हजार कांकनियों का लाभ उसने अपने घरमे रख्वा। कि इतने ही देवद्रव्य के उपभोग से उसने अस्मत घोरतर दुष्कर्म उपार्जन किया। उस दुष्कर्मकी आलोचना किये विना मृत्यु पाके वह समुद्रमें जल ममुष्य तया उत्पन्न हुवा। वहांपर लाखों जल जन्तुओंका भक्षण करता रहनेसे उन जल जन्तुओंके बचावके लिए और उस जलवर ममुष्यके मस्तकमें रहे हुये एक गोली कप रत्नको लेनेके लिए उसे बहुतसे प्रपंच हारा पकड़ कर समुद्रके किनारे रहने वाले परमाधामी के समान निर्दय लोगोंने एक बड़ी बज़के जैसी किन चक्कोमे खालकर कोव्हके समान पीलनेसे उत्पन्न होती हुई अत्यन्त वेदनाको भोगकर मनण पाकर अन्तमें वह तीसरे नरकमें नारकी उत्पन्न हुवा। वेदान्तमें कहा है कि,

देवद्रव्येण या रुद्धि । गुरुद्रव्येण युद्धनं ॥ तद्धनं कुलनाशाय मृतोऽपि नरकं व्रजेद ॥

देव द्रव्यसे जो अपने द्रव्यकी वृद्धि करता है और गुरु द्रव्यका जो अपने वरमें संचय करता है; यह दोनों प्रकारका धन कुलका नाश करने वाला होनेसे यदि उसका उपमोग करे तो वह मरकर भी नरकमें ही पैदा होता है।

फिर उस सागर रोठका जीव नरकमें से निकल कर वह समुद्रमें पांच सौ- धनुष्य प्रमाण वह शारीर वाला मत्स्य तया उत्पन्न हुवा। उसे मछ्यारे लोकोंने पकड़ कर उसका अंगोपांग छेदन कर उसे महा कद्र्यना उपजाई। उसे बढ़े कछसे सहन कर मरण पाकर अन्तमें वह चौथी नरकमें नारकीयता उत्पन्न हुवा। इस अनुक्रम से बीचमें एकेक तिर्यंचका भव करके पांचवीं, छटी, और सातवीं नरकमें दो २ दफा उत्पन्न हुवा। फिर देवद्रन्य का मात्र एक हजार कांकनी जितना ही द्रव्य भोगा हुवा होनेसे वह एक हजार दफा भेड़के भवमें उत्पन्न हुवा, हजार दफा खरगोस वना, हजार दफा मृग हुवा, हजार वार वारहिसंगा हुवा; हजार दफा गीदड़ हुवा, हजार दफा बिछा वना, हजार दफा, चूंहा वना, हजार दफा, न्यौल हुवा, हजार दफा कोल हुवा, हजार दफा किल्ल, हजार दफा किल्ल, हजार हुवा, हजार दफा किल्ल, हजार दफा स्वां हुवा, हजार दफा विच्लु, हजार वार गिरकीमें कीड़ा, इस प्रकार हजार २ भवकी संख्यासे पृथ्वीमें, पानीमें, अन्निमें, वायुमें, वनस्पतिमें, शंखमें

छीपमें, जोखमें, कीडोंमें; पतंगमें, मक्खीमें, भ्रमरमें, मत्स्यमें, कछुआमें, भैसोंमें, वैलोंमें' ऊंटमें, खबरमें, घोडा में, हाथी वगैरहमें लाखों भव करके प्रायः सर्वभवोंमें शस्त्राघात वगैरहसे उत्पन्न होती महावेदनाको भोग कर मृत्यु पाया। ऐसे करते हुये जब उसके बहुतसे कर्म भोगनेसे खप गये तब वह वसन्तपुर नगरमें कोटी-श्वर वसुदत्त होठ और उसकी वसुमित स्त्रीका पुत्र वना; परन्तु गर्भमें आकर उत्पन्न होते ही उसके माता पिताका सर्वे धन नष्ट हो गया और जन्मते ही पिताकी सृत्यु होगई। उसके पांचवें वर्ष माता भी वल बसी; इससे लोगोंने मिलकर उसका निष्पुण्यक नाम रक्खा। अव वह रंकके समान भिक्षुक वृत्तिसे कुछ युवा-वस्थाके सन्मुख हुवा; उस वक्त उसे उसका मामा मिला और वह उसे देख कर दया आनेसे अपने घर ले गया। परन्तु वह ऐसा कमनशीव कि, जिस दिन उसे मामा अपने घर ले गया उसी दिन रातको उसके घरमें चोरी हो गई और चोरीमें जो कुछ था सो सव चला गया। उसने समका कि, इसके नामानुसार सव मुच यही अभागो है इससे उसे उसने अपने घरसे बाहर निकाल दिया। इसी तरह अब वह नि:प्युण्यक जहां जहां जिसके घर जाकर एक रात या एक दिन निवास करता है वहां पर चोर, अग्नि, राजविष्ठय वगैरह कोई भो उपद्रव घरके मालिक पर अकस्मात आ पड़ता है, इससे उस निष्युण्यक की निःष्युण्यकता मालूम होनेसे उसे धक्के मिलते हैं। ऐसा होनेसे झुं फला कर लोगोंने मिल कर उसका मूर्तिमान उत्पात ऐसा नाम रख्या। लोग आकर निन्दा करने लगनेसे वह विचारा दुखी हो कर देश छोड़ परदेश चला गया। ताम-लिप्ति पुरीमें आकर वह एक विनयंधर रोठके घर नौकर रहा। वहां पर भी उसी दिन उस रोठका घर जल-उठा। यह इस महाशयके चरणकमलोंका ही प्रताप है ऐसा जान कर उसे वावले कुत्ते के समान घरमेंसे निकाल दिया। अन्यत्र भी वह जहां जहां गया वहां पर वैसे ही होने लगा इससे वह दुखी हो विचारेने लगा कि, अब क्या करूं! उद्र पूरनाका कोई उपाय नहीं मिलता इससे वह अपने दुष्कर्मकी निन्दा करने लगा।

#### कम्मं कुर्याति सगसा । तस्सूद्यं मित्र परवसाक्कुन्ति । सुरुखं दुरुहइ सवसो । निवर्डई परन्वसो तत्ती ॥

जैसे बृष्ण पर चढने वाली वेल अपनी इच्छानुसार सुगमतासे चढ़ती है परन्तु जब वह गिरता है तब किसीका धका या आधात लगनेसे परवशनासे ही पड़ती है वैसे ही प्राणो जब कम करते हैं तब अपनी इच्छा नुसार करते हैं परन्तु जब उस कर्मका उदय आता है तब परवशतासे भोगना पड़ता है। वैसे ही निष्पुण्यक मनमे विचारने लगा कि, इस जगह मुझे कुछ भी सुखका साधन नहीं मिल सकता; इसिलये किसी अन्य स्थान पर जाऊं जिससे मुझे कुछ आश्रय मिलनेसे में सुखका दिन भी देख सकूं। यह विचार कर वहां पास रहे हुए समुद्रके किनारे गया। उस वक वहांसे एक जहाज कहीं परदेशमें लंबी मुशाफरी के लिए जाने वाला था। उस जहाजका मालिक धनावह नामक सेठ था उसने उस निष्पुण्यक को नौकरतया साथमें ले लिया। जहाज समुद्र मार्गसे चल पड़ा और सुद्वेवसे जहां जाना था अन्तमें वहां जा पहुचा। निष्पुण्यक विचारने लगा कि, सचमुच हो मेरा भाग्योदय हुवा कि जो

मेरे जहाजमें बैठने पर भी वह न तो हुवा और न उसमें कुछ उपद्रव हुवा, या इस वक्त मुझे दैव सूल ही नया है! जिस तरह आते समय दुर्दैवने मेरे सामने नहीं देखा यदि वैसे ही पीछे फि ते वक वह मेरे सामने द्रष्टि न करे तो ठीक हो। इसी विचारमें उसे वहांपर बहुतसे दिन बीत गये। यद्यपि वहां पर कुछ उद्यम न करनेसे उसे कुछ अलभ्य लाम नहीं हुवा; परन्तु उसके सुदैवसे वहांपर कुछ उपद्रव न हुवा उसके लिए यही एक बड़े भाग्यकी चात हैं। वह अपने निर्भाग्यपन की वार्ता कुछ भूल नहीं सकता, एवं उसे भी इस बातकी तसली ही है कि आते समय तो मेरे सुदैवसे कुछ न हुवा परन्तु जाते वक्त परमात्मा ही खैर करें। उसे अपनी स्थितिके अनुसार पद पदमें अपने भाग्य पर अविश्वास रहता था, इससे वह विचार करता है कि, न बोळनेमें नव गुण हैं, यदि में यहां किसीसे अपने भाग्यशाळी पनकी वात कहूंगा तो मुझे यहांसे कोई वापिस न छे जायगा इसिछिये अपने नशीव भी वात किसी पर प्रकट करना ठीक नहीं, अब वह एक दिन पीछे आते हुए एक साह्नकारके जहाजमें चढ़ वैटा, परन्तु उसके मनकी दहसत उसे खटक रही थी, मानो उसकी चिन्तासे ही वैसा न हुवा हो संमुद्रके बीच जहाज फट गया। इससे सब समुद्रमें गिर पड़े। भाग्यशालियों के हाथमें तक्ते आजानेसे वे ज्यों त्यों कर वाहार निकले। निष्पुण्यको भी उसके नशीवसे एक तक्ता हाथ आ गया, उससे वह भी वड़ी मुष्किलसे समुद्रके किनारे आ लगा । वहांपर नजीकमे रहे किसी गांवमें वह एक जमीनदारके वहां नौकर रहा। उस दिन तो नहीं परन्तु दूसरे दिन अकस्मात वहांपर डांका पड़ा, जिसमें जमीनदार का तमाम माल लुट गया, इतना ही नहीं परन्तु उस डांकेके डाक्न लोग उस निष्पुण्यकको भी जमी-नदारका लड़का समभ उठा लेगये। जब वे जंगलमें उस धनको बांट रहे थे उस वक्त समाचार मिलनेसे उनके शत्रु दूसरे डांकुओंने उन पर धात्रा करके तमाम धन छीन लिया और वे जंगलमें माग गये । इससे उन लुटेरोंने उस महाशय को भाग्यशाली समभ कर अर्थात् यह समभ कर कि इसकी रूपासे हमारा धन पीछे गया; उस निर्भाग्य शेखरको वहांसे भी बिदा किया। कहा है कि.:-

> खल्वाटो दिवसेक्त्ररस्य किर्णेः संतापितो मस्तके ॥ वाञ्छन् स्थानमनातपं विधिवज्ञात् तालस्य मूलंगतः ॥ तत्राप्यस्य षहाफलेन पतता भग्नं सज्ञञ्दं ज्ञिरः ॥ मायो गच्छिति यत्र दैवहतकस्तत्रैव यान्त्यापदः ॥

सूर्यके तापसे तपे हुये मस्तकवाला एक खल्वाट (गंजा) मनुष्य शरीरको ताप न लगे इस विचारसे एक वेलके पेडके नीचे आखड़ा हुवा, परन्तु नशीव कमजोर होनेसे वेलके वृक्षपरसे उसके मस्तक पर सड़ाक शब्द करता हुवा एक वड़ा वेलफल आ पड़ा जिससे उसका मस्तक फूट गया। इसलिए कहा है कि, "पुण्य हीन मनुष्य जहां जाता है वहां आपदार्थे भी उसके साथ ही जाती हैं।"

इस प्रकार नो सो निन्यानवे जगह वह जहां जहां गया वहां वहां प्रायः चोर, अग्नि, राजभय, परवक भय, मरकी वगैरह अनेक उपद्रव होनेसे धका मार कर निकाल देनेके कारण वह महादुख भोगता हुवा अन्तमें महा अटवीमें आये हुए महा महिमावन्त एक शेलक नामक यक्षके मन्दिरमें जाकर एकाग्र चित्तसे उलका आराधन करने लगा। अपना दुःख निवेदन करके उसका ध्यान धरके वैठे हुए जब उसे इकीस उपनास होगये तव तुष्टमान होकर यक्षने पूछा मेरी आराधना क्यों करता है ?। तव उसने अपने दुर्भाग्य का खूलान्त सुनाते हुये कहा—"अगर कुन्दन उठाता हूं तो मिट्टी हाथ आती है ! कभी रस्सीको छूना हूं तो वह भी काट खाती है !" उसका वृत्तान्त सुन यक्ष बोला—"यिद तू धनका आधीं है तो मेरे इस मन्दिरके पीछे प्रतिदिन एक सुवर्ण सयूर (सोनेकी पांख वाला मोर) सन्ध्या समय नृत्य करेगा वह अपने सोनेके पिच्छ जमीन पर डालेगा उन्हें तू उठा छिना और उनसे तेरा दारिद्रय दूर होगा। यह वचन सुनकर वह अत्यन्त खुशी हुवा। फिर सन्ध्याके समय मन्दिरके पीछे गया और वहां जितने सुवर्णके मयूरिवन्छ पढ़े थे सो सब उठा लिए। इस तरह प्रति दिन सन्ध्या समय मन्दिरके पीछे जाता है, मोरका एक एक सुवर्ण विच्छ पड़ा हुवा उठा लाता है। ऐसा करते हुए जब नव सौ सुवर्ण विच्छ इक्ट्रेड होगये तब कुबुद्धि आनेसे वह विचारने लगा कि अभी इसमें एक सौ विच्छ बाकी मालूम देते हैं वे सब पड़ते हुए तो अभी तीन महीने चाहिये। अब मैं कव तक यहां जंगलमें वैठा रहूं। यह विच्छ सब मेरे लिये ही हैं तब फिर मुझे एकदम लेनेमें क्या हरकत है ? आज तो एक ही मुट्ठीसे उन सब विच्छाको उखाड़ छूं ऐसा विचार कर जब वह उठ कर सन्ध्या समय उसके पास आता है तब वह सुवर्ण मयूर अकस्मात् काला कीवा बनकर उड़ गया अब वह पहले ग्रहण किये हुये सुवर्ण मयूर विच्छोको देखता है तो उनका भी पता नहीं मिलता। कहा है कि,:—

#### दवमुल्लंध्य यत्कार्य । क्रियते फलवन्नतत् ॥ सरोंभक्वातकेनात्तं । गलरं ध्रं ण गच्छति ॥

नशीवके सामने होकर जो कार्य किया जाता है उसमें कुछ भी फल नहीं मिल सकता। जैसे कि,:— चातक तलावमेंसे पानी पीता है परन्तु वह पानी उसके गलेमें रहे हुए छिद्रमेंसे बाहर निकल जाता है।

अव वह विचारने लगा कि, "मुझे धिःकार हो, मैंने मूर्खतासे न्यर्थ हो उतावल की, अन्यथा वे सब ही सुवर्ण पिन्छ मुझे मिलते। परन्तु अव क्या किया जाय? "उदास होकर इधर उधर मटकते हुए उसे एक हानी गुरु मिले। उन्हें नमस्कार कर अपने पूर्व भवमें किये हुये कर्मका स्वक्ष्ण पूछने लगा। मुनिराजने सागर रोठके भवसे लेकर यथानुभूत सवस्वक्षण कह सुनाया। उसने अत्यन्त (श्वात्ताप पूर्वक देवदन्य भक्षण किये का प्रायश्चित्त मांगा। मुनिराजने कहा कि, जितना देवदृच्य तूने भक्षण किया है उससे कितना एक अधिक वापिस दे और अवसे फिर देवदृच्यका यथाविधि सावधान तथा रक्षण कर, तथा देव द्रव्य वगेरह की ज्यों वृद्धि हो वैसी प्रवृत्ति कर! इससे तेरा सर्व कर्म दूर होजायगा। तुझे सर्व प्रकार सुख भोगकी संपदाकी प्राप्ति होगी, इसका यही उपाय है। तत्पश्चात उसने जितना दृच्य भक्षण किया था उससे एक हजार गुना अधिक दन्य जब तक पीछेन दे सकू तव तक निर्वाह मात्र भोजन, वस्नसे उपरान्त अपने पास अधिक कुछ भी न रक्खू गा, मुनिराजके समक्ष यह नियम प्रहण दि.या, और इसके साथ ही निर्मल आवक वत अंगीकार किये, अब वह जहां जाकर न्यापार करता है वहां सर्व प्रकारसे उसे लाभ होने लगा। ज्यों र द्रव्यका लाभ होने लगा। त्यों र वह देव द्रव्यके देनेमें समर्पण करता जाता है। ऐसे हजार कांकनी जितना देवद्व्य भक्षण

किया था उसके बद्छे में द्सलाख कांकनी जितना द्रव्य समर्पण करके देवद्रव्यके देनेसे सर्वथा मुक्त हुवा; अब अनुक्रम से वह ज्यों २ ब्यापार करता त्यों २ अधिकतर द्रव्य उपार्जन करते हुये अत्यन्त धनाढ्य हुवा। तव खदेश गया वहांके सब व्यापारियोंसे अत्यन्त धनपात्र एवं सर्व प्रकारके व्यापारमें अधिक होनेसे उसे राजाने बड़ा सन्मान दिया। वहां उसने गांव और नगरमें अपने द्रव्यसे सर्वत्र नये जैन मन्दिर बनवाये और उनकी सार संभाल करना, देव द्रव्यकी वृद्धि करना, नित्य महोत्सव प्रमुख करना आदि कृत्योंसे अत्यन्त जिनशासन की महिमा करने और करानेमें सवसे अग्रेसर वनकर अनेक दीन, हीन, दुखी जनोंके दु:ख ट्रर कर बहुतसे समय पर्यन्त खर्यं उपार्जन की हुई लक्ष्मीका सदुपयोग किया। नाना प्रकारकी सत्करनियां करके अर्हत् पदकी भक्तिमें लीन हो उसने अन्तमें तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। उसे बहुतसी स्त्रियाँ तथा पुत्र पौत्रादिक हुए, जिससे वह इस लोकमें भी सर्व प्रकारसे सुखी हुवा। उसने वहुतसे व्रत प्रत्याख्यान पालकर, तीर्थयात्रा प्रमुख शुभ कृत्य करके इस-लोकमें कृतकृत्य बनकर अन्तमें समय पर दीक्षा अंगीकार की। गीतार्थ साधुओंकी सेवा करके खयं भी गीतार्थ होकर और यथायोग्य बहुतसे भन्य जीवोंको धर्मीपदेश देकर वहुतसे मनुष्योंको देवभक्ति में नियोजित किया। देव भक्तिकी अत्यन्त अतिशयतासे वीस स्थानकके वीचके प्रथम स्थानकको अति भक्ति सह सेवन करनेसे तीर्थंकर नाम कर्मको उसने दृढतया निकाचित किया। अब वह वहां से काल करके सर्वार्थसिद्ध विमानमें देवऋद्धि भोग कर महा विदेह क्षेत्रमें तोर्थंकर ऋद्धि भोग कर वहतसे भन्य जीवों पर उपकार करके शाश्वत सुखको प्राप्त हुवा। जो प्राणी देव-द्रव्य भक्षण करनेमें प्रवृत्ति करता है उसका उपरोक्त हाल होता है। जबतक आलोयण प्रायश्चित्त न लिया जाय तवतक किसी भी प्रकार उसकर उद्धार नहीं होता । इसिलिए देवद्रव्य के कार्यमें बड़ी सावधानता से प्रवृत्ति करना । प्रमादसे भी देवद्रव्य दृष-णका स्पर्श न हो । वैसा यथाविधि उपयोग रखना ।

# "ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य पर कर्मसार और पुण्यसारका दृष्टान्त"

जोगपुर नगरमें चौवीस करोड सुवर्ण सुद्राओं का मालिक धनावह नामके होट रहता था, धनवती नामा उसकी स्त्री थी। उन्हें साथ ही जन्मे हुए कमसार और पुण्यसार नामके दो भाग्यशाली लड़ंके थे। एक समय वहांपर एक ज्योतिवी आया उससे धनावह होटने पूछा कि, यह मेरे दोनों पुत्र कैसे भाग्यशाली होंगे? ज्योतिवी चोला—"कर्मसार जड़ प्रस्ति, अतिशय तेढी बुद्धि वाला होनेसे बहुतसा प्रयास करने पर भी पूर्वका द्रव्य गंवा देगा और नवीन द्रव्य उपार्जन न कर सकनेसे दूसरोंकी नौकरी वगैरह करके दुःखका हिस्सेदार होगा। पुण्यसार भी अवना पूर्वका और नवीन उपार्जन किया हुवा द्रव्य वार्ग्वार खोकर बड़े भाईके समान ही दुःखी होगा। तथावि वह व्यावारादिक में सर्व प्रकारसे कुशल होगा। अन्तमें वृद्धावस्था में दोनों भाई धन संवदा और पुत्र वौत्रादिक से सुखी हो अवनी अन्तिम वयका समय सुधारेंगे। ऐसे कह कर गये वाद धनावह होठने दोनों लड़कोंको सिखानेके लिए श्रेष्ठ अध्यावकको सोंव दिया। पुण्यसार स्थिरबुद्धि होनेसे थोड़े ही समयमें सुख पूर्वक व्यावहारिक सर्व कलार्य सीख गया, और कर्मसार बहुतसा उद्यम करने पर भी चपल बुद्धि होनेसे अक्षर मात्र भी न पढ़ सका, इतना ही नहीं परन्तु उसे अपने घरका नांवा ठावा लिखने जितनी भी

कला न आई। उसे विलक्कल मन्द्बुद्धि देखकर अध्यापक ने भी उसकी उपेक्षा करदी। जब दोनों जने युवा-वस्था के सन्मुख होने लगे तब उनके विताने स्वयं रुद्धिपात्र होनेसे बढ़े आडम्बर सिहत उनकी शादी करा दी, और आगे इनमें प्रस्पर लड़ाई होनेका कारण न रहे इसलिए उन्हें बारह २ करोड सुवर्ण मोहरें बाँटकर जुदै २ घरमें रखा। अन्तमें उन्हेंईसर्व प्रकारकी ऋदि सिद्धि वधायोग्य सोंपकर धनावह और धनवती दोनोंने दीक्षा लेकर अपने आत्माका उद्धार किया।

अब कमंसार उसके संगे सम्बन्धियोसे निवारण करते हुये भी ऐसे कुव्यापार करता है कि जिससे उसे अन्तमें धनकी हानि ही होती है। ऐसा करनेसे थोड़े ही समयमें उसके पिताके दिये हुए बारह करोड़ सौनय्ये सफा होगये। पुण्यसारका धन भी उसके घरमें डाका डाल कर सब बोरोंने इडप कर लिया। अन्तमें दोनों भाई एक सरीखे दरिद्री हुए। अब वे संगे सम्बन्धियोंमें भी विट्कुल साधारण गिने जाने लगे। लियां भी घरमें भूली मरने लगीं। इससे उनके पिहरियोंने उन्हें अपने घर पर बुला लियां। नीति शास्त्रमें कहा है कि:—

श्रासिश्रम्भिक्यो भ्यावन्तस्स सथयानायां प्यासेई' ॥ , श्रासिन्नवन्धवेयावि । लिज्जिज्जई खीर्या विहवेया ॥ १ ॥

यदि धनवन्त समा न भी हो तथापि लोग उसे खींच तान कर अपना समा सम्बन्धी बतलाते हैं और यदि दरिद्री, खास समा सम्बन्धी भी हो तथापि लोग उसे देखकर लज्जा पाते हैं।

> गुरावंपि निगुरा। चित्रम् । गणिज्जए परिगोग गय विहवो ॥ दक्खनाइ गुगोहि । अलिएहि विगिममण सधगो ॥ २॥

दास, दासी, नौकर सरीखे भी गुणवन्त निर्धनको सचमुच निर्मुण गिनते हैं, और यदि धनवान निर्मुण हो तथािष उसमें गुणोंका अत्रोप करके भी उसे गुणवान कहते हैं। अब लोगोंने उन दोनोंके निर्वृद्धि और निर्भाग्य शेखर ये नाम रक्खे। इससे वे विचारे लजातुर हो परदेश चले गये। वहां भी दूसरे कुछ व्यापारका उपाय न लगनेसे जुदे २ किसी साहकार के घर नौकर रहे। जिसके घर कर्मसार रहा है वह भूंटा व्यापारी तथा लोभी होनेसे उसे महीना पूरा होने पर भी वेतन न देता था। आजकल करते हुये उसने यात्र खाने जितना ही देकर उसे उगता रहना। इस तरह करते हुये उसे के वर्ष बीत गये तथािष उसे कुछ भी धन न मिला। पुण्यसारने कुछ पैदा किया, परन्तु उसे एक धूर्त मिला जो उसका कमाया हुवा सब धन ले गया। इस तरह बहुत जगह नौकरी की, कीमयागरी की, रत्नखानकी तलास की, सिद्ध पुरुषसे मिलकर उसके साधक वने, रोहणावल पर्वन पर गये, मन्त्र तन्त्रोंकी साधना की, रौद्रवन्ती औषधी भी प्राप्त की, इत्यादि कारणों-से ग्यारह वार बहुतसे उद्यासे यित्कित्तत् दृज्य कमा कमा कर किसी वक्त कुतुद्धिसे, किसी समय उग मिलने से, किसी वक्त बोरीसे गमानेसे, या विपरीत कार्य हो जानेसे कर्मकारने जो कुछ मिला था सो खो दिया। इतना ही नहीं परन्तु उसने जो २ काम किया उसमें अन्तमें उसे दुःख ही सहन करना पड़ा। पुण्यसारने ग्यारह दफा अच्छी तरह दृज्य पैदा किया परन्तु किसी वक्त प्रमादसे, किसी समय दुर्वृद्धिसे उसने भी अपना ग्यारह दफा अच्छी तरह दृज्य पैदा किया परन्तु किसी वक्त प्रमादसे, किसी समय दुर्वृद्धिसे उसने भी अपना

सर्वस्च गंवा दिया। इससे दोनों जने वड़े खिन्न हुए। अन्तमें दोनों जने एक जहाजमें चैठकर कमानेके लिये रत्नद्वीपमें गये। वहां पर भी बहुतसे उद्यमसे भी कुछ न मिला, तव वहांकी महिमावन्ती रत्नादेवीके र्मान्दरमें जाकर अन्त पानीका त्याग कर ध्यान लगाकर वैठ गये। जब आठ उपवास हो गये तब रत्ना-देवी आकर बोली—'तुम किस लिये भूखे मरते हो ? तुम्हारे नशीयमें कुछ नहीं है। ,यह सुनकर कर्मसार तो उठ खड़ा हुवा परन्तु पुण्यसार वहां ही वैठा रहा और उसने इक्कीस उपवास किये। तव रत्नादेवीने उसे एक चिन्तामणि रत्न दिया। उसे देखकर कर्मसार पश्चात्ताप करने लगा, तव पुण्यसारने कहा— "भाई तु किसलिए विशाद करता है, इस चिंतामणि रत्नसे तेरा भी दारिद्रव दूर कर दूंगा। अब दोनों जने ख़ुशी होकर वहाँसे पीछे चले और जहाजमें बैठे। जहाज महासमुद्रमें जा रहा था, पूर्णिमाकी रात्रिका समय था उस वक्त पूर्णचन्द्रको देखकर वड़े भाई कर्मसारने कहा कि, भाई चिन्तामणि रत्नको निकाल तो सही, जरा मिलाकर तो देखें, इस चन्द्रयाका तेज अधिक है या चितामणिरत्न का ? कमनशीव के कारण दोनों जनोंका वही विचार होनेसे अगाध समुद्रमे चले जाते हुए जहाजके किनारे पर खड़े होकर वे चिन्तां. मणि रत्नको निकाल कर देखने लगे । क्षणमें चन्द्रमाके सामने और क्षणमें रत्नके सामने देखते हैं। ऐसे करते हुए वह छोटासा चिन्तामणि रत्न अकस्मात् उनके हाथसे छूटकर उनके भाग्यसहित अथाह समुद्रमें गिर पड़ा। अब वे दोनों जने पश्चात्ताप पूर्वक रुदन करने छगे। अब वे जैसे गये थे वैसे ही निर्धन सुफ-लिस होकर पीछे अपने देशमें आये। खुदैवसे उन्हें वहां कोई ज्ञानो गुरु मिल गये; वन्दन पूर्वक उनसे उन्होंने अपना नशीव पूछा तब मुनिराजने फहा कि,—

तुम पूर्वभवमें चन्द्रपुरनगर में जिनदत्त और जिनदास नामक परम श्रावक थे। एक समय उस गांवके श्रावकोंने मिळकर तुम्हें उत्तम श्रावक समक्रकर जिनदत्त को ज्ञानद्रच्य और जिनदासको साधारण द्रव्य रक्षणार्थ सुपूर्व किया, तुम दोनों जने उस द्रव्यकी अच्छी तरह सम्भाळ करते थे। एक वक्त जिनदत्तको अपने कार्यके छिये एक पुस्तक छिखवाने की ज़रूरत पड़नेसे छेखकके पाससे छिखा छिया। परन्तु छिखाईका पैसा देनेके छिए अपने पास सुभीता न होनेसे उसने मनमें विचार किया कि यह भी ज्ञान ही छिखाया है इसिछिये ज्ञानद्रच्यमें से देनेमें क्या हरकत है ? यह विचार कर अपने कार्यके छिए छिखाये हुए पुस्तकके मात्र चारह रुपये उसने ज्ञानद्रच्यमें से दे दिये। जिनदास ने भी एक समय जब उसे बड़ी हरकत थी विचार किया कि, यह साधारण द्रव्य सातक्षेत्रमें उपयुक्त करने छायक होनेसे मैं भी एक निर्धन श्रावक हूं तो मुझे छेनेम क्या हग्कत है ? यह धारणा कर साधारण की कोथछीमेंसे उसने एक ही दफा सिर्फ वारह रुपये छेकर अपने गृहकार्यमें उपयुक्त करके तुम पहलो नरकमें नारकीतया उत्पन्न हुए थे। वेदान्तमें भी कहा है:—

प्रभासे नायति कुर्यात्मारोः कंट गतैरिप ॥ श्राग्निद्ग्धा प्ररोहन्ति । प्रभादग्धा न रोहति ॥ १ ॥ प्रभासं ब्रह्महत्था च । दरिद्रस्य च यद्धनं ॥

# गुरुपत्नी देवद्रव्यंच । स्वर्गस्थ मपि पातयेत् ॥ २ ॥

कंठगत प्राण हों तथापि साधारण द्रव्य पर नजर न डालना। अग्निसे दग्ध हुवा फिर ऊगता है परन्तु साधारण द्रव्यभक्षक फिर मनुष्य जन्म नहीं पाता। साधारण द्रव्य, ब्रह्महत्या, दारिद्रीका धन, गुरुक्ती स्त्रीके साथ किया हुवा संयोग, देवद्रव्य ये इतने पदार्थ स्त्रगंसे भी प्राणीको नीचे गिराते हैं। प्रभास नाम साधारण द्रव्यका है।

नरकसे निकल कर तुम दोनों सर्प हुये। वहांसे मृत्यु पाकर फिर दूसरी नरकमें गये वहांसे निकलकर गीद पश्ची बने, फिर तीसरी नरकमें गये। ऐसे एक भव तियँव और एक नारकी करते हुए सातों ही नरकोंमें भमे । फिर एकेन्द्रीय, दो इन्द्रीय, तीन इन्द्रीय, चार इन्द्रीय, तियँच पंचेन्द्रीय, ऐसे वारहे हजार भवमें बहुतसा दुःख भोगकर बहुतसे कर्म खपाकर तुम दोनों जने फिरसे मनुष्य वने हो । तुम दोनों जनोंने वारह रुपयोंका उपयोग किया था इससे बारह हजार भवतक ऐसे विकट दु:ख भोगे। इस भवमें भो बारह करोड़ सुवर्ण मुद्रायें पाकर हाथसे खोई । फिर भी ग्यारह दफा धन प्राप्त कर करके पीछे खोया। तथा बहुत दफे दासकर्म किये। कर्मसारने पूर्व भवमे ज्ञानद्रव्य का उपभोग किया होनेसे उसे इस भवमें अतिशय मन्दर्मतिपन की और निर्वृद्धिपन की प्राप्ति हुई । उपरोक्त मुनिके वचन सुनकर दोनों जने खेद करने छगे। मुनिने घर्मीपदेश दिया जिससे बोध पाकर ज्ञान द्रव्य और निर्धाधारण द्रव्यके भक्षण किये हुये वारह २ क्पयोंके बदले वारह २ हजार रुपये जयतक ज्ञान द्रव्य और साधारण द्व्यमें न दे दें तबतक हम अज्ञ वंख्न विना अन्य सर्वस्व कमाकर उसीमें देंगे ऐसा सुनिके पास नियम प्रहण करके श्रावक धर्म अंगीकार किया और अब वे नीतिपूर्वक व्यापार करने लगे। दोनों जनोंके किये हुए अशुभ कर्मका क्षय होजानेसे उन्हें ज्यापार वगैरहमें धनकी प्राप्ति हुई, और बारह २ रुपयेके वदलेमें बारह २ हजार सुवर्ण सुद्रायें देकर वे दोनों जने ज्ञानद्रव्य और साधारण द्रव्यके कर्जसे मुक्त हुवे। अब अनुक्रमसे वारह २ करोड सुवर्ण मुद्राओंकी सिद्धि उन्हें फिरसे प्राप्त हुई। अब वे सुश्रावकपन पालते हुए ज्ञान द्रव्य और साधरण द्रव्यका रक्षण एवं वृद्धि करने लगे। तथा वारम्बार ज्ञानके और ज्ञानीके महोत्सच करना वगैरह शुभ करणी करके श्रावकधर्म को यथाशक्ति बहुमान पूर्वक पालने लगे। अन्तमें बहुनसे पुत्र पोत्रादिकी संपदाको छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर वे दोनों भाई सिद्धगति को प्राप्त हुये।

ऐसे ज्ञान दृब्य और साधारण दृब्यके मक्षण पर कर्मसार तथा पुण्यसारका दृष्टान्त सुनकर ज्ञानकी आशातना दूर करनेमें या ज्ञान दृब्य एवं साधारण दृब्यका मक्षण करने की उपेक्षा न करनेमें सावधान रहना यही विवेकी पुरुषोंको योग्य है। ज्ञानदृब्य भी देवद्व्य के समान ब्राह्म नहीं है। ऐसे साधारण दृब्य श्रावक को संघ द्वारा दिया हुवा हो ब्राह्म है। संघके बिना अगवाओं के दिये विना विलक्षल ब्राह्म नहीं। श्री संघ द्वारा साधारण दृब्य सात क्षेत्रोंमें ही उपयुक्त होना चाहिए, मांगनेवाले आदिको न देना चाहिए। तथा गुरु प्रमुखका वार फर किया हुवा दृब्य यदि साधारणमें गिने तो चैसा दृब्य श्रावक श्राविकाको अपने उपयोगमें लेना योग्य नहीं है परन्तु धर्मशाला या उपाश्रय प्रतुखमे लगाना योग्य है। ज्ञान सम्बन्धी क्षागज, पत्र वगैरह साधुको दिये हों तथापि श्रावकको वह अपने घर कार्यमें उपयुक्त न करना चाहिए। अपनी पुस्तकके लिए भी

वह द्रव्य न रखना। मुखपट्टीके मूल्यसे कुछ अधिक मूल्य दिये विना साधुकी मुखपट्टी वगैरह भी श्रावकको छेना उचित नहीं। क्योंकि वह सब कुछ गुरु द्रव्यमें गिना जाता है। स्थापनाचार्य तथा नवकार वाली वगैरह गुरुकी भी श्रावकके उपयोगमें आती है। क्योंकि जब ये वस्तुयें गुरुको देनेमें आतीं हैं उस वक्त देनेवाला ये सबके उपयोगमें आयोंगी इस कल्पना पूर्वक ही देना हैं। तथा साधु भी सबको उपयोगी हों इसी वास्ते उन वस्तुओंको छेता है। इसिलए साधुकी गुरु स्थापना तथा नवकार वाली सबको खपती है परन्तु मुहपट्टी नहीं खपती।

गुरुकी आज्ञा बिना साधु साध्वीको लेखक पास पुस्तक लिखाना या वस्त्र दिलाना नहीं कल्पता। ऐसी कितनी एक बातें बहुत ध्यानमें रखने लायक हैं। यदि जरा मात्र भी देवद्रव्य अपने उपभोग में लिया हो तो उतने मात्रसे अत्यन्त दारुण दु:ख भोगने पड़ते हैं, इसलिए विवेकी पुरुषको सर्वथा उसे उपयोगमें लेनेका विचार तक भी न करना चाहिए। इसलिए माला उज्ञवनेका, माला पहरने कां, या लूंछना वगैरहमें जो दृव्य देना हो वह उसी वक्त दे देना चाहिए। यदि वैसा न बने तथापि ज्यों जल्दी हो त्यों दे देना चाहिए। उससे अधिक गुण होता है। यदि विलम्ब करे तो फिर देनेकी शक्ति न रहे या कदापि मृत्यु ही आजाय तो वह देना रह जानेसे परलोकमें दुर्गतिकी प्राप्ति हो जाती है।

# "देना सिर रखनेसे लगते हुए दोष पर महीषका दृष्टान्त"

सुना जाता है कि, महापुर नगरमें वड़ा धनाढ्य न्यापारी ऋषमदत्त नामक शेठ परम श्रावक था। वह पर्वके दिन मन्दिर गया था। वहां उस वक्त उसके पास नगद द्रन्य न था, इससे उसने उधार लेकर प्रभावना की। घर आये वाद अपने गृहकार्य की न्यग्रतासे वह द्रन्य न दिया गया। एक दफा नशीव योगसे उसके घर पर डाका पड़ा उसमें उसका सब धन छुट गया। उस वक्त वह हाथमें हथियार ले छुटेरोंके सामने गया। इससे छुटेरोंने उसे शख़से मार डाला। शख़ाघा से आर्तध्यान में मृत्यु पाकर उसी नगरमें एक दिवय और दिख़ी पखालीके घर (सक्तेके घर) भेंसा हुवा। वह प्रतिदिन पानी ढोने चगैरह का काम करता है। वह गाम बड़े ऊंचे पर था और गांवके समीप नदी नीचे प्रदेशमे थी। अब उसे रात दिन नदीमें से नीचेसे ऊपर पानी ढोना पड़ता था, इससे उसे बड़ा दु:ख सहन करना पड़ता। भूख प्यास सहन करके शक्ति उपरांत पानी उठाकर अंचे चढ़ते हुए वह पखालो उसे निर्दय होकर मारता है, वह सर्व कप्ट सहन करना पड़ता है। ऐसे करते हुये बहुतसा समय न्यतीत हुवा। एक समय किसी एक नजीन तैयार हुए मन्दिरका किला बन्धता था, उस कायके लिए पानी लाते समय आते जाते मन्दिरकी प्रतिमा देखकर उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा। अब उसका मालिक उसे बहुत ही मारता पीटता है तथापि वह पूर्व भव याद आनेसे उस मन्दिरका दरवाजा न छोड़कर वहां ही खड़ा होगया। इससे वहां मन्दिरके पास खड़े हुए उस भैसेको मारते पीटते देख किसी ज्ञानी साधुने उसके पूर्व भवका समावार सुनाया इससे उसके पुत्र, पौत्रादिक ने वहां आकर पखालीको अपने पिताके जीव भैसेका धन देकर छुड़ाया, और पूर्व भवका जितना कर्ज था उससे हजार गुना देकर उसे कर्ज पिताके जीव भैसेका धन देकर छुड़ाया, और पूर्व भवका जितना कर्ज था उससे हजार गुना देकर उसे कर्ज

मुक्त किया। किर अनशन आराब कर वह स्वर्गमे गया और अनुक्रमसे मोक्ष पदको प्राप्त होगा। इसिल्ए अपने सिर कर्ज न रखना चाहिए। विलम्ब करनेसे ऐसी आपित्तयां आ पड़ती हैं।

देखका, ज्ञानका, और साधारण वगैरह धर्मसम्बन्धी देना तो क्षण वार भी न रखना चाहिए, जब अन्य किसीका भी देना देनेमें विवेकी पुरुषको विलम्ब न करना चाहिए तब फिर देवका, ज्ञानका या साधारण वगैरहका देना देते हुए किस तरह विलम्ब किया जाय ? जिस वक्तसे देवका क्वूल किया उस वक्तसे ही वह दृष्य उसका हो खुका, फिर जिती देर लगाये उतना व्याजका दृष्य देना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो जितना व्याज हुवा उतना दृष्य उसमेंसे भोगनेका दृष्ण लगता है। इसलिए जो देनेका क्वूल किया है वह तुरन्त ही दे देना उचित है। कदापि ऐसा न वन सके और कितने एक दिन वाद दिया जाय ऐसा हो तो वह कवूल करते समय ही प्रथमसे यह साफ कह देना चाहिए कि, में इतने दिनमें, या इतने पक्ष बाद या इतने महिनोंमें दूंगा। कवूलकी हुई अवधिके अन्दर दे दिया जाय तो ठीक! यदि वैसा न चने तो अन्तमें अवधि आवे तुरन्त दे देना योग्य है। कही हुई मुद्दत उल्लंघन करे तो देवदृष्य का दोष लगता है। मन्दिरकी सारसंभाल रखनेवाले को अपने घरके समान ही देवदृष्य की उघरानी शीघ वस्ल करानी चाहिए। यदि ऐसा न करे तो बहुत दिन हो जानेसे अकाल पढ़े या कोई घड़ा उपदृव आ पड़े तो फिर बहुतसे प्रयाससे भी उस देवद्यके दोषमें से देनदारको मुक्त होना मुश्किल हो जाता है इसलिए देव दृष्य देवेमेंसे सवको शीघनतर मुक्त करना। ऐसा न हो तो परंपरासे सारसम्भाल करनेवाले को एवं दूसरे मनुष्योंको भी महादोष की प्राप्त होती है।

# ''देवद्रव्य संभालनेवालेको दोष लगने पर दृष्टान्त"

महिन्दपुर नगरके प्रभुक्ते मन्दिर सम्बन्धि चन्दन, पुष्प, फल, नैवेद्य, घी दीपकके लिए तेल, मन्दिर भंडार और पूजाके उपकरण सम्मालना, मन्दिरमें रंग कराना, उसे साफ करवाना, तदर्थ नौकर रखना, नौकरोंको सार सम्माल रखना, उघरानी कराना, वसलान जमा कराना, खाता डालना, खाता वस्त कराना, हिसाब करना, कराना, वस्त्रात आये तो उसका धन सम्मालना, उसके आय व्ययका नार्वा ठावाँ लिखना, तथा नया काम करानेक। जुदा २ काम चार जनोंको सोंपा था। तथा उन पर एक अधिकारी नियुक्त कियो गया था। श्रीसंघकी अनुमति पूर्वक चार जने समान रीतिसे सारसंभाल करते थे। ऐसा करते हुए एक समय मन्दिरकी सारसरभाल करनेवाला बड़ा अधिकारी वस्त्रात करनेमें बहुतसे लोगोंके यथा तथा वचन सुननेसे अपने मनमें दुःख लगाहके कारण अब वस्त्रात वगैरहके कार्यमें निरादर हो मया। इससे उसके हाथनीचे के चारों जने विलक्षल ढीले हो गए। इतनेमें ही उस देशमें कुछ वड़ा उपद्व होनेसे सव लोग अन्य भी चले गए इससे कितना एक देवदृत्य नष्ट हो गया। उसके पापसे वे असंख्य भव भमे। इसलिए धर्मादे के कार्यमें कभी भी शिथिलादर होना उचित नहीं।

देव वगैरहके देनेमें खरा द्व्य देना तथा भगवानके सन्मुख भी खरा ही दृष्य चढाना, घिसा हुवा या खोटा द्व्य न चढाना । यदि खोटा चढावे या देखके देनेमें दे तो उसे देवदृत्य के उपभोगका दोप लगता है। तथा देवसम्बन्धी, ज्ञानसम्बन्धी, और साधारण सम्बन्धी जो कुछ घर, दुकान, खेत, बाग, पापाण, ईंट, काछ, बांस, खपरेल, मिट्टी, खड़ी, चूना, रंग, रोगन, चन्दन, केसर, बरास, फूल, छान, रकेवी, धूप धाना, कलश, वासकुम्पी, बालाकुंची, छत्र, सिहासन, ध्वजा, बामर, बन्द्रवा, भालर, नंगारा, मृदंग, बाजा, समापना, सरावला, पडदा, कम्बलियां, बल्ल, पाट, पाटला, चौकी, कुम्म, आरसी, दीपक ढांकना, दियेसे पड़ा हुवा काजल, दीपक, मन्दिरकी छत पर नालसे पडता हुवा पानी, वगैरह कोई भी वस्तु अपने घर कार्यके उपयोग में कदापि न लेना। जिस प्रकार देव दृत्य उपयोग में लेना योग्य नहीं वैसे ही उपरोक्त पदार्थके जरा मात्र अंशका भी उपयोग एक बार या अनेक बार होनेसे भी देवद्रव्य के उपभोग का दोप अवश्य लगता है। याद चामर, छत्र, सिहासन समियाना, वगैरह मन्दिरकी कोई भी वस्तु अपने हाथसे मलीन हो या टूट फूट जाय तो बड़ा दोप लगता है। उपरोक्त मन्दिरकी कोई भी वस्तु आवकके उपयोग में नही आ सकती इस लिए कहा है कि;—

विधाय दीपं देवानां । पुरस्ते न पुनर्निह ॥ यह कार्या कार्याणि । तीर्यंचोपि भवेद्यतः ॥

घर मन्दिरमें भी देवके पास दीपक किये बाद उस दीपकसे कुछ भी घरके काम न करना । यदि करे तो वह प्राणी मर कर तियँच होता है।

#### "देव दीपकसे घरका काम करनेमें ऊंटनीका दृष्टान्त"

इन्द्रपुर नगरमें देवसेन नामक एक गृहस्थ रहता था। उसका धनसेन नामक ऊंट संभाठने वाठा एक नौकर था। उस धनसेन के घरसे एक ऊंटनी प्रतिदिन देवसेन के घर या खड़ी रहती थी। धनसेन उसे बहुत मारता पीटता परन्तु देवसेन का घर वह नहीं छोडती थी। कदापि मार पीट कर उसे धनसेन अपने घर छेजाय और वाहे जैसे वन्धनसे बांधे तो उसे तोड़ कर भी वह फिर देवसेनके घर या खड़ी रहती। कदाचित्र ऐसा न वन सके तो वह धनसेन के घर कुछ नहीं खाती और डकरा कर सारे घरको गजमजा देती थी। अन्तमें देवसेन के घर आवे तब ही उसे शान्ति मिलती। यह देखाव देख कर देवसेन ने उसका भृत्य दे कर उसे अपने घरके आंगन आगे वांध रक्खी। वह देवसेन को देख कर बड़ी ही प्रसन्न होती। ऐसे करते हुए दोनोंको अरस परस प्रीति हो गई। किसी समय ज्ञानी गुरु मिले तब देवसेन ने पूछा महाराज इस ऊंटनीका मेरे साथ क्या सम्बन्ध है कि जिससे यह मेरा घर नहीं छोड़ती और मुझे देख कर प्रसन्न होती है। गुरुने कहा कि, पूर्व भवमें यह तेरी माता थी, त्ने मन्दिरमें प्रभुके आगे दीपक किया था उस दीपक प्रकाशसे इसने अपने घरके काम किये थे, तथा धूप धानामें सुलगते अंगारसे इसने एक दफा चूल्हा सुलगाया था। उस कमसे यह मृत्यु पाकर ऊंटनी उत्पन्न हुई है, इससे तुम पर स्नेह रखती है कहा है कि:—

जो जिणवराण हेउं। दीत्रं घूवं च करिश्र निश्रक्तजं॥ मोहेण कुणई मूढो। तिरिश्रनं सो लहह महुसो॥ जो प्राणी अज्ञानपन से भी जिनेश्वर देवके पास किये हुए दीपकसे या धूप धानामें रहे हुये अग्निसे अपने घरका काम करता है वह सर कर प्राय: पशु होता है।

इसी लिए देवके दीपकासे घरका पत्र तक न पढ़ना चाहिये, घरका काम भी न करना, रुपया भी न पर खना, दीपक भी न करना, देवके लिए घिसे हुए चन्दनसे अपने मस्तक पर तिलक भी न करना, देवके प्रशालन करतेके लिए भरे हुये कलशके पानीसे हाथ भी न घोना, देवकी शेषा (न्हवन) भी नीचे पड़ा हुवा या पड़ता हुवा, सहप भात्र ही लेना परन्तु प्रभुक्ते शरीरसे अपने हाथसे उतार लेना योग्य नहीं, देव सम्बन्धी भालर वाद्य भी गुरुके पास या श्री संघके पास न बजाना। कितनेक आचार्य कहते हैं कि, पुणलम्बन हो (जिन शासनकी विशेष उश्चतिका कारण हो) तो देव सम्बन्धि भालर, बाह्य, यदि उसका नकरा प्रथमसे ही देना कबूल किया हो या दे दिया हो तो ही बजाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, कहा है कि:—

> मूल विग्रा जिगागां। उवगरणं छत्त चमर कलसाई॥ जो वावरेइ मूढो। विय कज्जे सो हवई दुहियो॥

जो सूढ़ प्राणी नकरा दिये दिना छत्र, बामर, लटश व्यारह देव द्रव्य अपने गृह कार्यके लिए उपयोगमें लेना है वह परभव में अत्यन्त दुखी होता है।

यदि नकरा देकर भी भालर वर्षरह लाया हो और वह यदि फूट टूट जाय या वहीं खोई जाय तो उसका पैला भर देना चाहिए। अपने गृह कार्यके लिए किया हुया दीपक यदि मन्दिर जाते हुए प्रकाशके लिए साथ ले जाय तो वह देवके पाल आया हुया दिया देन द्रन्यमे नहीं गिना जा सकता। किर्फ दीपक पूजाके लिए किया हुया दीएक देन दीपक जिना जाता है। देन दीपक करनेके कोडिये, दीवट, गिलास, जुदे ही रखना योग्य है। कदापि साधारण के दीवट, कोडीये वगैरह में से यदि देवके लिए दीपक किया हो तो उसमें जब तक बी, तेल वलता हो तब तक आवक्को अपने उपयोगमें नहीं लेना चाहिये। यह घी, तेल, बले वाद ही साधारण के काममें उपयोग में लेना। यदि किसीने पूजा करने वालेके हाथ पैर धोनेके लिए मन्दिरमें पानी भर रख्या हो तो वह उपयोग में लेनसे देव द्रव्यका उपभोग किया नहीं गिना जाता।

कल्या, छाव, रकेची, ओरितया, चन्दन देशर, वरास, कस्त्री प्रमुख अपने द्रव्यसे लाया हुवा हो उससे पूजा करना, प्रान्त मन्दिर सम्बन्धी पैसे ले लाये हुए पदार्थसे पूजा न वरना। पूजा करने लिये लाये / हुए पदार्थ इनसे सिर्फ पूजा ही करनी हे यदि ऐसी करपना न की हो तो उसमेंसे अपने गृह कार्यमें भी उप युक्त किया जा समता है। भालर, वाद्य वगैरह, सर्च उपकरण साधारण के द्रव्यसे मन्दिरमें रख्ते गये हों तो वे सब धर्म हत्योमें उपयुक्त करने करपते हैं। अपने घरके लिए कराये हुए समियाना, परिचछ, पडदा, पाटला वगरह यदि कितनेक दिन मन्दिरके प्रयोजनार्थ वर्तनेको लिए हों तो उन्हें पीछे लेते देवद्रव्य नहीं गिना जाता वगिक्त देवद्रव्य में देनेके अभिगायसे ही दिया हुदा द्रव्य देवद्रव्य तथा गिना जाता है। परन्तु अन्य नहीं। यदि ऐसा न हो तो अपने वर्तनमें नैवेद्य लाकर मन्दिरमें रख्ता हो तो वह वरतन भी देवद्रव्यमें गिना जानेका प्रसंग यावे, परन्तु ऐसा नहीं है।

मन्दिर को या ज्ञान द्रव्यका घर, दुकान भी धावकको निःशूकता होनेके कारणसे अपने कार्यके लिये भाड़े रखना भी योग्य नहीं। साधारण द्रव्य सम्बन्धि घर, दुकान, श्रो संघकी अनुमतिसे कदाचित् थाड़े रखना हो तो लोक व्यवहार से कम भाड़ा न देना और वह भाड़ा ठराव किये हुए दिनसे पहले विना मांगे दे जोना। यदि उस घर या दुकानकी भीत वगैरह पड़ती हो और वह यदि समारनी पड़े तो उसमें खर्च हुये दाम काट कर वाकीका भाड़ा देना, परन्तु लौकिक व्यवहारकी अपेक्षा अपने ही लिए अपने ही काम आसके ऐसा उस घर दुकानमें यदि नया माल या कुछ पोशीदा वाध काम करना पड़े तो उसमें लगाये हुए द्रव्यका साधारण द्रव्य भक्षण कियेका दोष लगनेके सववसे भाड़ेमें न काट लेना। शक्ति रहित आवक्त श्री संघकी आज्ञासे साधारण के घर दुकानमें विना भाड़े रहे तो उसे कुछ दोष नहीं लगता।

तीर्थादिक में यदि बहुत दिन रहनेका कार्य हो और वहां उतरने के लिए अन्य स्थान न मिलता हो तो उसे उपयोग में लेनेके लिए लोकव्यवहार के अनुसार यथीर्थ नकरा देना चाहिए। यदि लोकव्यवहार की रीतिसे कम भाड़ा दे तथापि दोष लगनेका सम्भव होता है। इस प्रकार पूरा नकरा दिये विना देव ज्ञान साधारण सम्बन्धो कपड़ा, वल्ल, श्रीफल, सोना चांदि अट्टा, कल्लश, फूल, पक्षान; स्खड़ी वगैरह अपने घरके उजमने से या ज्ञानकी पूजामें न रखना। क्योंकि बड़े ठाठ माटसे जो अपने नामका उजमना किया हो उसमें कम नकरा देकर मन्दिरमें से लिए हुए उपकरणों हारा लोकमें बड़ी प्रशिंसा होनेसे उलटा दोपका सम्भव होता है। परन्तु अधिक नकरा देकर उपकरण लिए हों तो उसमें कुल दोप नहीं लगता।

#### "कम नकरेसे किये उजमना लक्ष्मीवती का दृष्टान्त"

लक्ष्मीवती नामक श्राविकाने अत्यन्त ऋदिवात्र होने पर भी लोगोमे अधिक प्रशंसा करानेके लिये थोई से नकरेसे देव, जानके उपकरण से विशेष आडंवर के कितनी एक दक्ता पुण्यकार्य किए। ऐसा करनेसे में देव-द्रश्य ज्ञानकी अधिक वृद्धि करनी हूं और जैन शासनकी अखन्त उन्निन होती है इस वृद्धिसे उसने दूसरे लोगोंको भी प्रेरणा की एवं कई दक्ता स्वयं भी अग्रेसरी वनकर पुण्यकार्य कराये। परन्तु थोड़े द्रन्यसे घणी प्रशंसा कराना, यह वृद्धि भी तुच्छ ही गिनी जाती है, इसका विचार न करके वहुत सी दक्ता ऐसी ही करनियाँ करके श्राविकापन की आराधना कर काल धर्म पाकर वह देवगित को प्राप्त हुई, परन्तु अपनी पुण्य करनियों में हीनवृद्धि का उपयोग करनेसे हीन शक्तिवाली देवी हुई। देवभव से च्यव कर जिसके घर अभी तक विलक्ष्त पुत्र हो नहीं ऐसे एक वड़े धनाट्य व्यापारीके पुत्रीतया उत्पन्न हुई तथापि वह ऐसी कमनशीव हुई कि उसके माता पिताके मनमें निर्धारित मनोर्थ मनमें ही रह गये। जब उस वालिकाको गर्भमें आये पांच महोने हुए तव उसके पिताका विचार था कि उसकी माताके पंच-मासी सीमन्तका महोत्सव बड़े आडंवर से करे, परन्तु अकस्मात् उस समय परचक्र का (किसी अन्य गांवके राजाका) भय आ पड़ा, इससे वह वैसा न कर सका। वैसे ही जन्मका, छठीका, नामस्थापन का मुंडन करानेका, अन्तप्रशान का, कर्णवेधन वा, पाठशाला प्रवेश इत्यादिके महोत्सव करनेकी उसके दिलमें

चड़ी भारी उम्मेद थी, तद्र्य उसने चहुत सी तैयारियां भी पहलेसे की हुई थीं, कितने एक नये मणियुक्ताफल के नवसरा हार, हीरे रत्नसे जड़ित कितने एक नये आभूपण एवं कितने एक नये र शांतिक उत्तम वस्त्र भी कराये हुवे थे तथा अन्य भी कई प्रकारकी तैयारियां कराई हुई थीं परन्तु कमनशीब से महोत्सन के दिन कभी राजदरवार में अकस्मात् शोक आजाने से, किसी वक्त दीवानके घर शोक आजाने से, किसी समय नगर शेठके घर शोकका प्रसंग आनेसे, किसी वक्त अपने सम्यन्धियों में शोकका कारण वन जानेसे और किसी समय अपने ही घरमें कुछ अकस्मात् उत्पन्त होनेसे उस महोत्सवका एक विन्ह मात्र भी न वन सका इतना ही नहीं परन्तु उस बालिकाका महोत्सव करनेके लिए उसके माता पिताने जो २ दिन निर्धारित किये थे उन दिनोंमें उन्हें खुशीके वदले उदासी ही पैदा हुई। तथा उस बालिका को पहराने के लिए जो नये वस्त्राप्तरण बनाये थे उन्हें सन्दूकमें से बाहर निकालने का प्रसंग ही न आया। वह बालिका उसके माता पिता एवं कितने एक सगे सम्बन्धियों को हद उपरान्त मानीती और प्यारी थी। उसके सगे सम्बन्धी उस बालिकाको सन्मान देनेके लिए अपने घर लेजानेको बहुत ही तलप रहे थे परन्तु उसमेंसे कुछ भी न यन सका। तब इसमें क्या समक्षना चाहिए शिस उस वालिकाके पूर्वभव के किये हुए अन्तराय का ही प्रसंग समक्षना चाहिये। शास्त्रमें किसी नीतिक पुरुषने कहा है:—

#### सायर तुल्मा न दोषो अम्पाण पुन्व कम्माणं

हे सागर! तुभमें रत्नोंका समुदाय भरा हुवा है, परन्तु मैंने तेरे अन्दर हाथ डाल कर रत्न निकालने का अद्यम किया तथापि मेरे हाथमें रत्नके बदले पत्यर आया, इससे मैं समकता हूं कि, यह तेरा दोप नहीं परन्तु मेरे पूर्वभवकृत कर्मका ही दोष है।

अतः यह सत्र इस वालिकाक कर्मका ही दोष है ऐसा समक्ता जाता है। वालिका का नाम लक्ष्मीवनी रक्खा है। जब उसके माता पिताके सर्व मनोरथ निष्कल हो गये तब अन्तमें उन्होंने यह विचार किया कि अपने सर्व मनोरथ रह होगये तो क्या हुवा अब सर्व मनोरथोंका पूर्ण करनेवाला लक्षमीवती का लग्न बड़ेठाठ माठसे करके सब मनोरथोंको पूर्ण हुवा समक्षेंगे। ऐसा समक्त कर लग्न आनेके समय आगेसे ही किसी एक महाश्रीमंत के लड़केके साथ उसका लग्न निर्धारित कर लग्नकी तमाम तैयारी करनी शुक्त की। सर्व मनोरथ पूर्ण करनेकी आशासे तैयारीमें कुछ बाको न उठा एख कर लग्नके महोत्सव का आडम्बर पहिले से ही अत्यन्त सुन्दर करना शुक्त किया। परन्तु दैवयोगसे मंडप सुहर्त हुवे बाद तुरन्त ही उस लक्ष्मीवतीको माता अकस्मात मरनेके शरण होगई। जिससे अत्यन्त आडम्बर की तो बात ही क्या परन्तु अन्तमें उसका महोत्सव रहित गुप खुप ही पाणि ग्रहण मात्र ही लग्न करना पड़ा। लक्ष्मीवती का शबसुर बड़ा दातार और धनाट्य होनेसे उसने भी चड़े ठाठ माठसे लग्न करना निर्धारित किया था परन्तु क्या किया जाय ? उसके भी सर्व मनोरथ लक्ष्मी वित्रों माता पिता समान ही हवाई हो गये। किर लक्ष्मीवती को बड़े आडम्बर सहित स अराल मेजूंगा उसके पिताने यह धारणा की। परन्तु वह समय आते हुप भी किसी २ वक्त अनेक प्रकारके शोक घीमारी वगैरह आपन्तियां आ पड़नेसे उसमेंसे कुछ भी न वन सक्ता इसलिये उसे खुपवाप ससुराल भेजना पड़ा। जब वह आपन्तियां आ पड़नेसे उसमेंसे इससेंसे कुछ भी न वन सक्ता इसलिये उसे खुपवाप ससुराल भेजना पड़ा। जब वह आपनित्रां आ पड़नेसे उसमेंसे इससेंसे कुछ भी न वन सक्ता इसलिये उसे खुपवाप ससुराल भेजना पड़ा। जब वह

समुत्तल गई तब कुछ समय तक वहां भी किसी २ वक कुछ न कुछ विष्न होने लगे। ऐसे परम्परा से आपित्यां आ पड़नेसे उसे अपने पतिसे सचमुच ही संसार सुल का संयोग यथार्थ और अधिक वृद्धि पाना हुवा प्रेमहोने पर भी बन सक्तेका प्रसंग न आया। इससे वह स्वयं भी वहें उद्देगको प्राप्त हुई। अन्तमें एक ज्ञानी गुरु मिले, उनके पास जाकर उसने अपना नसीब पूछा। ज्ञानी गुरुने कहा कि है कल्याणी! तृने पूर्व भवमें कम नकरा देकर उजमना वगैरह चहुत सी पुण्य करनिओ में बड़ा आडम्बर कर बतलाया। उस हीनबुद्धि से तूने जो कर्म उपार्जन किया उसीका यह परिणाम है। यह सुन कर वह बड़ा दुःख मनाने लगी। तब गुरुने कहा "ऐसे खेद करनेसे कुछ पाप दूर नहीं होता। उस पापकी तो आत्मसाक्षी निदा करना चाहिये।" फिर उसने उन गुरुके पास उस कर्मका आलोयण प्रायिश्वत लिया। फिर दीश्ना अंगीकार करके अनुक्रम से सब कर्मोंका नाश कर वह सिद्धि पदको प्राप्त हुई।

इस लिये उजमना वगेरह में रखने योग्य जो जो पदार्थ लिया हो उस पदायका जितना मूल्य हो उतना अयत्रा उससे भी कुछ अधिक मूल्य देना, ऐसा करनेसे नकरेकी शुद्धि होती है। इसमें इतला समफना है कि किसीने अपने नामका त्रिस्तारसे उद्यापन शुरू किया हो। उसमें जो जो पदार्थ मन्दिरके लेनेकी जरूरत पड़े उसका बराबर नकरा देनेकी शिक्त न हो तो उसका आचार पूरा करनेके लिये जितनी बीजोंका नकरा पूरा दिया जाय उतनी ही बीजों रख कर उद्यापन पूरा करना। इसमें करनेवाले को कुछ भी दोष नहीं लगता।

### "घर मंन्दिरमें चढाये हुए चावल वगैरह द्रव्यकी व्यवस्था"

अपने घर-मिन्द्रिमें चढ़ाये हुए चावळ, सुपारी, फल, नैवेद्य वगैरह वेच डालनेसे उत्पन्न हुए दृष्यके खरीदे हुए फूल वगैरह अपने घर मिन्द्रिमें पूजा, करनेके कार्यमें उपयुक्त न करना एवं गांवके बढ़े मिन्द्रिमें जाकर भी विना कहे अपने हाथसे न चढ़ाना। तय फिर क्या करना ? इस प्रश्नका खुलासा—जो सत्यस्वक्ष हो वैसा कह कर वे फूल चढ़ानेके लिए पुजारीको देना, यदि ऐसा न वने तो अपने हाथसे चढ़ाना परन्तु लोगोंसे व्यर्थकी प्रशंसा करानेके दोष लगनेके सम्बसे विना सत्य हकीकत प्रकट किये न चढ़ाना। (यदि सत्य हकोकत कहे विना चढ़ावे तो लोग वैसा देख कर प्रशंसा करें कि, अहो यह कैसा भाविक है कि, जो अपने द्रव्यसे इतने सारे फूल चढ़ाता हैं, ऐसे व्यर्थ प्रशंसा करानेसे दोष लगता हैं) घर मिन्द्रिमें रख्वे हुए नैवेद्यादि, फूल वगैरह ला देनेवाले माली वगैरह को ठहराये हुए मासिक वेतनमें न देना। पहलेसे ही ऐसा ठहराव किया हो कि, तुझे इनना काम घर मिन्द्रिमें करनेसे प्रतिदिन चढ़ा हुवा नैवेद्यादिक देंगे तो वह देनेसे दोष नहीं लगता। सत्य वात तो यही है कि, जो मासिक वेतन देना वह जुदा ही देना चाहिए। उसके बदलेमें नैवेद्यादिक देना उचित नहीं। सब पूछो तो घर मिन्द्रिमें चढाये हुए चावल फल नैवेद्यादिक सब कुछ बड़े मिन्द्रिमें मिजवा देना ठीक लगता है। यदि ऐसा न करे और नैवेद्यादिक से उत्पन्न हुए दृश्य हारा अपने घर मिन्द्रिमें पूजा करे तो वह देवद्रव्य से पूजा की गिनी जाय और अनादर प्रमुख दोष लगता हैं। गृहस्थ स्वयं अपने घरके

खर्चमें कितनी एक छूट रखता है तब फिर देवपूजामें कितने द्रव्यका खच वढ़ जाता है ? या यथाशिक अपने घर मिन्दरमें भी न खर्च सके । इसिलिये अपने घर मिन्दरमें भेरक्के हुए नैवेद्यादिक से मंगाए हुए पुष्पादिक द्वारा अपने घर मिन्दरमें पूजा, पूर्वोक्त दोप लगनेका सम्भव होनेसे न करना । एवं अपने घरमिन्दर में चढ़ाए हुये नैवेद्यादिक वेचनेसे आया हुवा दृव्य अपने घरमें अपने निश्रायसे भी न रखना तथा उसे ज्यों त्यों नहीं वेच डालना; यथाशिक से जो देवद्रव्यकी वृद्धि हो त्यों बेचना, सर्व प्रकारसे यहन कर रखने पर भी कदािप किसी चोर या अग्नि प्रमुखसे वह विनाश हो जाय तो रखनेवाले को कुछ दोष नहीं लगता, क्योंकि अवश्य भावी भावको रोकनेमें कोई भी समर्थ नहीं । पर द्रव्यका अपने हाथसे उपयोग करनेका प्रसंग आ जावे तो दूतरेके समक्ष ही करना या दूसरेको चिद्धित करके करना चाहिये तािक कोई दोष लगनेका संभव न रहे।

देव, गुरु, यात्रा, तीर्थ, स्वामीबात्सस्य, स्नात्रपूजा महोत्सव, प्रभावना, सिद्धान्त लिखाना, पुस्तक लेना वगैरहमें खर्चनेके कारण निमित्त जो दूसरेका धन लेना हो तो बीचमें चार पांच जनोंको साक्षी रखकर लेना और वह खर्चनेके समय गुरु, संघ वगैरह के समक्ष स्पष्टतया कह देना कि यह दृष्य अमुक्का है या दूसरेका है, कहे विना न रहना। यदि विना कहे खर्चे तो उससे भी पूर्वोक्त दोष लगनेका सम्भव हैं।

तीर्थ पर गया हो, वहाँ पूजामें, स्नाजमें, ध्वजा चढ़ानेमें पहरावनी में प्रभावना में वगैरह तीर्थ पर ध्वज्ञय क्रव्योंमें दूसरेका दृज्य नहीं मिलाना। कदापि किसीने तीर्थ पर खर्चनेके लिये दृज्य दिया हो और वह दूसरेका धन वहां पर खर्चना हो तो यह दूसरेका है प्रथमसे ही ऐसा कह कर बीचमें दूसरेको साक्षी रखकर उसे जुदा खर्चना, परन्तु अपने दृज्यके साथ न खर्चना क्योंकि उससे लोकमें ज्यर्थ प्रशंसा करानेका दोष लगता है, और यदि पीछेसे किसीको मालूम हो जाय तो मायाची और लोकोपहास्य का पात्र वनना पड़ता है।

यदि किसी समय ऐसा प्रसंग आवे बहुतसे मनुष्य मिलकर स्वामीवात्सल्य, संघपूजा प्रभावना वगै-रह करनी हो तो जितना जिसका हिस्सा ले वह सब पहिलेसे ही कह देना। यदि ऐसा न करे तो पुण्य-करनीके कार्यमें खर्चनेमें चोरी करनेके दोवका भागीदार वनता.है।

अन्तिम अवस्थामें आये हुए माता, विता, विह्न, पुत्र, वगैरहके छिये जो खर्चना हो वह उनकी साव-धानता में ही गुरु श्रावक या संगे सम्बन्धियों समक्ष ही कह देना कि हम तुम्हारे पुण्यार्थ इतने दिनमें इतना द्रव्य अमुक अमुक कार्य करके खर्चेंगे उसकी तुम श्रनुमोदना करना, ऐसा कह कर वह संकित्पत द्रव्य ठहराई हुई मुद्दतमें सबके समक्ष उसका नाम देकर विदित करना कि, अमुक जनेके पीछे माना हुआ द्रव्य यह अमुक शुभकार्य में खर्चते हैं यदि ऐसा न करे तो उस पुण्य करनीमें चोरी गिनो जाती है। दूसरेके नाम पर किये हुए द्रव्यसे अपने नामसे यश प्राप्त करके पुण्य करनी करे तो भो महा अनर्थ होता है। पुण्यके कार्यमें जो कुछ चोरी की जाती है उससे वहे आदमीकी महत्ता गुणकी हानि होती है। जिसके छिये गणधर भगवानने

#### तव तेगो वय तेगो । रूव तेगो अं जे नहे ॥ आयार भाव तेगो अ । कुटवई देव किन्विसं॥

तप की, व्रत की, क्रप की, शाचार भावकी, जो चोरी करता है वह प्राणी किविविषया देवका आयुष्य बांधता है। अर्थात् नीचे दरजेकी देवगति में जाता है।

### "साधारणद्रव्य खर्चनेके विषयमें"

यदि धर्ममें कुछ खर्चनेकी मजीं हो तो विशेषता साधारण के नामसे ही खर्चना। फिर जैसे जैसे योग्य लगे वैसे उसमें खर्चना। साधारण द्रव्य खर्चनेको सात क्षेत्र हैं, उनमें से जो २ क्षेत्र खर्चने के योग्य मालूम दे उस क्षेत्रमें खर्च करना। जिसमें थोड़ा खर्चनेसे विशेष लाभ मालूम होता हो उसमें खर्चना, सिदाते क्षेत्रमें खर्चने से बहुत ही लाभ होता हे क्योंकि सिदाता श्रावक हो और उसे आधार दिया हो तो वह आश्रय पाकर फिर जब श्रीमन्त हो तब वह उसी क्षेत्रमें विशेष आश्रय देनेवाला होता है; क्योंकि जिससे उपकार हुवा हो उस उपकारी को फिर वह नहीं भूलता। अन्तमें वह उसे सहाय कारक वन सकता है इसलिए सिदाते क्षेत्रमें खर्चना महा लाभ दायक है। लोकिकमें भी कहा है,:—

#### दरिद्रं भर राजेन्द्र । मासमृद्धं कदाचन । च्याधितस्यौषधं पथ्यं निरोगस्य किमौषधम् ॥

हे राजेन्द! दिस्तको-निर्धनको दे, रिद्धिवन्त को कभी न देना। व्याधिवान को औषधी हितकारक होती है, परन्तु निरोगीको औषधका क्या प्रयोजन ?

इसी लिये प्रभावना संघ पहरावनी समिकतके मोदक आदि वांटना वगैरह निर्धन श्रावकको विशेष देना योग्य है। यदि ऐसा न करे तो धर्मके अनाद्र निन्दा प्रमुख दोषका सम्भव होता है। संगे सम्बधियों की अपेक्षा या धनाड्यों की अपेक्षा निर्धन श्रावकको अधिक देना योग्य ही है, तथापि यदि ऐसा न वन सके तो सबको समान देना, परन्तु निर्धनको कम न देना। सुना जाता है कि यमनापुर नगरमें उक्तर जिनदास श्रावकने समिकत के मोदककी प्रभावना करनेके प्रसंग पर सबके मोदकमें एक र सुवर्ण महोर डाली थी और निर्धन श्रावकों को देनेवाले मोदकों में से दो सुवर्ण महोरें डाली थीं।

# "माता पिता आदिके पीछे करनेका पुण्य"

चिशेपतः पुत्र पौत्रादिको अपने माता पिता या चचा प्रमुखके लिए खर्च करनेकी मानता करना हो सो प्रथमसे ही करना योग्य है, क्योंकि क्या मालूम है कौन कव मरेगा, किसका पहले और किसका पीछे मृत्यु होगा। जिस जिसने जितना २ जिसके पीछे धर्मार्थ खर्च करना कवूल किया हो उसे वह सब कुछ जुदा ही पार्च फरना चाहिए। जो अपने लिए सब दानादिक किया जाता है उसमें उसे न गिनना, वैसा करनेसे व्यर्थ ही धर्मके स्थानमें दोषकी प्राप्ति होती है।

बहुतसे श्रावक तीर्थ पर अमुक द्रव्य याने अमुक प्रमाण तक द्रव्य खर्च करनेकी कल्पना-प्रथमसे ही कर छेते हैं और तीर्थयात्रा करते समय वे अपने सफरका खर्च भी उसीमें गिन छेते हैं परन्तु ऐसा करना सर्वथा अनुचित है।

श्रावक तीर्थयात्रा करने जाय उस वक्त भोजन खर्च, गाडी भाडा वगैरह, तीर्थ पर खर्च करनेके लिए निर्धारित द्रव्यमेसे न गिनना चाहिए। तीर्थमें ही जितना पुण्य कार्यमें खर्चा हो उतना ही उसमें गिनना योग्य है। क्योंकि जो यात्राके लिए मान्य किया वह तो देवादिक द्रव्य हुवा, तव फिर उस द्रव्यमें अपने भोजन तथा गाड़ी भाडा वगैरहका खर्च गिनना सो कैसे योग्य कहा जाय? वह तो केवल देव द्रव्यका उपभोग करनेके दोषका भागीदार हुवा। इस प्रकार अज्ञानता से या गैर समक्रसे यदि कहीं कुछ कभी देवादिक द्रव्य का उपभोग हुवा हो उसके प्रायध्वत्तमें जितना उपभोग किया गया हो उसके साथ कितना एक जुदा २ देव द्रव्यमें, ज्ञान-द्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें जितना उपभोग किया गया हो उसके साथ कितना एक जुदा २ देव द्रव्यमें, ज्ञान-द्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें किरसे बर्चना तथा अन्तिम अवस्थामें तो विशेषतः ऐसे खर्चना कि, पूर्वमे जो धर्म कुस किये हो उनमें यदि कदापि भूल चूकसे किसी क्षेत्रका द्रव्य किसी दूसरे क्षेत्रमें या अपने उपभोगमें खर्च किया गया हो तो उसके बदलेमें इतना द्रव्य देव द्रव्यमें इतन ज्ञान द्रव्यमें और इतना साधारण द्रव्यमें देन। हा यों कह कर उतना वापिस दे दे। धर्मके स्थानमें एवं अन्य स्थानमें कदापि विशेष खर्चनेकी शक्ति न हो तो थोड़ा २ खर्चना परन्तु सांसारिक, धार्मिक ऋण तो सिर पर कदापि न रखना। सांसारिक ऋणकी अपेक्ष भी धार्मिक ऋण प्रथमसे ही देना योग्य है। साधारण धार्मिक अपेक्ष से भी देवादिक ऋण तो विशेषतः पहले ही चुकता करना। कहा है कि,—

्रतृशं ह्ये कद्मगं नैव । धार्यधारोन कुत्रचिद् ॥ , देत्रादि विषयं तत्तु । कः कुर्यादतिदुःसहं॥

ऋण तो कभी क्षणवार भी अपने सिर न रखना तब किर अत्यन्त दुःसहा देवका, ज्ञानका, साधारण का; और गुरुका ऋण ऐसा कौन सूर्व है जो अपने सिर रख्वे ? इसिलए धर्मके सव कार्योंमें विवेक पूर्वक हिस्सा करके जो अपने पर रहा हुवा कर्ज हो दह दे देना चाहिये।

#### ं 'प्रत्याख्यानका विधि"

उपरोक्त रीति मुजब जिनेश्वर देवकी पूजा करके फिर पंचाबार गुरु आचार्यके पास जाकर विधि पूर्वक प्रत्याख्यान करे। पंचाबार ज्ञाना चारादिक 'काले विणये बहुमाणे इत्यादिक जो आगममें कहे हैं उस पंचा-चारका सक्दप हमारे किये हुए आचारप्रदीप नामक ग्रन्थसे जान लेना।

प्रत्याख्यान—आत्मसाक्षी, देवसाक्षी और गुरुसाक्षीपवं तीन प्रकारसे किया जाता है उसका विशि वतलाते हैं। मन्दिरमें देवाधिदेव को वन्दन करने आये हुए, स्तात्रादिक के दर्शन निमित्त आये हुए, धर्म देशना करने आये हुए, अथवा मन्दिरके पास रहे हुए उपाश्रय प्रमुखमें आ रहे हुए सद्गुरुके पास मन्दिर में प्रवेश करते समय संभालने की तीन निःसिही के समान गुरुके उपाश्रय में प्रवेश करते हुए भी तीनहीं निःसिही और पंच अभिगम (जो पहिले वतलाए गए हैं) संशाल कर यथाविधि आकर धमोपदेश दिये वाद प्रत्याख्यान लेना।

यथाविधि पद्मीस आवश्यक पूर्वक द्वादश वन्दन द्वारा गुरुको बन्दन करना । इस प्रकार वन्दन से महालाभ होता है जिसके लिये शास्त्रमें कहा है । कि,—

# ''गुरु वन्दन विधि"

नीम्रा गोम्रं खवे कम्मं । उचा गोम्रं निन्वथए ॥ सिढिलं कम्म गंठितु । वंद्गोग नरो करे ॥

गुरु वन्दन करनेसे प्राणी नीच गोत्र खपाता है और उच्च गोत्रका वन्ध करता है एवं निकाचित कम प्रन्थीको भेदन करके शिथिल वन्धन रूप कर डालता है।

> तिथ्ययस्तं समतः । खाईम्रं सत्तमीई तइम्राए ॥ म्राकः दंदगाएगां वद्धं च दसारसीहेगा ॥

श्री कृष्णने श्री नेमीनाथ स्वामीको वन्दन करके क्या किया सो बतलाते हैं। तीर्थंकर गोत्र वांधा, श्रायक सम्यक्त्व की प्राप्ति की, सातवीं नरक्षका वन्ध तोडकर दूसरे नरकका आयुष्य कर डाला। जैसे श्रीतलाचार्य को वन्दन करने आने वाले चार सगे भाणजे रात्रिमें दरवाजा वन्द हो जानेसे वाहर न जाकर दरवाजेके पास ही खड़े रहे। उनमें एक जनेको गुरु वन्दनाके हर्षसे भावना भाते हुए वहां ही केवल ज्ञान उत्पन्न हुवा और तीन जने परस्पर प्रथम वन्दना करनेकी ईषांसे ज्यों २ जल्दी उठे त्यों २ वन्दना करनेकी उतावलसे गये और द्रव्य-वन्दन किया। फिर चौथा केवली आया तव पहले तीन जनोंने गुरुसे पूछा कि, स्वामिन्! हमारे चार जनोंकी वन्दनासे विशेण लाभ की प्राप्ति किसको हुई ? सीतलाचार्य ने कहा—'जो पीले आया उसे।" यह सुन कर तीनों जने वोले कि, ऐसा क्यों ? गुरु वोले—'इसने रात्रिके समय दरवाजेके पास भावना भाते हुए ही केवलज्ञान प्राप्त किया है। फिर तीनों जनोंने उठके चौथेको वन्दन किया। फिर उसकी भावना भाते हुए उन तीनोंको भी केवलज्ञान प्राप्त हुवा। इस तरह द्रव्य वन्दनकी अपेक्षा भाव वन्दन करनेमें अधिक लाभ है। वन्दना भाष्यमें जो तीन प्रकारकी वन्दना कही है सो नीचे मुजय है:—

गुरुवंदण महति विहं। तं फिट्टा थोभ वारसावत्तं ॥ सिर नमणाइ सुपढमं। पुन्न खमासमण दुगिविद्यं ॥ १ ॥ तई अन्तु वंदण दुगे। तथ्थमिहो आइमं सयलसंघे॥ वीयंतु दंसणीणय। पयठियाणं च तइयंतु ॥ २ ॥

गुरु वन्दना तीन प्रकार की है। पहली फेटा वन्दना, दूसरी थोभ वन्दना, और तीसरी द्वादशावर्त्त वंदना। मस्तक नमानेसे और दो हाथ जोड़नेसे पहली फेटा वन्दना होती है। संपूण दो खमासमण देकर वन्दना करना वह दूसरी थोम वन्दना गिनी जाती है। तीस ी द्वादशावर्त वन्दनाका विधि नीचे मुजव है। परन्तु यहां वंदना करनेके अधिकारी वतलाते हैं कि, पहली फेटा वंदना, सर्व श्री संघकों की जाती है। दूसरी थोभ वंदना तमाम जैन साधुओंकों की जाती है। तीसरी द्वादशवर्त्त वंदना ओचार्य, उपाध्याय, वगैरह पदस्थकों की जाती है।

# "द्वादशावर्त वन्दन विधि"

जिसने गुरुके पास प्रभातका प्रतिक्रमण न किया हो उसे प्रातःकाल गुरुके पास आकर विधि पूर्वक वंदना करनी चाहिए ऐसा भाष्यमें कहा है। प्रातःकाल मे गुरुदेव के पास जा कर विधि पूर्वक द्वादशावर्त वन्दन करना चाहिये। द्रन्यके साथ भाव मिल जानेसे वन्दन द्वारा मनुष्य महा लाभ प्राप्त कर सकता है।

> इरिशाकुसुमिग्रुसम्मो । चिइ वन्द्रण पुत्ति वंद्रणालोश्रं ॥ वंद्रण खामण वंद्रण । संवर चङ्छोभ दुसममाश्रो ॥ १॥

प्रथम ईर्यावही करना, किर कुसुमिण दुसुमिणका चार लोगस्सका काउसग करना। किर लोगस्स कह कर चैत्यवन्दन करके खमासमण देकर आदेश लेकर मुहपट्टी की प्रति लेखना करना, किर दो वन्दना देना। किर 'इच्छा कारेण' कह कर आदेश मांग कर राह आलोचना करना। किर दो वंदना देना किर 'अमु- द्वियो' खमाना और दो वन्दना देना। किर खड़ा होकर आदेश मांग कर प्रत्याख्यान करना। किर चार खमासमण देकर भगवान आदि चारको चन्दन करना। इसके वाद खमासमण दे सज्काय संदिसाऊ सज्काय कहं, ऐसा कह कर दो खमासनो दे सज्काय कहना, (नवकार गिनना)। यह प्रभातका चन्दन विधि है।

# "मध्यान्ह हुये बाद द्वादशावर्त्त वन्दन करनेका विधि"

इरिग्रा चिइ वंदरा। पुत्ति वंदरां चधर वंदराा लोग्नं।। वंदरा खामरा चड छोभ। दिवसुसम्मो दुसममाश्रो॥ २॥

पहें ईर्यावही कह कर चैत्य वन्दन करके खतासमण'दे आदेश मांग कर मुख पत्तीकी पिढलेहण करना किर दो वन्दना देना। किर खमासमण दे आदेश मांग कर 'दिवस चिरम' प्रत्याख्यान करना। पुनः दो बंदना देना। 'इच्छा कारेण' कह कर देवसि आलोचना करना। किर दो वन्दना देना। खमासमण देकर 'अमुद्धियों' खमाना। किर चार थोक वन्दन करके भगवान आदिक चारको वन्दन करना। तदनन्तर देवसिअ पायच्छित का काउसगा करना। खमासमण देकर सङ्ग्राय संदीसाउं, सङ्ग्राय कर्ज। यह संध्याका वन्दन विधि है।

#### ''हरएक किसी वक्त गुरुको वन्दन करनेका विधि"

जव गुरु किसी कार्यकी व्ययतामें हो तब द्वादशावर्क्त वन्दनसे नमस्कार न किया जाय ऐसा प्रसंग हो उस स्वय धोभ वंदना करके भी वन्दन किया जाता है। उपरोक्त रीतिके अनुसार गुरुको यन्दन करके श्रावकुको प्रत्याख्यान करना खाहिये। कहा है कि —

> मत्याख्यानं यदासीत्त । त्करोति गुरु साद्विकं॥ विशेषेणाथ गुइणति । धर्मोसौ गुरु साद्विकः॥

पञ्चावाण करनेका जो वक्त है उस वक्तमें ही प्रत्याख्यान करना। परन्तु धर्म, गुरु साक्षिक होनेसे

विशेष फलदायक होता हैं, इसिलये फिरसे गुरु साक्षी प्रत्याख्यान करना। गुरु साक्षी किया हुवा धर्म छत्य दृढ होता है। इससे जिनाजाका आराधन होता है। नथा गुरु वाक्यसे शुभ परिणाम अधिक होता है। शुभ परिणाम की अधिकतासे क्षयोपशम अधिक होता है। क्षयोपशम की अधिकतासे अधिक संवरकी प्राप्ति होती है और संवर ही धर्म है। इत्यादि परम्परासें गुणकी और लामकी भी वृद्ध होती है। इसके लिए आवक प्रजितिमें कहा है कि;—

संतंगि वि परिगाधे । गुरुमूल पवज्जगंमि एसगुगो ॥ दढया भ्रागाकरगं । कम्मरुखभो वसमबुद्दीभ ॥

प्रत्याख्यान करनेका परिणाम होनेपर भी गुरुके पास करनेसे अधिक गुणकी प्राप्ति होती है सो वत-लाते हैं। दूढता होती है, आज्ञा पालन होता है, विशेष कर्म खपते हैं, परिणामकी शुद्धि होती है, इत्यादि गुण गुरु समक्ष प्रत्याख्यान करनेसे होते हैं।

इसिंहिए दिनके और चौमासीके नियम प्रमुख गुरुकी जोगवाई हो तब गुरु सोक्षी ही ग्रहण करना। ऐसा सब कार्योंमें समफ छेना। यहांपर द्वादशावर्त्त वन्दना करनेका विधि वतलाया परन्तु उसमें पांच वन्दनाके नाम होनेसे मूल द्वारमें वाईस वन्दनामें सारसो वाणवे प्रति द्वारके सद्भपसे प्रत्याख्यान का विधि और एस प्रत्याख्यान के नव द्वारोंसे ६० प्रतिद्वारमय प्रत्याख्यान का सर्व विधि भाष्यसे जान छेना।

प्रत्याख्यान का खक्ष्म प्रथमसे ही छुछ यहा हैं और प्रत्याख्यान के फल पर तो अविछिन्न छह मास तक आस्थितका तप करनेसे बड़े न्यापारियों की, राजाकी और विद्याधरकी बड़ी समृद्धि सहित बचीस कन्याओं का पाणिग्रहण करने वाला धिम्मलकुमार आदिके समान इस लोकका फल और पर लोकके फल पाने धाला तथा महा हत्या करने वाले पापीने भी छ महीने तक अविछिन्न नियमसे तप करफे उसी भवमें सिद्धि प्राप्त करने वाले हुढ प्रहारी जैसे अनेक हुएान्त प्रसिद्ध हैं। शास्त्रोंमें कहा है कि,—प्रत्याख्यान करनेसे आश्रव—पाप हार हरवाजा विलक्षल बन्द हो जाता है। आस्रव हार रोकनेसे उसका विच्छेद अभाव होता है। आस्रवका उच्छेद होनेसे तृष्णाका नाश होता है। लुष्णाका नाश होनेसे प्राणीको बहुतसा समता भाव प्राप्त होता है। समता भाव प्राप्त होनेसे प्रत्याख्यान की शुद्धिसे चारित्र धर्मकी प्राप्ति होती है, केवल शानकी प्राप्तिसे कर्मकी निर्करा होती है। कर्म निर्करा होनेसे अपूर्व केवलकान की प्राप्ति होती है, केवल शानकी प्राप्ति शाश्रवत सुख मीक्ष पदकी प्राप्ति होती हैं। इसिलए गुरुको बन्दन करे। साधु साध्यी, श्रावक श्राविका, एवं चतुर्विध संघको नमस्कार करे। जब मन्दिर आदिमें गुरु महाराज पथारें तव श्रावकको खड़ा होने वगैरहसे मान देना चाहिए। तदर्थ शास्त्रमें लिखा हैं कि:—

भ्रभ्युत्थानं तदा लोके। भियानं च तदागमे॥ शिरस्यं जलिसं क्लेषः। स्वयमासन ढोकनं॥

आचार्यादि को आते देख खड़ा होना, सन्मुख जाना, मस्तक पर अंजलीवद्ध प्रणाम करना, उन्हें आसन् देना, उनके घैठ जाने चाद सन्भुख चैठना। गुरुके पास किसी भीत वगैरहका अवलम्बन लेकर न वैठना, एवं हास्य-विनोद न करणा तथा जो पहले हम कह आये हैं गुरुकी उन आसातनाओं को वर्ज कर विनयपूर्वक हाथ जोड़कर वैठना चाहिये।

निन्दा, विकथा, छोड़कर, मन, वचन, कायाकी एकाग्रता रखकर, दो हाथ जोड़कर, ध्यान रखकर, भिक्त बहुमान पूर्वक, देशना सुनना। आगममें वतलाई हुई रीतिके अनुसार आसातना तजनेके लिये गुरुसे साढ़े तीन हाथ अवग्रह क्षेत्रसे वाहर रह कर निजी स्थान पर वैठकर देशना सुनना। कहा है कि,—

धन्यसो परिनिपत । 'त्यष्ठित समाचरणधर्म निर्वा'पी॥ गुरुवदनमलय निःस्त । वचनरसश्चांदनस्पर्शः॥

अहित कार्यके समाचरण करनेसे उत्पन्न हुये पापक्षप तापको समानेवाले, और वन्दनके स्पर्श समान शीतल गुरुके मुखक्षप मलयागिरि से निकला हुवा वचनरूप रस प्रशंसा पात्र प्राणियों पर पड़ता है।

श्रमींपदेश खुननेसे अज्ञान और मिध्यात्व-विपरीत समभका नाश, सत्य तत्त्व की, निःसंशयता की, पवं धर्मपर दृढ़ताकी प्राप्ति, सत व्यसनहरूप उन्मार्गसे निवृत्ति, और सन्मार्गकी प्रवृत्ति, कवायादि दोषोंका उपशम, विनय, विवेक, श्रुत, तप, सुशीलादिक गुण उपार्जन करनेका उद्यम, कुसंसर्ग का परिहार और सत्स-मागम का स्वीकार, असार संसारका स्याग पवं वस्तुमात्र पर वैराग्य, सच्चे अंतःकरण से साधु या श्रावक धर्मको आत्रह पूर्वक पालनेकी अभिरुचि, संसारमें सारभूत धर्मको एकाग्रता से आराधन करनेका आत्रह इत्यादिक अनेक गुणकी प्राप्ति, नास्तिकवादी प्रदेशी राजा, आमराजा, कुमारपाल भूपाल, धावखापुत्रादिकों को जैसे एक २ दफा धर्म सुननेस हुई वैसे ही जो सुने उसे लाभकी प्राप्ति होती है। इसके लिये शास्त्रमें कहा है कि:—

मोहंधियो हरति कापथ मुच्छिनचि । संवेग मुन्नमयति प्रश्नमं तनोति ॥ सूते विरागमधिकं मुद्रमाद्धाति । जैनं वचः श्रवणतः किमुपन्नद्चे ॥१॥

मोहित बुद्धिको दूर करना है, उन्मार्गको दूर करता है, सम्वेग-मोक्षाभिलाव उत्पन्न करता है, शान्त परिणाम को विस्तृत करता है, अधिक वैराग्यको पैदा करता है, वित्तमें अधिक हर्ष पैदा करता है, इसिलए इस जगतमें ऐसी कौनसी अधिक वस्तु है कि, जो जिनववन के श्रवण करनेसे न मिल सकती हो ?

> पिंडः पाती वन्धवो वन्धभूताः स्तेनथीनर्थं संपिन्दि चित्रान् ॥ संवेगाद्याः जैन वाक्यप्रस्ताः किं किं कुर्यु नोपकारं नराणां ॥२॥

शरीर अन्तमें विनश्वर ही है, कुटुम्ब वन्धनभूत ही है, अर्थ सम्पदा भी विचित्र प्रकारके अनर्थ उत्पन्न करनेवाली है, ऐसा विदित करानेवाले जिनराज की वाणीसे प्रगट हुए संवेगादि गुण प्राणियों पर क्या २ उपकार नहीं करते ? अर्थात् प्रभु वाणी श्रवण करने वाले मनुष्य पर सर्व प्रकारके उपकार करती है।

### "प्रदेशी राजाका संक्षिप्त दृष्टान्त"

श्वेताम्बीनगरीमें प्रदेशी राजा राज्य करता था। उसका चित्रसारथी नामक दीवान किसी राजकीय

कार्यवशात् सावस्ती नगरीमें आया हुवा था। वहां पर चार ज्ञानके धारक श्रीकेशी नामा गणधरकी देशना सुनकर वह श्रावक हुवा। फिर अपने नगरकी तरफ जाते हुए उसने श्रीकेशी गणधर को यह विज्ञित की कि, स्वामिन्! प्रदेशी राजा नास्तिक है इसिलये यदि आप वहां आकर उसे उपदेश देंगे तो बड़ा लाभ होगा। कितनेक दिन बाद दिचरते हुए श्रीकेशी गणधर श्रवेताम्बी नगरीके बाहिर एक बगीचेमें आकर ठहरे। यह जानकर चित्रसारथी दीवान प्रदेशी राजाको घूमने जानेके वहानेसे गुरुमहाराज के पास लाया।

जैन मुनियोंको देखकर गर्वसे राजा उनके सामने आकर कहने छगा कि, हे महर्षि ! धर्म तो है ही नहीं, जीवोंका कहीं पता नहीं, परलोक की तो वात ही क्या, तब आप व्यर्थका यह कएानुष्ठान किस छिए करते हैं ? यदि धर्म हो, जीव हो, परलोक हो, तो मेरी दादी श्राविका थी और दादा नास्तिक था, उन्हें मैंने अन्त समय कहा था कि यदि तुम स्वर्गमें या नरकमें जाओ तो वहांसे आकर मुझे कह जाना कि, हम स्वर्गमें और नरकमें गये हैं इससे मैं भी स्वर्ग और नरकको मान्य करूंगा। उन्हें मैं बहुत ही प्रिय था तथापि वे मुझे कुछ भी कहने न आये। इससे मैं धारता हूं कि स्वर्ग और नरक कुछ भी नहीं हैं। मैंने एक चोरके राईके समान अनेकशः दुकड़े कर डाले परन्तु उसमें कहीं भी आत्मा नजर नहीं आया। एक चोरको जीते हुए तोलकर मार डाला किर तोल देखा परन्तु दोनोंमें वजन एक समान ही हुवा। यदि आत्मा हो तो जीवित समय हुये तोलकी अपेक्षा मृतकको तोलनेसे वजन कमती क्यों न हुवा ? एक चोरको पकड़कर छिद्र रहित कोठोमें डाल कर उस पर मजबूत ढक्कन देनेसे वह अन्दर ही मर गया। यदि आत्मा हो तो छिद्र हुए बिना किस तरह चाहर निकल सके ? उस मृतकके शरीरमें असंख्य कीड़े पड़े नजर आये वे कहांसे अन्दर घुसे ? ऐसे अनेक प्रकार से मैंने परीक्षा कर देखी परन्तु कहीं भी आत्माको नजरसे न देखा इसमें में सचमुच यही धारता हूं कि आत्मा, पुण्य, पाप, कुछ है ही नहीं।

गुरु बोले कि राजेन्द्र! तुमने परीक्षा करनेमें सचमुच भूल की है। आत्मा अरूपी होनेसे वह इस तरह चर्मचक्षुसे प्रत्यक्ष नहीं दीख पड़ती हैं परन्तु कालान्तर से जानी जा सकती है। इस लिये आतमा है एवं पुण्य और
पाप भी हैं। आपकी दादी जो देवता हुई वह वहांके सुखमें लीन होगई, इससे वह तुम्हें पीछे समाचार कहने
को न आसकी। तुम्हारा दादा जो मरके नरकमें गया वहांके दु:खोंसे छूट नहीं सकता इसलिये तुहें पीछे कहनेको न
आसका। परमाधामी की परवशता से वह तुम्हें कहनेके लिये किस तरह आसके? अरणीके काष्ट्रमें आत्मा है तथािष
वह आता जाता क्यों नहीं दीखता? वैसे ही शरीरके चाहे जितने टुकड़े करो परन्तु उसमें आत्मा है तथािष
अरूपी होनेसे वह किस तरह दीख सके? एक भवनमें पवन भरे विना उसे तोलकर फिर पवन भरके तोलनेसे
उसका वजन कुछ हलका भारी नहीं होसकता, वैसे ही जीवित और मृतकको तोलनेसे उसमें आत्माके अरूपीपनसे भारी हलकापन होता ही नहीं। यदि किसी कोठोमें किसी पुरुपको खड़ा रखकर उसका मुख वन्द कर
दिया हो वह अन्दर रहा हुवा पुरुप यदि शंखादिक वाद्य वजावे तो उसका शब्द सुननेमें आ सकता है। वह
शब्द लिद्र विना किस तरह वाहर निकल सका? वैसे ही कोठीमें डाले हुए पुरुपका आत्मा चाहर निकल
जाय तो इसमें आक्ष्ये हो क्या ? जैसे कोठीमें शब्द वाहर निकल सका वैसे ही छन्दर भी प्रवेश कर सकता

है, वैसे ही कोठीके अन्दर रक्खे हुए पुरुषके कलेवरमें वाहरसे अन्दर जाकर जीव उत्पन्न हुए हैं ऐसा माननेमें क्या हरकन है ? आना जाना करते हुए भी वर्मचन्नु वाला कोई न देख सके ऐसे ही अक्ष्पी जीवको कोठोमें आते जाते कीन रोक सकता है ? इसलिए हे राजन् ! आपके दिये हुए हुएान्तोंका हमारे दिये हुए उत्तरके अनुसार विचार करो कि आत्मा है या नहीं । गुरु महाराजका वचन सुनकर राजा बोला स्वामिन् ! आप कहते हैं उस प्रकार तो आत्मा और पुण्य पाप साबित होता है और यह बात मुझे सत्य जंवती है । परन्तु मेरी कुल परम्परासे आए हुए नास्तिक मतको में कैसे छोड़ सकूं ? गुरु बोले कि, यदि कुल परम्परासे हुस दाख्य ही सला आता हो तो क्या वह त्यागने योग्य नहीं हैं ? यदि वह दुख दाखि, त्यागने योग्य दी हैं तब फिर जिससे आत्मा अनन्त भव तक दुखी हो ऐसा मत त्यागने योग्य क्यों न हो ? यह बचन सुन राजा बोध पाकर श्रावकके वारह वत अंगीकार करके विचारने लगा । कितनेक वर्ष बाद एक दिन प्रदेशी राजा पोक्य लेकर पोषधशाला में वैठा था, उस वक्त उसकी सूर्यकान्ता रानी परपुक्त के साथ आसक होनेसे उसे भोजनमे जहर मिलाकर दे गई । यह बात उसे मालूम पड़नेसे विक्रसारिक वचनसे उसी समय अनशन करके समाधि मरण पाकर सौधर्म देवलोकमे सूर्यम नामा विमान में सूर्यम नामक देवता उत्पन हुवा। जहर देनेवाली सूर्यकान्ता रानी यह मेरी वात जाहिर होगई इस विचारसे भयभीत हो जंगलमें चली गई। वहां अकर समात् सर्प दंश होनेसे दुध्यांनसे सृत्यु पाकर नरकमें नारकीतया उत्पन हुई।

शामल करणा नामकी नगरीके वाहर श्री महाबीर स्वामी समवसरे थे, वहां सूर्याभदेव उन्हें बंदन करने गया और अपनी दिन्य शक्तिसे अपनी दाहिनी और वाई भुजाओंमें से एक सौआठ देवकुमार और देव-कुमारी प्रगट करके भगवानके पास वस्तीस वस नाटक करके जैसे आया था वैसे ही स्वर्गमें वला गया। उसके गये वाद गौतमस्वामी ने उसका सम्बन्ध पूछा। इससे उपरोक्त अनुसार सर्व हक्तीकत कहकर भगवान ने अन्तमें विदिन किया कि यह महा विदेहमें सिद्धि पदको प्राप्त होगा। श्री आम नामक राजा वप्यमेट सूरिके श्रीर श्री कुमारपाल राजा श्री हेमचन्द्रासार्य के सदुपदेशसे बोधको प्राप्त हुये थे। इन दोंनोंका दृष्टान्त प्रसिद्ध ही है।

# ''थावच्चा पुत्रका संक्षिप्त दृष्टान्त"

"थावच्या पुत्र द्वारिका नगरीमें बड़े रिडिवाले थावच्या सार्थवाही का पुत्र और बत्तीस स्त्रियोंका पित था। वह भी नेमिनाथ स्वामीकी वाणी सुनकर वोधको प्राप्त हुवा। उसकी माताने बहुत मना किया तथापि वह न उका। तब उसकी दीक्षाका महोत्सव करनेके लिए श्रीकृष्ण वासुदेव के पास चामर, छत्र, मुकुट वगैरह लेनेके लिए उसकी माता गई। श्रीकृष्ण उसके घर आकर थावचा कुमारको कहने लगा कि तू इस यौवनावस्था में क्यों दीक्षा लेता है? मुक्तभोगी होकर फिर दीक्षा लेना। उसने कहां भयभीत मनुष्य को भोग सुख कुछ स्वाद नहीं देते। श्रीकृष्णने पूछा—मेरे वैठे हुए तुझे किस बातका भय है? उसने उत्तर दिया कि मृत्युका। यह वचन सुन उसका सत्य आग्रह जानकर श्रीकृष्णने स्वयं उसका दीक्षा महा-

त्सव किया। यावच्चापुत्र ने एक हजार व्यापारी पुत्रोंके साथ प्रभुके पास दीक्षा ली। फिर चौदह पूर्व पढ़कर पांच सी दीवान सिहत रीहक राजाको श्रावक करके वे सीगन्धिका पुरीमें पधारे। उस वक्त वहां पर त्रिदंड, २ कुंडिका, र्ेछत्र, ४ छ नलीवात्वा तापसका खप्पर, ५ यं छुप्त, ६ पिवत्री, ७ केशरी, हाथमें लेकर गेरुसे रंगे हुए लाल वस्त्रके वेशको धारण करनेवाला, सांख्यशास्त्र के परमार्थ को धारण करने और उपदेश करनेवाला, प्राणातिपात विरमणादिक पांच, और छ शौचयम, ७ सन्तोषयम, ८ तपोयम, ६ स्वाध्याययम, १० ईश्वरप्रणिधानयम, इन पांच यममय दस प्रकारके शौचमूल परिवाजक का धर्म पालनेवाला और दानादिक धर्मका प्रक्षपना करनेवाला, एक हजार शिष्योंके परिवार सिहत व्यासका शुक्र नामक पुत्र परिवाजक था। उसने प्रथमसे शौचमूल धर्म, अंगोत कराये हुए सुदर्शन नामक नगर रोठको थावच्चा पुत्राचार्यने विनय और सम्यक्त्य सूलश्रावक धर्म अंगोकार कराया। तव सुख परिवाजक ने थावच्चा पुत्राचार्यको प्रश्न पूछा:—

'सिरिसवया अंते भरूखा अभरूखा"। ते दुविहा वित्तसिस्सवया। धन्नसिरसवया। पढमा तिविहा सहजाया सहविद्दया सहपंद्धकीलिया। ए ए समगागां अभरूखा॥ धन्नसिरसवया दुव्विहा। सथ्य परिगाया इयरेग्रा पढमा दुविहा फास्त्रग्रा अन्तेश्रफासुञ्जावि जाइया अजाइग्राय। जाइ ग्रावि एसिग्मिमा अन्तेग्र। एसिग्मिमावि लद्धा अलद्धाय विइग्र सञ्वथा अभरूखा पढमां भरूखा एवं कुलथ्या वि मासावि नवरं मासा तिविहा काल अथ्य धन्न ते श्र॥

प्रश्न – हे महाराज ! सरिसवय भक्ष हे या अभक्ष ? उत्तरमें थावच्चाचार्यने कहा सरिसवय दो प्रकारके होते हैं। एक मित्र सरिसवय और दूसरा धान्य सरिसवय। यहां आचार्यने सरिसवय के दो अर्थ गिने हैं। एक तो सरिसवय (वरावरी की अवस्था वाले) और दूसरा सरसव नामक घान्य। उसमें मित्र सरिसवय तीन प्रकारके होते हैं। एक साथ जन्मे हुए, दूसरे साथ वृद्धिको प्राप्त हुए, दूसरे साथमें खेल क्रीड़ा की हो वैसे वे तीनों प्रकारके साधुको अभक्ष्य हैं। धान्य सरसव दो प्रकारके होते हैं, एक ग्रस्त परिणत दूसरा अग्रस्त्र परिणत ( पेड़ लगे हुए या पौदे वाले ) शस्त्र परिणत दो प्रकारके होते हैं; एक मांगे हुए दूसरे अयाचित । याचित भी दो प्रकारके होते हैं, एक एपणीय (४२ दोप रहित) और दूसरे अनेपणीय। उनमें एपणीय भी दो प्रकारके होते हैं, एक लाधे हुए, ( वोराये हुए ) दूसरे अलाधे हुए ( उसीके घरमें पड़े हुए ) इस धान्य सरलवमें पीछले २ प्रकार वाले सब अभक्ष और पहले २ मेद्वाले सव साधुको शुभ हैं। ऐसे ही कलत्थके भी मेद समभ लें। मावके भी भेद समभता । माप याने उड़द । परन्तु सामान्य माप शब्दके तीन भेद कल्पित किये गये हैं । एक काल माप दूसरा अर्थ माप ( मांस ) तीसरा धान्य माप । ये तीन मेद कल्पित कर उनमें से धान्य माप भक्ष वतलाया है। ऐसे ही कितनेक अर्थ खुलासे पूछ कर सुखपरिवाजक ने वोध पाकर हजार शिष्यों सहित थावचाचार्य के पास दीक्षा प्रहण की । थावघाचार्य ने सुखपरिवाजक को आचार्य पदवी देकर शतुब्जय तीर्थ पर जाकर सिद्धि पदको प्राप्त हुए। हजार शिष्य सिहत सुकाचार्य भी शेल्लकपुर के शेल्लक नामा राजाको पंथ-कादिक पांच सो प्रधान सहित दीक्षा देकर रोलक मुनिको आचार्य पद समर्पण कर सिद्धाचल पर सिद्ध पदको प्राप्त हुये। अब रोह्नकाचार्य ग्यारह अंग पढ़कर पंथादिक पांचसी शिष्यों सिहत विचरते हुए, शुष्क आहार

करनेसे शरीरमें खुजली पित्तादिक रोग उत्पन्न हुए थे इससे उसका औषध उपचार करानेके लिये रोल्लकपुरमें आये। वहांपर उसका पुत्र मंहूक राजा राज्य करता था उसने अपने घोडे वांघनेकी मानशालामें उन्हें उन रनेकी जगह दी और वैद्योंको बुलाकर औपधोपचार कराया। इससे उनके शरीरके सब रोगोंकी उपशांति होगई तथापि स्नेहवाले सरस आहारके लालचसे उनकी वहांसे विहार करनेकी इच्छा नहीं होती। इससे गुरुकी आज्ञा ले पंथक मुनिको उनकी सेवा करनेके लिये वहां छोड़कर तमाम शिष्य विहार कर गये। एक दिन कार्तिक पूर्णिमाकी चौमासीका दिन होने पर भी यथेच्छ आहार करके रोल्लकाचार्य सो रहे थे। प्रतिक्रमणका समय होने पर भी जब गुरु न उठे तब पंथिक मुनिने प्रतिक्रमणं करते हुये चातुर्मासिक क्षमापना खमानेके समय अवग्रह में आकर गुरुके पैरोंको अपना मस्तक लगाया। गुरु तत्काल जागृत हो कोपायमान हुए, तब पंथक वोला कि स्वामिन! आज चातुर्मासिक होनेसे चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हुये चार मार्सो हाताज्ञात हुये अपराध्वकी क्षमापनाके लिये आपके पैरोंको अपना मस्तक लगाया है। यह चचन सुनकर रोल्लकाचार्य वैराग्य प्राप्त कर विचारने लगा कि मुझे धिकार हो कि आज चातुर्मासिक दिन है मुझे इतनी भी खबर नहीं ? सरस आहारको लालचसे में इतना प्रमादी वन गया हूं। फिर उन्होंने वहांसे विहार किया, मार्गम उनके दूसरे शिष्य भी मिले। अन्तमें शतुक्षय पर्वत पर चढ़कर अपने शिष्यों सहित वे वहां ही सिद्धि परको प्राप्त हुये।

#### "क्रिया और ज्ञान"

इसिलये प्रति दिन गुरुके पास धर्मीपदेश सुनना। सुनकर तद्युसार यथाशिक उद्यम करने म ंप्रवृत्त होना। क्योंकि औषिध क्रियाको समभने वाला बैद्य भी रोगोपशांति के लिये जवतक उपाय न करे तवतक कुछ जानने मात्रसे रोगोपशान्ति नहीं होती। इसके लिये शास्त्रकारने कहा है कि,:—

> क्रियैव फलदाषुंसां । न ज्ञानं फलदं भतम् ॥ यत स्त्री भच्य भोगज्ञो । न ज्ञानात्सुखभाग् भवेत् ॥ १॥

किया ही फल दायक होती है, मात्र जानपन फलदायक नहीं हो सकता। ज़ैसे कि, स्त्री, भक्ष्य, और भोगको जाननेसे मनुष्य उसके सुखका भागीदार नहीं हो सकता, परन्तु भोगनेसे ही होता है।

> जागंतो विद्वतरिउं। काईश्र जोगं न जुंजई नईए॥ सो बुडडइ सोएगां। एवं नागी चरण हीणो॥२॥

तैरनेकी किया जानता हो तथापि नदीमें यदि हाथ न हिलाने, तो वह हूब ही जाता है, और पीछेसे पश्चात्ताप करता है, नैसे ही किया निहीन को भी समभाना चाहिये। दशा स्कन्धकी चूर्णिमामें भी कहा है कि,—

"जो भिकरि भचाई सो भविग्रो अभिव भावा नियमा किराहपिछ्लभो किरिग्रावाई नियमा-भविभो नियमासुक पिछ्लभो अन्तोपुरगन्न परिभट्टस निग्रमा सिमभई समिदट्ठी मिच्छादिट्ठी वाहुजा।।" जो अक्रियांवादी है वह भवी भी होता है और अभवी भी। परन्तु निश्वयसे कृष्ण पक्षीय गिना जीता है। क्रियांवादी तो निश्चयसे भवी ही कहा है। निश्चयसे शुक्क पक्षीय ही होता है और सम्यक्त्वी हो या मिथ्यात्वी, परन्तु अर्धपुग्दल परावर्त में ही वह सिद्धि पदको प्राप्त होता है। इसलिये क्रिया करना श्रेयस्कारी है। ज्ञान रहित क्रिया भी परिणाममें फलदायक नहीं निकलती। जिसके लिए कहा है कि,:—

श्रन्नाया कम्मरूखश्रो । जयई मंडुक चुन्नतुद्धत्ति ॥ सम्पकिरिश्राई सो पुरा । नेश्रो तच्छार सारिच्छो ॥ १ ॥

अज्ञानसे कर्म क्षय हुवा हो वह मंडूकके चूर्ण सरीखा समभना। जैसे कोई मेंडक मरकर स्क गया हो तथापि उसके कलेवरका जो चूर्ण किया हो तो उससे हजारों मेंडक हो सकते हैं। उस चूर्णको पानीमे डालने से तत्काल ही हजारों मेंडक उत्पन्न हो जाते हैं। याने अज्ञानसे कर्मक्षय हो उसमें भव परंपरा वढ़ जाती है। और सम्यक् ज्ञान सहित जो किया है वह मेंडकके चूर्णकी राख समान है (याने उससे फिर भव परंपरा की वृद्धि नहीं हो सकती)

जं अन्नाणी कम्मं। खवेई वहु आहिं वासकोहिहिं॥ तं नाणी तिहिंगुचो। खबेई उसास मिनोण॥ २॥

अज्ञानी जितने कर्म करोडों वर्ष तक तप करनेसे नष्ट करता है उतने कर्म मन, वचन, कायाकी गुप्ति-वाला क्षानी एक श्वासोच्छ्वास में नष्ट कर देता है। इसीलिए तांवली पूर्णादिक तापस वगैरहको बहुतसा तप क्लेश करने पर भी ईशानेन्द्र और चमरेन्द्रत्व क्षप अल्प ही फलकी प्राप्ति हुई। एवं श्रद्धा विना कितने एक श्वान वाले अंगार मर्दकाचार्यके समान सम्यक् कियाकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती इसलिये कहा है कि,:—

> भज्ञस्य शक्तिरसमर्थविधेर्निवोघ । स्तौचारु चेरियमनुतुद्तीन किचित् ॥ भ्रन्थाहि हीनहतवांछित मानसानां । दृष्टानु जातु हितटत्तिरनंतराया ॥ १ ॥

अज्ञानकी अन्ध्रेकी शक्ति—किया और असमर्थ पराक्रम वाले पंगूको ज्ञान, यदि इन दोनोका मिलाप हो तो उन्हें इन्छित नगरमें जा पहुंचनेके लिये कुछ भी हरकत नहीं पड़ती। परन्तु अकेले अन्ध्रक द्वारा मनो-वांछित पूर्ण होनेमें कुछ भी हरकत हुये विना वे अपने इन्छित स्थान पर जा पहुंचे हों ऐसा कही भी देख-नेमें नहीं आता। यहां पर अन्ध समान किया और पंगू समान ज्ञान होनेसे दोनोंका संयोग होने पर ही इन्छित स्थान पर जाया जा सकता है। एवं ज्ञान और किया इन दोनोंका संयोग होनेसे ही मोक्ष पदकी प्राप्ति होती है। अकेले ज्ञानसे या कियासे मोक्ष पदकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

ऊपर वतलाये हुये कारणके अनुसार ज्ञान, दर्शन समिकत और चारित्र इन तीनोंका संयोग होनेसे ही मोक्ष ही प्राप्ति होती है । इसलिये उन तीनोंकी आराधना करनेका उद्यम करना ।

# "साधुको सुख साता पूछना तथा वोहराना वगैरह"

इस प्रकार गुरुकी वाणी सुनकर उठते समय साधुके कार्यका निर्वाह करने वाला श्रावक यों पूछे कि, २६ है स्वामिन ! आपको संयम यात्रा खुखसे वर्तती है ? और गत रात्रि निर्वाध खुखसे वर्ती ? आपके शरीरमें कुछ पीड़ा तो नहीं ? आपके शरीरमें कुछ व्याधि तो नहीं है ? किसी वैद्य या औषधादिक का प्रयोजन है ? आज आपको कुछ आहारके विषयमें पथ्य रखने जैसा है ? ऐसे प्रश्नके करनेसे महा निर्जरा होती है । कहा है कि,;—

अभिगयन वन्द्रण नयंस्रणेन । पहिषुच्छ्णेण साहूणं ।। चिर संचि अम्पि कम्पं । खणेण विरलत्तण मुवेई ॥

गुरुके सामने जाना, वन्दन करना, नमस्कार करना, सुख साता पूछना, इतने काम करनेसे बहुत चर्पीके किये हुवे कर्म भी एक क्षण चारमें विखर जाते हैं।

गुरुको पहली वन्दना वतलाये मुजब साधारण तया किये वाद विशेषतासे करना । जैसे कि "सुहराई सुहर्देविस सुख, तप, निरावाध." इत्यादि बोलकर साता पूछनेसे विशेष लाभ होता है। यह प्रश्न गुरुका सम्यक् स्वरूप जाननेके लिए है तथा उसके उपायकी योजना करने वाले श्रावकके लिए है। फिर नमस्कार करके "इच्छकारी भगवान पसाय करी "फासुएगां एसिएडजेगां श्रसणा पाण खाइम साइमेगां दथ्य पिट-गाह कंवल पायपुच्छगोगां पाहिहारिश्र पीठफलगसिज्जा संथारएगां श्रीसह भेसज्जेगां भयवं श्रयणगहो कायका"

हे इच्छकारी भगवान ! मुफपर दया करके स्जता आहार, पानी, खादिम,—सुकड़ी वगैरह, खादिम-मुखवास वगैरह, वस्त्र, पात्र, कम्बल, कटासना, प्रातिहाय, याने सर्व कार्यमें उपयोग करने योग्य नौकी, पीछे रखनेका पाटिया, शय्या, संथारा शय्याकी अपेक्षा कुछ छोटा औषध, वेसड़, इत्यादि प्रहण करके हे भगवान मुफ पर अनुप्रह करो ! इस प्रकार प्रगट तया निमन्त्रण करना । ऐसी निमन्त्रणा वर्तमान कालमें श्रावक वृहत् बन्दन किये वाद करते हैं, परन्तु जिसने गुरुके साथ प्रतिक्रमण किया हो वह तो सूर्य उदय हुये वाद जब अपने घर जाय तब निमन्त्रण करे । जिसे गुरुके साथ प्रतिक्रमण करना हो वह तो सूर्य उदय हुये वाद गुरु वन्दन करनेके लिए आनेका वन सके उस वक्त उपरोक्त मुजब निमन्त्रण करना । मन्दिरमें जिन पूजा करके नैवेश चढ़ाकर घर भोजन करने जानेके अत्रसर पर फिरसे गुरुके पास उपाश्रय आकर पूर्वोक्त निमन्त्रण करना । ऐसा श्राह दिन कृत्यमें लिखा है । फिर यथावसर पर यदि विकित्सा रोगकी परीक्षा करना हो तो वैद्यादिक का उपयोग करादे । औषधादिक बोरावे, ज्यों योग्य हो त्यों पथ्यादिक की जोगवाई करादे, जो २ कार्य हों सो करादे । इस लिए कहा है कि,:—

दार्गा आहाराई। भ्रोसह वध्याई जस्स जं जोगी॥ खार्गाईख गुर्गाखां। उवट्टं भग्रहेड साहुर्गां॥

ज्ञानादि गुण वाले साधुओंको - आश्रय कराकर आहारादि औपध खादिक वगैरह जो २ जैसे योग्य लगे वैसे दान देना ।

जव अपने घर साधु वोहरने आबे तब हमेशह उसके योग्य जो २ पदार्थ तैयार हों सो नाम छे छेकर

वाहरावे । यदि ऐसा न करें तो उपाश्रयमें निमन्त्रण कर आयेका भंग होता है; और नाम छेकर घोहरानेसे भी यदि साधु न वोहरें तो दूसरे शास्त्रमें कह गये हैं: -

> यनसापि भवेत्पुरायं । वचसा च विशेषतः ॥ कर्तव्ये नापि तद्योगे । स्वर्गद्रू यो भूत्फले ग्रहि ॥

मनसे भी पुण्य होता है, तथा वचनसे निमन्त्रण करनेसे अधिक लाभ होता है, और कायासे उसकी जोगवाई प्राप्त करा देनेसे भी पुण्य होता है, इसलिये दान कहण्वृक्ष के समान फलदायक है।

यदि गुरुको निमंत्रण न करे तो श्रावकके घरमें वह पदार्थ नजरसे देखते हुए भी साधु उसे लोभी समभ कर नहीं याचता, इसलिए निमन्त्रण न करनेसे वड़ी हानि होती है। यदि साधुको प्रतिदिन निमंत्रण करने पर भी वह अपने घर वहरनेको न आवे तथापि उससे पुण्य ही होता है। तथा भावकी अधिकता से अधिक पुण्य होता है।

#### "दान निमन्त्रणा पर जीर्ण सेठका दृष्टान्त"

जैसे विशाला नगरमें छद्मस्य अवस्था में चार महीनेके उपवास घारण कर काउसगा ध्यानमें खड़े हुए भगवान महावीर स्वामीको प्रति दिन पारनेकी निमन्त्रणा करने वाला जीर्ण सेठ चातुर्मासिक पारनेमें आज तो जरूर ही भगवान पारना करेंगे ऐसी धारना करके बहुत सी निमन्त्रणा कर घर आके आंगनमें वैठ ध्यान करने लगा कि अहो ! में धन्य हूं ! आज मेरे घर भगवान पधारगे, पारना करके मुझे कृतार्थ करेंगे, इत्यादि भावना भावसे ही उसने अच्युत स्त्रर्ग वारहव देवलोकका आयुष्य वांधा और पारण तो प्रभुने मिध्यादृष्टि किसी पूर्ण सेठके घर निक्षाचार की रीतिसे दासीके हाथसे दिलाये हुए उवाले हुये उड़दोंसे किया। वहां पंच दिन्य प्रगट हुए, इतना ही मात्र उसे लाभ हुवा। वाकी उस समय यदि जीर्ण सेठ देवदुन्दुभी का शब्द न सुनता तो उसे केवलवान उत्पन्न होता ऐसा ज्ञानियोंने कहा है। इसलिये भावनासे अधिकतर फल की प्राप्ति होती है।

आहारादिक वहराने पर शालिभद्र का द्रष्टान्त तथा औषधके दान पर महावीर स्वामी को औषध देनेसे दितीर्थंकर गोत्र वांधने वाली रेवती श्राचिका का द्रष्टान्त प्रसिद्ध होनेसे यहां पर ग्रन्थ वृद्धिके भयसे नहीं लिखा।

#### "ग्लान साधुकी वैयावच—सेवा"

ग्टानं वीमार साधुकी सेवा करनेमें महालाभ है। इसलिए आगममें महा है कि, :— गोश्रम्मा जे गिलाणाणं पिडचरई सेमं दंसणेण पिडई वर्ज्जई। जेमं दंसणेण पिडवर्ज्जई सेगिलाणाणं पिडचरई॥ श्राणा करणं सारं खु अरहंताणं दंसणं।

हे गौतम! जो ग्लान साधुकी सेवा करता है वह मेरे दर्शनको अंगीकार करता है। वह ग्लान-वीमा-कीर सेवा किये विना रहे ही नहीं। अईनके दर्शनका सार यह है कि; जिन-आज्ञा पांलन करना। वीमारकी सेत्रा करने पर कीड़े और कोढसे पीड़ित हुए साधुका उपाय करनेवाले ऋषभदेव का जीव जीवानन्द नामा वैद्यका द्वप्टान्न समफना। पर्व सुस्थानमें साधुको टहरानेके लिये उपाध्य वगैरह दे इसिल्प शास्त्रमें कहा है कि,:—

वसिंह सयगासगा। भत्तपागा भसज्ज वथ्थयत्ताई॥ जइ विन पज्जत्त धर्गो थोवाविहु थोवयदेई॥ १॥

वसति, उपाश्रय, सोनेका आसन, भात पानी, औपत्र, वस्त्र, पात्रादिक यदि अधिक धन न हो तो भी थोड़ेमेंसे थोड़ा भी देवे (साधुको वहरावे )

> जयन्ती वंकचूलाद्याः कोग्राश्रयदानतः ॥ अवन्ति सुकुमालश्च । तीर्गाः संासर सागरं ॥ २ ॥

साधुको उपाश्रय देनेसे जयन्ती धाविका, वंकचूळ प्रमुख, अवन्ति सुकुमाळ, कोशा श्राविका, आदि संसार रूप समुद्रको तर गये हैं।

### ''जैनके द्वेषी और साधु निन्दकको शिक्षा देना"

श्रावक सर्व प्रकारके उद्यमसे जिन प्रवचनके प्रत्यनीक—जैनके द्वेषीको निवारण करे अथवा साधु वगैरहकी निंदा करनेवालों की भी यथायोग्य प्रिक्षा करे। तदर्थ कहा है कि, :—

> तम्हा सहसामध्ये । आगाभद्वः मिनोखल उवेही ।। अनुकुलेहिश्र इंग्ररेहिंग्र । श्र गुसटी होइ दायव्वा ॥ ३॥

शक्ति होने पर भी आज्ञा भंग करनेवाले को उपेक्षा न करके मीडे वचनसे अथवा कटु वचनसे भी उन्हें शिक्षा देना।

े जैसे अभयकुमार ने अपनी बृद्धिसे जैन मुनिके पास दोक्षा छेनेवाछे एक भिखारी की तिन्दा करने वाछोंको निवारण किया था वैसे ही करना।

जैसे साधुको सुख साता पूछना बतलाया वैसे हो साध्वीको सुख साता पूछना। परन्तु इसमें विशेष इतना समभना कि, उन्हें दुःशील तथा नास्तिकोंसे ववाना। अपने घरके बारों तरफसे सुरक्षित और गुप्त दरवाजे वाले घरमें रहनेको उपाश्रय देना। अपनी स्त्रियोंसे साध्वीको सेवा भक्ति कराना। अपनी लड़की बगैरह को उन्होंके पास नया अभ्यास करनेके लिए भेजना तथा अतके सन्मुख हुई स्त्री, पुत्री, भगिनी, वगैरहको उन्हें शिष्यातया समर्पण करना। विस्मृत हुए कर्तव्य उन्हें स्मरण करा देना, उन्हें अन्यान्य की प्रवृत्तिसे बचाना। एक दफा अयोग्य वर्ताव हुवा हो तो तत्काल उन्हें सीख देकर निवारण करना। दूसरी दफा अयोग्य वर्ताव हो तो निष्ठुर वचन बोलकर धमकाना। यदि वैसा करने पर भी न माने तो किर खर वाक्य कह कर भी ताड़ना तर्जना करना। उचित सेवा भक्तिमें अचित्त वस्तुएँ देकर उन्हें सदैव विशेष असन्न रखना।

गुरुके पास नित्य अपूर्व अभ्यास करना । जिसके लिये शास्त्रमें कहा है कि, :—

भ्रजनस्य त्त्यं दृष्ट्वा । वाल्मीकस्य च वद्धं नम् ॥ भ्रवध्यं दिवसं कुर्या । दानाध्ययन कर्मसु ॥

आंखोंसे अञ्चन गया तथा वित्मकी का चढ़ना देख कर-याने प्रातःकाल हुआ जान कर दान देना और नया अभ्यास करना, ऐसी करनियाँ करनेमें कोई दिन बंध्य न हो वैसे करना। अर्थात् कोई भो दिन दान और अभ्यासके विना न जाना चाहिये।

> सन्तोष स्त्रिष्ठ कर्तव्यः। स्वदारे भोजने धने ॥ त्रिष्ठ चैव न कर्तव्यो । दाने चाध्ययने तपे ॥ २ ॥

अपनी स्त्री, भोजन और धन इन तीन पदार्थोंमें सन्तोष करना। परन्तु दान, अध्ययन और तपमें सन्तोष न करना—ये तीनों ज्यों २ अधिक हों त्यों २ लाभदायक हैं।

गृहीत इव केशेषु। मृत्युना धर्म माचरेत्॥ अजरामरवत्पाज्ञो। विद्यापर्थं च चिन्तयेत्॥ ३॥

धर्मसाधन करते समय ऐसी बुद्धि रखना कि मानों यमराजने मेरे मस्तकके केश पकड़ लिये हैं अव वह छोड़नेवाला नहीं है, इसलिये जितना वने उतना जल्दी धर्म कर लू' तो ठीक है। एवं विद्या तथा द्रव्य उपार्जन करने समय ऐसी बुद्धि रखना कि, मैं अजर अमर हूं इस लिए जितना सीखा जाय उतना सीखते ही जाना। ऐसी बुद्धि न रखनेसे सीखा ही नहीं जाता।

> जहजह सुभ्रमवगाहर्ह । भ्रइसयरसापसरसञ्ज्ञस्रपपुच्वं ॥ तहतह पत्तहारुम्गी । नव नव सम्मेग सद्धाए ॥ ४॥

श्रुतिशय रस—स्वाद्के विस्तारसे भरा हुवा, और आगे कभी न सीखा हुवा ऐसे नवीन ज्ञानके अभ्यास में ज्यों २ प्रवेश करे त्यों २ वह नया अभ्यासी मुनि नये २ प्रकारके सम्वेग-वैराग्य और श्रुद्धासे श्रानन्दित होता है।

जोरह पहर्इ प्रपुट्यं। स लहई तिध्थयरत्त मन्नभवे॥ जो पुरा पृहिई परं। सम्मुग्नं तस्स किं भिषायो॥ ५॥

जो ग्राणी इस लोकमें निरन्तर अपूर्व अभ्यास करता है वह प्राणी आगामी भवमें तीर्थंकर पद पाता है। तथा जो जो स्वयं दूसरे शिष्यादिकों को सम्यक्त्व प्राप्त हो ऐसा ज्ञान पढ़ाता है उसे कितना वड़ा लाभ होगा इस विषयमें क्या कहें ? यद्यपि वहुत ही कम बुद्धि थी तथापि नवा अभ्यास करनेमें उद्यम रखने से माव तुपादिक मुनियोंके समान उसी भवमें केवल ज्ञान आदिका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस-लिये नया अभ्यास करनेमें निरन्तर प्रवृत्ति रखना श्रेथस्कर है।

### "द्रव्य उपार्जन विधि"

जिन पूजा कर भोजन किये वाद यदि राजा प्रमुख हो तो कचहरीमें, दीवान प्रमुख वड़ा अधिकारी

हों तो राजसभा में, न्यापारी प्रमुख हो तो बाजार या हाट दूकान पर, अथवा अपने २ योग्य स्थान पर जाकर धर्ममें वाधा न आये याने धर्ममें किसी प्रकारका विरोध न पड़े ऐसी रीतिसे द्रव्योपार्जन का विचार करें। राजाओंको यह दरिद्री है या धनवान है, यह मान्य है या अमान्य है, तथा उत्तम, मध्यम, अधम, जातिकुल स्वभावका विचार करके सबके साथ एक सरीखा उचित न्याय करना चाहिये।

## "न्याय अन्याय पर दृष्टान्त"

कल्याण कटकपुर नगरमें यशोवर्मा राजा राज्य करता था। वह न्यायमें एक निष्ठ होनेसे उसने अर्वने न्याय मन्दिरके आगे एक न्याये-घण्टा बन्धा रख्खा था। एक दफा उसकी राज्याधिष्ठायिका देवीको ऐसा विचार उत्पन्न हुवा कि, उस राजाने जो न्याय घण्टा बाँबा है सो सत्य है या असत्य इसकी परीक्षा करनो चाहिए। यह विचार कर वह देवी स्वयं गायका कप धारण कर तत्काल उत्पन्न हुए वछड़े के साथ मोहकीडा करती हुई राजमार्ग के बीच आ खड़ी हुई। इस अवसर में रंजसी राजाका पुत्र अत्यन्त जोशमें दौड़ते हुए घोड़ों वाळी गाड़ोमें वैठकर अतिशय शीव्रतासे उसी मार्गमें आया 🖟 अति वेगसे आती हुई घोड़ा गाडीके गड़गड़ाहट से मार्गमें खड़े हुए और आने जानेवाले लोग तो सव एक तरफ वच गये, परन्तु गाय यहाँसे न हटी, इससे उसके बछड़े के पैर पर घोड़ा गाड़ीका पहियाँ आजानेसे वह बछड़ी तत्काल मृत्यु शर्रण हो गया। अब गाय पुकार करने लगी और जैसे रोती हो वैसे करुणनाद्से इधर उधर देखने लगी। उसे रस्ते चलनेवाले पुरुषोंने कहा कि, न्याय दरवारमें जाकर अपना न्याय करा। तब वह गाय चलती हुई दर-बारके सामने जहां न्याय घन्ट बंघा हुवा है वहां आई और अपने सींगोंके अग्रभाग से उस घन्टेको हिला २ कर बजाने लगी। इस समय राजा भोजन करने बैठता था तथापि वह घन्टा नाव सुनकर बोला—"अरे यह घन्टा कौन वजाता है ?" नौकरोंने तलाश करके कहा—"स्वामिन्! कोई नहीं आप सुखसे भोजन करें"। "राजा वोला—घंटानाद का निर्णय हुए विना भोजन कैसे किया जाय? यों कहकर भोजन करनेका थाल ज्योंका त्यों छोड़ कर स्वयं उठ कर न्याय मन्दिरके आगे आकर देखता है कि वहां पर एक गाय उदासीन भावसे खडी है! राजा उसे कहने लगा- क्या तुझे किसीने दुःख पहुंचाया है ? उसने मस्तक हिलाकर 'हाँ की संज्ञा की, राजा वोळा—''चळ ! मुझे उसे बतला वह कौन है ?" यह बचन सुनकर गाय चल पड़ी; और राजा भी उसके पीछे २ चल पड़ा । जिस जगह वछड़े का केलेवर पड़ा था वहां आकर गायने उसे बतलाया। यछड़े परसे गाड़ीका पहियाँ फिरा देख राजाने नौकरोंको हुक्म दिया कि, जिसने इस वछड़े पर गाड़ीका पहियाँ फिराया हो उसे पकड़ छाँवो। इस वृत्तान्तको कितनेएक छोग जानते थे, परन्तु वह राजपुत्र होनेसे उसे राजाके पास कौन है आवे, यह समभ कर कोई भी न बोला। इससे राजा बोला कि, "जबतक इस वातका निर्णय और न्याय न होगा तव तक मैं भोजन न करूंगा।" तथापि कोई न वोला जब राजाको वहां पर ही खड़े एक दो छंघन होगये तवतक भी कोई न वोछा। तव राजपुत्र स्वयं आकर राजाको कहने लगा—"स्त्रामिन्! मैं ही इस वछड़े पर गाड़ीका पहिया चलानेवाला हुं; इसलिये मुझे जो

दण्ड करना हो सो फरमायं । राजाने उसी वक्त स्मृतियों के—अईस्नीति वगैरह कायदोंके जानकारोंको वुलवा कर पूछा कि, "इस गुनाहका क्या दण्ड करना चाहिये ?" वे वोले—"स्वामिन ! राजपद के योग्य यह एकेही राजपुत्र होनेसे इसे क्या दण्ड दिया जाय ?" राजाने कहा "किसका राज्य ? किसका पुत्र ? मुफे तो न्यायके साथ सम्बन्ध है। मुफे न्याय ही प्रधान है। मैं किसी पुत्रके लिये या राज्यके लिए हिचकि— चाऊं ऐसा नहीं हैं। नीतिमें कहा है:—

दुष्टस्य दंडः खंजनस्य पुजा । न्यायेन कोशस्य च संपद्धिः॥ श्रपद्मपातो रिपुराष्ट्ररत्ता । पंचीय यज्ञाः कथिताः नृपाणां ॥

दुष्टका दंड, सज्जनका सत्कार, न्याय मार्गसे भंडारकी वृद्धि, अवक्षपात, शत्रुओंसे अवने राज्यकी रक्षा राजाओंके लिए ये पांच प्रकारके ही यज्ञ कहे हैं। सोम नीतिमें भी कहा है कि, 'श्रापरोपानुरूपो हो दंडः पुत्रेऽपि भगोत्वयः' पुत्र को भी अपराधके समान दंड करना। इसिछए इसे क्या दंड देना योग्य छगता है सो कहें ! तथापि वे छोग कुछ भी नहीं वोछे और चुपचाप ही खड़े रहे। राजा वोछा "इसमें किसीका कुछ भी पक्षपात रखनेकी जरूरन नहीं, 'कृते मितकृतं कुर्यात' इस न्यायसे जिसने जैसा अपराध किया हो उसे वैसा दंड देना चाहिये। इसलिए यदि इसने इस वछड़े पर गाड़ीका वक फिराया है तो इस पर भी गाड़ीका चक्र ही फैरना योग्य है। ऐसा कहकर राजाने वहां एक घोड़ा गाड़ी मंगाई और पुत्रसे कहा कि:-तू यहां सो जा। पुत्रने भी वैसा ही किया। घोड़ा गाड़ी चलाने वालेको राजाने कहा कि, इसके ऊपरसे घोड़ा गाड़ीका पहियां फिरा दो। परन्तु उससे गाड़ी न चलाई गई, तब सब लोगोंके निषेध करने पर भी राजा स्वयं गाड़ीवान को दूर करके गाड़ी पर चढ़कर उस गाड़ी को चलानेके लिए घोड़ोंको चाबुक मार कर उसपर चक चलानेका उद्यम करता है, उसी वक्त वह गाय वदल कर राज्याधिष्ठायिका देवीने जय २ शब्द करते हुए उस पर फूलोंकी वृष्टि करके कहा कि, 'राजन्! तुझै धन्य है तू ऐसा न्यायनिष्ठ है कि, जिसने अपने प्राण प्रिय इक्त होते पुत्रकी द्रकार न करते हुए उससे भी न्यायको अधिकतर वियतम गिना। इसिलए तू धन्य है। तू चिरकाल पर्यन्त निर्विघ्न राज्य करेगा! मैं गाय या चछड़ा कुछ नहीं हुं परन्तु तेरे राज्यकी अधिष्ठायिका देवी हूं। और मैं तेरे न्यायकी परीक्षा करनेके लिए आयी थी, तेरी न्यायनिष्ठता से मुझे वड़ा आनन्द और हर्प हुंवा है।" ऐसा कह कर देवी अद्रश्य होगई।

राजाके कार्य कर्ताओं को ज्यों राजा और प्रजाका अर्थ साधन हो सके और धर्ममें भी विरोध न आवे वैसे अभयकुमार तथा चाणक्यादिके समान न्याय करना चाहिये। कहा है कि;:—

नरपित हितकर्ता द्वेष्यता माति लोके। जनपद्दितकर्ता मुच्चते पार्थिवेन। इति महति विरोधे वर्तमाने समाने। नृपित जनपद्दानां दुर्लभः कार्यकर्ता॥

राजाका हित करते हुए प्रजासे विरोध हो, लोगोका हित करते हुए राजा नोकरीसे रजा दे देवे, ऐसे दोनोंको राजी रखनेमें वड़ा विरोध हैं (दोनोंको राजी रखना वड़ा मुश्किल है) परन्तु राजा और प्रजा दोनों के हितका कार्य करने वाला भी मिलना मुश्किल है। ऐसे दोनोंका हितकारक वनकर अपना धर्म संभाल कर न्याय करना।

### "ब्यापार विधि"

न्यापारियोंको न्यवहार शुद्धि वगैरहसे धर्मका अविरोध होता है। न्यापारमें निर्मलता हो और यदि सत्यतासे न्यापार किया जाय तो उससे धर्ममें विरोध नहीं होता, इसलिए शास्त्रमें कहा है कि,:—

> ववहार सुद्धि देसाइ। विरुद्धचाय उचित्र चरगेहि॥ तो कुगाई श्रध्थ चितं। निन्वाहितो निश्रं धम्मं॥

व्यवहार शुद्धिसे, देशादिके विरुद्धके त्याग करनेसे, उचित आचरणके आचरनेसे, अपने धमका निर्वाह करते हुए तीन प्रकारसे द्वन्योपाजन की चिन्ता करें। वास्तविक विचार करते व्यवहार शुद्धिमें मन, वचन, कायांको सरलता युक्त, निर्दोष व्यापार कहा है। इसलिए व्यापारमें मन बचन, कायांसे कपट न रखना, असत्यता न रखना, ईर्षा न करना, इससे व्यवहार शुद्धि होती है। तथा देशादिक विरुद्धका स्थाग करके व्यापार करते हुए भी जो द्रव्य उपाजन किया जाता है वह भी न्यायोपाजित विक्त गिना जाता है। उचित आचारके सेवन करनेसे थाने लेने देनेमें जरा भी कपट न रखकर जो द्रव्य उपाजन होता है सो ही न्यायो पाजित विक्त गिना जाता है। उपर वतलाये हुए तीन कारणोंसे अपने धर्मको वचा कर याने स्वयं अंगीकार किये हुए व्रत प्रत्याख्यान अभिग्रहका वचाव करते हुए धन उपाजन करना, परन्तु धर्मको किनारे रखकर धन उपाजन न करना। लोभमें मोहित हो स्वयं लिये हुए नियम व्रत, प्रत्याख्यान भूल कर धन कमानेकी दृष्टि न रखना, वर्योकि, वहुतसे मनुष्योंको प्रायः व्यापारके समय ऐसा हो विचार आ जाता है। इसके लिए कहा है कि, (लोभीष्ट पुरुष बोलते हैं कि, )

निह तद्विद्यते किंचि । द्यद्रव्येन ने सिध्यति ।। यत्नेन मतिमांस्तस्मा । दर्शमेकं प्रसाधयेद ॥

ऐसा जगतमे कुछ नहीं कि, जो धनसे न साध्य होता हो, इसी लिए बुद्धिमान पुरुषको वड़े यत्नसे द्रव्य उपार्जन करना चाहिए, मात्र ऐसे विचारमें मशागूल हो अपने वत प्रत्याख्यान को कदापि न भूलना। धन उपार्जन करनेसे भी पहले धर्म उपार्जन करनेकी आवश्यकता है। 'निच्चाइंतो निम्नं धम्म' इस गाथांक पदमें बतलाये मुजब बिचार करनेसे यहो समका जाता है कि:—

श्रत्रार्थितामित्यनुवाद्य । तस्याः स्वयं सिद्धत्वात् ॥ धर्मं निर्वाह यन्निर्तितु । विधेय मनाप्तत्वात् ॥

अर्थ चिन्ता—धनोपार्जन यह पीछे करने लायक कार्य है। क्योंकि अर्थ चिन्ता तो अपने आप ही पैदा होती हैं। इसलिए धर्म निर्वाह करते हुए धन उपार्जन करें, ऐसे पदकी योजना करना। धन नहीं मिला इसलिये धर्म करना योग्य है। यदि धर्म उपार्जन किया होता तो धनकी चिन्ता होती ही क्यों ? क्यों कि, धन धर्मके अधीन है, यदि धर्म हो तब ही धनकी प्राप्ति होती है। इसलिये धन उपार्जन करनेसे पहले धर्म सेवन करना योग्य है। क्योंकि उससे धनकी प्राप्ति सुगमता से होती है कहा है कि,:—

#### इह लोइ ग्रंमिक्जो। सब्तार भेगा जहजगो जगाई॥ तहजह लख्खंसेगावि। धम्मे ता किं न पज्जनां।।

इस लोकमे लोकिक कार्यके लिए लोक जितना उद्यम करके प्रयास करते हैं उसका लाखवाँ वंश भी धर्ममें उद्यम करते हों तो उन्हें क्या नहीं मिल सकता ? इसलिये धनके उद्यमके भी पहले धमके उद्यमकी अत्यन्त आवश्यकता हैं। इसलिए यह वात ध्यानमें रखकर व्यावारादिमें धर्मको हार कर व्यवहार न करना।

### "आजीविका चलानेके सात उपाय"

एक व्यापारसे; दूसरा विद्यासे, तीसरा खेतीसे, चौथा पशुर्वोके पालनेसे, पांचवां शिल्पसे, ( सुनार चित्रकारी ) ब्रादिसे छठां नौकरीसे, और सातवां भिक्षासे, ।

१ व्यापार,—घी, तेल, कपास, सून, बख, धातु, जवाहरात, मोती, लेनदेन, जहाज चलाना वगैरह व्यापारके अनेक प्रकारके भेद हैं। यदि उनके भेद प्रभेदकी गणना की जाय तो उनका पार ही नहीं आ सकता। लोकिकमें किसी प्रन्थमें तीनसो साठ कपाने गिना कर व्यापार गिनाये हैं, परन्तु भेद प्रभेद गिनने से उससे भी अधिक भेद होते हैं।

- २ विद्यासे—वैद्य, ज्योतिषी, पौराणिक, पण्डित, वकालत, मंत्र तंत्र, मुनीमगिरी, इत्यादि ।
- ३ खेतीसे—िकसान, जमीनदार वगैरह ( खेत जोतकर धान्य पैदा करनेवाले ) इत्यादि।
- ४ पशुपाल –गोपाल, गङ्रिया, बौङ्वाला, ऊंटवाला, वगैरह २ ।
- ५ शिल्पसे—चित्रकार, सुनार, छापनेवाला, दरजी, कारीगर का काम करनेवाला इस्यादि ।
- ं ६ नौकरी तो प्रसिद्ध ही है।
  - ७ भिक्षा-अपमान पूर्वक मांग खाना।

ब्याजके और लेन देनके व्यापारी भी व्यापारियोंमें ही गिने जाते हैं। विद्या भी एक प्रकारकी नहीं हैं। औपम, रसायन, धातुमारण, चूरण, अंजन, वास्तुशास्त्र का ज्ञान, शक्कन शास्त्रका ज्ञान, निमित्त शास्त्र, सामु-द्विक शास्त्र, मुहुर्त शास्त्र, धर्मशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, अंक शास्त्र वगैरह अनेक प्रकारकी विद्यार्थे हैं।

यदि धनवान वीमार होंवे तो पनसारी तथा वैद्यको उससे अधिक लाभ हो; तथापि वैद्यक और पनसारीका व्यापार प्रायः दुर्ध्यानका संभव होनेसे विशेषतः लाभकारी नहीं है (बहुतसे मनुष्य वीमार पहें तो ठीक हो) प्रायः उसमें इस प्रकारका दुर्ध्यान हुये विना नही रहता। तथा वैद्यका वहुमान भी हो। कहाँ है कि:—

रोगीणां सुहृदो वैद्याः । प्रभूणां चाटुकारिणः ॥ मुनयो दुःखदग्धानां । गणकाः चीणसंपदा ॥

रोगीको वैद्य, श्रीमन्तके लिये उसके कथनानुसार चलने वाला या मिए वचनं वोलने वाला, दुःखद्गध कों लिए मुनि और निधंन पुरुषोंके लिए ज्योतियी मित्र समान गिने जाते हैं। परायानां गांधिकं परायं । किमन्यैः कांचनादिकैः ॥ यत्रैकेन गृहीतेना । तत्सहस्रे रा दीयते ॥

क्रयानेमें करियाना पन्सारीपन का ही प्रशंसाके योग्य है। सुवर्ण, चांदी वगैरहसे क्या लाभ है ? क्योंकि, जो पन्सारीका क्रयाणा एक रुपयेमें लिया हो वह हजारमें बेवा जा सकता है; वैद्याऔर पन्सारी के च्यापार पर यद्यि उपरोक्त विशेष लाभ है तथापि अध्यवसाय की मलीनता के कारणसे वह दूपित तो है ही अर्थात् उस धन्देमें अध्यवसाय खराव हुए विना नहीं रहता। कहा है कि,:—

विग्रहिष्टि नित्राः। वैद्याश्च व्याधिपीडितलोकं ॥ मृतकवहुलं विमा। चेमसुभित्तं च निग्रथाः॥

सुभट लोग लड़ाईको, वैद्य लोग न्याधिसे पीड़ित हुए मनुष्योंको, ब्राह्मण लोग श्रीमन्तोंके मरणको श्रीर निर्प्रथ मुनि जनताकी शांति एवं सुकालको इच्छते हैं।

> यो व्याधिमिध्ययिति वाध्यमानं । जनौद्यमादात्तुपना धनानि ॥ व्याधिन् विरुद्धौषधतोस्यदृद्धि । नयेक्रुपा तत्र कुतोस्तु वैद्ये ॥

-जो न्याधि पीड़ित मनुष्योंके धनको छेना चाहता है तथा जो पहले रूपको शांत करके फिर विपरीत औषध दे कर रोगकी वृद्धि करता है ऐसे वैद्यके न्यापारमें द्याकी गन्ध भी नहीं होती। इसी कारण वैद्य न्यापार किनष्ट गिना जाता है।

तथा कितने एक वैद्य दीन, हीन, दु:खी भिक्षुक, अनाथ छोगोंके पाससे अथवा कहके समय अत्यन्त रोग पीड़ितसे भी जबरदस्ती धन छेना चाहते हैं एवं अभक्ष्य औषध वगैरह करते हैं या कराते हैं। औषध तयार करनेमें बहुतसे पत्र, मूछ, त्वचा, शाखा, फूछ, फछ, वीज, हरीतकाय, हरें और सूखे उपयोगमें छेनेसे महा आरंभ समारंभ करना पड़ता है। तथा विविध प्रकारकी औषधोंसे कपट करके वैद्य छोग वहुतसे भिद्रक छोगोंको द्वारिका नगरीमें रहने वाछे अभव्य वैद्य धन्वन्तरी के समान बारंबार ठगते हैं। इसिछिए यह व्यापार अयोग्यमें अयोग्य है। जो श्रेष्ठ प्रकृति वाछा हो, अति छोभी न हो, परोपकार बुद्धि वाछा हो, ऐसे यद्यकी वैद्य विद्या, श्री ऋषभदेवजी के जीव जीवानन्द वेद्य के समान इस छोक और परछोक में छाभ कारक भी होती है।

खेती वाड़ीकी आजीविका-चर्णके जलसे, कुवेके जलसे, वर्षा और कुवेके पानीसे ऐसे तीन प्रकार की होती है। वह आरम्भ समारम्भ की वहुल्ता से श्रावक जनोंके लिए अयोग्य गिनी जाती है।

चौथी पशुपालसे आजीविका—गाय, भैंस, वकरियाँ, भेड़, ऊंट, वैल, घोढ़े, हाथी वगैरहसे आजीविका करना वह अनेक प्रकारकी है। जैसी २ जिसकी कला वृद्धि वैसे प्रकारसे वह वन सकती है। पशुपालन और कृषि, ये दो आजीविकार्ये विवेकी मनुष्यको करनो योग्य नहीं। इसके लिए शास्त्रमें कहा है कि,:—

> रायाणं दं तिदं ते । वहन्न खंधेसु पापर जणाणं ॥ सुहडाण मंडलग्गे । वेसाणं पत्रोहरे सच्छी ॥

राजाओंके संग्राममें छड़ते हुए हाथीके दन्तराल पर, वनजारे वगैरह पामर लोगोंके वेलके स्कन्ध पर सुमट सिपाहियोंके तलवारकी अणी पर और वेश्याके पुष्ट स्तन पर लक्ष्मी निवास कुरती है। (अर्थात् उपरोक्त कारणसे उनको आजीविका चलतो है) इसलिए पशुपाल्य आजीविका पामर जनके उचित है। यदि दूसरे किसी उपायसे आजीविका न चल सकती हो नो कृषि आजीविका भी करे। परन्तु हल चलाने वगैरह कार्यमें ज्यों वने त्यों उसे द्यालुना रखनी चाहिये। कहा है कि,:-

वापकार्यं विजानाति । भृषिभागं च कर्णकः ॥ कृषिसाध्या पथित्तेत्रं । यश्चोममति स वद्धंते ॥

जो कृपक वोनेका समय जानता हो, अच्छी बुरी भूमिको जानता हो, विना जोते न बोया जाय ऐसे और आने जानेके मार्गके वोचका जो क्षेत्र हो उसे छोड़े वह किसान सर्व प्रकारसे वृद्धिमान है।

> पाश्चपार्यं श्रियो रद्धचै । कुर्वन्नोमभेत दयालुतां ॥ तत्कृत्येषु स्वयं जाग्र । च्छविच्छेदादि वर्जयेत ॥

आजीविका चलानेके लिए यदि कदाचित् पशुपाल्य वृत्ति करे तथापि उस कार्यमें दयालुता को न छोड़े, उन्हें वाँधने और छोड़नेके कार्यको खयं देखता रहे और उन पशुओं में वैल,वगैरह के नाक, कान, अंड, पूंछ, चर्म, नख वगैरह खयं छेदन न करे। पांचवीं शिल्प-आजीविका सौ प्रकारकी है। सो वतलाते हैं।

पंचेवयसिष्पाइ । धगालोहेचित्तऽगांतकासवए ॥ इक्तिकस्सयइत्तो । वीसं वीसं भवे भेया ॥

कुंभकार, छुहार, चित्रकार, वणकर—जुलाहा, नाई, ये पांच प्रकारके शिल्प हैं। इनमें एक एकके वीस र भेद होनेसे सी शिल्प होते हैं। यदि व्यक्तिकी व्यवक्षा की हो तो इससे भी अधिक शिल्प हो सकते हैं। यहां पर 'श्राचार्योपदेशजं शिल्पं' गुरुके वतलानेसे जो कार्य हो वह शिल्प कहलाता है। क्योंकि ऋष्भदेव स्वामीने स्त्रयं ही ऊपर वतलाये हुए पांच शिल्प दिखाये हुए होनेसे उन्हें शिल्प गिना है। आचार्यके—गुरुके वतलाये विना जो परम्परासे खेती, व्यापार वगैरह कार्य किये जाते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। इसी लिये शास्त्रमें लिखा है कि—

कम्मं जमणायरिक्रो। वएसं सिप्पमन्नहा भिहिश्यं॥ किसिवाणिजाईक्रं। घडलोहाराई भेक्रंच॥

जो कर्म हैं वे अनावार्योपदेशित होते हैं याने आचार्यों के उपदेश दिये हुए नहीं होते; और शिल्प आवा-योपदेशित होते हैं। उनमें रूपि वाणिज्यादिक कर्म और कुम्मकार, छुहार, चित्रकार, छुतार, नाई ये पांच प्रकार के शिल्प गिने जाते हैं। यहां पर रूपि, पशुपालन, विद्या और व्यापार ये कर्म वतलाये हैं। दूसरे कर्म तो प्रायः सब ही शिल्प वगैरह में समा जाते हैं। स्त्री पुरुपकी कलायें अनेक प्रकारसे सर्व विद्यामें समा जाती हैं। परन्तु साधारणतः गिना जाय तो कर्म चार प्रकारके चतलाये हैं। सो कहते हैं—

उत्तमा बुद्धिकर्मागः। करकर्मा च मध्यमाः।

ा अधनाः पादकर्मागः । शिरः कर्माधवाधनाः॥

ज़ों बुद्धिसे कर्म करता है वह उत्तम पुरुष है, जो हाथसे कर्म करता है वह मध्यम है, जो पैरसे काम करता है वह अश्रम है और जो मस्तकसे काम करता है वह अश्रममें अश्रम है। याने जो बुद्धिसे कमा खाता है वह उत्तम, हाथसे मेहनत कर कमा खाता है वह मध्यम, पैरोंसे चलकर नौकरो वगैरह करे वह अश्रम! और मस्तक पर भार उठाव्हर कुलीकर्म अश्रममें अश्रम है।

## ''बुद्धिसे कमानेवाले पर दृष्टान्त"

चम्पा नामक नगरीमे मदनसुन्दर नामका धनावह होठका पुत्र रहता था। वह एक दिन वजारमें फिरता हुवा बुद्धि वेवनेवाले की दूकान पर गया। वहांसे उसने पांचसी रुपये देकर 'जहां दो जने लड़ते हों वहां खड़े न रहना' ऐसी एक बुद्धि खरीदी। घर आकर मित्रसे बात करने पर वह उसकी हंसी करने लगा, अन्तमें जब उसके पिताको मालूम हुआ, तब उसने तांड्न तर्जन करके कहा कि हमें ऐसी बुद्धिका क्कछ काम नहीं, अपने पांच सौ रुपये पीछे छे था। मदनसुन्दर शरमिंदा होता हुवा बुद्धिवालेकी दूकान पर जॉकरे कहने लगा कि हमें आपकी बुद्धि पसन्द नहीं आई; इसलिये उसे पीछे लो और मेरे पांच सौ रुपये मुझे वापिस दो ! क्योंकि मेरे घरमें इससे वड़ा क्लेष होता है। दुकानदार बोला—"तुझे पांचसी रुपये वापिस देता हूं परन्तु जब कहीं दो जने लड़ते हों और तू वहांसे निकले तो तुझे वहां ही खड़े रहना पड़ेगा और यदि खड़ा न रहा तो हमारी वुद्धिके अनुसार वर्ताव किया गिना जायगा और इससे उस दिन तुझै पांचसी रुपयेके वदले मुझे एक हजार रुपये देने पड़ेंगे। यह बात तुझे मंजूर है ?" उसने हाँ कहक्र पांच सौ रुपये वापिस ले अपने पिताको दे दिये। कितनेक वर्षा, महीने वीतने पर, एक जगह राजाके दो सिपाही किसी बात्में मतभेद होनेसे रास्तेमें खड़े छड़ रहे थे, दैवयोग मदनसुन्दर भी उसी रास्ते से निकला। अब उसने विचार किया कि: यदि मैं यहांसे चला जाऊ गा तो उस वृद्धिवालेका गुनहगार वनुंगा, और उसे एक हजार रुपये देने पड़ेंगे। इससे वह कुछ देर वहां खड़ा ग्हा, इतनेमें वे दोनों सिपाही उसे गवाह करके चले गये। रात्रिके समय उनमें से एक सिपाही मदनसुन्दर के पिताके पास आ कर कहने लगा कि, आपके पुत्रको हम दोनों जनोंने साक्षी गवाह किया है, इससे जव वह दरवारमें गवाही देनेको आवे तब यदि मेरे लाभमें नहीं बोला तो यह समभ रखना कि किर तुम्हारा पुत्र ही नहीं। यों कह-कर उसके गये वाद दूसरा सिपाही भी वहां आया और शेठसे कहने लगा कि, यदि तुम्हारा पुत्र मेरे हितमें गवाही न देगा तो यह निश्चय समभ र्खना कि, इसका पुनर्जन्म नजीक ही आया है, क्योंकि, मैं उसे जानसे मार डालुंगा। ऐसी घुड़की दे कर चला गया। इन दोनोंमंसे किसके प्रक्षमे बोलना और किसके नहीं, जिसके पक्षमें वोळूंगा उससे विवरीत दूसरेकी तरफसे सबमुच ही मुक्तपर वड़ा संकट आपड़ेगा। इस विचार से शेठजीके होप हवास उड़ गये और घवरा कर वोलने लगा कि, हा ! हा !! अब क्या करना चाहिए ? सचमुच ही यह तो व्यर्थ कप्ट आ पड़ा! अन्तमें लाचार हो वह उसी वुद्धि वालेकी दुकान पर आ कर

कहने लगा कि, यह सब तुम्हारी ही छीटें उड़ी हुई मालूम देतीं हैं, परन्तु अब किस तरहसे छुटकारा हो, इसका कोई उपाय है ? होठ वोला - 'मेरे एकही लड़का है कुछ उपाय वितलाने से आपको जीवितदान दिये समान पुण्य होगा। आप जो कहें सो में आपको देनेके लिये तैयार हं, परन्तु मेरा लड़का वच जाय वैसा करो।" वुद्धिधन वोला—"क्यों पांचसी वापिस न लिये होते तो यह प्रसंग आता ? खैर छड़केको वचा दू' तो क्या दोगे ? "होठ वोळा —"एंक लाख रुपये ।"वुद्धिधन—नहीं नहीं इतनेमें कोई वच सकता है ? एक करोड़ छूंगा।" अन्तर्में हां ना करके १० छाख रुपये उहरा कर मदनसुन्दर को पास वुलाकर सिललाया कि जब तुझे कबहरीमें गवाही देनेके लिये खड़ा करें तव तू प्रथम प्रश्न पूछने पर यही उत्तर देना कि आज तो मैंने कुछ नहीं खाया। जब फिरसे पूछे तब कहना कि, अभी तक तो पानी भी नहीं विया। तव तुझे कहेंगे कि अरे सूर्छ ! तृ यह क्या वकता है ? जो पूछते हैं उसका उत्तर क्यों नहीं देता ? उस वक्त तू कुछ भी अएडवएड वकने लगना। तुभसे जो २ सवाल किया जाय तू उसका कुछ भी सीधा उत्तर न देन। मानो यह कुछ समभता ही नहीं ऐसा अनजान वन जाना। यदि तू कुछ भी उसके सवालका उत्तर देगा तो फिर तृ स्वयं गुन्हेगार वन जायगा। इसिलिये पागलके जैसा वनाव वतलाने से तुम्हे वेवकूफ जानकर तत्काल ही छोड़ दिया जावेगा। धनावह शेठ वोला-"धह तो ,ठीक है तथापि ऐसा करते हुए भी यदि वोलनेमें कहीं चूक होगई तो ? " वृद्धिधन वोला—"तो हरकत ही क्या है ? फिर सै फीस भरना तो उसका भी। उपाय वनला हुंगा। इसमें क्या बड़ी बात है। " फिर मदनसुन्दर को ज्यों स्थाभा कर समय पर दर-वारमें भेजा। अन्तमें वुद्धिधनके बतलाये हुए उपायका अनुसरण करनेसे वह वंच गया। इसिंछए जो ऐ त बुद्धिसे कमा खाता है उसे विद्या नामकी अजीविका कहते हैं और वह कमाईके उपायमें उत्तम उपाय गिना जाता है।

करकर्मकारी—हाथसे छेन देन करने वाला व्यापारी । पादकर्मकारी दूनादिक । शिर फर्मकारी-भार वाहक आदि ( वोभ उठाने वाले ) सेवा-नौकरी नामकी जो आजीविका है सो । १ राजाकी, २ दीवानकी; ३ श्रीमन्त व्यापारी की, ४ लोगोंकी, ऐसे चार प्रकारकी है । राजा प्रमुखकी सेवा नित्य परवश रहने वगैरहके कारण जैसे तैसे मनुष्यसे वननी वड़ी मुष्किल है क्योंकि, शास्त्रमें कहा है; --

मौनान्मूकः प्रवचनपटु । बीतुको जलपको वा ॥ घृष्टः पाद्वे भवति च तथा दूरतश्चा प्रगल्भः ॥ चांत्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः ॥ सेवाधर्म परमगहनो योगिनामृष्यगम्यः ॥ १॥

यदि नौकर विशेष न बोले तो शेठ कहेगा कि, यह तो गूंगा है, कुछ बोलता हो नहीं, यदि अधिक बोले तो मालिक कहेगा अरे यह तो बाबाल है, बहुत बड़ बड़ाहट करता है। यदि नौकर मालिकके पास बैठे तो मालिक कहेगा अरे यह तो बाबाल है, बहुत बड़ बड़ाहट करता है। यदि बूर बैठे तो कहा जाता है तो मालिक कहेगा कि, देखो इसे जरा भी शर्म है यह तो बिलकुल धीट है। यदि बूर बैठे तो कहा जाता है कि, अरे ! यह तो बिलकुल वे समभ हैं, मूर्ष हैं, देखो तो सही कहां जा बैठा, जब काम पड़े तब क्या इसका

वाप इसे दूर बुढ़ाने जायगा। उसे जो कुछ कहा जाय सब सहन करके वैठ रहै तो मालिक कहेगा यह तो विलक्षित उस्पोक है उत्पोक, देखों तो सही जरा भो उत्तर नहीं दे सकता है ? यदि सामने जबाब देता है तो मालिक कहता है कि, देखों तो सही कुछ सहन कर सकता है ? कैसे सवाल जवाव करता है ? सवमुच जैसी जात हो वैसी हो भांत होती है। इसिल्प योगी पुरुषोंकों भी सेवाधर्म वड़ा अगस्य है, क्योंकि, स्थूल वृद्धि बाला नहीं जान सकता इस समय उसके सामिका मन कैसा है।

मणमात्युव्यतिहेतो । जीवितहेतो विमु चित प्राणान् ॥ इः वीयति सुखहेतो । को मूर्वः सेवकादन्यः ॥ २ ॥

मुझे मान मिलेगा या शेठ खुशी होंगे इस हेतुसे उठकर शेठको प्रणाम करता है, जीवन पयन्त नौकरी मिलेगी इस आश्रयसे अपने स्वामीके लिए या उसके कार्यके लिए कभी अपने प्राण भी खो देता है, मालिकको खुशी करनेके लिए उसकी तरफसे मिलने वाले अपार दु:ख सहन करता है, इसलिए नोकरके बिना दूसरा ऐसा कौन मूर्ष है कि, जो ऐसे दु:सह काम करे।

सेवाञ्च द्वति यैरुक्ता । नतैः सम्यगुदाहतं ॥

दवानः कुर्वति पुच्छेन । चाहुमुध्ध्नीतु सेवकः ॥ ३ ॥ 👑

दूसरेकी तोकरो करके आजीविका चलाना सो ठीक नहीं कहा, क्योंकि कुत्ते जैसे पशु भी अपने स्वामी को पूंछ द्वारा प्रसन्न करते हैं, परन्तु नौकर तो मस्तक नमाकर खामीको असन्न रखते हैं। (नौकरी कुत्तेसे भी हलकी गिनी जाती हैं:) इसलिये यने तब तक दूसरेकी नौकरी करके आजीविका करना योग्य नहीं। परन्तु यदि दूसरे किसी उपायसे आजीविका न चले तो किर अन्तमें दूसरेको नौकरी करके भी निर्वाह चलाना। इसके लिये शास्त्रमें कहा है कि:—

थर्णवं तवार्णिञ्जेगां। थोवधर्णोकरिसरोण निब्बहर्र ॥ सेवा विचिर्पुराो। तुदे सयलंपि ववसाए॥

धनवान् व्यापार करके, क्षम धन वाला खेती द्वारा, तथा अन्य कोई भी व्यवसाय न लगे तब दूसरेकी नौकरी करके निर्वाह करे।

### "स्वामी कैसा होना चाहिये।"

विशेष जानकार, किये हुये गुणको जानने वाला, दूसरेको वात सुनकर एकदम न भड़क ने बाला, वर्गरह २ गुण वाला हो उसी स्वामीके पास नौकरी करना कहा है। अर्थात् पूर्वीक गुणवान् सामीकी नौकरी करना योग्य है।

अकार्णं दुर्वलः शूरः । कृतव्रः सात्विको गुणी ॥ वादान्यो गुणरागी च । प्रभुः पुण्यै रवाष्यते ॥ १ ॥

कानका क्या-दूसरेकी बात सुनकर एकदम भड़क जाने वाला न हो, शूर बीर हो, किये हुए गुणका

जानकार गुणानुरागी हो, धर्मवान्, गंभीर, वुद्धिमान्, उदारता गुण वाला, त्यागी दूसरेका गुण देखकर खुशी होनेवाला, इस प्रकारका स्वामी (मालिक ) पुण्यसे ही मिलता है।

क्रूरं व्यसनिनं छुव्ध । मप्रगल्भं सदावयं ॥ — मूर्खेमन्याय कत्तरिं । नाधिपत्वे नियोजयेत ॥ २ ॥

क्रूर प्रकृति वाला, व्यसनी, किसी भी प्रकारके लांछन वाला, या बुरी आदत वाला, लोभी, वेसमभ, जन्म रोगी, मूर्ख, और सदैव अन्यायके आचरण करने वाला ऐसे स्वामीसे सदैव दूर रहना चाहिये। अर्थात् ऐसेकी नौकरी न करना।

श्रविवेकिनि मूपाले । करोत्याशा समृद्धये ॥ योजनानां शतं गत्वा । करोत्याशा समृद्धये ॥ ३ ॥

अविवेकी राजाके पाससे समृद्धि प्राप्त करनेकी आशा रखना यह सी योजन दूर जाकर समृद्धि की आशा रखने जैसा है। कमन्दकीय नीतिसारमें कहा है कि:—

रुद्धोपसेवी नृपतिः । सतां मवति संमतं ॥ -मे र्य माखोप्यसद्दते । नीकार्येष मवर्तते ॥

वृद्ध पुरुषोंसे सेवित राजाकी सेवा सज्जन पुरुषोंको सम्मत है। क्योंकि किसी दुएने उसे चढ़ाया हो याने उसके कान भरे हों तथापि वह विना विचारे एक दम आगे कदम नहीं रखता। इसिलए उपरोक्त गुण-वाले ही स्वामीकी सज्जन पुरुषको नौकरी करना योग्य है, स्वामीको भी सेवकको योग्य मान सन्मान आदर प्रमुख देना उचित है, इसके लिए नोतिमें कहा है कि,:—

निर्विशेषं यदा राजा। समं भृत्येषु वर्तते॥ तदोद्यम समर्थाना। सुत्साहः परिहीयते॥ १॥

अधिक कार्य करने वाले और अधिक कार्य न करने वाले ऐसे दोनों पर जब स्वामी समान भावसे वर्ताव करता है तब उद्यम करने वालेकी उमंग नए हो जाती है (इसलिए स्वामीको चाहिए कि वह अधिक उद्यम करने वालेको अधिक मान और अधिक वेतन दे। तथा सेवकको भी उचित है कि, मिक्त और विचक्ष-णता सहित कार्यमें प्रवृत्त हो) एतदर्थ कहा है कि,—

भन्तों न च कातरे न च गुगाः स्वात्सानुरागे न कः।
मज्ञा विक्रमसालिनोपि हि भवेतिकभक्ति हीनात्फलं॥
मज्ञा विक्रम भक्तयः समुदिताः येषां गुगाः भूतये॥
ते भृत्याः नृपतेः कलत्रमितरे संपत्सु चापत्सु च॥ २॥

जव नौकर मूर्ष और थालंसु हो तब स्वामी उसे किस गुणके लिए मान दे ? वुद्धिवन्त और पराक्रमी-उद्यमी होने पर भी यदि नम्रता न हो तब वह कहांसे फल पाए ? अर्थात् न पाये। इसलिए जिसमें वुद्धि, उद्यम, नम्रता, आदि गुण हों वैसे ही नौकरोंको मान और लाभ मिलता है। भृत्य राजाओं को नौकर समान गिनने लायक है, और दूसरे कितने एक गुणोंसे यधिक गुणवान संपदामें और आपदामें साथ रहने वाले अपनी स्त्री समान मित्र जैसे गिने जाते हैं।

> राजा तुष्टोपि भृत्यानां । मानमात्रं पयच्छति ॥ तेतु सन्मानितास्तस्य । पाणेरप्युप कुर्वते ॥ ३ ॥

जब राजा तुष्टमान हो तब नोकरको मात्र मान देता है परन्तु इतने सान मात्र देनेसे स्वामीका वह अपने प्राण देकर भी उपकार करता है। तथा सेत्रा करना सो निरन्तर अप्रमादि होकर करना, जिससे छाम मिल सके। इसके लिये कहा है कि,:—

> सर्पाच् व्याघान् गजान् सिहान् । दृष्टीपायै र्वशीकृतान् ॥ 🔑 राजेति कियति यात्रा । धीपता मपमादिनां ॥ ४ ॥ 💬 😁

सर्थ, व्याव्र, हाथी; सिंह, ऐसे विलिष्टोंको भी जब उपायसे वरा कर लिया जासकता है तव किर अप्र-मादी बुद्धिमान राजाको वश करले इसमें क्या वडी बात है।?

## 'राजा या खामीको वहा करनेकी रीति"

वैठे हुए स्वामीके पास जाकर उसके मुख सामने देखे दो हाथ जोड़ कर सम्मुख वैठना स्वामीका स्वभाव पहिचान कर उसके साथ वार्त चीत करना। जब स्वामी बहुतसे मनुष्यों की सभामें वैठा हो तब उसके अति समीप न वैठना, एवं अति दूर भी न वैठना, तथा वरावर में भी न वैठना, पीछे भी न वैठना, आगे भी न वैठना, क्योंकि मालिकके विल्कुल पास वरावर वैठनेसे उसे भीड़ होती है, बहुत दूर वैठनेसे अकल्मन्दी नहीं गिनी जाती, आगे वैठनेसे मालिकको अपमान गिना जाता है, बहुत पीछे वैठनेसे मालिकको मालूम न रहे कि अपना आदमी यहां है या कहीं चला गया। इसलिये मालिकके पास सामने नजरके आगे वैठना ठीक है। यदि स्वामीके पास कुछ अज करना हो तो निश्न लिखे समय न करना।

थका हुवा हो, भूखा हो, कोघायमान हो, उदास हो, सोनेकी तैयारी करते समय, प्यास लगी हो उस समय अन्य किसीने अर्ज भी हो उस समय स्वयं अपने मालिकको किसी प्रकारकी अर्ज न करना। पर्योकि वैसे समय अर्ज करनेसे वह निष्फल जाती है।

राजाकी माता, रानी, कुमार, राजमान्य प्रधान, राजगुरु, और दरवान इतने मनुष्योंके साथ राजाके समान ही वर्ताव करना याने उनका हुक्म मानना।

# "राजाका विश्वास न होनेपर दीपकोक्ति"

आदौ मय्यैवाय धिद्षिनृनं नतद्देन्मा मवही लितोपि॥ इति भ्रमा दङ्गुली पर्वागापि स्पृशेतनो दीप इवावनीपः॥

ं यह दीवक सचमुच मैंने ही प्रथमसे प्रगट िया है इस लिये यदि मैं इसकी अवगणना कर्ह गांती मुहै यह कुछ हरकत ने करेगा, ऐसी भ्रांतिसे अंगुलिमात्र से भी कभी उसका स्पर्श न करना। इसी तरह इस राजांको भी प्रथमसे मैंने ही पूर्ण प्रसन्न किया हुवा है इस लिये अब यह मुझे किसी प्रकार भी हरकत न पहुं-वायगा, ऐसे विवार रखकर किसी वक्त भी राजाकी अवगणना न करना। क्योंकि राजाका विचार क्षण भरमें ही बदलते देर नहीं लगती, इससे न जाने वह किस समय क्या कर डाले। इस लिए हर वक्त खयं जागृत सावधान रहना श्रेयस्कर है।

यदि राजाकी तरफसे किसी कार्यवशात् सन्मान मिला हो तथापि अभिमान विल्कुल न रखना। क्योंकि नीतिमें कहा है कि, 'ग्वोमूल्लिग्रासस्स' गर्व विनाशका मूल है। इस लिये गर्व करना योग्य नहीं। इस पर हृद्यान्त सुना जाता है कि, "दिल्लोमें एक राजमान्य दीवान था। उसने किसीके पास यह कहा था कि, मेरेसे हो राज्यका काम काज चलता है। यह बात मालूय हो जानेसे बादशाहने उसका वह अधिकार छीन कर उसके पास रहने वाले उसे चमार लोगोंका ऊपरी अधिकारी बनाया। और उससे सही सिक्केके लिए चमार लोगोंके रापी नामक शालके आकार जैसा रखनेमें आया। अन्तमें उसके नामकी यादगारी भी रापीके नामसे ही रखनेमें आई थी। इस लिए राजमान्य होने पर अभिमान रखना योग्य नहीं। उपरोक्त रीतिके अनुसार नौकरी करते हुए राज्यमान्य और ऐश्वर्यता प्रमुखका लाभ होना भी कुल असम्भवित नहीं है, जिसके लिए कहा है कि,:—

इत्तुत्तेत्र' समुद्रश्च । योनिपोषणमेवच ॥ पासादो भूभुजां चैव । सद्यो ध्नन्ति दरिद्रतां ॥

इक्ष क्षेत्र, जहाजी न्यापार, घोड़ा, वगैरह पशुओंका पोषण, राजाकी मेहरवानी, इतने काम किसी न किसी समय करने वाले या प्राप्त करने वालेका दास्त्रिय दूर कर डालते हैं। राजकीय सेवाकी श्रेष्ठता वतलाते हुये कहते हैं।

> निंदन्तु मानिनः सेवां । राजादीनां सुखैषिण ॥ स्वजनाऽस्वजनोद्धार । संहारौ न विना तथा ॥

निर्भय सुसकी इच्छा रखने वाले अभिमानी पुरुष कदापि राजा वगैरहकी सेवाकी निन्दा करें करने दो परन्तु स्वजन और दुर्जन पुरुषका क्रमसे उद्धार और संहार ये राजाकी सेवा किए विना नहीं किये जा सकते।

### "राज सेवाके लाभ पर दृष्टान्त"

पक समय कुमारपाल राजा अपने राज्यकी भीतरी परिस्थित जाननेके लिये राजिके समय गुप्त वेशमें निकला था। उस समय प्रजा द्वारा की हुई प्रशंसासे इसने ही सची, राजकीय सेवा वजाई है ऐसे विचारसे राजाने एक वोशीर नामक विप्रको तुष्टमान हो लाट देशका राज्य दे दिया। इसी प्रकार जितशत्र राजाने अपने पुत्रको संपंके भयसे वचाने वाले देवराज नामक राजिके चौकीदार को तुष्टमान होकर अपना राज्य दे दीक्षा लेकर मोक्ष पदकी प्राप्ति की।

इस तरह जिसने सच्ची राजकीय सेवा की हो, उसे अलम्य लाभ हुये बिना नहीं रहता। राजकीय सेवा जन्य अनर्थोंको भी न भूलना चाहिये।

दीवान पदवी, सेनापित पदवी, नगर शेठ पदवी, वगैरह सर्व प्रकारकी पदिवयां, राजकीय सेवा गिनी जाती है। यह राजकीय व्यापार देखनेमें वड़ा आडम्बर युक्त मालूम होता है, परन्तु वह सचमुच ही प्रापमय, असत्यसय, और अन्तमें उसमेंसे प्रत्यक्ष दीख पड़ते असार हृश्यसे आवकोंके लिए वह प्रायः वर्जने ही योग्य है। क्योंकि, इसके लिए शास्त्रकारोंने लिखा है कि—

नियोगी यत्र यो मुक्त, स्तत्र स्तेयं करोति सः॥ कि नाम रजकः क्रीत्वा, वासांसि परिधास्यति ॥ १॥ अधिकाधिकाधिकाराः, कारएवाग्रतः प्रवर्शन्ते ॥ प्रथमं नवं धनं तद्तु । वन्धन नृपति नियोगजुर्षा ॥ २॥

जिसे जिस अधिकार पर नियुक्त किया हो वही उसमेंसे चोरी करता है। जैसे कि तुम्हारे मलीन कपड़े धोनेवाला धोवी क्या, मोलको लाकर वस्त्र पहनेगा ? यहां पर राजकीय वड़े वड़े अधिकार प्रत्येक ही कारागार समान हैं। वे अधिकार प्रथम तो अच्छी तरह पैसा कमवाते हैं परन्तु अन्तमें बहुत दफा जेलखाने की हवा, भी खिलवाते हैं।

## "सर्वथा वर्जने योग्य राज-व्यापार"

यदि राजकीय व्यापार 'सर्वथा न छोड़ा जाय तथापि दरोगा, फौजदार, पुलिस अधिकार वगैरह पदिवयां अत्यन्त पाप मय निर्दयी लोगोंके ही योग्य होनेसे श्रावकके लिए सर्वथा वर्जनीय है। कहा है कि—

> गोदेव करणारत्तः, तलवत्तक पदकाः ॥ ग्रामोत्तरक्व न प्रायः । सुखाय पभवंत्यमी ॥ १ ॥

दीवान, कोतवाल, फौजदार, द्रोगा, तलावर्चक, नम्बरदार, मुखी, पुरोहित, इतने अधिकारोंमें से मनुष्योंके लिए प्राय: एक भी अधिकार सुखकारी नहीं होता। ऊपर लिखे हुए कोतवाल, नगर रखवाल, सीमा पाल, नम्बरदार वगैरह कितने एक सरकारी पद्वियोंके अन्य अधिकार यदि कदाचित् स्वीकार करे तो वह मन्त्री वस्तुपाल साह श्री पृथ्वीधर, आदिके समान ज्यों अपनी कीर्ति बढ़े त्यों पुण्य कीर्ति कप कार्य करे। परन्तु अन्यायके वर्तावसे जिसके पीछेसे जैनधर्म की निन्दा हो वैसा कार्य न करे। इस विपयमें कहा है कि,:—

नृपव्यापारपापेभ्यः, स्वीकृतं स्रकुतं न यैः ॥ तान् धूलिधावकेभ्योपि । मन्ये मूहतरान् नरान् ॥ २ ॥

्र पापमय राज व्यापारसे भी जिसने अपना सुकृत न किया तो मैं घारता हूं कि, वह धूल घोने वालोंसे भी अत्यन्त मूर्ख शिरोमणि हैं। प्रभोः प्रसादे प्राज्येषि । प्रकृतिर्नेव कोष्येत् ॥ व्यापारितक्च कार्येषु । याचेताध्यसुपुरुषं ॥ ३॥ ः 🕜

राजाने वड़ा सन्मान दिया हो तथापि उससे अभिमानमें न आना चाहिए। यदि किसी कार्यमें उसे स्वतन्त्र नियुक्त किया हो तथापि उसके अधिकारी पुरुषोंको पूछ कर कार्य करना चाहिए, जिससे विगढ़े सुधरेका वह भी जवावदार हो सके।

इन युक्तियोंके अनुसार राज नौकरी करना, परन्तु जो राजा जैनी हो उसकी नौकरी करना योग्य है, किन्तु मिथ्यात्वी की नहीं।

> ि सावयः धरं मि वरहुक्त, चेढ श्रोनाण दंसण समेंश्रो । ि ि मिच्छत्तयोहि श्रमई, माराया चंद्वयद्दीवि ॥ १ ॥ ः

भति बाला चक्रवर्ती राजा भी कुछ कामका नहीं।

यदि किसी अन्य उपायसे आजीविका न वले तो सम्यक्त्व ग्रहण करनेसे , वित्ति कंतारेणं' [आजीविका कप कान्तार—अट्वी तद्रूप दुःख दूर करनेके लिए यदि मिथ्यात्वी की सेवा वाकरी करनी पड़े तथापि सम्यक्त्व खंडित न हो ऐसे आगारकी छूट रखनेसे ) कदापि मिथ्यात्वीकी सेवा करनी पढ़े तो करना । तथापि यथाशिक धर्ममें ब्रुटि न आने देना। यदि मिथ्यात्वीके वहांसे अधिक लाभ होता हो और श्रावक स्वामीके वहांसे थोड़ा भी लाभ होता हो और यदि उससे कुटुम्ब निर्वोह चल सकता हो तथापि मिथ्यात्वी नौकरी न करना। वयोंकि, मिथ्यात्वी नौकरी करनेसे उसकी दाक्षिण्यता वगैरह रखनेकी बहुत ही जकरत पड़ती है, इससे उसे नौकरी करने वालेको कितनी एक दफा व्रतमें दूषण लगे विना नहीं रहता। यह छठी आजीविका सम्भना।

सातवीं आजीविका भिक्षा वृत्ति—धात्की, रांधे हुए धान्यकी, वस्नकी, द्रन्य वगैरहकी मिक्सासे, अनेक भेदबाली गिनी जाती है। उसमें भी धर्मीपएम्म मात्रके लिए ही (धर्मको आश्रय देनेके लिए और शरीरका वचाव करनेके लिए ही) आहार, वस्न, पात्रादिक की भिक्षा, जिसने सर्व प्रकारसे संसारका त्यांग किया हो और जो वैराग्यवन्त हो उसे ही उचित है क्योंकि, इसके लिए शास्त्रमें लिखा है,

प्रतिदिन पयत्नलभ्ये, भित्तुकजन जननिसाधु कल्पलते।
नृपनमनि नरकवारिणि, भगवति भित्ते ! नमस्तुभ्यं॥

निरन्तर विना प्रयास मिल सकनेवाली, उत्तम लोगोंको माता समान हितकारिणी, श्रेष्ठ पुरुषोंको सदा कल्पलता समान, राजाको भी नमानेवाली नरकके दुःख दूर करानेवाली है भगवती (हे ऐश्वर्यवती) मिला! तुझे नमस्कार है। दूसरी भिक्षा (प्रतिमाधर श्रावक) तथा जैनमुनि सिवाय दूसरेकी भिक्षा ) तो अत्यन्त नीच और हलकी है। जिसके लिए कहा है कि —

तारुवं ताव गुणा, लज्जा सच्च कुलकम्मोत्ताव।

. ;

#### तावंचित्र श्रमियागं, देही तिन जंपए जाव ॥ १॥

मनुष्य रूप, गुण, छडजा, सत्य, कुळकम, पुरुषाभिमान; तब तक ही रख सकता है कि, जब तक वह देही, ऐसे दो अक्षर नहीं बोळता।

तृगां लघु तृगात्तू लं, तूलादिपिहि याचकः । वायुना किं न नीतोसी, मामपि याचयिष्यति ॥ २ ॥

सबसे हलकों हलका तृण है, उससे भी आकके रुईका फोया अधिक हलका गिना जाता है। परन्तु याचक उससे भी हलका है। इसमें कोई शंका करता है कि, यदि सबसे हलका याचक—भिक्षुक है तो फिर उसे वायु क्यों नहीं उड़ाता ? क्योंकि, जो २ हलके पदार्थ हैं उन्हें वायु आकाशमें उड़ा ले जाता है तब याचकको क्यों नहीं उड़ाता ? इसका उत्तर यह है कि, वायुको भी याचकका भय लगा इस लिए नहीं उड़ाता । वायुने विचार किया कि, यदि मैं इसे उड़ाऊंगा तो मेरे पाससे भी यह कुछ याचना करेगा, क्योंकि जो याचक होता है उसे याचना करनेमें कुछ शरम नहीं होती, इससे वह हरएकके पास मांगे विना नहीं रहता।

#### ्र राज्योगी चिरप्रवासी, परान्नभोजी च परवशः शायी। यज्जीवति तन्मरर्गा, यन्मरगां स्रो तस्य विश्रामः॥ ३॥

रोगी, चिरप्रवासी, (कासिद, दूत वगैरह या जिनकी सदैव फिरनेसे ही आजीविका है ऐसे लोग) परान्नभोजी—दूसरेके घरसे माँग खानेवाला, दूसरेकी अधीनतामें सो रहनेवाला, यद्यपि इतने जने जीते हैं तथापि उन्हें सृतक समान ही समभना। और उन्हें जो मृत्यु आती है वही उनके लिए विश्राम है क्योंकि इस प्रकार दुःखसे पेट भरना उससे मरना श्रेयस्कर है।

जो भिक्षा भोजी है वह प्रायः निश्चित होनेसे उसे आलस्य अधिक होता है। भूख बहुत होती है, अधिक खाता है, निद्रा बहुत होती है, लजा, मर्यादा कम होती है वगैरह इतने कारणोंसे विशेषतः वह कुछ काम भी नहीं कर खकता। भिक्षा मांगनेवाले को काम न सूझे परन्तु ऊपर लिखे हुए अवगुण तो उसमें जरूर ही होते हैं।

## "भिक्षान्न खानेमें अवगुण"

कई योगी हाथमें मांगनेका खप्पर लेकर, कन्धे पर भोली लटका कर मिक्षा मांगता हुवा, वलती हुई एक तेलीकी घाणी पर आ वैद्या। उस वक्त उसकी भोलीमें मुंह डाल कर तेलीका वैल उसमें पड़े हुए दुकड़े खाने लगा, यह देख हा हा! करके वह योगी उठकर वैलके मुंहमेसे दुकड़े खींचने लगा। यह देख तेली बोला—महाराज भीखको क्या भूख है १ इतने टूकड़ों पर तुम्हारा जी ललवा जाता है कि, जिससे वैलके मुंहमेंसे पीले खींच रहें हो। भिक्षु बोला—भीखको कुछ भूख नहीं याने मुझे तो दुकड़े बहुत ही मिलते हैं और मिलगे भी, परन्तु यह वैल भीखके दुकड़े खाने लगेगा तो इससे यह आलसु न हो जाय। क्योंकि

भीखना अन्त खानेवाले के गोड़े गल जाते हैं इसीलिए मुझे दुःख होता है कि, यह वैल यदि भिक्षाके टुकड़े खायगा तो विचारा आलम्च बन जानेसे काम न कर सकेगा। यदि काम नहीं कर सका तो त भी फिर इसे किस लिए खानेको देगा! इससे अन्तमें यह दुःखी हो कर मर जायगा। इसी कारण मैं भिक्षाके टुकड़े इसके मुंहसे चापिस लेता हूं। भिक्षान्त खानेसे उपरोक्त अवगुण जकर आते हैं इस लिए भिक्षान्त न खाना चाहिये। हरिभद्रसूरिने पांचवें अष्टकमें निम्न लिखे मुजब तीन प्रकारकी भिक्षा कही है।

सर्वसंपत्करी चैकाः। पौरुषध्नी तथापरा॥ दृत्तिभित्ता च तत्वज्ञौ। रितिभित्ता त्रिधोदिता ॥१॥

्पहली सर्वसंपत्करी ( सर्व सम्पदाकी करनेवाली ), दूसरी पौरूपको नष्ट करनेवाली, 'तीसरी वृत्ति-भिक्षा, इस प्रकार तत्वज्ञ पुरुषोंने तीन प्रकारकी भिक्षा कही हैं।

यतिर्ध्यानादियुक्तो यो। गुर्वाज्ञायां व्यवस्थितः ॥२॥ सदानारंभिग्रस्तस्य। सर्वसंपत्करी यता ॥

जो जितेन्द्रिय हो, ध्यानयुक्त हो, गुरुकी आज्ञामें रहता हो, सदैव आरंभसे रहित हो, ऐसे पुरुषोंकी भिक्षा सर्व संपत्करी कही है।

> पत्रज्यां पतिपन्नोय । स्तद्विरोधने वर्त्तते ॥ श्रसदारं भिग्रस्तस्य । पौरुषद्मी तु कीर्त्तिता ॥ ३ ॥

प्रथमसे दीक्षा ग्रहण करके फिर उस दीक्षासे विरुद्ध वर्तन करने वाले खराव आरंभ करने वाले ( गृहस्थके आचारमें छह कायाका आरंभ करने वाले ) की भिक्षा पुरुषार्थ को नष्ट करने वाली कही है।

> धर्मलाघनक्रनमृढो । भिन्नयोदरपूरगां ॥ करोति दैन्यात्पीनांगः । पौरुषं इन्ति केवलं ॥ ४॥

जो पुरुष धर्मकी लघुता कराने वाला, मूर्ज, अज्ञानी, शरीरसे पुष्ट होने पर भी दीनतासे भीक माँग कर पेट भरता है ऐसा पुरुष केवल अपने पुरुषाकार-आत्मशक्ति को हनन करने वाला है।

> निःस्वान्धः पंगवोः ये तु । न शक्ता वै क्रियान्तरे । भिद्यामटन्ति हत्त्यर्थं । हत्ति भिद्येयसुच्यते ॥ ५ ॥

निर्धन, अंधा, पंगु, लूला, लंगड़ा वगैरह जो दूसरे किसी आजीविका चलानेके उपाय करनेमें असमर्थ हो वह अपना उदर पूर्ण करनेके लिए जो भिक्षा मांगता है उसे वृत्तिर्भिक्षा कहते हैं।

निर्धन, अन्धे वगैरह को धर्मकी लघुता करानेके अभावसे और अनुकंपाके निमित्त होनेसे उन्हें वृत्ति नामकी भिक्षा अति दुष्ट नहीं है। इसी लिए गृहस्थको भिक्षावृत्ति का त्याग करना चाहिये। धर्मवन्त गृहस्थ को तो सर्वथा त्याग करना चाहिये। जैसे कि, विशेषतः धर्मानुष्ठान की निन्दा न होने देनेके लिए दुर्जन पुरुष सज्जनका दिखाव करके इन्छित कार्य पूर्ण कर लें और उसके वाद उसका कपट खुला हो जानेसे वह जैसे निन्दा अपवाद के योग्य गिना जाता है वैसे यदि धर्मवन्त हो कर गुप्त भिक्षासे आजीविका चलांचे तो

जब उसका दंभ खुल जायगा तब वह धर्मकी निन्दा कराने वाला हो सकता है। विशेषतः धर्मानुष्ठान की निन्दा अपवाद न होने देनेके लिए सज्जन दुर्जनके समान भीख सांगना ही नहीं। यदि धर्मनिन्दा का निमित्त खयं चने तो इससे उसे परभव में धर्मप्राप्ति होना भी दुर्लभ होता है। इत्यादि अन्य भी दोपोंकी प्राप्ति होती

है। इस विषयमें ओधनियुं कि में साधुको आश्रय करके कहा है कि,—

छक्काय देयावंतोपि । संजभ्रो दुल्लहं कुणई वोहि ॥ भ्राहारे निहारे । दुगंछिए पिंड गहगोयः ॥ १॥

जो साधु छह कायकी दया पालने वाला होने पर भी यदि हुगँच्छ नीच कुछ, (ब्राह्मण विनये बिना रंगेरे जाट वगैरहके कुछ) का आहार पानी वगैरह पिंड ब्रहण करता है वह अपनी आत्माको बोचिवीज की प्राप्ति हुर्लभ करता है। मिक्षासे किसीको छक्ष्मीके सुख आदिकी प्राप्ति नहीं होती।

> लच्मीर्गसित वाणिज्ये। किंचिदस्ति च कर्णणे॥ श्रस्तिनास्ति च सेवायां। भिद्धायां न कदाचन॥

स्थिमी न्यापारमें निवास करती है, कुछ २ खेती करनेमें भी मिलती है, नौकरी करनेमें तो मिले भी और न भी मिले, परन्तु भिक्षा करनेमें तो कभी भी लक्ष्मीका संग्रह नहीं होता।

भिक्षासे उदरपूर्ण मात्र हो सकता है परन्तु अधिक घनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उस भिक्षावृत्ति का उपाय मनुस्कृति के चौथे अध्याय में नीचे मुजब छिखा है:—

> ऋनाऽमृताभ्यां जीवेत । मृतेन प्रमृतेन वा ॥ सत्यानृतेन चैवापि । न श्वरूचा कथंचन ॥ १ ॥

उत्तम प्राणीको ऋत और अमृत यह दो प्रकारको आजीविका करनी चाहिये; तथा मृत और प्रमृत नामकी आजीविका भी करनी चाहिये। अन्तमें सत्यानृत आजीविका करके निर्वाह करना, परन्तु श्ववृत्ति कदापि न करना चाहिये। याने श्वानवृत्ति न करना।

जिस तरह गाय चरती है उस प्रकार भिक्षा छेना ऋत, विना मांगे बहुमान पूर्वक दे सो अमृत, मांग-कर छे सो मृत, खेती वाड़ी करके आजीविका चलाना सो प्रमृत, व्यापार करके आजीविका चलाना सो सत्या-नृत। इतने प्रकारसे भी आजीविका चलाना परन्तु दूसरेकी सेवा करके आजीविका चलाना सो श्ववृत्ति गिनी जाती है। इस लिए दूसरेकी नौकरी करके आजीविका न चलाना।

### " व्यापार "

इस पांच प्रकारकी आजीविका में से व्यापारी छोगोंको द्रव्योपार्जन करनेका मुख्य उपाय व्यापार ही है-लक्ष्मी निवासके विषयमें कहा है कि:—

> महूमहरणस्सयवच्छे। नचीव कपलायरे सिरि वसई।। किंतु पुरिसाण ववसाय। सायरे तीई सुहद्वाणं॥

ं मधू नामक दैत्यका मथन करने वाले कृष्णके बक्षस्थल पर लक्ष्मी नहीं वसती, तथा क्रमलाक्र-पद्म-सरोबरमें भी कुछ लक्ष्मी निवास नहीं करती; तब फिर कहां रहती है ? पुरुषोंके व्यवसाय—व्यापार रूप समुः दुमें लक्ष्मीके रहनेका स्थान है।

न्यापार करना सो भी १ सहाय कारक, २ पूंजी, ३ बल हिम्मत ४ भाग्योदय, ४ देश, ६ काल, ७ क्षेत्र, धर्मरहका-बिनार करके करना। प्रथमसे सहाय कारक देखकर करना, अपनी पूंजीका बल देखकर, मेरा भाग्योदय चढ़ता है या पड़ता सो बिचार करके, उस क्षेत्रको देखकर, इस देशमें इस अमुक न्यापारसे लाभ होगा या नहीं इस बातका बिचार करके, तथा काल, देखके — जैसे कि, इस कालमें इस न्यापारसे लाभ होगा या नहीं इसका बिचार करके यदि न्यापार किया तो लाभकी प्राप्ति हो, और यदि बिना विचार किये किया जाय तो लाभके बदले जहर अलामकी प्राप्ति सहन करनी पहे। इस बिषयमें कहा है कि,: —

स्वशक्त्यानुरूपं हि । प्रकुर्यात्कार्यमार्यधीः ॥ नो चेद सिद्धि हीहास्य । हीला श्री वलहानयः ॥ ॥

आर्य बुद्धिवान् पुरुष यदि अपनी शक्तिके अनुसार कुछ कार्य करता है तो उस कार्यकी प्रायः सिद्धि हो हो जाती है और यदि अपनी शक्तिका विचार किये विना करे तो छाभके बदले हानि ही होती है। छज्जा आती है, हंसी होती है, निन्दा होती है, यदि छक्ष्मी हो तो वह भी चछी जाती है; बछ भी नष्ट होता है। विचार रहित कार्यमें इत्यादिकी हानि प्रगटतया ही होती है। अन्य शास्त्रमें भी कहा है कि—

कोदेशः कानि मित्राणि । कः कालः की व्ययागमी ॥ कश्चाहं का च मे शक्ति । हिति चिंत्यं सुहुर्सु हुः ॥ २॥

कौनसा देश है ? कौन मित्र हैं ? कौनसा समय है ? मुक्ते क्या आय होती है ? और क्या खर्च ? मैं कौन हूं ? मेरी शक्ति क्या है ? मनुष्यको ऐसा विचार वारम्बार करना चाहिये।

> लघुथ्यानान्य विघ्नानि । सम्भवत्सा धनानि च ॥ कथयन्ति पुरः सिद्धिः । कारणान्येव कर्मणां ।।

प्रारम्भमें व्यापारका छोटा डौल रख कर जब उसमें कुछ भी इरकत न हो तब फिर उसमें सम्मावित बढ़े व्यापारका स्वरूप लावे। व्यापारमें लाभ प्राप्त करनेका यही लक्षण है। याने जिस व्यापारके जो कारण हैं वहीं कार्यकी सिद्धिको प्रथमसे ही मालूम करा देते हैं कि, यह कार्य सफल होगा या नहीं?

> उद्भवन्ति विना यत्न । धभवन्ति च यत्नतः ॥ स्वचीरेव समाख्याति । विशेषं पुरुषपापयोः ॥

लक्ष्मी कहती है कि मैं पुण्य पापके स्वाधीन हूं। याने उद्यम किये विना हो मैं पुण्यवानको आ मिलती हूं, और पापीके उद्यम करने पर भी उसे नहीं मिल सकती (पुन्यके उदयसे मैं आती हूं, और पापके उदयसे जाती हूं) ज्यापारमें निम्न लिखे मुजब ज्यवहार शुद्धि रखना चाहिये।

न्यापार करनेमें चार प्रकारसे जो व्यवहार शुद्धि करनी कहा है उसके नाम ये हैं—१ द्रव्यशुद्धि, २ क्षेत्रशुद्धि, ३ कालशुद्धि, ४ भावशुद्धि। द्रव्यशुद्धि--पन्द्रह कर्मादान के व्यापार का, पन्द्रह कर्मादान के कारणह्य क्रयाणेका व्यापार सवया त्यागना। क्योंकि, शास्त्रमें कहा है कि-

धर्मवाधाकरं यच । यच स्यादयशस्करं ॥
भूरि लाभ परिप्राह्यं । पर्ग्यं पुरायार्थिभिन तत्॥

जिस व्यापारसे धर्मका वचाव न हो तथा अपकीर्ति हो वैसा करियाना माल, यदि अधिक लाम होता हो तथापि पुण्याधी मनुष्यको न लेना चाहिये। ऐसे करियानेका व्यापार श्रावकको सर्वथा न करना चाहिए। तैयार हुये वस्त्रका, सतका, द्रव्यका, सौनेका चांदी वगैरहका व्यापार विशेषतः निदीष होता है तथापि उस प्रकारके व्यापारमें ज्यों अधिक आरंभ न हो त्यों उद्यम करना।

अकाल वगैरहके कारण हों और अन्यसे निर्वाह न हो तो अधिक आरंभ वाले या पन्द्रह कर्मादान के व्यापार करनेकी आवश्यकता पढ़े तथापि अनिच्छासे, अपने आत्माकी निन्दा करनेसे और वारंवार खेद करने पूर्वक करे। परन्तु निर्दय होकर जैसे चलता है वैसे चलने दो इस भावसे न करें। इसलिए भाव आवकके लक्षण वतलाये हुए कहा है कि,:—

वज्जई तिव्वारम्भं । कुण्ई अकाम अनिव्वहंतो छ ॥
भुणई निरारम्भजणं । दयाल श्रो सव्वजीवेसु ॥ १ ॥
धन्ना हु महामुणिणो । मणसावि करन्ति जे न परपीढं ॥
श्रारम्भ पोय विरया । भुजंति तिकोडि परिसुद्धं ॥ २ ॥

वहुत आरंभ वाला ब्यापार न करे, पन्द्रह कर्मादान का व्यापार न करे, यदि दूसरे किसी ब्यापारसे निर्वाह न हो तो कर्मादान का व्यापार करे परन्तु निरारम्भी व्यापार करने वालों की स्तुति करे और सर्व जीवों पर द्यावान होकर व्यापार चलावे। परन्तु द्या रहित होकर व्यापार न करे। तथा ऐसा विचार करे कि, धन्य है उन महामुनियों को कि, जो मनसे भी पर जीवको पीड़ा कारक विचार तक नहीं करते। और सर्थ पाप व्यापारसे रहित होकर मन, वचन, कायसे वने हुए पापसे रहित तीन कोटी विशुद्ध ही आहार प्रहण करते हैं। निम्न लिखे प्रकारका व्याख्यान करना।

न देखे हुए, परीक्षा न किये हुए मालका न्यापार न करना। तैयार हुए, परीक्षा किये हुए मालको खरीदना परन्तु शंकावाला वायदेवाला माल न खरीदना, तथापि यदि वैसा खरीदनेकी जरूरत पढ़े तो अकेले नहीं परन्तु वहुतसे जने हिस्सेदार हो कर खरीदना। क्योंकि इकले द्वारा रखनेसे कदाचित् ऐसी हरकत भोगनी पड़े कि, जिससे आवरूका घक्का पहुंचे। यदि सबके हिस्सेमें वैसा माल खरीदा हो तो उसमें सबकी सहायता होनेसे उतनी हरकत आनेका संभव नहीं; और यदि कदाचित् हरकत भोगनी पड़े तथापि बहुतसे हिस्सेदार होनेसे वह स्वयं हंसीका पात्र नहीं वनता। इसल्ये कहा है कि;—

ज्ञ्याणाकेण्वदृष्टेषु । न सत्यंकारमर्पयेत्॥ द्याच वहुभिः साद्ध । भिच्छेद्धन्दमी विणग्यदि॥ यदि व्यापारी लक्ष्मी बढ़ानेकी इच्छा रखता हो तो नजरसे न देखे हुये वायदेके मालकी साई न दे। कदाचित् वैसा करनेकी आवश्यकता ही पढ़े तो बहुत जनोंके साथ मिलकर करे परन्तु अकेला न करे। व्यापारमें क्षेत्रशुद्धि की भी जहरत है।

क्षेत्रशुद्धि याने ऐसे क्षेत्रमें ज्यापार करे कि, जो स्वदेश गिना जाता हो, जहांके वहुतसे मनुष्य परिचित हों, और जहां अपने सगे सम्बन्धी रहते हों, जहांके ज्यापारी सत्यमार्गके ज्यवसायी हों, वैसे क्षेत्रमें ज्यापार करे परन्तु जहां पर स्ववझका प्रत्यक्ष भय हो (गांवके राज्यमें कुछ उपद्रव चलता हो उस वक्त) , दूसरे राजाका उपद्रव हो, जिस देशमें वीमारियां प्रचलित हों, जहांका हवापानी अच्छा न हो, या जहाँ पर प्रत्यक्षमें कोई वहा उपद्रव देख पड़ता हो वहां जाकर ज्यापार न करना । उपरोक्त क्षेत्रमें जहां अपना धर्म सुसाध्य हो और आय भी अच्छी ही हो वहां ज्यापार करना । बतलाये हुये दूषण वाले क्षेत्रमें यदि प्रत्यक्षमें अधिक लाभ मालूम होता हो तथापि ज्यापार न करना चाहिये । क्योंकि, ऐसा करनेसे वड़ी मुसीवतें और हानि सहन करनी पड़ती हैं । इसी प्रकार ज्यापारमें काल याने समय शुद्धि रखनेकी आवश्यकता है ।

कालसे तीन अटइयोंमें, पर्व तिथियोंमें (जो आगे चलकर बतलायी जायेगीं) और वर्षाऋतुके विरुद्ध व्यापार न करना (जिस कालमें तीन प्रकारके चातुर्मासमें जिस २ पदार्थमें अधिक जीव पड़ते हैं उस कालमें उस पदार्थका व्यापार न करना)।

### ''भाव शुद्धि न्यापार या भाव विरुद्ध"

भाव शुद्धिमें वड़ा विचार करनेकी जरूरत है सो इस प्रकार जैसे कि कोई क्षत्रिय जाति वाले, यवन जातीय राज दरवारी या राजाके साथ जो व्यापार करना हो वह सब जोखम वाला है। अधिक लाम देख पड़ता हो तथापि वैसा व्यापार करनेमें प्रायः लाभ नहीं मिलता। क्योंकि अपने हाथसे दिया हुवा द्रव्य भी वापिस मांगने जाना भय पूर्ण होता है। इसिलये वैसे लोगोंके साथ खुले दिलसे थोड़ा व्यापार भी किस तरह किया जाय ? अतः निम्न लिखे ब्यापारियोंके साथ व्यापार न करना चाहिये।

े लाभ इच्छने वाले ज्यापारियों को शस्त्र रखने वाले या ब्राह्मण व्यापारीके साथ ज्यापार न करना। उधार, अंगउधार, विरोधिके साथ ज्यापार न करना। इसलिए कहा है कि, कदाचित् संग्रह किया हुवा माल हो तो वह समय पर बेचनेसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है परन्तु जिससे वैर विरोध उत्पन्न हो वैसे उधार देने वगैरहका ज्यापार करना, उचित नहीं।

नटे विटे च वेक्यायां । द्यूतकारे विशेषतः ॥ उद्धारके न दातच्यं । मूलनाशो भविष्यति ॥

नाटक करने वाले, अविश्वासी, वेश्या, जुवे बाज, इतनोंको उधार ्न देना। इन्हें उधार देनेसे ज्याज मिलना तो दूर रहा परन्तु मूल द्रव्यका भी नाश होता है।

न्याजका न्यापार भी अधिक कीमती गहना रखकर ही करना उचित है, क्योंकि, यदि ऐसा न करे २६ तो जब छेने जाय, तब उसमेंसे क्छेप, विरोध, धर्म हानि, लोकोपहास्य; वगैरह, वहुतसे अनर्थ उपस्थित होते हैं।

# ''सुरध् शेठकी कथा"

खुना जाता है कि, जिनदत्त शेठका मुग्ध वुद्धि बाला मुग्ध नामक पुत्र था। वह पिनाके प्रसादसे सदा मौज मजामें ही रहता था, वड़ा हुवा तब दसनर-संगे सम्बन्धियों वाले शुद्ध कुलकी नन्दीवर्धन शेठकी कन्यासे उसका वड़े महोत्सवके साथ विवाह किया। अव उसे बहुत दफा व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान, सिखलाते हुये भी वह ध्यान नहीं देता, इससे उसके पिताने अपनी अन्तिम अवस्थामे मृत्यु समय गुप्त अर्थ वाली नीचे मुजब उसे शिक्षार्थे दीं।

१ सब तर क दातों द्वारा वाड़ करना। २ लाभ, खानेके लिए दूसरोंको धन देकर शापिस न सांगना। ३ अपनी लीको वाँधकर मारना। ४ मीठा ही भोजन करना। ५ सुख करके ही लोना। ६ हरएक गांवमें घर करना। ७ दुःख पड़ने पर गंगा किनारा खोदना। ये सात शिक्षायें देकर कहा कि, यदि इसमें तुसे शंका पड़े तो पाटलिपुर नगरमें रहने वाले मेरे मित्र सोमदत्त बोठको पूळना। इत्यादि शिक्षा देकर बोठ स्वर्ग सिधारे। परन्तु वह मुग्ध उन सातों हितशिक्षाओं का सत्य अर्थ कुछ भी न समक्ष सका। जिससे उसने शिक्षाओंके शब्दार्थके अनुसार किया, इससे अन्तमें उसके पास जितना धन था सो सब खो वैद्या। अब वह दुःखित हो सेद करने लगा। मूर्जाई पूर्ण आसरणसे लीको भी अग्निय लगने लगा। तथा हरएक प्रकारसे हरकतें भोगने लगा, इस कारण वह महा यूर्ख लोगोंमें भी महा हास्यास्पद हो गया। अब वह अन्तमें सर्व प्रकारका दुःख भोगता हुवा पाटलीपुर नगरमें सोमदत्त बोठके पास जाकर पिताकी वतलायी हुई उपरोक्त सात शिक्षाओंका अर्थ पूछने लगा। उसको सब हक्तीकत सुनकर सोमदत्त बोळा—"मूर्ख! तेरे वापने तुझे बड़ी कीमती शिक्षायें दी थाँ, परन्तु तु कुछ भी उनका अभिप्राय न समक्ष सका, इसीसे ऐसा दुखी हुवा है! सावधान होकर सुन! तेरे विताके वतलाये हुए सात परोंका अर्थ इस प्रकार है:—

तरे पिताने कहा था कि दांतों द्वारा चाड करना; सो दांतों पर सुवर्णकी रेखा वांधनेके लिए नहीं, परन्तु इससे उन्होंने तुझे यह सूचित किया था कि सब लोगोंके साथ प्रिय, हितकर योग्य वचनसे बोलना, जिससे सब लोग तरे हितकारी हों। २ लाभके लिए दूसरोंको धन देकर वापिस न मांगना, सो कुछ भिखारी याचक सगे सम्बन्धियों को दे डालनेके लिये नहीं वतलाया परन्तु इसका आशय यह है कि अधिक कीमती गहने व्याजपे रख कर इतना धन देना कि वह स्वयं ही घर वैठे विना मांगे पीछे दे जाय। ३ छीको वांध कर मारना सो खीको मारनेके लिये नहीं कहा था परन्तु जब उसे लड़का लड़की हो तब फिर कारण पड़े तो पीटना परन्तु इससे पहले न मारना। वयोंकि ऐसा करनेसे पीहरमें चली जाय या अपघात करले या लोगोंमें हास्य होने लायक बनाव बनजाव। ४ मीठा भोजन करना, सो कुछ प्रतिदिन मिष्ट भोजन बनाकर खानेके लिए नहीं कहा था, क्योंकि वैसा करनेसे तो थोड़े ही समयमे धन भी समाप्त हो जाय और वीमार होनेका

भी प्रसंग थाने । परन्तु इसका भावार्थ यह था कि जहां अपना आदर बहुमान हो वहां भोजन करना क्योंकि भोजनमें आदरे ही मिठास है अथवा संपूर्ण भूख ठमें तब ही भोजन करना। विना इच्छा भोजन करने से अजीण रोगकी वृद्धि होती हैं। सुख करके सोना सो प्रतिदिन सो जाने के छिए नहीं कहा था परन्तु निर्भय स्थानमें ही आकर सोना। जहां तहां जिस तिसके घर न सोना। जागृत रहनेंसे बहुन छाम होते हैं। सम्पूर्ण निद्धा आने तब ही श्राट्यापर सोने के छिए जाना क्योंकि, आंखोंमें निद्धा आये बिना सोने से कदाचित् मन चिन्ता में छग जाय तो फिर निद्धा आना सुष्किल होता है, और चिन्ता करने से शरीर व्यथित हो दुर्वछ होता है इसिछिये वैद्या न करना। या जहां सुब से निद्धा आने वहां पर सोना यह आश्रय था। ६ हरपक गांव में घर करना जो कहा है उसमें यह न समक्ष्मा चाहिये कि गांव २ में जगह छेकर नये घर चनवाना। परन्तु इसका आश्रय यह है कि, हरएक गांव किसी एक मनुष्य से साथ मित्राचारी रखना। क्योंकि किसी समय काम पड़ने पर वहां जाना हो तो भोजन, शयन वगैरह अपने घरके समान सुख पूर्वक मिळ सके। ७ दुःख आने पर गंगा किनारे खोदना जो बतलाया है सो दुःख पड़नेपर गंगा नदी पर जानेकी जकरत नहीं परन्तु इसका अर्थ यह है जब तेरे पास कुछ भी न रहे तब तुम्हारे घरमें रही हुई गंगा नामक गायको बांधनेका स्थान खोदना। उस स्थानमें दबे हुये धनको निकाल कर निर्वाह करना।

शेठके उपरोक्त बचन सुन कर वह मुग्ब आश्चर्यमें पड़ा और कहने लगा कि, यदि मैंने प्रथमसे ही आप को पूछ कर काम किया होता तो मुझे इतनी विख्यवनायें न भोगनी पडतीं। परन्तु अब तो सिर्फ अन्तिम ही उपाय रहा है। शेठ बोला—'क्षेर जो हुवा सो हुवा परन्तु अबसे जैसे मैंने बतलाया है वैसा बर्त्ताव करके सुखी रहना। मुग्ध वहांसे चल कर अपने घर आया और अपने पुराने घरमें जहां गंगा गायके बांधनेका स्थान था वहां बहुतसा धन निकला जिससे वह किर भी धनाल्य बन गया। अब वह पिताकी दी हुई शिक्षाओं के अभि-प्राय पूचक वर्त्त ने लगा। इससे वह अपने माता पिताके समान सुखी हुवा।

उपरोक्त युक्ति मुजब किसीको भी उधार न देना। यदि ऐसा करनेसे निर्वाह न चले याने उधार व्यापार करना पढ़े तो जो सर्यवादी और विश्वासपात्र हो उसीके साथ करना। स्दक्ता व्यापार भी माल रख कर या गहना रख कर ही करना, अंग उधार न करना। व्याजमें भी देश, कालकी अपेक्षा (वार्षिक वगेरह जो मुहतकी हो उसका सैकडे) एक, दो, तीन, चार, पांच आदि द्रव्यकी वृद्धि लेनेका ठराव करके द्रव्य देना। लोक व्यवहार के अनुसार व्याज लेना, लोग निन्दा करें वैसा व्याज न लेना। व्याज लेने वालेको भी ठरावके अनुसार उसित समय पर आ कर वार्षिस समर्पण करना, क्योंकि वचनका निर्वाह करनेसे ही पुरुषोंकी प्रतिष्ठा और बहुमान होता है, इसलिये कहा है कि,:—

तत्तिश्रमित्तं जंपह । जित्तिश्र पित्तस्स निन्ययं वहद ॥
तं उक्तिवह भारं । श्रद्धपदे जं न छंडेह ॥

सिर्फ उतना ही बचन बोलना कि जितना पाला जा सके। उतना ही भार उटाना कि जो आधे रास्तेमें उतारना न पड़े। कदाचित् किसी ज्यापार प्रमुखकी हानि होनेसे लिया हुवा कर्ज न दिया जाय ऐसी असमर्थता हो गर्र हो तथापि 'आपका धन मुझे जरूर देना ही है परन्तु वह धीरे धीरे दूंगा' यों कह कर थोड़ा २ भी नियुक्त की हुई अवधिमें दे कर लेने वालेको संतोषित करना। परन्तु कटु वचन वोल कर अपना ज्यवहार भंग न करना, क्योंकि ज्यवहार भंग होनेसे दूसरी जगहसे मिलता हो तो भी नहीं मिलता, इससे ज्यापार आदिमें हरकत आनेसे ऋण मोचन सर्वथा असम्भवित हो जाय। इसलिए ज्यों वने त्यों कर्जा उतारने में प्रवर्त्तना। याने थोड़ा खाना, थोड़ा खर्चना, परन्तु जैसे सत्वर ऋणमुक्ति हो वैसे करना। ऐसा कौन मूर्ष होगा कि, जो दोनों भवमें पराभव-दु:ख देने वाले ऋणको उतारने का समय आने पर क्षणवार भी विलम्ब करे। कहा है कि,:—

धर्मारम्भे ऋणच्छेदे । कन्यादाने धनागमे ॥ शञ्चघातेऽग्निरोगे च । कालत्तेपं न कारयेद ॥

धर्म साधन करनेमें, कर्ज उतारने में, कन्यादान में, आते हुए द्रव्यको अंगीकार करनेमें, शत्रुके मार डालनेमें, अग्निको वुफानेमें और रोगको दूर करनेमें विशेष विलम्ब नहीं करना ।

तैलाभ्यंगं ऋगाच्छेदं । कन्या मरगामेव च ॥ एतानि सद्यो दुःखानि । परिगाये सुखावहा ॥

तैलमर्दन, ऋणमोचन और कन्याका मरण ये तत्काल हो दुःखदायी मालूम होते हैं परन्तु परिणाम में सुखदायक होते हैं।

अपने पेटका भी पूरा न होता हो ऐसे कर्जदार को अपना कर्ज देनेके लिए दूसरा कोई उपाय न वन सके तो अन्तमें उसके यहाँ नौकरी वगैरह कार्य करके भी ऋणमोचन करना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो याने किसी प्रकारान्तर से भी कर्जदार का कर्ज न दे तो भवान्तर में उसके घर पुत्र, पुत्री, बहिन, भांजी, दास, दासी, भैंसा, गधा, खचर, घोड़ा, आदिका अवतार उसका कर्ज देनेके लिए अवश्य धारण करना पड़ता है।

उत्तम लेने वाला वही कहा जाता है कि जब उसे यह मालूम हो कि इस कर्जदार के पास अब विलक्षल कर्ज अदा करनेको द्रन्य नहीं है उस बक्त उसे छोड़ दे। यह समफ कर कि दिर्द्रीको ह्न्यर्थ ही क्रोश या पाप बृद्धिके हिस्सेमें डालनेसे मुझे क्या फायदा होगा। उसमें से जो कर्ज न दे सके वैसे कर्जदार पर दबाव करनेसे दोनोंको नये भव वढ़ानेकी जरूर पड़ती है, इसलिये उसे जाकर कहे भाई जब तुझे मिले तब देना और न दिया जाय तो यह समफना कि भैंने धर्मार्थ दिया था, यो कह कर जमा कर ले। परन्तु बहुत समय तफ ऋण सम्बन्ध रखना उचित नहीं, क्योंकि वह कर्ज शिर पर होते हुए यदि इननेमें एकाएकी आयुष्य पूर्ण होने से भृत्यु या जाय तो भवान्तर में दोनों जनोंको बैर बृद्धिकी प्राप्ति होती है।

## ''कर्ज पर भावड़ शेठका दृष्टान्त"

सुना जाता है कि भावड़ शेउसे कर्ज होनेके लिए अवतार घारण करनने वाले दो पुत्रोंमें से जब पहिला

पुत्र गर्भमें आया तबसे ही प्रतिदिन खराव ख़ृष्त, अनेक विध खराव विचार वगैरह होनेके कारण उसने जाना कि, यह गर्भमें आया तबसे ही ऐसा दु:खदायी मालूम देता है तब फिर जब इसका जन्म होगा तब न जाने हमें कितने बढ़े दुःख सहन करने पडेंगे ? इसिछए इसका जनमते ही त्याग करना योग्य है। यह विचार किये बाद जब उसका जन्म हुवा तब मृत्युयोग होनेसे विशेष शंका होनेके कारण उस जातमात्र वालकको ले कर शेठने मलइण नामक नदीके किनारे आ कर एक सूखे हुए पत्तों वाले वृक्षके नीचे रख कर शेठ वापिल जाने लगा । उस वक्त कुछ हंस कर बालक बोला कि, तुम्हारे पास मेरे एक लाख सौनेये—सुवर्ण मुद्रार निकलते हैं सो मुहे दे दो ! अन्यथा तुम्हें अवश्य ही कुछ अनर्थ होगा । यह वचन सुन कर शेठ उसे वापिस घर ले याया और उसका जन्मोत्सव, छटी जागरण, नामस्थापना, अन्नप्राशन, वगैरहके महोत्सव करते एक लाख सुवर्ण मुद्रायें श्रोठने उसके लिये खर्च कीं । इससे वह अपना कर्ज अदा कर चलता बना । फिर दूसरा पुत्र भी इसी प्रकार पैदा हुवा और वह उसका तीन लाख कर्ज अदा कर चला गया। इसके वाद शुभ शकु-नादि स्चित एक तीसरा पुत्र गर्भमें आया । तव यह जरूर ही भाग्यशाली निकलेगा शेठने यह निर्धारित किया था तथापि दो पुत्रोंके सम्बन्धमें बने हुए बनावसे डर कर जब वह तीसरे पुत्रका परित्याग करने आया तब वह पुत्र बोला 'मुफ पर तुम्हारा उन्नीस लाख सोनैयोंका फर्ज है उसे अदा करनेके लिये भैंने तुम्हारे घर अवतार लिया है। वह कर्ज दिए विना मैं तुम्हारे घरसे नहीं जा सकता। यह सुन ६ र शेठने विचार किया कि इसकी जितनी कमाई होगी सो सब धार्मिक कार्योंमें खर्च डालूंगा। यह विचार कर उसे वापिस घर पर ला पाल पोश कर वड़ा किया और वह जावड़ साहके नामसे प्रसिद्ध हो वह ऐसा भाग्यशाली निकला कि जिसने श्री शत्रुंजय तीर्थका विक्रमादित्य संवत् १०८ में वड़ा उद्धार किया था। उसका वृत्तान्त अप्रसिद्ध होनेसे प्रन्थान्तर से यहां १र कुछ संक्षितमें लिखा जाता है-

सोरठ देशमें किम्बलपुर नगरमें भावड़ शेठ एक वड़ा व्यापारी व्यापार करता था। उसे सुशीला पितवता भाविला नामकी स्त्री थी। उन दोनोंको प्रे मपूर्वक सांसारिक सुख भोगते हुए कितने एक समय बाद देवयोग चपल स्वभावा लक्ष्मी उनके घरसे निकल गई, अर्थात वे निर्धन होगये। तथापि वह अपनी अलप पूंजीके अनुसार प्रमाणिकता से व्यापार वगरह करके अपनी आजीविका चलाता है। यद्यपि वह निर्धन है और थोड़ी आयसे अपना भरणपोषण करता है तथापि धार्मिक कार्योमें परिणामकी अतिवृद्धि होने-से दोनों वक्तके प्रतिक्रमण, त्रिकाल जिनपूजन, गुरुवन्दन, यथाशक्ति तपश्चर्या, और सुपात्र दानादिमें प्रवृत्ति करते हुए अपने समयको सफलता से व्यतित करता है। ऐसा करते हुए एक समय उसके घर गोचरी फिरते हुए दो मुनि आ निकले। भाविला बोठानी मुनिमहाराजों को अतिभक्ति पूर्वक नमन वन्दन कर आहारादिक बोरा कर बोली—महाराज! हमारे भाग्यका उदय कब होगा ? तब उनमेंसे एक ज्ञानी मुनि बोला के करते होगा शाज तुम्हारी दूकान पर कोई एक उत्तम जातिवाली बोड़ी वेबनेको आयगा, ज्यों वने त्यों उसे खरीद लेना। उसे जो किशोर—चलेरा होगा उससे तुम्हारा भाग्योदय होगा। फिर तुम्हें जो पुत्र होगा वह ऐसा भाग्यशाली होगा कि, जो शत्रुं जय तीर्थपर तीर्थोद्धार क्रेगा। यद्यिप मुनियोंको निमित्त

वनलानेकी तीर्थं कर की आज्ञा नहीं है तथापि तुम्हारे पुत्रसे जैन शासनकी वड़ी उन्नित होनेवाली है, इसी कारण तुम्हारे पास इतना निमित्त प्रकाशित किया है। यों कहकर मुनि चल पड़े तब माविलाने अति प्रसन्तता से उन्हें अभिवन्दन किया। अब भाविला होटानी अपने पतिकी दूकान पर जा बैटी। इननेहों वहां पर कोई एक घोड़ी वेचनेवाला आया, उसे देख भाविलाने अपने पतिके पास मुनिराजकी कही हुई सर्व हकीकत कह सुनाई, इससे भावड़ होटने कुछ धन नगद दे कर और कुछ उधार रख कर घोड़ीवाले को ज्यों त्यों सममाकर उससे घोड़ी खरीद ली। उस साक्षात् कामधेनु के समान घोड़ीको लाकर अपने घर बांधी और उसकी अच्छी तरह सार संमाल करने लगा। कितने एक दिनों वाद उस घोड़ीने सर्वां ग लक्षण युक्त सूर्यदेवके घोड़ के समान पक किशोर विलेश जन्म दिया। उसकी भी वड़ी हिफाजतसे सार सम्भाल करते हुए जब वह तीन सालका हुवा तब उसे चड़ा तेजस्वी देखकर तपन नामक राजा होटको तीन लाख दृश्य देकर खरीद ले गया। भावड़शेट उन तीन लाख में से अन्य भी कितनी एक घोड़ियां खरीद उन्हें पालने लगा जिससे एक सरीखे रंग और कप आकार वाले हकीस किशोर पैदा हुए। भावड़ होटने वे सव उन्जैनी नगरमें जाकर विक्रमार्क नामक वड़े राजाको मेट किये। उन्हें देख राजा चड़ा ही प्रसन्त हुवा और कहने लगा कि इन अमूल्य घोड़ोंका मूल्य में तुझे कुछ यथार्थ नहीं दे सकता, तथापि तृ जो मुंहसे मांगेगा सो तुभे देनेके लिए तैयार हूं, इसलिए जो तेरे ध्यानमें आवे सो मांग ले। उसने मधुमती (महुग) का राज्य मांगा, इससे विक्रमार्कन प्रसन्त होकर अन्य भी वारह गांच सहित उसे मधुमती ता राज्य दिया।

अय भावड़ विक्रमार्क से मिली हुई अधिक ऋिंद्ध, छत्र, चामर, ध्वजा, पताका, निशान, डंक', सिंदत यहे आडम्बरसे ध्वजा वगैरहसे सजाई हुई मधुमती नगरीमे आकर अपनी आज्ञा प्रवर्त्ता कर राज्य करने लगा। भावड़ आडम्बर सिंदत जिस दिन उस नगरमें आया उसी दिन उसकी स्त्री भाविलाने पूर्वदिशा में से उदय पाते हुए सूर्यके समान तेजस्वी एक पुत्ररत्न को जन्म दिया। उस वालकका जन्म हुवा तब दशों दिशायें भी प्रसन्त दिखाववाली दीखने लगीं, पवन भी सुखकारी चलने लगा, सारे देशमें हरेक प्रकारसे सुख शान्ति फैल गई और चराचर प्राणी भी सब प्रसन्न हो गये।

अव भावड़ने वड़े आडम्बरसे उस पुत्रका जनममहोत्सव किया और उसका 'जावड़' नाम रख्ता। वड़ी हिकाजन के साथ लालन-पालन होते हुए नन्दन वनमें कल्पवृक्षके अंकुरके समान माता पिताके मनो-रथोंके साथ जावड़ वृद्धिको प्राप्त हुवा। भावड़ने एक समय किसी ज्योतिषी को पूछकर अच्छी रसाल और श्रेष्ठ उदय करानेवाली जमीन पर अपने नामसे एक नगर वसाया। उसके वीचमें इस प्रचलित चौबीसी में आसन्त उपकारी होनेसे पोषधशाला सहित श्रीमहावीर स्वामीका मन्दिर वनवाया। जावड़ जब पांच सालका हुवा तबसे वह विद्याभ्यास करने लगा। वह निर्मल बुद्धि होनेसे थोड़े ही दिनोंमें सर्व शास्त्रोंका पारगामी हुवा और सब समयमें अत्यन्त कुशलता पूर्वक साक्षात् कामदेवके कप समान कपवान और तिजस्वी आकारवान होता हुवा यौवनावस्था के सन्मुख आया। भावड़ राजाने अनेक कन्यायें मिलने पर भी जावड़ के योग्य कन्या तलाश करनेके लिए अपने सालेको भेजा। वह किपलपुर तरक चल पढ़ा; मार्गमें शत्रुं जय

की तलहरी के पास घेरी नामक गांवमें आकर रातको रहा। वहां पर एक शूर नामक व्यापारी रहता था, उसकी पुत्री नाम और गुणसे भी 'अशीला' थी। सरस्वती के वरवान को पाई हुई साक्षात् सरस्वतीके ही समान वह कन्या कितनी एक दूसरी कन्याओं के साथ अपने पिताके गृहांगण के आगे खेलती थी। उसे लक्षण सहित देख अजायव हो जावडके मामाने विचार किया कि आकाश में जैसे अगणित ताराओं के वीच चन्द्रकला भलक उठती है वैसी ही सुलक्षणों और कान्ति सहित सचमुच ही यह कन्या जावड़के योग्य है। परन्तु यह किसकी है, किस जातिकी है, क्या नाम है, यह सब किसीको पूछकर वह उस कन्याके बाप स्रसे मिला। और उसने बहुमान पूर्वक जावड़के लिए उस कन्याकी याचना को। यह सुन कन्याके पिताने जावड़को अत्यन्त ऋद्धिवान जानकर कुछ उत्तर देनेकी सूफ न पड़-नेसे नीची गर्दन कर छी, इतने में ही वहांपर खड़ी हुई वह कन्या कुछ मुस्करा कर अपने पितासे कहने छगी कि, जो कोई पुरुपरत्न मेरे पूछे हुए चार प्रश्नोंका उत्तर देगा मैं उसके साथ सादी कराऊंगी; अन्यथा तप-श्चर्या ग्रहण करूंगी, परन्तु अन्यके साथ सादी नहीं करूंगी। यह वचन सुनकर प्रसन्न हुवा जावड़ का भामा शूर-नामक व्यापारीके सारे कुटुम्बी सहित अपने साथ छेकर मधुमित नगरीमें आया और भावड़कों कह कर उन्हें अच्छे स्थानमें उहराकर उनकी खातिर तवज्ञे की। अन्तमें उन्हें जावड़के साथ मिलाप करानेका वायदा कर सर्वाङ्ग और सर्व अवयवोंसे सुशोभित करके सुशीलाको साथ ले जावड़के पास आया। वहुतसे पुरुषोंके वीचमें वैठे हुये जावड़को देखकर तत्काल ही उस मुग्धा सुशीलाकी आँखे ठरने लगीं। किर मन्द हास्य पूर्वक मानो मुखसे फूल भड़ते हों इस प्रकार वह कन्या उसके पास आकर बोलने लगी कि है विचक्षण सुमित ! १ धर्म, २ अर्थ, ३ काम और ४ मोक्ष, इन चार पुरुषार्थींका अभिप्राय आप सप्रभते हैं ? यदि आप जानते हों तो इनका यथार्थ स्वरूप निवेदन करें। सर्व शास्त्र पारगामी जावड़ वोला है सुभू ! यदि तुम्हें इन चार पुरुपार्थोंके लक्षण ही समभने है तो फिर मैं कहता हूं उस पर ध्यान देकर सुनिये।

तत्त्वरत्न त्रयाधार । सर्वभूत हित पदः ॥ चारित्र लच्यो धर्मा कस्य शर्मकरो नहिं ॥ १ ॥ हिंसाचीर्घपरद्रोह मोहक्लेशिविजितः । सप्त चेत्रोपयोगीस्या दथो नर्थविनाशकः ॥ २ ॥ जातिस्वभाव गुर्णभृ ल्लुप्तान्यकर्गाः चर्ण । धर्मार्थावाधककामो । दंपत्योभीववन्धनं ॥ ३ ॥ कषायदोषापगत साम्यवान् जितमानसः । शुक्तध्यानमयस्वात्मांत्यचोमोच्चइति।रतः ॥ ४ ॥ १ धर्म-रत्तत्रयोका आधार भृत, तमाम प्राणियोंको सुखकारक ऐसा चारित्र धर्म किसे नहीं सुखकारक होता ? २ अर्थ- हिंसा चोरी, परद्रोह, मोह, क्लेश, इन सवको वर्ज कर उपार्जन किया हुवा, सात क्षेत्रमें खर्च किया जाता हुवा जो द्रव्य है क्या वह अनर्थका विनाश नहीं करता ? अर्थात् ऐसे द्रव्यसे अनर्थ नहीं होता । ३ काम-सांसारिक सुख भोगनेके अनुक्रमको उलंघन न करके धर्म और अर्थको चाधा न करते हुए समान जाति स्वभाव और गुणवाले स्त्री पुरुषोंका जो मिलाप है उसे काम कहते हैं । ४ मोक्ष-कवायदो-पका त्यागी शांतिवान जिसने मनको जीता है ऐसा शुक्लध्यानमय, जो अपनी आतमा है वह अन्त्यक्ष याने मोक्ष गिना जाता है।

अपने पूछे हुएँ बार प्रश्नोंके यथार्थ उत्तर सुन कर सुशीला ने सरस्वती की दी हुई प्रतिज्ञा पूरी होनेसे प्रसन्न होकर जावडके गलेमे वरमाला आरोपण की। फिर दोनोंके मातापिताने वहे प्रसन्न होकर और आडम्बर से उनका विवाह समारम्भ किया। लग्न हुये वाद अब वे नव म स देह छायांके समान दोनों जने परस्पर प्रेम-पूर्वक आसक हो देवलोक समान मनोवांछित यथेच्छ सांसारिक सुख भोगने लगे। जावडके पुण्य वलसे राज्य के शत्रु भी उसकी आज्ञा मानने लगे और उसमें इतना अधिक आध्यर्यकारक देखाव मालूम होने लगा जहां २ पर जावडका पद संचार होता वहांकी जमीन मानो अत्यन्त प्रसन्न ही न हुई हो! ऐसे वह नये नये प्रकारके अधिक खादिए और रसाल रसोंको पैदा करने लगी। एक समय जावड़ घोड़े पर सवार हो फिरनेके लिए निकला हुवा था उस वक्त किसी पर्वत परसे गुरुने वतलाये हुये लक्षणवाली 'विज्ञावेल' उसके हाथ आई। उसे लाकर अपने मंडारमें रखनेसे उसके मंडारकी लक्ष्मी अधिकतर वृद्धिगत हुई। कितनेक साल वीतने पर जब भावड राजा खर्गवास हुये तव जावड गजा वना। रामके समान राज्यनीति चलानेसे उसका राज्य सचमुच ही एक धर्मराज्य गिना जाने लगा।

फिर दुपमकालके प्रभावसे कितनाक समय व्यतीत हुए वाद जैसे समुद्रको लहरें पृथिवीको वेष्ठित करें वैसे मुगल लोगोंने आकर पृथिवीको वेष्ठित कर लिया, जिससे सोरठ कच्छ लाट आदिक देशोंमें म्लेच्छ लोगोंके राज्य होगये। परन्तु उन बहुतसे देशोंको संभालनेके कार्यके लिये फितने एक अधिकारियों की योजना की गई। उस समय सब अधिकारियों से अधिक कलाकौशल और सब देशोंकी भाषामें निपुण होनेसे सब अधिकारियों का आधिपत्य जावडको मिला। इससे उसने सबके अधिकार पर आधिपत्य भोगते हुए सब अधिकारियों से अधिक धन उपार्जन किया। जैसे आर्य देशमें उत्तम लोग एकत्र बसते हैं वैसे हो जावडने अपनी जातिवाले लोगोंको मधुमतिमें बसा कर वहां श्री महाबीर स्वामीका मन्दिर बनवाया।

पक समय आर्य अनार्य देशमें विचरते हुए वहां पर कितने एक सुनि आ पथारे। जावड उन्हें अभिचन्दन करने और धर्मोप्देश सुनने आया। धर्मदेशना देते हुए गुरु महाराजने श्री शत्रुंजयका वर्णन करते हुये
कहा कि पंचम आरेमें तीर्थका उद्धार जावडशाह करेगा यह वचन सुन कर प्रसन्न हो नमस्कार कर जावड
पूछने लगा, तीर्थका उद्धार करनेवाला कीनसा जावड समक्षना चाहिये। गुरुने झानके उपयोगसे विचार कर
कहा—"तीर्योद्धारक जावडशाह तू ही है" परन्तु इस समय कालके महिमासे शत्रुंजय तीर्थके अधिष्ठायक देव
हिंसक मद्य मांसके मक्षक होगये हैं। उन दुए देवोंने शत्रुंजयतीर्थके आस पास पचास योजन प्रमाण क्षेत्र
उध्वंस ( उजड ) कर डाला है। यदि यात्राके लिये कोई उसकी हदके अन्दर आवे तो उसे कपर्दिक यक्ष
मिध्यात्वी होनेसे मार डालता है। इससे श्री गुगादि देव अपूज्य होगये हैं। इसलिए हे भाग्यशाली! तीर्थोद्धार
करनेका यह बहुत अख्ला प्रसंग आया हुवा है। प्रथमसे श्री महावीर खामीने यह कहा हुआ है कि जावडशाह
तीर्थका उद्धार करेगा अतः यह कार्य तेरेसे ही निर्विचनतया सिद्ध हो सकेगा। अव तू श्री चक्केश्वरी देवीका
आराधन करके उसके पाससे श्री वाह्वलीने भरवाये हुए श्री ऋण्भदेव स्वामीके विम्वको मांग ले जिससे तेरा
यह कार्य सिद्ध हो सकेगा। यह सुनकर हर्षाचेशसे रोमांचित हो जावडने गुरु महाराजको नमस्कार कर अपने धर

जाकर देवपूजा की और बिल्यान देकर शुद्ध देवताओं को शान्ति करके थी चके श्वरी देवीका ध्यान करके तप किया। जब एक महीनेके उपवास होगये तब श्री चके श्वरी देवी तुष्टमान हो कहने लगी कि हे वत्स! तू तक्षिशिला नगरीमें जा, वहां पर नगरके मालिक जगन्मल्ल राजाकी आझासे धर्मचक आगेसे तुसे वह विम्व मिलेगा। प्रथमके तीर्थकरोंने भी तुम्ने ही इस उद्धारका कर्ता बतलाया है। मैं तुसे सहाय करूं गी तृ यह कार्य सुखसे कर, तृ बड़ा भाग्यशाली होनेसे तेरेसे यह कार्य निर्विम्नता पूर्वक वन सकेगा। अमृतके समान उसके वचन सुनकर अति प्रसन्न हो जावड तक्षशिलामें गया और वहांके जगन्मल्ल राजाको बहुतसा इन्य देकर संतोषित कर उसकी आझासे धर्मचक्रके आगे आकर तीन प्रदक्षिणा पूर्वक पूजाकर ध्यान धरके सन्मुख खड़ा रहा, तब वाहुबली की भरवार हुई श्री ऋषभदेव, पुण्डरीक स्वामीकी मूर्ति सहित साक्षात् अपनेपुण्यकी मूर्तिके समान वे मूर्तियां प्रगट हुई । फिर पंचामृत स्नान महोत्सवादि करके उन मूर्तियोंको नगरमें लाया। फिर वहांके राजाकी सहायसे वहां रहे हुए अपने गोश्रीय लोगोंको अगवा बना करके उन मूर्तियोंको साथ ले प्रतिदिन एकासन करते हुए श्री शत्रुंजय तीर्थ तरफ आया। रास्तेमें मिथ्यात्वी देवता द्वारा किये हुए भूमि कंप, महा घात, निर्धात, अनिके दाह वगैरह अनेक उपसर्ग हुये तथापि उसके भाग्योद्य के बलसे सर्व प्रकारके भयको उलंघन कर अन्तमें वह अपनी मधुमित नगरीमें आया।

्रें उस समय जावड़ शाहने अठारह जहाज मालके भर कर चीन, महाचीन, और भोट देशोंमें भेजे हुए थे, वे विपरीत वायुके प्रयोगसे या देव योगसे उस दिशामें न जाकर सुवर्ण दीपमें जा पहुंचे। वहां पर चुत्हेंमें सुलगाई हुई अग्निसे जमीनमेंकी रेती,तप जानेके कारण सुवर्ण रूप हो जानेसे दूसरा माल खरीदना वन्द रख कर वहांसे वे रेती ( तेजम तूरी ) के जहाज भरके पीछे छीट आये। उसी मार्गसे वे भाग्य योगसे मंधुमति नगरीमें आ पहुंचे। उसी समय वज्रस्वामी भी मधुमतिके उद्यानमें आ बिराजे थे। एक आदमीने आकर जावह शाहको गुरु महाराज के आगमन की षधाई दी। ठीक उसी समय एक दूसरे अादमीने आकर वारह सीलके , बाद अबस्मात पीछे आये हुए अठारह जहाजोंकी खबर दी। ये दोनों समाचार एक हीं समय मिलनेसे जावड शाह बड़ा प्रसन्न हुवा, परन्तु विचार करने लगा कि पहले जहाज देखने जाऊं या गुरु महाराजको वन्दन करने, अन्तमें उसने निश्चय किया कि इस छोक और पर छोकमें हितदायक गुरु महाराजको प्रथम वन्दन करना न्चाहिए। इससे ऋदि सिद्धि सहित बड़े आडम्बरसे समहोत्सव गुरु श्री वक्रसामीको बन्दन करने गया। उस वक्त सुवर्ण कमल पर बंडे हुए जंगम तीर्थकप श्री वज्रस्वामीको देखकर प्रमुदित हो वन्दन प्रदक्षिणा करके जब वह धर्म श्रवणकी मनीवासे गुरु देवके सन्मुख बैठता है उस वक्त अपने शरीरकी कान्तीसे वहांके सारे आकारा मंडल को भी दैदीप्य करने वाला एकं देवता आकाश मार्गसे उतर कर गुरुको सविनय बन्दन कर कहने लगा कि, महाराज ! मैं पूर्व भवमें तीर्थ मानपुर नगरके राजा शुकर्मका कपर्दी नामक पुत्र था, मैं मध-पायी हुवा था। एक समय दयाके समुद्र आप वहां प्रधारे थे तब आपने मुसे उपदेश देते हुए एंच प्रविशी महात्स्य, शत्रुं जय महात्स्य, और प्रत्याख्यानके फड बतला कर प्रतिबोध है मद्यमांस के परित्याग की प्रतिका . कराई थी । मैंने वह प्रतंबाख्यान कितने एक वर्षीतक पालन भी किये थे, परन्तु एक समय उष्ण् काळके

दिनों में जब में स्त्रीके साथ चन्द्रशालामें चैठा था तब मोहंमें मर्गे होनेसे प्रत्याख्यानकी विस्सृति हो जानेसे मैंने दाक पिया। परन्तुं छतपर चैठ कर दाँक पीनेके चर्तनमें दाक निकाले वाद उसमें ऊपर आकाशसे उडी काती हुई चीलके मुखमें रहे हुए ओंधे मस्तंक वाले संपंके सुखसे गरल—विष पड़ा। सो मालूम न होनेसे भैंने दारू पीलिया। उससे विष घूर्मित होगया, परन्तु उसी वक प्रत्यांख्यान भूल जानेकी याद आनेसे उस विषयमें पश्चात्ताप किया और शत्रुंजय तथा पंच परमेष्ठीका ध्यान करें मृत्यु पा में एक लाख यक्षोंका अधि-पति कपदी नामक यक्ष हुवा है। स्वामिन आपने मुझे नरक कप क्रूपमें पड़ते हुएको वचाया है। आपने मुक्त पर वड़ा उपकार किया है इसिलये में आपका सदैव सेवक रहुंगा । मेरे लायक जो कुछ काम काज हो सो फरमाना । यों कह कर हाथी पर चढ़ा हुवी अनेक यक्षोंके परिवार सहित सर्वाङ्ग भूषण धर, पास, अंकुश, विजोरा, खाक्षणी माला एवं बार हाथोंमें चार वस्तुयें धारण करने विका सुवर्ण वर्ण वाला वह कपदि नामक यक्ष श्री चल्रस्यामीके पास था वैठा। तब ध्रुतज्ञानके धारक श्री चल्र स्वामी भी जावंड होठके पास श्रो शत्रुं जयका सविस्तर महिसा व्याख्यान रूपसे सुनाते हुए कह गये। विभीर फिर केंहने हिंगे कि, है महा भाग्यशाली जावड ! तु श्री शेत्रुं जय तीर्थकी यात्रा और तीर्थका उद्धार निःशंक होकर करें। यदि ईस कीर्पमें कुछ विष्क होगा तो ये सब यक्ष और मैं स्वयं भी सहायकारी हूं । गुरु देवके वर्चने सुनकर जीवेड बड़ा प्रसंध हुवा और उन्हें वृत्दना करके वहांसे उठकर अपने अठार्रह जहांज देखने चंळा गया। तमाम जहांजीमें से तेजम त्री ( छुवर्ण रेति ) उत्तरवा ली और असमेंसे खुवर्ण वनाकर विखारोंमें भर दिया। तदनंतर महोत्सव पूर्वक -शुभ मुहूर्तमें 'सर्व प्रकारकी तैयोरियां करके श्री⊖शत्रु 'ज्ञंय तीर्थकी यात्रार्थ प्रस्थान कियां । तव पहेंले ही दिन तीर्थुक पूर्व अधिष्ठायकःदेवता जो दुए वन गये थे उन्होंने जावड शाहे और उनकी स्त्रोंके शरीरमें ज्वर उत्पन्न किया। परन्तु श्री बज्ज स्वामीकी दृष्टि मात्रके मभावसे उस ज्वरका उपद्रव दूर हो गया। जर्व उन दुष्ट देवता-खोंनेः दूसरी दफा उपद्रेत्र किया 'तव एक लाख यक्षोंके परिवार सिहित आकर केपदी यक्षने विद्या निवारण किया। दुंष्ट दैवताओंने फिर वृष्टिका उपद्रव किया। वह वेज्रस्वामीने वायुके प्रयोगसे और महा वायुका पर्वत द्वारा, पर्वतका वज्र द्वारा 'हाथीका सिहसे, सिंहका अप्रापदसे, अग्निका अससे, जुलका अक्सिसे, और -सर्पका गरुडसे निवारण किया १ एवं मार्गमें जी है डपद्रव होते गये सो संव श्री वज्र स्वामी और कपर्वी यस द्वारा दूर किये गये । इस प्रकार विस्त समूह निवारण करते हुए अनुकर्मसे आदिपुर नगरमें (सिद्धाचेलसे पश्चिम दिशामें आदिपर नामके जो इस वक्त गांव है वहां ) और पहुंचे हि वस वे दुष्ट देवता प्रमंड वायु द्धारा चलायमान हुए वृक्षके समान पर्वतको कंपाने लगे, तब वज्र स्वामीने श्रांतिक 'क्ल्य करके तीर्थ जल पुरूप क्षश्चत द्वारा-मन्त्रोपचार से पर्वतको स्थिर किया । "तद्नन्तर वज्रास्वामीने वतलाये हुए मार्गसे भगवानकी -प्रतिमाको आगे करके पीछे अनुकामसे गुरु महाराज और सकर्ल संघ पर्वतापर चढ़ा। उस सस्तेमें भी कहीं किहीं बे अधुम देवता शाकिनी, भूत, वैताल एवं राक्षस इत्यादिके उपद्रंच करने लगे, परन्तु वज्र स्वामी भीर मापैदीके निवारण करनेसे अन्तमें निर्विद्यन्ता पूर्वक चे मुख्य द्वंक पर प्राहुच गये। घहां देखते हैं तो मांस, रिधर, हिर्दुयां, चमड़ा, कुलेवर, फेस, खुर, नख, सींग, वंगैरह दुगँ छनीय वस्तुओं से पर्यतकों भरा देख तमाम

यात्रिक लोग खेद खिन्न होगये। कंपदिंक यक्षने अपने सेवक यक्षोंसे वह सर्ष कुछ दूर करा कर पवित्र जल मंगाकर उस सारे पहाड़कों घुळवा डाळा, तथा मूळनायक वगैरहके जो मन्दिर टूट फूट गये थे, खंडित होगये थे उन्हें देख कर जावडको बड़ा दु:ख हुवा। रात्रिके सयय सकल संघके सी जाने बाद वे दुए देवता एक बड़े रथमें लोयी हुई भगवान श्री ऋषभदेवकी प्रतिमाको पर्वतसे नीचे उतार लेगये 🕛 प्रभातमे जब मंगल बाजे यजते हुए जावंड जागृन होकर दर्शन करने गया तव वहां प्रतिप्राको न देख कर अति दुःखित होने छगा फिर वंज्र स्वामी और कपर्दी यक्ष दोनों, जनें अपनी दिव्य शक्तिसे प्रितमाको पुनः मुख्य हूर् क पर छाये। इसी प्रकार दूसरी रातकों भी उन दुष्ट देवताओं ने प्रतिमाको नोचे उतार िख्या 🗤 सगर फिराभी वह ऊपर छे व्यार्थ। इस प्रकार इक्कोस रोज तक प्रतिमाजी को नीचै ऊपर आवागमन होता रहा। तथापि जब वे दुष्ट देवता विलक्कल शान्त न हुए तब श्रीवल्रखामी ने कपदीं यक्ष और जावड़ संघंपति को बुला कर कही कि है कपर्दी ! आज रातको तू अपने संयायक्षोंके परिचार सहित शूद्र देवताओं कर्प तृणोंको जलानेमें एक अगन समान बन कर सारे आकाश मंडलको आच्छादित कर सावधान हो कर रहना। भेरे मंत्रकी शक्तिसे तेरा शरीर वज्रके समान असेदा हो जानेसे तुझे कुछ भी कोई उपद्रव न कर सकेगा । हे जावड़ ! तुम अपनी खी सहित स्नान करके पंच नमस्कार गिन कर श्रीऋषमदेव का संमरण करके प्रतिमाजी को स्थिर करनेके लिए रथके पहियोंके बीच दोनों जने दोनों तरफ शयन करो। जिससे वे दृष्ट तुम्हें उलंघन करनेमें समर्थ न होंगे। और मैं सकल संघ सहित सारी रात कार्योत्सर्ग ध्यानमें रहूँगा। गुरुदेव के यह वचन सुन कर नमस्कार कर सब जने अपने २ इत्यमें लग गर्ये। समर्य आने पर वज्रखामी भी निश्वल ध्यानमें तत्वर हो कायोत्सर्ग में खड़े रहे। क्रिर वे दुष्ट देवता फुफाटे मारते हुए अन्दर आनेके छिए वड़ा उद्यम करने छगे, परन्तु उनके पुण्य, ध्यान बलसे किसी जगहसे भी वे अन्दर प्रवेश न कर सके। ऐसे करते हुए जब प्रानःकाल हुवा तंब गुरुदेवने संकल संघ सहित कायोत्सर्ग पूर्ण किया। प्रतिमा जैसे रक्खी थी वैसे ही स्थिर रही देख प्रमीदसे रोमांचित हो सकल मंगल वाद्य बजते हुए धवल मंगल गाते हुए महोत्सव पूर्वक प्रतिमाजी को , मूड नायकके मन्दिरके सामने लाये। वज्रसामी जावड् संवपति और उसकी स्त्री सुशीला तथा संघकी रक्षा, करनेके लिए रक्से हुए महाघर पदवीको धारण करने वाळे चार पुरुष पुराने मन्दिरमें प्रवेश कर प्रयत्नसे उसकी प्रमार्जना करने लगे। गुरु महाराज ध्यान करके दुष्ट देवताका उपद्रव तिवारण करनेके लिए चारों तरफ अक्षत प्रक्षेपादिक शांतिक करने लगे, तब शूद देवताओं के संमुद्ध सहित पहुलेका कपर्दिक कोधायमान हो पुरानी प्रतिमा को आश्रय करके रहा ! (-पुरानी प्रतिमा को न उठाने देनेका हो उसका मतलब था ), परन्तु नई प्रतिमा स्थापन करनेके लिए जब संघपति वहां पर आया तब वज्रखामीके मंत्रसे स्तंभित हुवा हुए देवता उन्हें पराभव, करनेमें समर्थं न हो सका तव एक वहें घोर शब्दसे आराटी कर्ने छगा। ( विल्लाहर करने छगा ) उसकी आराटीका इतना शब्द पसरा कि ज्योतिल चक्र तक भयंकरता होते हुए बड़े २ पर्वत, समुद्र और सारी पृथ्वी भी कांपने लग गई । हाथी घोड़ा, व्याव्र, सिंहादिक भी मुल्छी पा गए। पर्वतके शिखर टूट कर गिरने लगे; शतु जुय प्वतिके भी फर जानेसे दक्षिण और उत्तर दो विमाग हो गये। जावड़ संघपति, सुशीला और वज्रलामी हन

तीनों के सिवाय अन्य समस्त संघ भी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा हो, ऐसा बनाव नजर आया। इस प्रकार संघकों अनेतन बना देख श्री वज्रसामी ने नये कपर्दिक यक्षको बुलाया। तब उसने हाथमें वज्र ले कर असुर दुए देवताओं की तर्जना की जिससे पूर्वका कपर्दिक अपने परिवार को साथ ले भाग कर समुद्रके किनारे चंद्रप्रभास नामक क्षेत्र (प्रभासपट्टन) में जा कर नामान्तर धारक हो कर वहां ही रहने लगा। संघके लोगों को सचेतन करने के लिए वज्रसामी ने पूर्व मूर्तिके अधिष्ठायकों को कहा कि, हे देवताओ! जो जावड़ शाह लाया है सो प्रतिमा प्रासादमें मूलनायक तया स्थिर रहेगी, और तुम इस प्रतिमा सहित इस जगह सुक्से रहो। परन्तु प्रथम मूलनायक की पूजा, स्नात्र, आरती, मंगल दीपक करके फिर इस जीर्ण विम्वकी पूजा स्नात्रादिक किया जायगा। परन्तु मुख्यता मूलनायक की ही रहेगी। इस प्रकारसे मागका यदि कोई भी लोप करेगा तो यह कपर्दिक यक्ष उसके मस्तकको भेदन कर डालेगा। इस प्रकारकी दृढ़ आज्ञा दे कर गुरु महार राजने उन देवताओं को स्थिर किया। फिर जय जय शब्द पूर्वक सारे ब्रह्मांडमें ध्वनि फैल जाय उस तरह परम प्रमोदसे प्रतिष्ठा सम्बन्धो महोत्सव प्रवर्तने लगा। जिसके लिए शतुंजय माहात्म्य में कहा है कि:—

या गुरौ भक्ति या पुजा। जिने दानं च यन्महत्।। या भावना ममोदो या। नैर्मल्यं यच मानसे ॥ १॥ तत्तत्सर्वं वभूवास्मिन्। जावडे न्यत्र न इचित्॥ गवां दुग्धेहि यः स्वादे। त्यक दुग्धे कथं भवेत्॥ २॥

गुरुके ऊपर भक्ति, जिनराज की पूजा, बड़ा दान, भावना प्रमोद, मानसिक निर्मलता, ये छह पदार्थ जितने जावड़में थे उनने अन्य किसी संघपित में नहीं, क्योंकि जैसा खाद गायके दूधमें है वैसा आकके दूधमें कहांसे हो सकता है ?

फिर तमाम विधि समाप्त कर अपनी स्त्री सहित संघपित ध्वजारोपण करनेके लिए प्रासाद शिखर पर चढ़ा, उस समय वे द्रपती भिक्त पूर्वक प्रमोदके वश यह विचार करने लगे कि अहो! संसारमें हम दोनों जने आज धन्य हैं, इतहत्य हैं, हमारा भाग्य अति अहुत है कि जिससे जो महा पुण्यवान को प्राप्त हो सके वैसे तीर्धका उद्धार हमसे सिद्ध हुवा। तथा बड़े भाग्यके उद्यसे अनेक लिंध-भंडार दस पूर्व धारक विम्न रूप अन्यकार को दूर करनेमें सूर्य समान और संसार समुद्रसे तारनहार हमें श्री वज्रस्वामी गुरुदेवकी प्राप्त हुई। तथा महाराजा यादुयल द्वारा भराई हुई कि जो बहुतसे देवताओं को भी न मिल सके ऐसी श्री ऋषमदेव स्वामीकी यह महा प्रभाविक प्रतिमा भी हमारे भाग्योद्य से ही प्राप्त हुई एवं दूषम कालकी महिमासे जो दुस प्राप्त हो गया था वह शत्रुंजय तीर्थ भी हमारे किए हुए उद्यमसे पुनः चतुर्थ आरके समान महिमायन और अनेक प्राणियोंको सुससे दर्शन करने योग्य बन सका। श्री वज्रस्वामीका प्रतिबोधित देव कोटि परिवार युक्त विम्नविनाशक कपर्दिक नामक यक्ष अधिष्ठायक हुवा, इय सबमें हम दोनोंका प्राग्मार—उत्लष्ट पुण्य ही कारण है। संसारमें बसते हुए सांसारिक प्राणियोंके लिये यही मुख्य कल सार है कि श्री संघको आगे करके श्रीशत्रुंजय तीर्थकी यात्रा करना। वे हमारे मनोरथ भाज सर्व प्रकारके परिपूर्ण हुये इसलिए आजका दिन

हमारा सुदिन है। आज हो हमारा जनम और जीवन सार्थक हुवा। आज हमारा मन समता हर अमृतके रससे भरे हुए कुंडमें निमान हुवा मालूम होता है। ऐसी परम समता हर सुख खादकी अवस्थाको प्राप्त होने पर भी कर्मयोगसे आर्त रौद्र ध्यान हर जवालासे ज्याप्त कुविकल्य—खराब विवार हर धूम्रके जालसे भरे हुये गृहस्थावस्था हर अग्निमें रहना पड़ेगा इस लिए यदि इसी अवस्था में मगवान के ध्यानमें वित्तकी लीनता रहते हुये हमारा आयुष्य पूर्ण हो जाय तो भवान्तरमें सुलभ बोधि भव सिद्धिकता अनेक सुख श्रेणियां प्राप्त की जा सकती हैं।

इस प्रकारकी अनेक निर्मल शुम भावनायें भाते हुए सचमुच ही उन दंपतिका आयुष्य पूर्ण हो जानेसे मानों हर्षके वेगसे ही हृदय फट कर मृत्यु हुई हो इस प्रकार वहां ही काल करके वे दोनों जने चौथे देवलोक में देवता तथा उत्पन्न हुये। उन्होंके शरीरको व्यंतरिक देवता क्षीर समुद्रमें डाल आए। उस देवलोक में जावड़ देव बहुतसे विमानवासी देवताओं के मानने योग्य महिंचिक होने पर भी इस शतुंजय पर्वतका महिमा प्रगट करते रहता है। जाज नामक जावडका पुत्र तथा अन्य भी बहुतसे संघके लोग उन दोनों जनोंका मन्दिरके शिखर पर मृत्यु हुवा सुन कर बढ़े शोकातुर हुए। तब चक्रे श्वरी देविने वहां आकर उन्हें मीठे बनसे समका कर शोक निवारण किया। जाज नाग भी पेसे बड़े मांगलिक कार्यमें शोक करना उचित नहीं यह समक्ष कर संघको आगे करके गुरु हारा बतलाई हुई रोतिके अनुसार खेताहो श्टंग (गिरनारको दूंक चगैरह) की यात्रा करके अपने शहरमें आया। वह अपने पिताके जैसा आचार पालता हुवा सुक्रमंय दिन व्यतीत करने लगा। (विक्रमादित्य से १०८ वीं सालमें जावड़शाह का किया हुवा उद्धार हुवा)

ऋणके सम्बन्धमें प्रायः क्लेश नहीं मिट सकता और इसीसे वैर विरोधकी अत्यन्त वृद्धि होकर कितने एक भवों तक उसकी परम्परा में उत्पन्न होनेवाले दुःख सहन करने पड़ते हैं, इतना ही नहीं परन्तु उसके सहवास के सम्बन्ध से अन्य भी कितने एक मनुष्यों को पारस्परिक सम्बन्धके कारण दुःख भोगने पड़ते हैं इस लिए सर्वधा किसीका ऋण न रखना।

उपरोक्त कारणसे ऋणका सम्बन्ध होने बाहा एवं देने वाहा दोनों जनोंका उसी भवमें अपने सिरसे उतार दाहना ही उचित है। दूसरे न्यापारके होन देनमें भी यदि अपना द्रव्य अपने हाथसे पीछे न आया यदि वह सर्वधा न आ सकता हो तो यह नियम करना कि, मेरा होना धर्मखाते हैं। इसी हिए श्रावक होगोंको प्रायः अपने साध्मों भाइयोंके साथ ही ज्यापार करनेका फहा है, क्योंकि कदाचित उनके पास धन रह भी गया हो तथापि वे धर्ममार्गमें खर्चे। यह भी खयं खर्चे हुएके समान गिनाया है इससे उसने धर्ममार्गमें खर्च है ऐसा आशय रखकर जमा कर होना चाहिये। कदाचित यदि किसी म्हेन्छ के पास होना रह जाता हो तो वह होना धर्मादा खातेमें जमा कर होना और अपने अवसान के समय भी उसे चोसरा देना उचित है जिससे उसे उसकी पापराशि न होने। कदापि वह होना धर्मादा खाते जमा किये याद भी वोसराये पहले यदि पीछे आ जाय तो उसे अपने घर खर्चमें न खर्च कर उसे श्री संघको सोंय कर अथवा स्थयं धर्म मार्ग में खर्च करना योग्य है।

इस प्रकार अपना द्रव्य या कुछ भी पदार्थ गया हो अथवा खुराया गया हो और उसके पीछे किलने का सम्भन न हो नो उसे वोसरा देना चाहिए जिससे उसका पाप अपने आपको न लगे। इसी तरह अकत भनोंमें अपने जीवने किये हुए जो २ शरीर, घर, हाट, क्षेत्र, कुटुम्ब, हल हथियार आदि पापके हेतु हैं सो भी सब बोसरा देना। यदि ऐसा न करे तो अनन्त भन्न जिस उसी कारणके लिए वैर विरोध भी चलता है। अपर अनन्त भन्नों तक उसी कारणके लिए वैर विरोध भी चलता है। इस लिए विवेकी पुरुपोंको वह जहर वोसरा देना हो योग्य है। पाप अथवा पापके कारण अनन्त भन्न तक हड़काये हुये कुत्ते के जहरके समान पीछे आते हैं, यह बात आगमके आश्रय विनाकी न समकता। इसलिए पांचवें अंग भगवती सूत्रके पांचवें शतकके छटे उहे रोमें कहा है कि, "किसी शिकारीने एक संगको मारा, जिससे उसे मारा उस धनुष्यके बांसके और बाणके पणच नतांतके, बाणके अप्रभाग में रही हुई लोकी अणी वगैरह के जीव ( धनुष्य, वाण, पणच और लोहको उत्पन्त करने वाले जो जीव हैं ) जगतमें हैं उन्होंको अप्रतिपन से हिसादिक अठारह पापस्थान की किया लगती है।" ऐसा कथन किया होनेसे अनन्त भन्न तक भी पाप पीछे आता है यह सिद्ध होता है।

उपरोक्त युक्तिके अनुसार व्यापार करते हुए कदाचित् लाभके बदले अलाभ या हानि हो तथापि उससे खेद न करना, क्योंकि खेद न करना यही लक्ष्मीका मुख्य कारण है। जिसके लिए शास्त्रकारों ने इसी वाक्य पर युक्ति बनलाई हैं कि,:—

सुव्यवसायिनि कुशले । विलेश सहिष्णो समुद्यतारम्भे ॥ नरिष्ठष्टतो विलग्ने । यास्यति दूरः कियद्वच्मीः ॥१॥

न्यापार करनेमें हुशियार, क्लेशको सहन करने वाला एक दफा किया हुवा उद्यम निष्काल जाने पर भी हिस्सन रखकर फिरसे उद्यम करने वाला ऐसा पुरुष जब कामके पीछे पड़े तब फिर लक्ष्मी दौड़ २ कर कितनी दूर जायगी ? अर्थात् वैसा उद्योगी पुरुष लक्ष्मीको अवश्य प्राप्त करता है

धान्य वोनेके समान पहलेसे वीज लोने बाद ही एकसे अनेक वीजकी प्राप्ति की जाती है; वैसे ही धन उपार्जन करतेमें कितनो एक दका धन जाता भी है, तथापि उससे घबरा जाना या दीनता करना उचित नहीं, परन्तु जब यह जाननेमें आवे कि, अभी मुझे धन प्राप्तिका अन्तराय ही है तब धर्ममें दत्तिचत्त हो धर्मसेवन करना। जिससे उसका अन्तराय दूर होकर पुण्यका उदय प्रगट हो। उस समय इस उपायके विना अन्य कोई भी उपाय काम नहीं करता। इसिल्ये अन्य वृत्तियोंमें मन न लगा कर जब तक श्रेष्ठ उदय न हो तय तक धर्म हो करना श्रेयस्कर है। कहा है कि—

"कुमलाया हुवा मुक्ष भी पुनः वृद्धि पाता है, क्षीण हुवा चन्द्र भी पुनः पूर्ण होता है, यह समक्ष कर सत्पुरुप आपदाओं से सन्तापित नहीं होता। पूर्ण और हीन ये दो अवस्था जैसे चन्द्रमा को ही है परन्तु तारा नक्षत्रोंको वह अवस्था नहीं भोगनी पड़ती वैसे ही सम्पदा और विपदाकी अवस्था भी वड़ोंके लिए ही होती है। हे आम्रवृक्ष जिसलिये फाल्युन मासमें अकस्मात ही तेरी समस्त शोमा हरण कर ली है,

.इससे तू चयों उदास होता है? जब वसन्त ऋतु आयेगों तब थोड़े ही समयमें तिरी पूर्वसें भी वह कर शोमा यन जायगी। अतः तू खेद मत कर! इस अन्योंकि से हरदंक विपदा ग्रस्त मनुष्य बोध छै सकता है।

# "गया धन पुनः प्राप्त होने पर आभड़ शेठका दृष्टान्त"

पाटण नगरमें श्री माली चंशज नागराज नामक एक कोटिध्वज श्रीमंत होट रहता था। उसे प्रिय-मेला नामकी स्त्री थी। जन वह गर्भनती हुई तो 'तरकील' अजीर्ण रोगसे होठ मरणकी शरण हुना। अपु-त्रक की मृत्युवाद उसका धन राजा ग्रहण करे उस समयमें ऐसा एक नियम होनेसे उसका सर्वस्व धन रीजाने लुट लिया; जिससे निर्धन बनी हुई शिठानी खिन्न होकर घोलका में अपने पिताके घर जा रही। विहाँ पर उसे अमारीपटह 'पेलानेका दोहला 'उत्पन्न 'हुये 'बाद 'पुत्र पैदी हुवी है उसका 'अभय नाम 'रक्खा गया। प्रत्तु वह किसी कारणसे लोकमें आभड़ नामसे प्रसिद्ध हुवा। जब वह पाँच वर्णका हुवा तब पाठशोला में जाते हिए किसीफे मुखसे यह सुन कर कि, वह विना बापका है अपनी मातिक पास आकर उसने हठपूर्वक पूछा तब उसकी माताने 'सत्य घटना कह सुनाई । फिर कितने एक आईम्बर से वह पारण रहनेको गया । वहां अपने पुराने घरमें रहते हुए और वियोगार करते हुए प्रतिष्ठा जिमानेसे छाछछ देवीके साथ उसका लग्न हुवा । स्त्री भाग्यशाली होनेसे उसके आये वाद आभड़के पिताका दवाया हुवा घर में बहुत्सा धन निकला, इससे वृह अपने पिताके समान पुनः कोटिध्वज हो गया । फिर उसे तीन लडके हुए परन्तु नशीव कमजोर आनेसे सब धन संफाया होगया और निर्धन वैन वैठा।" अन्तम ऐसी अवदशा ओ 'लगी' कि, लड़कों सिहित उसे बहुकों उसके पीहर भेजनी पड़ी। े अन्य कुछ व्यापार लाभदीयक न मिलनेसे वह स्वयं मनियारी जीहरीकी दुकान पर वैठा। वहीं परे सारा दिन तीन मणके घिसे तिव पके पायली जब मिलें, उन्हें लाकर खर्य अपने हाथसे पीसे और पिकवि तवे खावे 🖟 पैसा विपत्तिमें आ पड़ा । इस विपयमें 'शास्त्रकार ने कहा है समुद्र और कृष्ण ये दोनों जिसे प्रेमसे अपनी गोदमें रखते थे उसके घरमें भी जब लक्ष्मी न रही तब जो लोग खर्च करके लक्ष्मीका नाश करते हैं उनके घरमें लक्ष्मी कैसे रहे ?

कर मणका तैयार कर उसे एक लाख रुपयेमें बेच दिया। इससे वह पूर्वंवत् पुनः श्रीमन्त होगया। अर्थात् करिते गलेमें बन्धे हुए उस नील मणिके छोटे २ एक सरीखे मणके बनाकर उन्हें एक एक लाखेमें बेचकर वह फिरसे पूर्ववत् कोटिध्वज श्रीमन्त बना। अब उसने अपने कुटुम्बको घर बुलवा लिया। अब वह साधु- ऑको निरन्तर उचित दान देता है, खधमिक वात्सत्य करता है, दानशालायें खुलवाता है, समहोत्सव मन्दिरोंमें पूजायें कराता है, छह छह महीने समिकत धारी श्रावकोंकी पूजा करता है, नाना प्रकारके पुस्तक लिखा कर उनका मंदार कराता है; नये बिम्ब भरवाता है, प्रतिष्ठायें कराता है; जीणोंद्धार कराता हैं, एवं अनेक प्रकारसे दीन दुसी जनोंको अनुकंपा दानसे सहाय्य करता है। इस प्रकार अनेक धर्म करिणयां करके अहतमें आभड चौरासी वर्षकी अबस्थासे अपने किये हुए धर्म कृत्यकी टीप पढ़ाते हुए भीमशायी सिक्के अहानचे लाख रुपये खर्चे हुए पढ़नर खेद करने लगा कि, हा हा ! में कैसा हूं कि, जिससे एक करोड़ रुपया भी धर्म मार्गमें वर्चा गया। नव उसके पुत्रोंने मिलकर उसके नामसे दस लाख रुपये उसके देखते हुए धर्म मार्गमें खर्चकर एक करोड़ और आठ रुपये पूर्ण किये। अन्तमें आठ लाख धर्म मार्गमें खर्च करानेका अपने पुत्रोंसे मंजूर कराकर अनुशन कर आभड़ खर्म सिधाया।

कदाचित् खराब कर्मके योगसे गत लक्ष्मी वापिस न मिल सके तथापि धेर्य धारण कर आपति कप समुन्द्रको तरनेका प्रयत्न करना। प्रयोक्ति आपदाक्षप समुन्द्रमें से उतारने वाला एक जहाज समान मात्र धेर्य ही है। पुरुशोंके सब दिन एक सरीसे नहीं होते। सर्व प्राणियोंको अस्त और उदय हुवा ही करता है। कहा है कि इस जगतमें कीन सदा सुखी है, क्या पुरुषकी लक्ष्मी और प्रेम स्थिर रहते हैं, मृत्युसे कीन बच सकता है, कीन विषयोंमें लंपट नहीं। ऐसी कष्टकी अवस्थामें सर्व सुखोंके मूल समान मात्र संतोषका ही आश्रय लेना उचित है। यदि ऐसा न करे तो उन आपदाओं की चिन्तासे वह दोनों भवमें अपनी आत्माको परिभ्रमण कराता है। शास्त्रमें कहा है कि:—'आशाह्य जलसे भरी हुई चिन्ताक्ष्मिणी नदी पूर्णवेगसे वह रही हैं, उसमें असंतोष कपी नावका आल्प्स्वन लेने पर भी है मन्द तरनेवाले! तू इवता है, इसल्ये संतोष कप तूंबे का आश्रय ले! जिससे तू सचमुच पार उतर सकेगा।

यदि विविध उपाय करने पर भी अपने भाग्यकी हीन ही दशा मालूम हो तो किसी श्रेष्ठ भाग्यशाली का आध्य लेकर ( उसके साथ हिस्सेदार हो कर ) व्यपार करना । जैसे काष्टके अधारसे लोह और पापाण भी तर सकता है पैसे ही भाग्यशाली के आश्रयसे लाभकी प्राप्ति हो सकती है।

# "हिस्सेदार के भाग्यसे प्राप्त लाभ पर दृष्टान्त"

सुना जाता है कि, एक न्यापारी किसी एक बढ़े भाग्यशाली के प्रतापसे उसके साथ हिस्सेमें न्यापार करनेसे धनवन्त हुवा, पर जब अपने नामसे जुदा न्यपार करता है तब अवश्य नुकसान उठाता है। ऐसा होने पर-फिरसे रोठके साथ हिस्सेदारी में न्यापार करता है। उसने इसी प्रकार कितनी एक दफा, धन कोपा और कमाया। अन्तमें वह रोठ मर गया तब वह न्यापारी निर्धन था, इससे उसने उस रोठके पुत्रके साथ हिस्सेमें व्यापार करनेकी यांचना की, परन्तु उसके निर्धन होनेके कारण उसने उसकी वात पर कान ही न दिया। उस निर्धन व्यपारीने अन्य मनुष्योंसे भी शिफारस कराई परन्तु उसने जरा भी न सुना; तब उस व्यापारी ने मनमें विचार किया कि कुछ युक्ति किये बिना दाव न लगेगा। इस विचार से उस शेठके एक पुराने मुनीमसे मिलकर रोठके पुत्रसे गुप्त रह कर अपने पुराने खातेको निकलवा कर दो चार मनु ध्योंको साक्षी रूप रख कर अपने खातेमें अपने हाथसे दो हजार रुपये उधार लिख कर वही खाता जैसाका तैसा रख दिया। कितने एक दिन वाद उस बहीको पढ़ते हुए वह खाता मालूम होनेसे मुनीमने नये शेठको वतलाया। नया रोठ बोला कि, यदि ऐसा है तो वस्त क्यों नहीं करते ? रोठने मुनीमजी को रुपये मांगनेके लिए भेजा तब उसने स्वयं शेठके पास आकर कहा कि, यह तो मेरे ध्यानमें ही हैं। आपके मुभपर दो हजार र्विये निकलते हैं परन्तु केहं क्या ? इसे वक्त तो मेरे पास देनेके लिए कुछ नहीं और ब्यापार भी धन बिना कहांसे करूं ? इसिटिए यदि आप उन रुपयोंको लेना चाहते हों तो व्यापार करनेके लिए मुझे दूसरे रुपये दो जिससे कमाकर में आपका देना पूरा कह और मैं भी कमा खाऊं। यदि ऐसा न हो तो मुक्ससे कुछ न बन सकेगा। नये रोठने विचार किया सचसुच ही ऐसा किये बिना इससे दो हजार रुपये वापिस न मिलेंगे। इससे उसने दो हजार रुपये छेनेकी आशासे अपने साथ पहले समान ही उसे हिस्सेदार बना कर किसी व्या-पारके लिए भेजा; इससे वह गरीव थोड़े ही दिनोंमें पुनः धनवंत बन गया, हिसाव करते समय वे दो हजार रुपये काटलेने के वक्त उसने वीचमें रक्ले हुए साक्षियोंको बुलाकर रोटके पास गवाही दिलाई और अपने हाथ से लिखा हुवा बिना लिये उधार खाता रही कराया वह इस प्रकार भाग्यशाली की सहायसे धनवन्त हुवा। अधिक लक्ष्मी प्राप्त होने पर गर्वन करना चाहिये।

निर्देयता, अहंकार, तृष्णा, कर्कश वचन—कठोर भाषण नीच लोगोंके साथ व्यापार, (नट, बिट, लंपट, असत्यवादी के साथ सहवास रखना); ये पांच लक्ष्मीके सहचारी हैं अर्थात् ज्यों २ लक्ष्मी बढ़ती हैं त्यों २ उसके पास यह पांचों जहर आने ही चाहिए, यह कहावत मात्र तुच्छ प्रकृति वालोंके लिए ही हैं। इस लिये लक्ष्मी प्राप्त करके भी कभी भी गर्व अभिमान न करना। क्यों कि, जो संपन्न होनेपर भी नम्रतासे वर्तता है वही उत्तम पुरुषोंमें गिना जाता है। जिसके लिए कहा है,:—आपदा आनेपर दीनता न करे, संपदा प्राप्त होनेपर गर्व न करे, दूसरोंका दुःख देखकर स्वयं अपने पर पढ़े हुये कप्र जैसे ही दुःखित हो, अपने पर कप्र आने पर प्रसन्न हो ऐसे चित्तवाले महान पुरुषको नमस्कार हो। समर्थ होकर कप्र सहन करे, धनवान होकर गर्व न करे, विद्वान होकर नम्र रहे, ऐसे पुरुषोंसे पृथ्वी शोभा पाती है।

जिसे बड़ाई रख़नेकी इच्छा हो उसे किसीके साथ क्लेश न रखना चाहिये। उसमें भी जो अपनेसे यहा गिना जाता हो उसके साथ तो कदापि तकरार न करना। कहा है कि, खांसीके रोग वालोंको चोरी, निन्दा वालेको चाम चोरी (परह्री गमन), रोगोएको खानेकी लालच और धनवानको दूसरोंके साथ लड़ाई, न करनी चाहिये। यदि वैसा करे तो अनर्थकी प्राप्ति होती है। धनवान, राजा, अधिक प्रश्वाला, अधिक कोधी, गुरु, नीच, तपस्वी, इतनोंके साथ कदापि वादिववाद न तकरार नहीं करना।

मनुष्यको हरएक कार्य करते हुये अपना बळावळ देखना चाहिये और उसके अनुसार ही उस समय वर्ताव करना वाहिये।

धनवानके साथ व्यापार करते हुए कुछ भी वाधा पड़े तो नम्रतासे ही उसका समाधान करना परन्तु उसके साथ क्लेश न उठाना। क्योंकि, धनवानके साथ, बल, कलह, न करना ऐसा प्रत्याख्यान नीतिमें ,िलखा है। कहा है कि उत्तम पुरुपको नम्रतासे अपनेसे अधिक विलयको पारस्परिक भेद नीतिसे, नीचुको कुछ दैकर ललचाके और समानको पराक्रमसे वश करना।

उपरोक्त न्यायके अनुसार धनार्थी और धनवन्तको अनुस्य क्षमा रखनी चाहिये। क्योंकि क्षमा ही लक्ष्मीकी वृद्धि करनेमें समर्थ है। जिस लिये नीतिमें कहा है कि; —िवंग्रको होम और मन्त्रका वल है, राजा को नीति और प्रास्त्रका वल है, अनार्थोंको —दुर्वलोंको राजाका वल है, और व्यापारियोंको क्षमा वल है। धन प्राप्तिका मूल प्रिय वचन और क्षमा है। काम सेवनका विषय विलासका मूल धन; निरोगी प्रारीर और तारुप्य है। धर्मका मूल दान, दया और इन्द्रीय दमन है, और मोक्षका मूल संसारके समस्त सम्बन्धोंको छोड़ देना है।

दंत कलह तो सर्वथा ही सर्वत्र त्यागना चाहिये। जिसके लिए लक्ष्मी दारीद्रयके संवादमें कहा है कि,—"लक्ष्मी कहती है —"हे इन्द्र! जहां पर गुरु जनकी—माता पिता धर्म गुरुकी पूजा होती हैं, जहां न्या- यसे लक्ष्मी प्राप्त की जाती हैं, और जहां पर प्रति दिन दंत कलह—भगड़ा टंटा होता है भें वहां ही निवास करती हूं।" फिर दारीद्रयको पूछा तू कहां रहता है ? यह बोला—"जुवे बाजोंको पोषण करने वाले, अपने संगे सस्विध्योंसे होष रखने बाले, कीमियोसे धन प्राप्तिकी इच्छा रखने बाले सदा बालसु, आया और व्यय- का बिचार न करने बाले पुरुषोंके घर पर भें सदैव रहता हूं।"

''उघरानी करनेकी रीति"

छेना, छेने जाना हो उस समय भी घहाँवर नरमास रखनी चाहिये, परन्तु छोगोंमें निन्दा हो वैसा वर्षने चोछना, याने युक्ति पूर्वक प्रसंज्ञता पैदा करके मांगना जिससे देने चाछको छेने वाछके प्रति देनेकी रुचि पैदा हो। यदि ऐसा न किया जाय तो दाक्षिण्यता आदि गुण छोप होकर धन, धर्म, और प्रतिष्ठाकी हानि होती है। इसी छिए छेना छेने जाते समय या मांगते समय विचार पूर्वक वर्षान करना चाहिये। तथा जिसमें स्वयं छंघन करना पड़े और दूसरोंकों भी कराना पड़े वैसा काम सर्वथा वर्ज देना। तथा स्वयं भोजन करना और दूसरोंकों (देनदारकों) छंघन कराना यह सर्वथा अयोग्य ही हैं, क्योंकि भोजनका अन्तराय करनेसे ढंढण कुमारादिके समान अत्यंत भयंकर कर्म बन्धते हैं। यदि अपना कार्य शाम स्नेहसे वन सकता हो तो कठनाई ग्रहण करना योग्य नहीं। ज्यापारीकों तो स्नेहसे काम वने तब तक छड़ाई भगड़ा कदापि न करना चाहिये। कहा है कि, यद्यपि साध्य साधनमें—काम निकाछनेमे शाम, दाम भेद, और दंड ये चार उपाय प्रख्यात है तथापि अन्तिम तीनका संज्ञा सात्र फछ हैं, परन्तु सिद्धि तो शाममें ही समाई है। जो कोमछ वचनसे बश नहीं होता—एक दक्ता उघरानी करनेसे धन नहीं देता वह अन्तमें कह, कठोर, बचन प्रहार सहन करने वाला वनता है। जैसे कि दांत, जीभके उपासक वनते हैं।

लेन देनके सम्बन्धमें भ्रान्ति होनेसे या विस्मृत होजाने से यद्यपि हरेक प्रकारका विवाद होता है तथापि अरस परस सर्वथा तकरार न करना। परन्तु उसका चुकादा करनेके लिए लोक प्रख्यात मध्यस्थ वृत्ति वाले प्रमाणिक न्याय करने वाले चार गृहस्थोंको नियुक्त करना। वे मिल कर जो खुलासा करें सो मान्य करना। ऐसा किये विना ऐसी तकरारें मिट नहीं सकतीं। इसलिए कहा है कि, ज्यों परस्पर गुंथे हुए सिरके वालोंको अपने हाथसे मनुष्य जुदे नहीं कर सकता या सुल्का नहीं सकता, परन्तु कं घीसे ही वे सुल्काय जा सकते हैं वैसे ही दो सगे भाइयोंमें या मिशोंमें भी यदि परस्पर कुछ तकरार हो तो वह किसी दूसरेसे ही सुल्काई जा सकती है। तथा जिन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया हो उन्हें अपक्षपातसे जिसे जैसा हिस्सा देना योग्य है उसे वैसा ही देना चाहिये। उन दोनोंमे से किसीका भी पक्षपात न करना चाहिये। एवं लोभ या दाक्षिण्यता रख कर या रिसवन वगैरह लेकर अन्याय न करना चाहिये, क्योंकि, सगे सम्बन्धी, स्वधमीं या हरएक किसी दूसरेके कामों भी लोभ रखना यह स्वमें विश्वास घातका काम है अतः वैसा न करना।

निर्लोम वृत्तिसे न्याय करके विवाद हूर करनेसे मध्यस्थ को जैसे महत्वादि वड़ा लाभ होता है, वैसे ही यदि पक्षपात रख कर न्याय करे तो दोष भी वैसा ही वड़ा लगता है। सत्य विचार किये विना यदि दाक्षिण्यतासे फैसला किया जाय, तो कदाचित् देनदारको लेनदार और लेनदार को देनदार ठरा दिया जाय, ऐसे भी िसी लालच वश या गैर समभसे बहुन दफा फैसला हो जाता है, इसलिए न्यायाधीश को यथार्थ रीतिसे दोनोंका पक्षपात किये विना न्याय करना चाहिये। अन्यथा न्याय करने वाला वड़े दोषका भागीदार बनता है।

## "न्यायमें अन्याय पर शेठकी पुत्रीका दृष्टान्त"

सुना जाता है कि, एक धनवान रोठ था। वह रोठाईकी बड़ाई एवं आद्र वहुनानका विशेष अधीं होनेसे सबकी पंचायतमें आगेवानके तौर पर हिस्सा लेता था। उसकी पुत्री बड़ी चतुरा थी। वह वार्रधार पिताको समभाती कि पिताजी अब आप वृद्ध हुए, बहुत यश कमाया अब तो यह सब प्रपंच छोड़ो। रोठ कहता है कि, नहीं मैं किसीका पक्षपात या दाक्षिण्यता नहीं करता कि जिससे यह प्रपंच कहा जाय, मैं तो सत्य न्याय जैसा होना चाहिये वैसा हो करता हूं। लड़की वोली पिताजी ऐसा हो नहीं सकता। जिसे लाम हो उसे तो अवश्य खुख होगा परन्तु जिसके अलाभमें न्याय हो उसे तो कदापि दु:ख हुये विना नहीं रहता। कैसे समभा जाय कि वह सत्य न्याय हुवा है। ऐसी युक्तियोंसे वहुत कुछ समभाया परन्तु शठके दिमागमें एक न उतरी। एक समय वह अपने पिताको शिक्षा देनेके लिए घरमें असत्य भगड़ा ले वैठी कि पिनाजी! आपके पास मैंने हजार सुवर्ण मोहर्र धरोहर रक्खी हुई हैं, सो मुझे वापिस दे हो। रोठ आश्चर्य चित्तत होकर वोला कि बेटी आज तू यह क्या बकती है ? कैसी मोहर्र क्या बात ? विचक्षणा वोली—"नहीं नहीं। जबतक मेरी धरोहर वापिस न दोगे तवतक मैं भोजन भी न कह गी और दूसरोंको भी न खाने दूंगी। ऐसा कहकर दरवाजेके वीचमें बैठकर जिससे हजारों मनुष्य इकहे हो जाँय उस प्रकार चिल्लाने लगी और साफ २ कहने

लगी कि इतना बृद्ध हुवा तथापि कुछ लजा शर्म है ? जो बाल विधवाके द्रव्य पर बुरी दानत कर वैठा है । देखों तो सही यह मां भी कुछ नहीं बोलती और भाईने तो बिलकुल ही मौन धारा है! ये सब दूसरेके द्रव्यके लालचू बन वंडे हैं। मुझे क्या खबर थी कि ये इतने लालचू और दूसरेका धन दवाने वाले होंगे, नहीं नहीं पेसा कदापि न हो सकेगा। क्या बाल विधवाका द्रव्य खाते हुए लजा नहीं आती! मेरा रुपया अवश्य ही वापिस देना पढ़ेगा । किस लिए इतने मनुष्योंमें हास्य-पात्र बनते हो ? विचक्षणाके बचन सुन कर विचारा रोठ तो आएवर्य चिकत हो शरमिन्दा बन गया, और सब लोग उसे फटकार देने लग गये। इस बनावसे शेठके होस हवास उड़ गये। लोगोंकी फटकार स्त्रियोंके रोने क्रुटनेका करुण ध्वनि और लड़कीका विलाप स्त्यादि से खिन्न हो रोठने विचार करके चार बढ़े आदिमयोंको बुलाकर पंचायत कराई 📙 पंचायती लोगोंने विचक्षणा को बुलाकर पूछा कि तेरी हजार सुवर्ण सुदायें जो होठके पास घरोहर हैं उसका कोई साक्षी या गयाह भी है ? वह बोळी—"साक्षी या गवाहकी क्या वात ? इस घरके सभी साक्षी हैं । मा जानती है, बहनें जानतीं हैं, भाई भी जानता है, परन्तु हड़प करनेकी आशासे सब एक तरफ हो बैठे हैं, इसका क्या उपाय ?-यों तो सब ही मनमें समभते हैं परन्तु पिताके सामने कौन बोछे ? सबको मालूम होने पर भी इस समय मेरा कोई साक्षी या गवाह बने ऐसी आंशा नहीं है। यदि तुम्हें द्या आती हो तो मेरा धन वापिस दिलाओ नहीं तो मेरा परमेश्वर बेलि है। इसमें जो बनना होगा सो बनेगा। आप पंच लोग तो मेरे मां वापके समान हैं। जब उसकी दानत ही बिगड़ गई तब क्या किया जाय? एक तो क्या परन्तु चाहे इक्कीस छंघन करने पड़ें तथापि मेरा द्रव्य मिले विना मैं न तो खाऊंगी और न खाने दूंगी। देखती हूं अब क्या होता है" यों कह कर पंचोंके, सिर भार डालकर विचक्षणा रोती हुई एक तरफ चली गयी।

अब सब पंचोंने मिलकर यह बिचार किया कि सचमुच ही इस बेचारीका द्रव्य शेठने दवा लिया है, अन्यथा इस विचारीका इस प्रकारके कल कलाहट पूर्ण बचन निकल ही नहीं सकते। एक पंच वोला अरे शेठ इनना धीठ है कि इस बेचारी अवलाके द्रव्य पर भी दृष्टि डाली! अन्तमें शेठको बुलाकर कहा कि इस लड़की का तुम्हारे पास जो द्रव्य है सो सत्य है, ऐसी बाल विधवा तथा पुत्री उसके द्रव्य पर तुम्हें इस प्रकारकी दानत करना योग्य नहीं। ये पंच तुम्हें कहते हैं कि उसका लेना हमें पंचोंके बीचमें ला दो या उसे देना कबूल करो और उस वाईको बुलाकर उसके समक्ष मंजुर करो कि हाँ! तेरा द्रव्य मेरे पास हैं फिर दूसरी बात करना। हम कुल तुम्हें फसाना नहीं चाहते परन्तु लड़कीका द्रव्य रखना सर्वथा अनुचित है, इसलिए अन्य विचार किये विना उसका धन ले आओ। ऐसे बचन सुनकर विचारा शेठ लड़जासे लाचार वन गया और शरममें ही उठ कर हजार सुवर्ण मुद्राओंकी रकम लाकर उसने पंचोंको सोंपी। पंचोंने विलाप करती हुई वाईको बुलाकर वह रकम दे दी, और वे उठ कर रास्ते पढ़े।

इस बनावसे दूसरे लोगोंमें शेठकी वड़ी अपभ्राजना हुई। जिससे विवास शेठ वड़ा लिजित हो गया और मनमें विवास करने लगा कि हा! हा! मेरे घरका यह कैसा फजीता! यह रांड ऐसी कहांसे निकली कि जिसने न्यर्थ ही मेरा फजीता किया और न्यर्थ ही द्रव्य ले लिया, इस प्रकार खेद करता हुवा शेठ घरके एक फोनेमें जा बैठा । अब उसे दूसरोंकी पंचायत में जाना हूर रहा दूसरोंको मुंह बतलाना या घरसे वाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। घरमें कुछ शांति हो जाने वाद रोठंके पास आ कर आई वहिन और माताके सुनते हुए विनक्षणा बोली—नयों पिताजी! "यह न्याय सचा है या झूंटा ? इसमें आपको कुछ दु:ख होना है या नहीं ?" रोठने कहा- इससे भी बढ़ कर और क्या अन्याय होगा! चिद ऐसे अन्यायसे भी दु:ख न होगा तो वह दुनियांमें हो न रहेगा। विवक्षणा ने हजार सुवर्ण सुद्राओं की थेली ला कर पिताको सोंपी और कहा— "पिताजी! मुझे आपका द्रच्य लेनेकी जरूरत नहीं। यह तो परीक्षा वतलानी थी कि आप न्याय करने जाते हैं उनमें ऐसे ही न्याय होते हैं या नहीं ? इससे दूसरे कितने एक लोगोंको ऐना ही दु:ख न होता होगा ? इससे पंचोंको कितना पुण्य मिलता होगा ? के आपको सदैव कहती थी परन्तु आपके ध्यानमें ही न आता था इसलिए केने परीक्षा कर दिखलानेके लिए यह सब कुछ बनाव किया था। अब न्याय करना वह न्याय है या अन्याय ? सो बान सत्य दुई या नहीं, अबसे ऐसे पंजायती न्याय करनेमें शामिल होना या नहीं ? शेठ कुछ भी न बोल सका। अन्तमें विचक्षणा ने शांत करके पिताको न्याय करने जानेका परित्याग कराया। इसलिए कहीं कहीं पर पूर्वोक्त प्रकारते न्यायमें भी अन्याय हो जाता है इससे न्याय करनेमें उपरोक्त द्वरान्त पर ध्यान रख कर न्यायकर्ता को ज्यों त्यों न्याय न कर देना चाहिये, परन्तु उसमें बड़ी दीर्घ दृष्टि एक्ष कर न्याय करना योग्य है ? जिससे अन्यायसे उत्पन्न होने वाले होवका हिस्सेदार न वनना पड़े।

#### "मत्सर परित्याग"

दूसरों पर-मत्सर कदापि न करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा मनुष्य कमाता है वह उसके पुण्योदय होनेसे अलभ्य लाभ प्राप्त करता है। उसमें मत्सर करके ब्यर्थ ही अपने दोनों भवमें दुःखदायी कर्म उपार्जन करना योग्य नहीं। इसलिए हम भी दूसरे प्रन्थमें लिख गये हैं कि "मनुष्य जैसा दूसरों पर विचार करे चैसा हो अपने आपको मोगना पड़ता है। इस विचारसे उत्तम मनुष्य दूसरोंकी वृद्धि होती देख कदापि मत्सर नहीं करते" (लोकिकमें भी कहा है कि जो चिन्तवन करे परको वही होने घरको)। ब्यापार में खराव विचारोंका भी परित्याग करना चाहिये।

धान्यके व्यापारी, करियानेके व्यापारी, औषध बेखने वाले, कपडेके व्यापारी, इन्हें अपना व्यापार खलाते हुये दुर्भिक्ष—अकाल और रोगोपद्रव की वृद्धिकी बाहना प्रदापि न करनी खाहिये, एवं वस्त्रादिक वस्तुके क्षयकी विन्तवना भी न करनी खाहिये। अकाल पढ़े तो धान्य-अधिक मँहगा हो या रोगोपद्रव की वृद्धि हो तो पन्सारी का क्षयाणा या औषध करने वाले को अधिक लाअ हो ऐसा विचार न करना, क्योंकि सारे जगतको दु.ख कारक ऐसे उपद्रव की वाँच्छा करनेसे उत्पन्न होने वाले लाभसे उसका क्या भला होगा! तथा देव योगसे कदाबित दुर्भिक्ष पड़े तथापि उसकी अनुमोदना भी न करना क्योंकि व्यथं ही मानसिक मलीनना करनेसे भी अत्यन्त दु:खदायी कर्म बन्धन होता है। जब मानसिक मलीनता करनेका व्यापार भी त्यागने योग्य कहा है तब फिर उसकी अनुमोदना करना किस तरह योग्य कहा जाय ?

## "मानसिक मलीनता पर दो मित्रोंका दृष्टान्त"

कहीं पर दो मित्र व्यापारी थे। उनमें एक घीका और दूसरा चर्म-चामका संबह करनेको निकले। वे दोनों किसी एक गांवमें आ कर रहे। वे सन्ध्या समय किसी एक वयोबद्धा धाबे वालीके घर रसोई करा जीमने आये, तब उसने पुछा कि, तुम आगे कहां जाते हो ? और क्या व्यापार करते हो ? एकने कहा कि, मैं असुक गांवमें घी छेने जाता हूं और मैं घीका ही ब्यापार करता हूं। दूसरेने कहा कि, मैं चमड़ेका व्यापारी होनेसे अमुक गांवमें चमड़ा खरीदने जा रहा हूं। रसोई करने वालीने उनके मानसिक परिणाम का विचार करके उन दोनोंमें से घीके व्यापारी को अपने घरके कमरेमें बैठा कर जिमाया और चमड़े के व्यापारीको घरके वाहर वैठा कर जिमाया। यद्यपि उन दोनोंके अनमें इस बातकी शंका अवश्य पड़ी परन्तु वे कुछ पूछताछ किये विना ही वहांसे चले गये। फिरसे माल खरीद कर वापिस लौटते समय भी उसी गांवमें आंकर उसी धावे वाली बुढ़ियाके घर जीमने आये। तब उस बुढियाने चमड़े के खरीदार को घरमें और घीके खरीदार को घरसे वाहिर वैठा कर जिमाया। जीम कर वे दोनों जने उसके पैसे देते हुए पूछने लगे कि, हम दोनोंको उस दिनकी अपेक्षा आज स्थान बदल कर जिमाने क्यों बैठाया ? उसने उत्तर दिया कि, जब तुम माल खरी-द्ने जाते थे उस वक्त जो तुम्हारा परिणाम था वह अव वदल गया है, इसी कारण मैंने तुम्हें जुदे अदल बदल स्थान पर जिमाये हैं। जब घी छेने जाता था तब घी खरीदार के मनमें ऐसा विचार था कि यदि वृष्टि अच्छी हुई हो घास पानी सरसाई वाला हो तो उससे गाय, भस, बकरी, भेड़ वगैरह सब सुखी हों इससे घी सस्ता मिले। अव लौटते समय घी बेचनेका विचार होनेसे वह विचार बदल गया; इसी कारण प्रथम घी खरीदार को घरके अन्दर और इस वक्त घरके बाहर वैठाके जिमाया। चमड़ा खरीदार को जाते समय यह विचार था कि यदि गाय, भैंस, वैल वगैरह अधिक मरे हों तो ठीक रहे क्योंकि वैसा होने पर ही माल सस्ता मिलता है, और अब छौटते समय इसका विचार बदल गया, क्योंकि यदि अब चमड़ा मँहगा हो तो ठीक रहे। इसलिए र पहले इसे घरके बाहर और अब लौटते समय घरके अन्दर वैठा कर जिमाया है। ऐसी युक्ति सुन कर दोनों जने आश्चर्य चिकत हो चुपचाप चले गये। परिणाम से यह विचार करनेका आशय बतलाते हैं।

यहाँ पर जहाँ परिणाम की मलीनता हो वह कार्य करना योग्य नहीं गिना गया। दूसरेको लाभ होता हुवा देख उसमें मत्सर करना यह तो प्रत्यक्ष ही परिणाम की मलीनता देख पड़ती है, इसलिए किसी पर मत्सर न करना चाहिए। इसीलिए पंचाशकमें कहा है कि "उचित सैकड़े पर जो व्याज लेनेसे या "व्याजेन स्यात्रियुगां वित्तं" व्याजसे दूना द्रव्य हो, ऐसे धान्यके व्यापारसे दुगुना, तिगुना लाभ होता है यह समभ कर नाप कर, भरके, तोड़ कर, तोल कर, वेचनेके भावसे जो लाभ हो उसमें भी यदि उस वर्षमें उस मालकी फसल न होनेसे उसका भाव चढ़नेके कारण यदि अधिक लाभ हो तो उसे छोड़ कर दूसरा प्रहण न करें ( क्योंकि जब माल लिया था तब कुछ यह जान कर न लिया था कि इस साल इस मालका पाक अधिक न होनेसे दुगुना तिगुना या चौगुना लाभ लेना ही है। इसलिये माल खरीद किये

वाद चढ़े भावमें वेचनेसे कुछ दोष नहीं लगता, इससे उस द्रव्यका लाम लेना उचित है। परन्तु इसके सिवाय किसी दूसरी तरहके व्यापारमें कपटवृत्ति द्वारा होनेवाले लामको ग्रहण न करे यह आशय समफना। उपरोक्त आशयको दूढ़ करनेके लिए कहते हैं कि सुपारी वगैरह फल या किसी अन्य प्रकारके मालका क्षय होनेसे याने उस शाल उसकी कम फसल होनेसे या समय पर वाहरसे वह माल न आ पहुचने से यदि दुगुना तिगुना लाम हो तो अच्छा परिणाय रखकर उस लामको ग्रहण करे परन्तु यह विचार न करे कि अच्छा हुवा कि जो इस साल इस मालकी मौसम न हुई। (इस प्रकारकी अनुमोदना न करे क्योंकि ऐसी अनुमोदनासे पाप लगता है) एवं किसो दूसरेकी कुछ वस्तु गिर गई हो तथापि उसे ग्रहण न करे। उपरोक्त व्याजमें या मालके लेने वेचनेमें देश कालकी अपेक्षासे अपने उचित ही लाभ गृहण करे परन्तु लोक निन्दा करें उस प्रकारका लाभ न उठावे।

## "असत्य तोल नापसे दोष"

अधिक तोलसे लेकर कम तोलसे देना, अधिक नापसे लेकर, कम नापसे देना, श्रेष्ठ वानगी वतला कर खराव माल देना, अच्छे बुरे मालमें मिश्रण करना, किसीकी वस्तु लेकर उसकी वापिस न देना, एकके आठ गुने या दस गुने करना, अघटित व्याज लेना, अघटित व्याज देना, अघटित याने असस्य दस्तावेज लिखा लेना, किसीका कार्य करनेमें रिसवत लेना या देना, अघटित कर लगाना, खोटा घिसा हुवा ताम्बेका या सीसेका नांवा देना, किसीके लेन देनमें भंग डालना, दूसरेके ब्राहकको बहकाना, अच्छा माल दिखला कर खराब माल देना, माल बेचनेकी जगह अन्धेरा रखकर माल दिखाते समय लोगोंको फसाना, शाही वगैरह की दाग लगाकर अक्षर बिगाड़ना इत्यादि अक्तस्य सर्वथा त्यागने चाहिए। कहा है कि विविध प्रकारके उपाय और लल प्रपंच करके जो दूसरोंको उगता है वह महामोह का मित्र वन कर स्वयं ही स्वर्ग और मोक्षके सुखसे उगा जाता है।

यह न समभना कि निर्धन छोगोका निर्वाह होना दुष्कर है, क्योंकि निर्वाह होना तो अपने अपने कमंके स्टाधीन है। (उपरोक्त न करने योग्य अकृत्योंके परित्यागसे हमारा निर्वाह न होगा यह विलक्कल न समभना; क्योंकि निर्वाह तो अपने पुण्यसे ही होता है) यदि व्यवहार शुद्धि हो तो उसकी दूकान पर वहुतसे श्राहक आ सकनेसे वहुत ही छाभ होनेका समभव होता है।

## "व्यवहार शुद्धि पर हेलाक का दृष्टान्त

पक नगरमें हेलाक नामक शेठ रहता था। उसे चार पुत्र थे। उन्होंके नाम पर तीन सेरी और त्रिपुष्कर, चार सेरी और पंच पुष्कर, ऐसे नाम स्थापन करके उनमेंसे किसीको जुलाना और किसीको गाली देना ऐसो २ संज्ञायें वान्ध रख्बी थीं कि ऐसे नापसे —कम नापसे तोलकर—नाप कर देना ऐसे नापसे अधिक नापसे तोल कर, नाप कर, सरेसे लेना। ( उसने ऐसा सब दूकान वालोंके

साथ उदराज कर रखा था ) इस प्रकार झूंडा व्यवहार चलाता है । यह वात चौथे पुत्रकी बहुको मालूम पड़नेसे एक इफां उसने समुरेजी को बुला कर कहा कि आपको ऐसा असत्य व्यापार करना उचित नहीं, रोठने जवाव दिया कि बेटी क्या किया जाय यह संसार ऐसा ही है। ऐसा बिये विना फायदा नहीं होता, उसके बिना निर्वाह नहीं चलता, भूखा क्या पाप नहीं करे ? वह बोली— "आए ऐसा मत बोळियेगा, जो न्यवहार शुद्धि है वही सर्वे प्रकारके अर्थ साधन करनेमें समर्थ है। इसिलए शास्त्रमें लिखा है कि, न्यायसे वर्ताव करनेवाले यदि धर्मार्थी या द्रव्यार्थी हों तो उन्हें सत्यतासे सचमुच धर्म और द्रव्यकी प्राप्ति हुये विना 'नहीं रहती इसमें किसी प्रकारकी भी शंका नहीं, इसलिए सत्यता से च्यापार कीजिये जिससे आपको लाभ हुए विना न रहेगा । 'यदि इस वातमें आपको विश्वास न आता'हो तो छह महीने तक इसकी परीक्षा कर देखिये कि इस वक्त जो आप व्यापार करते हैं उसमें जो आपको लाभ होता है उससे अधिक लाभ सत्य व्यापारमें — व्यवहार शुद्धिसे होता है या नहीं। यदि आपको धनवृद्धि होनेकी परीक्षा हो और वह उचित हैं ऐसा बालुम हो तो फिर सदैव सत्यतासे व्यापार करना, अन्यथा आपकी मर्जीके अनुसार करना । इस तरह छोटी बहुके कहनेसे शेठने मंजूर करके वैसा ही व्यापारमें सत्या-चरण किया। सचमुच ही उसकी प्रमाणिकता से ब्राहकोंकी वृद्धि हुई, पहेलेकी अपेक्षा अधिक माल खपने लगा और सुख पूर्वक निर्वाह होनेके उपरान्त कुछ वचने भी लगा। उसे छह महोनेका हिसाब करनेसे एक पत्र प्रमाण (हर्वाई रुपये अर ) खुवर्णका लाभ हुवा। छोटो बहुके पास यह बात करनेसे वह कहने लगी कि इस न्यायोपीर्जित वित्तसे किसी भी प्रकारकी होनि नहीं हो सकती। दूरान्तके तौर पर यदि इस धनः की कहीं डाउ भी दिया जाय तो भी वह कहीं नहीं जा सकता। यह वाले सुन कर सिठने आश्चर्य पाकर उसं खुवर्ण पर लोहा जड़वा कर उसका एक सेर वनवाया। उस-पर अपने नामका सिका लगाकर दूकानमें उसे तो छनेके लिए रख छोड़ा । अब वे जहाँ तहां दुकानेंग्ने रखड़ती पड़ा रहता है, परन्तु उसे लेनेकी किसी को बुद्धि न हुई किर इस सेरकी परीक्षा करनेके लिए होठने उठाकर उसे एक छोटे तालावमें डाल दिया दैवयोग उस सेर पर चिकास लगी हुई होनेके कारण 'तलावमें उसे किसी एक संच्छने सटक लिया। फिर कुछ दिन वाद वही सेत्स्य किसी संख्यारे झरो पंकड़ा गया। ' उसे चीरते 'हुए उसके पेटमें से 'वह घाट सेर निकला। 'उसि पर हैलाक शैठका नाम होनेसे मिछियास उसे सेठकी दूकान पर आकर देगया। इससे सेडको सचमुच ही सत्यके न्यापारसे होनेवाले लाभके विषयमें चमहकारी अनुभव हुंचा। उसने अपनी दूकान पर अवसे सत्यतासे व्यापार चूळानेकी प्रतिज्ञा की; वैसा करनेसे उसे वड़ा भारी लाभ हुवा। वह वड़ा श्रीमन्त हुवा, राज्यमान हुवा, धर्म पर रुचि लगनेसे उसने श्रावकके वत अंगीकार किये और खब लोगोमें सत्य व्यापारी तया प्रसिद्ध हुवा। उसे देखकर दूसरे अनेक मनुष्य उसकी प्रमाणिकता का अंतुकरण करने लगे। इस उपरोक्त द्वष्टान्त पर लक्ष्य रखकर सत्यतासे ही ब्यापार करनेमें महा लाभ होता है इस विचारसे कपटवर्ग व्यापारका सर्वधा त्याग करना योग्य है।

## "अवस्य त्यागने योग्य महापाप"

खामी द्रोह, मित्र द्रोह, विश्वास द्रोह, गुरु द्रोह, वृद्ध द्रोह, न्यासापहार—किसीकी धरोहर द्वा लेना, उनके किसी भी कार्यमें विद्र डालना, उन्हें किसी भी प्रकारका मानसिक, वाचिक और कार्यक दुःख देना, उनकी घात चिन्तवना-घात करना या कराना, आजीविका मंग करना या कराना, वगैरह जो महा कुरुल हैं वे महा पाप वतलाये गये हैं। जो ऐसे कार्योंसे आजीविका चलाई जाती है वह प्राया महापाप है। इसलिए उत्तम पुरुषोंको वह सर्वधा त्यागने योग्य है। इस विषयमें कहा भी है कि झूंडी गवाही देने वाला, बहुत समय तक किसी तकरारसे द्वेष रखने वाला, विध्वास घात करने वाला, और किये हुए गुणको भूल जाने वाला, ये चार जने कर्म चांडाल कहलाते हैं। इसमें इतना विशेष समयना भंगी चमार, आदि जाति चांडान लोंकी अपेक्षा कर्म चांडाल अधिक नीच होता है, इसलिए उसका स्पर्श करना भी योग्य नहीं।

## "विश्वासघात पर दृष्टान्त"

विशाल नगरीमें नन्द् राजा राज्य करता था। उसे भानुमित नामा रानी, विजयपाल नामक कुमार, और वहुश्रुत नामक दीवान था। राजा रानीपर अर्त्यन्त मोहित होनेसे उसे साथ लेकर राजसभा में वैठा करता था। यह अन्याय देखकर दीवानको एक नीतिका श्लोक याद शाया कि—

> ('तद्यथा वैद्यो गुरुइच मंत्री च यस्य राज्ञभियंवदाः ॥ वि ज्ञरिर्धमंकोशेभ्यः, दिन्नं सपरिहीयते ॥"

वैद्य, गुरु, और दीवान; जिस राजाके सामने ये मीटा बोलने वाले हों उस राजाका शरीर धर्म और भाण्डार सत्वर नए होता है। इस नीति वाक्यके याद आने पर दीवान कहने लगा—"हे राजेन्द्र! रानीको पासमें वैटाना अमुनित है। क्योंकि नीति शास्त्रमें कहा है कि राजा, अग्नि, गुरु, और सी इन चारोंको यदि अति नजीक रक्खा हो तो विनाश कारी होते हैं और यदि अति दूर रख्ले हों तो कुछ फलीभृत नहीं होते। इसलिए इन चारको मध्यम भावसे सेवन करना थोग्य है। अतः आपको रानीको पास रखना उचित नहीं। यदि आपका मन मानता ही न हो तो रानीके रूपका चित्र पास रख्ला कर। राजाने भी वैसा ही किया। उसने रानीका चित्र तैयार कराकर शारदानन्द नामक अपने गुरुको वतलाया। उसने अपना विज्ञान वतला-नेके लिये कहा कि, रानीकी वाई जैंदा पर तिल है, परन्तु उसका दिखाव इस चित्रमें नहीं चतलाया गया। इस चित्रमें चस इतनी ही बुटि रह गई है। मात्र इतने ही चचनसे रानीके विषयमें राजाको शंका पड़नेसे सार-दानन्दको मार डालनेका दीवानको हुकम फर्माया। शारदानन्दको सरस्वतीका चरदान होनेसे उसमें गुप्त वात जाननेकी शक्ति थी, परन्तु राजाको यह वात मालूम न होनेसे उसने सशंकित हो इस प्रकारका हुकम किया था। दीर्घहिए वाले दीवानने नीति शास्त्रके वाक्यको याद किया कि "जो कार्य करना हो उसमें शीमता न करनी और जिस कार्यको करनी सरमें स्वया विचार न किया हो उसमेंसे वड़ी आपदा आ पड़ती है।

विचार पूर्वक कार्य करने वालेको उसके गुणमें छुव्ध हो बहुतसी संपदाय स्वयं या प्राप्त होती हैं। यह नीति वाक्य स्मरण करके शारदानग्दको न मार कर उसे गुप्त रीतिसे अपने घर पर रख लिया। एक समय विजय-पाल राजकुमार शिकार खेलनेके लिए निकला था, वह एक सूअरके पीछे बहुत दूर निकल गया। सन्ध्या हो जाने पर एक सरोवर पर जाकर पानी पीके सिंहके भयसे एक, वृक्ष पर चढ़ बैठा। उसी वृक्ष पर एक ब्यंतर देव किसी एक बन्दरके शरीरमें प्रवेश करके राजकुमारको बोळा कि तृ पहले मेरी गोदमें सोजा। ऐसा कह कर थके हुए कुमारको उसने अपनी गोदमें लिया । जब,राजकुमार जागृत हुवा तब वन्दर उसकी गोदमें सोया । उस समय क्षुधासे अति पीड़ित वहांपर एक व्याघ आया । उसके बचनमे राजकुमारने अपनी गोदसे इस बन्दरको नीचे डाल दिया, इससे वह बन्दर न्याव्रके मुखर्मे आ पड़ा। न्याव्रको हास्य आनेसे बन्दर उसके मुंहसे निकल कर रोने लगा। तब न्याव्रके पूछने पर उसने उत्तर ्दिया कि है न्याव्र! जो अपनी जातिको छोड़कर दूसरी जातिमें रक्त बने हैं मैं उन्हें रोता हुं कि उन मुर्खीका न जाने भविष्य कालमें क्या होगा ? यह वात सुनकर राजकुमार लुज्जित हुवा। फिर उस व्यंतर देवने राजकुमार को पागल करिदया। इससे वह क्रमार सब जगह 'विसेपिरा' ऐसे बोलने लगा | क्रिमारका घोड़ा स्वयं घर पर गया, इससे मालूम होने पर तळास कराकर राजाने जंगळमेंसे कुमारको घर पर मंगवाया। अब कुमारको अच्छा करानेके लिये वहुतसे उपचार किये गये मगर उसे कुछ भी फायदा न हुआ, तव राजाको विचार पैदा हुवा कि यदि स्स समय शारदानन्द होता तो अवश्य वह राजकुमार को अच्छा करता, इस विचारसे उसने शारदानन्द गुरुको याद किया। फिर राजाने इस प्रकार ढिंढोरा पिटवाया कि जो राजकुमार को अच्छा करेगा मैं उसे अर्द्ध राज्य ष्ट्रंगा । इससे दीवानने राजासे थाकर कहा<sup>,</sup> कि मेरी पुत्री कुछ जानती है। अब पुत्रको साथ छेकर राजा दीवानके घर गया । वहां पड़देके अन्दर वैठे हुए शारदानन्द ने नवीन चार श्लोक रचकर राजकुमार को सुना-कर उसे अच्छा किया। वे श्लोक नीचे मुजव थे:--

सेतु गत्वा समुद्रस्य । गंगासागरसंगभे ॥ त्रह्मरा मुचते पापे । पित्रद्रोही न मुच्यते ॥ २ ॥ सित्रद्रोही कृतव्नश्च । स्तेयी विश्वासघातकः ॥ चत्वारो नरकं यान्ति । यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ ३ ॥ राजस्त्वं राजपुत्रस्य । यदि कल्याण वाच्छिस ॥ देहि दानं सुपात्रेषु । गृही दानेन शुध्ध्यति ॥ ४ ॥

विश्वास रखने वाले प्राणियोंको ठगनेमें क्या चतुराई गिनी जाय ? और गोदमें सोते हुएको मार इंडिंगेमें क्या पराक्रम किया माना जाय ? राजकुमार क्षण क्षणमें "विसेमिरा" इन चार अक्षरोंका उच्चारण किया करता था, सो पहिला श्लोक सुनकर "विसेमिरा" मेंसे 'वि' अक्षर भूल गया और 'सेमिरा' बोलने लगा ! (?) जहांपर गंगा और समुद्रका संगम होता है याने जहां मगध वरदाम और प्रमास नामक तीर्थ है, अर्थात् समुद्रके किनारे तक जाकर तीर्थ यात्रा करता किरे तो बहाचर्य पालने वालेको मारनेके पापसे मुक्त होता है परन्तु मित्रद्रोह करनेके पापसे छूट नहीं सकता । २ यह श्लोक सुननेसे राजकुमारने दूसरा अक्षर बोलना छोड़ दिया । अव वह 'मिरा' शब्द बोलने लगा। (३) मित्र द्रोही, छत्रम्न, चोर, विश्वास घातक,

इन चार प्रकारके कुकर्मोंको करने पाला नरकमें जा पड़ता है। जबतक चन्द्र, सूर्य हैं तबतक नरकके दुःख भोगता है। ३ यह तीसरा श्लोक सुनकर तीसरा अक्षर भूलकर राजकुमार सिर्फ 'रा' बोलने लगा। (३) हे राजन! यदि तू इस राजकुमारके कल्याणको चाहता हो तो सुपात्रमें दान दे क्योंकि गृहस्थ दानसे ही शुद्ध होता है। ४ यह चतुर्थ श्लोक सुनकर राजकुमार सर्वथा स्वस्थ वन गया।

फिर राजाने कुमारसे पूछा कि, तुझे क्या हुवा था, उसने सत्य घटना कह सुनायी। राजा पड़देमें रही हुई दीवानकी पुत्रीसे (शारदासे) पूछने लगा कि है वालिका! हे पुत्री! तू शहरमें रहती है तथापि वन्दर, व्याघ्र और राजकुमार का जंगलमें बना हुवा चरित्र तृ किस प्रकार जान सकी? पड़देमेंसे शारदानन्द बोला देव गुरुकी ह्यासे मेरी जीभके अत्र भाग पर सरस्वती निवास करती हैं। इससे जैसे भानुमतीकी जंघा पर तिलको जाना वैसे ही यह बुन्तात मालूम होगया। यह सुन आश्चर्य चिकत हो राजा बोला क्या शारदानन्द है ? उसने कहा कि हां! राजा प्रसन्न हो पड़दा दूर कर शारदानन्दसे मिला और अपने कथनानुसार उसे अदि राज्य देकर हातार्थ किया। इसलिये जयर मुजब विश्वासीको कदापि न ठगना।

## "पापके भेद"

शास्त्रमें पापके भेद दो प्रकार कहे हैं, एक गुप्त और दूसरा प्रगट। प्रथम यहांपर प्रगट पापके दो भेद कहते हैं।

प्रगट पाप दो प्रकारके हैं, एक कुलाचार और दूसरा निर्लज्ज । कुलाचार गृहस्थके किये हुए आरंभ समारंभको कहते हैं और निर्लज्ज साधुओं वेशमें रहकर जीव हिंसादिक करनेको कहते हैं । निर्लज्ज याने यित साधुका वेष रखकर प्रगट पाप करें वह अनन्त संसारका हेतु है, क्योंकि वह जैन शासनके अपवादका हेतु हो सकता है इसलिये कुलाचार से प्रगट पाप करे तो उसका बन्ध स्वल्प होता है। अब गुप्त पापके मेद्र कहते हैं ।

गुप्त पाप भी दो प्रकारके हैं। एक लघु और दूसरा महत। उसमें लघु कम तोल या नाप वगैरहसे देना, और लघु विश्वासघात, कृतघ्न, गुरु द्रोही, देव द्रोही, मित्र द्रोही, बालद्रोही वगैरह २ समक्रता। गुप्त पाप दंभ पूर्ण होनेसे उससे कर्म बन्ध भी दृढ होता है। अब असत्य पापके भेद कहते हैं।

मनसे असत्य, वचनसे असत्य, और शरीरसे असत्य, ये तीन महापाप कहलते हैं। क्योंकि मन, बचन कायकी असत्यता से गुत ही पाप किये जा सकते हैं। जो मन, वचन, कायकी असत्यता का त्यागी है, वह कदापि किसी भी गुत पापमें प्रवृत्ति नहीं करता। जो असत्य प्रवृत्ति करता है उससे उसे निःशूकता धार्मिक अवगणना होती है। निःशूकतासे, स्वामि द्रोह, मित्र द्रोहादिक महापाप करता है। इसलिये योग शास्त्रमें कहा है कि एक तरफ असत्य सम्बन्धि पाप और दूसरी ओर समस्त पापोंको रख कर यदि केवलीकी बुद्धि रूप तराजुमें तोला जाय तो उन दोनोंमें से पहिला असत्यका पाप अधिक होता है। इस प्रकार जो असत्य मय गुत्त पाप है याने दूसरेको ठगने रूप पापको त्यागनेके लिये उद्यम करना योग्य है।

यदि परमार्थसे विचार किया जाय तो द्रव्योपार्जन करनेमें न्याय ही सार है। वर्तमान कालमें प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है कि यदि न्यायसे वड़ा लाम हुवा हो उसमेंसे धर्मकार्य में खर्चता रहे, इससे वह कुवे-के पानीके समान अक्षयता को प्राप्त होता है। जैसे छुवेका पानी ज्यों अधिक निकाला जाता है त्यों त्यों उसमें आय भी तद्मुसार अधिक होती है चैसी ही नीतिसे कमाये हुए धनको ज्यों ज्यों धर्ममें खर्चा जाता है त्यों त्यों वह ज्यापार द्वारा अधिक वृद्धिको प्राप्त होता है। पापी मनुष्यको ज्यों ज्यों अधिक लाम होता है त्यों त्यों उसका मन खरचने के कारण खुट जानेके भयसे मारवाड़ में रहे हुए तलावका पानी ज्यों दिन प्रतिदिन स्कृता जानेसे एक समय वह बिलकुल नए हो जाता है, वैसे ही पापीका धन भी कम होनेसे एक समय घह सर्वधा नए हो जाता है। क्योंकि इसमें पापकी अधिकता होनेसे श्लीणताका हेतु समाया हुवा है और न्यायवान को धर्मकी अधिकता होनेसे प्रतिदिन प्रत्यक्ष ही बुद्धिका हेतु है। इसिलये शास्त्रमें कहा है कि, जो घटीयन्त्र में छिद्र द्वारा पानी अरता है वह उसकी बुद्धिके लिये नहीं परन्तु उसे डुवानेके लिय ही भरता है। इस तरह वार्यवार घटीयन्त्र को डूवना ही पड़ता है सो क्यो प्रत्यक्ष नहीं देखते? ऐसे ही पापी प्राणीको जो जो द्रव्यकी प्राप्त होती है वह केवल उसके पापिएण्ड की बुद्धिके लिए ही होती है परन्तु धर्मवृद्धि के लिये नहीं। इसी लिये एक समय उसे ऐसा भी देखना पड़ता है कि उसके किये हुए पापक्ष घड़िके भर जानेसे एकदम उसका सर्वस्व नए हो जाता है।

यदि यहाँ पर कोई यह शंका करे कि जो मनुष्य न्यायसे ही धर्मरक्षण करके स्वयं अपना व्यवहार सलाता है वह अधिक दुःखित मालुम होता है, और जो कितने एक अन्यायसे द्रव्य उपार्जन करते हैं वे अधिक धन ऐश्वर्यता वाले दिनों दिन वृद्धि पाते हुए देख पड़ते हैं, इससे न्याय धर्मकी ही एक मुख्यता कहां रही ? इसका उत्तर यह है कि—प्रत्यक्ष अन्याय हो वह करनेसे भी उसे धनकी वृद्धि होती मालूम देती है, वह उसे पूर्वभव में संचय किये हुए पुण्यका उदय करा सकता है, वह इस भवमें किये जाते अन्याय का फल नहीं। जो इस भवमें अन्याय करता है उसका फल आगे मिलनेवाला है। इस समय तो उसके पूर्वभव में किये हुए पुण्यका ही उदय है, वही उसे दिनोंदिन लाभ प्राप्त कराता है यह समभना चाहिये। इसलिये धर्मध्याव स्त्रित पुण्य पाप कर्मकी चौमंगी निम्न लिखे मुजव बतलाई है:—

१ पुण्यानुवन्धी पुण्य—जिसके उद्यमें पुण्य वांधा जाय। २ पापानुवन्धी पुण्य—पूर्वकृत पुण्य भोगते हुये जिसमें पापका वन्ध हो। ३ पुण्यानुवन्धी पाप—पूर्वकृत पाप फल भोगते हुए जिसमें पापका कर हुः भोगते हुए जिसमें पुण्यका वन्ध हो। ४ पापानुवन्धी पाप—पूर्वकृत पाप फल भोगते हुए जिसमें पापका ही वन्ध हो। १ पूर्वभव में आराधन किये हुये जैनधर्म की विराधना किये विना मृत्यु पाकर इस भवमें भी कष्ट न पा कर जो उद्य आये हुए निरुप्म सुखको अरतचक्रवर्ती के समान भोगता हैं उसे पुण्यानुवन्धी पुण्य कहते हैं। २ पूर्वभव में किये हुए पुण्यके प्रभावसे निरोगी, कपवान, कलवान, यशवान वगैरह कितने एक लोकिक गुण युक्त तथा जो इस लोकमें महान ऋदि वाला होता है, वह कौणिक राजाके समान पापानुवन्धी पुण्य भोगता है। पवं अज्ञान कष्टसे भी पापानुवन्धी पुण्य भोगता है। पवं अज्ञान कष्टसे भी पापानुवन्धी पुण्य भोगता है। ३ जो मनुष्य पूर्वभव में

सेवन किये पापके उदयसे इस्तामवमें दिन्ही मालूम होता है, दुःखी देख पड़ता है परन्तु किंचित् द्याके प्रभावसे इस लोकमें जैन धर्मको प्राप्त करता है उसे पुण्यानुबन्धी पाप कहते हैं। (उसके पूर्वकृत पापोंको भोगता है परन्तु नवीन पुण्य बांधता है) ४ पापी, कठोर कर्म करने वाला, धर्मके परिणामसे रहिन, निर्दय परिणामी, महिमासे रहित, निरन्तर दुखी होने पर भी पाप करनेमें निरत, पापमें आसक्त जीवोंको कालक सुत्रो रिया' चांडालके समान पापानुबन्धी पापवाले समक्तना।

वाह्य नौ प्रकारकी और अभ्यन्तर अनन्त गुणमयी जो ऋद्धियाँ कहीं हैं वे सब पुण्यानुबन्धी पुण्यके प्रतापसे प्राप्त की जा सकती हैं; परन्तु उन बाह्य और अभ्यन्तर ऋद्धियोंमें से जिसके पास एक भी ऋदिः नहीं तथापि उसकी प्राप्तिके छिए फुछ उद्योग भी नहीं करता उसका मनुष्यस्व धिकारने योग्य है। जो मनुष्य छेश मात्र धर्मचासना से अखण्डित पुण्यको नहीं करता वह मनुष्य परभव में आपदा संयुक्त सम्बद्धिको पाता है।

तथा यद्यपि किसी एक मनुष्यको पापानुबन्धी पुण्य कर्मके सम्बन्धसे इस लोकमें प्रत्यक्ष दुःख नहीं मालूम देता परन्तु वह सचमुच ही आगे जाकर या परभव में अवश्य दुःख पायगा। इसल्ये कहा है कि जो मनुष्य धन प्राप्त करनेमें लोसी होकर पाप करता है और उससे जो लाभ पाता है, वह धन लाभ अणीपर लगाये हुए मांसके मक्षक मत्स्यके समान उसे नाश किये विना नहीं रहता।

उपरोक्त न्यायके अनुसार स्वामी द्रोह न करना। स्वामी द्रोह के कारण क्ष्य दानचोरी चगैरह राजाहाका भंग करना ये सब वर्जने योग्य हैं। क्योंकि इस लोक और पर लोकमें अनर्थकारी होनेसे सर्वधा
वर्जनीय हैं। तथा जिसमें दूसरेको जरा भी सन्नाप कारक हो सो भी न करना और न कराना। अपने
आपको कम लाम होने पर भी दूसरे लोगोंको हरकत पहुंचे ऐसा कार्य भी वर्जने योग्य है क्योंकि दूसरोंकी
दुरशीस लेनेसे अपने आपको खुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, कहा है कि—मूर्खाईसे मित्र, कपटसे धर्म,
दूसरोंको दुःख देनेसे सुख समृद्धि, सुखसे विद्या, कठोर वचनसे छी, प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो वह विलकुल मूर्ख है। जिससे लोग राजी रहें वैसी प्रवृत्ति करनेमें महा लाभ है। कहा है कि:- जितेन्द्रियता
विनयसे प्राप्त होती है, सर्वोत्कृष्ट गुण विनयसे प्राप्त किया जा सकता है, सर्वोत्कृष्ट गुणसे लोक राजी होते
हैं और लोगोंको खुश रखना ही सम्पदा पानेका कारण है।

धनकी हानि या वृद्धि और संग्रह किसीके सामने न कहना। धनकी हानि, वृद्धि संख्या, गुप्त करना अन्य किसीके सामने प्रगट न करना। कहा हैं कि—ियताकी छो, स्वयं किया हुवा आहार, अपना किया हुवा खुरुत, अपना द्रव्य, अपने गुण, अपना दुष्कर्म, अपना मर्म, अपना गुप्त विचार; ये दूसरोंको न कहना चाहिये। यदि कोई पूछे कि तेरे पास कितना धन है, तुझे कितनी आय होती है, तब कहना कि ऐसा प्रशन करनेसे आपको क्या लाभ है ? अथवा यह सब छुछ कहनेमें मुझे क्या फायदा है ? इस प्रकार भाषा समिति में उपयोग रखकर उत्तर देना। यदि राजा वगैरहने पूछा हो तो सत्य हकीगत कह देना। इस लिये नीति शास्त्रमें कहा है कि—ि सित्रके साथ सत्य, स्त्रीके साथ प्रिय, शत्रुके साथ भूंठ और मिए, एवं स्वामीके

साथ अनुकूल और सत्य बोलना, सत्य बोलनेसे पुरुषकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा वढ़ती हैं और इसीसे जगतमें अपने अपर विश्वास बैठाया जा सकता है। विश्वास बैठानेसे मनवांच्छित कार्य होता है।

## "सत्य पर महणसिंहका दृष्टान्त"

सुना जाता है कि दिल्लीमें महणसिंह (मदनसिंह) नामक एक शेठ रहता था। वह बड़ा सत्यवादी है उसकी ऐसी प्रख्याति सुन कर उसकी परीक्षा करनेके लिए बादशाह ने उसे अपने पास बुला कर पूछा—तेरे पास कितना धन है ? उसने कहा कि बही देख कर कहूंगा। उसने अपने घर आ कर तमाम बही खाता देख कर निश्चित करके चादशाह के पास जा कर कहा है कि मेरे पास अनुमान से ८४ लाख टके मालूम होते हैं, बादशाह विचार करने लगा कि, भैंने तो इससे कम सुना था परन्तु इसने तो सचमुच ही हिसाव करके जितना है उतना ही वतलाया। उसे सत्यवक्ता समभ कर बादशाह ने अब अपना खजानची बनाया।

## "सत्य बोलने पर भीम सोनीका दृष्टान्त"

खंभात नगरमें विपद् दशामें आ पड़ने पर भी सत्यवादी तपागच्छीय पूज्य श्री जगद्वन्द्र सुरिका भक्त भीम नामक सुनार श्री मिल्लिनाथ खाप्रीके मिन्द्रिमें दर्शन करने गया था; उस वक्त वहां पर हाथमें हथियार हो कर आ पड़े हुये क्षत्रियोंने उसे पकड़ कर धन ग्रांगा। तव उसने कहा कि तुम्हें चार हजार धन दे कर ही भोजन कर्ज गा। फिर उसने पुत्रके पास धन गांगा; पुत्रोंने अपने पिताको छुड़ानेके लिये चार हजार खोटे रुपये ला दिये। क्षत्री लोगोंने वह धन ले कर भीमसे पूछा कि यह सच्चे रुपये हैं या खोटे? उसने परीक्षा करके कहा कि—खोटे हैं। इससे उन लोगोंने प्रसन्न हो कर उसे माल सिहत छोड़ दिया। फिर वे क्षत्रिय लोक उसी दिन उस गांवके राजवर्गीय यवनोंसे मारे गये। तुम्हें धन दिये वाद ही भोजन कर्क गा भीमने ऐसी प्रतिज्ञा की होनेके कारण उन्हें अग्नि संस्कार अपने हाथसे करके कबूल किए हुए चार हजार रुपये व्याज पर रख दिये। उस व्याजमें से उनकी वार्षिक तिथिको वड़ी पुजा श्री मिल्लिग्य के मिन्द्र में आज तक होती है और उसमें से जो धन बढ़े वह उसी मिन्द्र में खर्चा जाना है।

मित्र करनेके लिए उसकी योग्यता देखना जहरी हैं। समान धन प्रतिष्ठादि गुणवन्त निर्लोभी, एक मित्र जहर करना चाहिये, जिससे सुख दु:खादि कार्यमें सहाय कारक हो। इसलिए रघुवंश कार्व्यमें भी कहा है कि 'जातिसे, बलसे, बुद्धिसे, और पराक्रमसे हीन लोगोंको यदि मित्र किया हो। तो वे वक्त पर उपकार करनेके लिए समर्थ नहीं हो सकते और यदि जातिसे, बलसे, बुद्धिसे और पराक्रम से अधिक हों तो वे सबस्म मुच ही वक्त पर सामना कर वैठनेका सम्भव है। इसलिए राजाको समान जाति, बल, बुद्धि और पराक्रम सालोंके साथ मित्रता रखनी चाहिये। दूसरे शास्त्रमें भी कहा है कि, वैसी ही किसी विषम अवस्था के समय जहां भाई, पिता या अन्य कोई संगे सम्बन्धी भी खड़े न रह सकें वैसी आपदाको दूर करनेके समय भी मित्र सहाय करता है; रामचन्द्रजी लक्ष्मणजी से कहते हैं कि—'हे भाई! अपनेसे विशेष संपद्दा वालेके साथ

मित्रता करना मुझे बिलकुल नहीं रुचता; क्योंकि जब हम उसके घर गये हों तव वह हमें कुछ मान सन्मान नहीं दे सकता और यदि वह हमारे घर आये तो हमे धन खरचना पड़े।'

उपरोक्त युक्तिके अनुसार अपने समान छोगोंके साथ प्रीति रखना योग्य है। कदाचित् वड़ी सम्पदा चाछेके साथ मित्रता हो तो उससे भी किसी समय दु:साध्य कार्यको सिद्धि और अन्य भी अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है। भाषामें भी कहा है कि स्वयं समर्थ हो कर रहना अथवा किसी वड़ेको अपने हाथ कर रखना जिससे मन इन्छित कार्य किया जा सके। काम कर छेनेमें इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं। यदि कम संपदा वाला भी मित्र रक्ला हो तो वह भी समय पड़ने पर लाभ कारक हो जाता है, उससे कितनी एक बातोंका फायदा होता है। पंचोपाख्यान में कहा है कि "सवल और दुवंल दोनों प्रकारके मित्र करना, क्योंकि यदि हाथींके चूहे मित्र थे तो उन्होंके उद्यमसे हाथी बन्धनसे छूट सका"। किसी समय जो कार्य छोटे मित्रसे वन सकता है वह वड़े धनवान से भी नहीं वन सकता। जैसे कि सुईका कार्य सुई ही कर सकती है परन्तु वह तरवार वगैरहसे नहीं वन सकता। घासका कार्य घाससे ही वन सकता है, परन्तु हाथींसे नहीं।

### "दाक्षिण्यता"

मुखसे दक्षिण्यता तो दुर्जनकी भी न छोड़ना, इसिलए कहा है कि सत्य वात कहनेसे मित्रके, सन्मान देनेसे सगे सम्बन्धियों के, प्रेम दिखलाने से और समय पर उचित वस्तु ला देनेसे छी और नौकरोंके और दाक्षिण्यता रखनेसे दूसरे लोगोंके मनको हरन करना ( उन्होंके मनमें अप्रीति न आने देना )। जैसे कि किसी वक्त ऐसा भी समय आ जाय कि उस समय अपना कार्य सिद्ध कर लेनेके लिये फल, दुष्ट, चुगलखोर लोगोंको भी आगे करना पड़ता है। इसिलए कहा है—रस लेने वाली जीभ जैसे क्लेशके रिसया दांतोंको आगे करके रस ले लेती हैं वैसे ही चतुर पुरुष किसी समय कहीं पर खल पुरुषोंको भी आगे करके काम निकाल लेता है। प्रायः कांटोंकी वाड़ बिना निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्र, ग्राम, घर, बाग, बगीचोंकी मुख्य रक्षा उनसे ही होती है।

## "प्रीतिके स्थानमें लेन देन न करना"

जहां प्रीति रखनेका विचार हो वहां पर द्रव्यका छैन देन सम्बन्ध न रखना। कहा है कि द्रव्यका छैन देन सम्बन्ध वहां ही करना कि जहां मित्रता रखनेका विचार न हो। तथा अपनी प्रतिष्ठा रखनेकी चाहना हो तो प्रीतिवान के घरमें अपनी इच्छानुसार वैठ न रहना—उसकी इच्छानुसार वैठना।

सोमनीति में लिखा है कि—मित्रके साथ लेन देन और सहवास और कलह न करना; एवं किसीकी साक्षी रखे विना मित्रके घर घरोहर न रखना। मित्रके साथ कहीं पर कुछ भी द्रव्य वगैरह भेजना योग्य नहीं क्योंकि चुराया और खुवाया वगैरह कितनेक कार्योंमें द्रव्य ही अविश्वास का कारण बनता है और अविश्वास ही अनर्थका मूल है। इसलिए कहा है कि जहाँ विश्वास न हो उसका विश्वास न रखना और विश्वास किया जाता हो उसका भी विश्वास न करना, क्योंकि विश्वास ही भय उत्पन्न होता है।

यदि किसीके पास गुप्त धरोहर रक्खी हो तो वह वहां ही पच जाती है। तथा वैसे द्रव्य पर किसका मन नहीं लल्ल्चाता ? कहा है कि किसी शेठके घर कोई मनुष्य धरोहर रखने आया; उस वक्त शेठका घर गिरने लगा, तव उसने अपनी गोत्र देवीसे कहा कि है देवि! यदि इस धनका स्वामी यहां ही मर जाय तो तू जो मांगेगी सो दूंगा ( ऐसे विचार आये विना नहीं रहते )। इसलिए द्रव्यको वड़ी युक्ति पूर्वफ सम्हाल रखना चाहिये।

## "विना साक्षी घरोहर घरनेका दृष्टान्त"

कोई एक धनेश्वर नामक रोठ अपने घरमें जो २ सार वस्तु थीं उन्हें वेच कर उनके करोड़ २ मूल्य वाले आठ रत्न ले कर अपने स्त्री पुत्र वगैरह से भी ग्रप्त मित्रके घर धरोहर रख कर द्रव्य उपार्जन करनेके लिये परदेश चला गया। वहां कितने एक समय तक व्यापारादि करके कितना एक द्रव्य उपार्जन किया परन्तु दैवयोग वह अकरमात् वहीं बीमार हो गया । इसलिए कहा है कि मचकुन्दंके पुष्प समान खच्छ और उज्वल हृद्यसे हुई सहित कुछ अन्य ही विचार करके कार्य प्रारम्भ किया हो परन्तु कर्मवशात् वही कार्य किसी अन्य ही आवेशर्में परिणत हो जाता है। जब रोठकी अन्तिम अवस्था आ लगी तव उसके साथ रहे हुये सज्जन प्रमुखने पूछा कि यदि कुछ कहना हो तो कह दो क्योंकि अब कुछ मनमें रखने जैसी तुम्होरी अवस्था नहीं हैं। उसने कहा कि जो यहांपर द्रव्य है सो दूकानके वही खातेको पढ़कर निश्चित कर मेरे पुत्रादिक को तगादा करके दिला देना, और मेरे अमुक गांवमें मेरे स्त्री पुत्रादिकंसे भी गुप्त अमुक मित्रके पास एक एक करोड़के आठ रत्न घरोहर तया रख्ले हैं, वे मेरे स्त्री पुत्रको दिलाना। उन्होंने पूछा कि उस इन्यके रखनेमें कोई साक्षी या गवाह या कुछ निशानी प्रमाण है ? उसने कहा गवाह, साक्षी या निशानी पुराव कुछ नहीं। इसके बाद वह मरण की शरण हुआ। सज्जन लोगों ने उसके पुत्रादिको मरणादिक वृत्तान्त सूचित कर उसका वहांका सर्व धन तगादा वगैरहसे वसूल करके उसके पुत्रको दिलाया। फिर जिसके वहां घरोहर तया आठ रत्न रख्वे थे उसकी लिखत पढ़त कागज पत्र कुछ भी न होनेसे प्रथम तो उससे विनय वहुमान से मांगनी की, फिर राजा आदिका भय दिखला कर मांगा परन्तु उसके लोभीए मित्रने ना तो धन दिया और न ही मंजुर किया। साक्षी गवाह आदि कुछ प्रमाण न होनेके कारण राजा आदिके पास जाकर भी वे उस धनको प्राप्त न कर सके। इसिलये किसीके पास कदापि बिना साक्षी धरोहर वगैरह द्रव्य न रखना।

जैसे तैसे मनुष्यको भी साक्षी किया हो तथापि यदि वह वस्तु कहीं दव गई हो तो कभी न कभी वापिस मिल सकती है। जैसे कि कोई एक व्यापारी तगादा वस्तुल कर धन लेकर कहींसे अपने गांव आ रहा था। मार्गमें चोर मिल गये उन्होंने उसे जुहार करके उससे धन मांगा तव वह कहने लगा कि किसी को साक्षी रख कर यह सब धन ले जावो। जब तुम्हें कहींसे धन मिले तब मुझे वापिस देना परन्तु इस वक्त मुझे मारना नहीं। चोरोंने मनमें विचार किया कि यह कोई मुग्ध है, इससे जंड्ललमें फिरते हुये एक

कबरे रंगके बिल्ले को साक्षी करके उसके पाससे उन्होंने सब द्रव्य छे लिया। वह व्यापारी एक एक का नाम स्थान ग्राम वगैरह पूछकर अपनी किताव में लिखकर अपने गांव चला गया। कितने एक समय बाद उन चोरोंके गांवके लोग जिनमें उन चोरोंमें से भी कितने एक थे उस व्यापारी के गांवके बाजारमें कुछ माल खरीदनेको आये, तब उस व्यापारीने उनमेंसे कितने एक चोरोंको पिहचान कर उनसे अपना लेना मांगा। चोरोंने कबूल न किया; इससे उसने पकड़वा कर उन्हें न्याय द्यारमे खींचा। द्रवार में न्याय करते समय न्यायाधीशने विनयेसे साक्षी, गवाह मांगा। बिनयेने कहा कि मैं साक्षीको वाहरसे बुला लाता हूं। वाहर आकर वह व्यापारी जब इघर उघर फिर रहा था तब उसे एक काला विल्ला मिला। उसे पकड़ कर अपने कपहेसे ढक कर द्रवार में आकर कहने लगा कि इस वल्लमे मेरा साक्षी हैं; चोर बोले, घतला तो सही देखें तेरे साक्षीको। उसने बल्लका एक किनारा उंचा कर बिल्ला बतलाया। उस वक्त चोरोंमेंसे एक जना बोल उठा कि—नहीं नहीं यह बिल्ला नहीं!" न्यायाधीश पूल्लने लगा कि यह नहीं तो क्या वह दूसरा था? वे सबके सब बोले, हां! यह बिल्लुल नहीं; न्यायाधीशने पूला कि—"वह कैसा था?" चोर बोले—"वह तो कबरा था, और यह बिल्लुल काला है।" वस! इतना मात्र बोलनेसे वे सचमुच पकड़े गये। इससे उन चोरोंने उस सेठका जितना धन लिया था वह सब व्याज सिहत न्यायाधीशने वापिस दिलाया। इसलिये साक्षी बिना किसीको द्रव्य देना योग्य नहीं।

किसीके यहाँ गुप्त धरोहर न धरना एवं अपने पास भी किसीकी न रखना। चार सगे सम्बन्धी या मित्र मंडलको वीचमें रख कर ही धरोहर रखना या रखाना। तथा जब वापिस लेनी या देनी हो तब उन चार मनुष्योंको वीचमें रख कर लेना या देना परन्तु अकेले जाकर न लेना या अकेलेको न देना। धरोहर रखनेवाले को वह धरोहर अपने ही घरमें रखनी चाहिये। गहना हो तो उसे पहरना नहीं और यदि नगद रुपये हों तो उन्हें न्याज वगैरह के उपयोग में न लेना। यदि अपना समय अच्छा न हो या अपने पर कुछ किसी तरहका भय आनेका मालुम हो तो अमानत रखनेवाले को बुला कर उसकी अमानत वापिस दे देना। यदि अमानत रखनेवाला कदापि कहीं मरण पाया हो तो उसके पुत्र स्त्री वगैरह को दे देना। या उसके पीछे जो उसका बारस हो सब लोगोंको विदित करके उसे दे देना और यदि उसका कोई वारिस ही न हो तो सब लोगोंके समक्ष विदित करके उसका धन धर्म मार्गमें खरच डालना।

#### "बही खातेके हिसाबमें आलस्य त्याग"

किसीकी घरोहर या उधारका हिसाव किताब लिखनेमें जरा भी आलस्य न रखना। इसलिये शास्त्र में लिखा है कि "धनकी गांठ बान्धनेमें, परीक्षा करनेमें, गिननेमें, रक्षण करनेमें, खर्च करनेमें, नावाँ लिखनेमें इत्यादि कार्यमें जो मनुष्य आलस्य रखता है वह शीव्र ही विनाशको प्राप्त होता है" पूर्वोक्त कारणोंमें जो मनुष्य आलस रखते तो भ्रांति पैदा हो कि अमुकके पास मेरा लेना है या देना? यह विचार नावाँ ठावाँ लिखनेमें आलस्य रखनेसे ही होता है और इससे अनेक प्रकारके नये कर्मवन्ध हुये विना नहीं रहते। इस-लिये पूर्वोक्त कार्यमें कदापि आलस्य न रखना चाहिये। जिस प्रकार तारे, नक्षत्र, अपने पर चत्द्रसूर्यको अधिकारी नायक तरीके रखते हैं वैसे ही द्रव्य उपार्जन करने और उसका रक्षण करनेकी सिद्धिके लिये हर एक अनुष्यको अपने ऊपर कोई एक राजा, दीबान या नगर सेठ वगैरह स्वामी जरूर रखना चाहिये, जिससे पद २ में आ एड़नेवाली आएलियों म उसके आश्रय से उसे कोई भी विशेष सन्तापित न कर सके। कहा है कि—"महापुरुष राजाका आश्रय करते हैं सो बेवल अपना पेट भरनेके लिए नहीं परन्तु सज्जन पुरुषोंका उपकार और दुर्जनोंका तिरस्कार करनेके लिए ही करते हैं। वस्तुपाल तेजपाल दीवान, पेथडशाह, वगैरह बड़े सत्पुरुषोंने भी राजाका आश्रय लेकर ही वैसे वड़े प्रासाद और कितनी एक तीर्थयात्रा, संघयात्रा, वगैरह धर्म करनियाँ करके और कराकर उनसे होने वाले कितने एक प्रकारके पुण्य कार्य किये हैं। वड़े पुरुषोंका आश्रय किये विना वैसे वड़े कार्य नहीं किये जा सकते! और कदाचित् करे तो कितने एक प्रकारकी मुसीवतें भोगनी पड़ती हैं।

## "कसम न खाना"

जैसे तैसे ही या चाहे जिसकी कसम न खानी चाहिये। तथा उसम भी विशेषतः देव, गुरु, धर्मकी कसम तो कदापि न खाना। कहा है कि—सचाईसे या झूं उतया जो प्रभुकी कसम खाता है वह सूर्ष प्राणी आगामी भवमें स्वयं अपने बोधिबीज को गंवाता है और अनन्त संसारी बनता है। तथा किसीकी ओरसे गवाही देकर कप्रमें कदापि न पड़ना। इसिलये जार्यासिक नामा ऋषि द्वारा किये हुए नीति शास्त्रमें कहा है कि—स्वयं दिखी होने पर दो स्त्रियां करना, मार्गमें खेत करना, दो हिस्सेदार होकर खेत वोना, सहज सी बातमें किसीको शत्रु बनाना, और दूसरेकी गवाही देना ये पांचो अपने आप किये हुए अनर्थ अपनेको हो दु:खदायी होते हैं।

विशेषतः श्रावकको जिस गांवम रहना हो उसी गांवमें ज्यापार करना योग्य है, क्योंकि वैसा करनेसे फुटुम्बका वियोग सहन नहीं करना पड़ता। घरके या धर्मादिक के कार्यमें किसी प्रकारकी ब्रिट नहीं आ सकती, इत्यादि अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है। तथापि यदि अपने गांवमें ज्यापार करनेसे निर्वाह नहीं सके तो अपने ही देशमें किसी नजदीक के गांव या शहरमें ज्यापार करना; क्योंकि ऐसा करनेसे जब जब काम पड़े तब शीव्र गमनागमन वगैरह हो सकनेसे प्रायः पूर्वोक्त गुणोंका लाभ मिल सकता है। ऐसा कौन मूर्ख है कि जो अपने गांवमें सुखपूर्वक निर्वाह होते;हुए भी ग्रामान्तर की चेष्टा करे। कहा है कि—दिर्द्री, रोगी, मूर्ख, प्रवासी—प्रदेशमें जा रहने वाला और सदवका नौकर इन पाँचोंको जीते हुए भी मृतक समान गिना जाता है।

कदाचित अपने देशमें निर्वाह न होनेसे परदेशमें ज्यापार करनेकी आवश्यकता पढ़े तथापि वहां सयं या अपने पुत्रादि को न भेजे परन्तु किसी परीक्षा किये हुये विश्वासपात्र नौकरको भेज कर ज्यापार करावे और यदि वहां पर खयं गये विना न चल सके तो खयं जाय परन्तु शुभ शक्तन मुहूर्त शक्तन निमित्त, देव, गुरु, चन्दनादिक मंगल कृत्य करने आदि विधिसे तथा अन्य किसी वैसे ही भाग्यशाली के समुदाय, की या कितने एक अपने जातीय सुपरिचित सज्जनोंके परिचार के साथ निद्रादिक प्रमाद रहित हो कर बढ़े प्रयत्नसे जाय और वहाँ बैसी ही सावजानी से न्यापार करें। क्योंकि समुदाय के बीच यदि एक भी भाग्यशाली हो तो उसके भाग्य बलसे दूसरे भी मनुष्यों के विष्न टल सकते हैं। बहुत दफा ऐसे बनाव बनते हुए भी नजर आते हैं।

## "भाग्यशाली के प्रभावका दृष्टान्त"

कहीं पर इक्कीस पुरुष मिल कर चातुर्मास के दिनोंमें एक गांवसे दूसरे गांव जा रहे थे। रास्तेमें वरसाद पड़नेके कारण और रात्रि हो जानेसे वे सबके सब एक महादेव के पुराने मन्दिरमें टहर गये। उस समय उस मन्दिरके दरवाजे के आगे विज्ञली आ आ कर पीछे वली जाती हैं, तब सबके सब भयभीत हो कर विचारने लगे कि, सब्धुव ही हममें कोई एक जना अभागी है, इसी कारण यह विज्ञली उस पर पड़ने आती है। परन्तु हममें के अन्य भाग्यशाली के प्रभाव से यह विज्ञली वापिस वली जाती हैं। इस वक्त यह विद्वन हम सब पर आ पड़ा है। यदि इसे हम दूर न करें तो उस अभागी के कारण हम सबको कप्ट सहन करने पड़ेंगे, इसलिए हममें से एक एक जना बाहर निकल कर इस मन्दिरकी प्रदक्षिणा दे आवे जिससे वह अभागी कौन हैं इस वातकी मालूम पड़ जाय। सबकी एक राय होने पर उनमें से एक एक जना उठ कर मन्दिरकी प्रदक्षिणा दे कर आने लगा। इस प्रकार एक एक करके इक्कीसमें से जब वीस जने वाहर निकल कर प्रदिश्णा दे आए तब इक्कीसवां मनुष्य बड़ी शीव्रता से प्रदक्षिणा दे कर वापिस आने लगा उस वक्त एकदम मन्दिर पर विज्ञली पड़नेसे वे सबके सब जल मरे परन्तु वह इक्कीसवां भाग्यशाली जीवित रहा। इसलिए परदेश जाते हुए सज्जन समुदाय का साथ करना योग्य हैं।

परदेश गए वाद भी आय, व्यय, छेना, देना, बारंबार अपने पुत्र, पिता, माता, भाई, मित्र, वगैरह को विदित करते रहना। तथा अखस्थ होनेके समय याने बीमारीके समय उन्हें अवश्य ही प्रथमसे समाचार देना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो दैवयोग अकस्मात् आयुष्य क्षय होनेके कारण यदि मृत्यु हो जाय तो संपदा होने पर भी माता, पिता, पुत्रादिक के वियोगमें आना मुश्किल होनेसे व्यर्थ ही उन्हें दुखिया बनानेका प्रसंग आ जाय। जब प्रस्थान करना हो तब भी सबको यथायोग्य शिक्षा और सार सम्हालकी सूचना दे कर तथा सबको प्रेम और बहुमान से बुला कर संतुष्ट करके ही गमन करना। इसलिए कहा है कि, "मानने योग्य देव, गुरु, माता, पिता, प्रमुखका अपमान करके, अपनी स्त्रीका तिरस्कार करके, या किसीको मार पीट कर या बालक वगैरह को रुला कर, जीनेकी बांछा रखने बालेको परदेश या पर प्राम कदापि न जाना चाहिये।

तथा पासमें आये हुए किसी भी पर्व या महोत्सव को करके ही परदेश या परगांव जाना चाहिये। कहा हैं कि उत्सव, महोत्सव या तयार हुए सुन्दर भोजनको छोड़ कर, तथा सर्व प्रकारके उत्तम मांगिलक कार्यकी उपेक्षा करके, जनमका या मृतकका स्तक हो तो उसे उतारे बिना (अपनी स्त्रीको ऋतु आये उस वक्त)

किसी भी मनुष्यको परदेश गमन करना उचित नहीं। ऐसे ही अन्य भी कितने एक कारणों का शास्त्रके अनुसार यथोचित विचार करना चाहिए।

## "िकतने एक नैतिक विचार"

दूध पी कर, मैथुन सेवन करके, स्तान करके, स्त्रोको मार पीट कर, चमन करके, थूंक कर, और किसीका भी ख्दन वगैरह कठोर शब्द सुन कर प्रयाण न करना।

मुंडन करा कर, आंखोंसे आंस् टपका कर, और अपशकुन होनेसे दूसरे गांव न जाना चाहिये।

किसी भी कार्यके लिए जानेका विचार करके उठते समय जो नासिका चलनी हो प्रथम वही पैर रख कर जाय तो मनवांछित सिद्धिकी प्राप्ति होती है।

रोगी, वृद्ध, विष्र, अन्ध, गाय, पूज्य, राजा गर्भवती, भार उठाने वाला, इतनोंको मार्ग दे कर, एक तरफ चलना चाहिये।

रंधा हुवा या कचा धान्य, पूजाके योग्य वस्तु, मंत्रका मण्डल, इतने पदार्थं जहां तहां न डाल देना। स्नान किए हुए पानीको, रुधिरको और मुर्देको डल्लंबन न करना।

थूकको, श्लेष्मको, विष्ठाको, पिशावको, सुलगते अग्निको, सर्पको, मनुष्यको और शास्त्रको, बुद्धिमान् पुरुषको याहिए कि कदापि उल्लंघन न करे।

नदीको इस किनारेसे, गाय बांधनेके बाड़ेसे, दूध वाले घृक्षसे, ( वड़ वगैरह से ), जलाशय से, वाग वगीचेसे, और कुवा वगैरह से संगे सम्बन्धीको आगे पहुंचा कर पीछे लौटना ।

अपना श्रेय इच्छने वाले मनुष्यको रात्रिके समय वृक्षके मूल आगे या वृक्षके नीचे निवास न करना। उत्सव या सतक पूर्ण हुए विना कहीं भी न जाना।

किसीके साथ विना, अनजान मनुष्यके साथ, उछंठ, दुष्ट या नीचके साथ, मध्यान समय और आधी रात पंडित पुरुषको राह न चलना चाहिये।

क्रोधी, लोभी, अभिमानी या हठीलेके साथ, चुगली करने वालेके साथ, राजाके सिवाही, जमादार या थानेदार, जैसे किसी सरकारी आदमीके साथ, घोबी, दरजी वगैरह के साथ, दुष्ट, खल, लंबर, गुंडे मनुष्यके साथ, विश्वासघाती या जिसके मित्र छलछंदी हों ऐसेके साथ विना अवसर वात या गमन कदावि न करना। महीब, भैसा, गधा, गाय, इन चारों पर चाहे जितना थक गया हो तथावि अवना भला इच्छने वालेको कदावि सवारी न करना चाहिये।

हाथीसे हजार हाथ, गाड़ीसे पांच हाथ, सींग वाले पशुओंसे और घोड़ेसे दस हाथ दूर रहकर चलना चाहिये। नजीकमें चलनेसे कदांचित विष्न होनेका सम्भव है।

शंवल विना मार्ग न चलना चाहिये, जहां वास किया हो वहां पर अति निद्रा न लेना, सोये वाद भी वुद्धिमान पुरुपको किसीका विश्वास न करना चाहिये। यदि सी काम हों तथापि अकेला प्रामान्तर न जाना चाहिये !

किसी भी इकले मनुष्यके घर अकेला न जाना एवं घरके पिछले रास्तेसे भी किसीके घर न जाना चाहिये।
पुरानी नांचमें न वैठना चाहिये, नदीमें अकेला प्रवेश न करना चाहिये, किसी भी बुद्धिमान पुरुषको
अपने संगे भाईके साथ उजाड़ मार्गके रास्तेमें अकेला न चलना चाहिये।

जिसका बड़े कप्टसे पार पाया जाय ऐसे जलके और स्थलके मार्गको एवं विकट अटवीको, गहरापन मालुम हुए विना पानीको, जहाज, गाड़ी, बांस या लंबी लाठी विना उल्लंघन न करना वाहिये।

जिसमें वहुतसे कोधी हों, जिसमें विशेष सुखकी इच्छा रखने वाछे हों, जिसमें अधिक लोभी हों, उस साथी-समृहको खार्थ विगाड़ने वाला समफना।

जिसमें सभी आगेवानी भोगते हों, जिसमें सभी पांडित्य रखते हों, जिसमें सभी एक समान वड़ाई प्राप्त करनी चाहते हों, वह समुदाय कदावि सुख नहीं पाता।

मरनेके स्थान पर, बांधनेके स्थान पर, जुवा खेळनेके स्थान पर, भय, या पीड़ाके स्थान पर, भंडारके स्थान पर, और स्त्रियोंके रहनेके स्थान पर, न जाना। ( मालिककी आज्ञा विना न जाना )।

मनको न रुचे ऐसे स्थान पर, शमशानमें, सुने स्थानमें, चौराहेमें, जहां पर सुखा घास, या पुराली वगैरह पड़ी हो, चैसे स्थानमें नीचा या टेढी जगहमें, क्षड़ी पर, ऊखर जमीनमें, किसी वृक्षके थड़ नीचे पर्यतके समीप, नदीके या कुचेके किनारे, राखके ढेर पर, मस्तकके वाल पड़े हों वहाँ पर, ठीकरों पर, या कोयलों पर, वुद्धिवान पुरुषको इन पुर्वोक्त स्थानोंपर न वसना और न वैठना चाहिये।

जिस अवसर सम्बन्धी जो जो इत्य हैं वे उसी अवसर पर करने योग्य हैं, चाहे जितना परिश्रम लगा हो तथापि वह अवसर न चूकना चाहिये। क्योंकि जो मनुष्य मेहनतसे डरता है वह अपने पराक्रम का फल प्राप्त नहीं कर सकता, इस लिये अवसर को न चूकना चाहिये।

प्रायः मनुष्य बिना आडम्बर शोभा नहीं पा सकता, इसी लिये विशेषतः किसी भी स्थान पर बुद्धिमान पुरुषको आडम्बर न छोड्ना चाहिये।

परदेशमें विशेषतया अपने योग्य आडम्बर रखना चाहिये, और अपने धर्ममें चुस्त रहना चाहिये, इससे जहां जाय वहाँ आदर बहुमान पूर्वक इच्छित कार्यकी सिद्धि होनेका संभव होता है। परदेशमें यद्यपि विशेष लाभ होता है तथापि विशेष काल पर्यन्त न रहना चाहिये, क्योंकि यदि परदेशमें ही विशेष काल रहा जाय तो पीछे अपने घरकी अव्यवस्था हो जानेसे फिर कितनी एक मुसीबर्त मोगनी पड़नेके दोपका सम्भव होता है। परदेशमें जो कुछ लेना या वेचना हो वह काष्ट शेठके समान समुदाय से मिलकर ही करना उचित है। उसी कार्यमे लाभकी प्राप्ति होनेके और किसी भी प्रकारकी हरकत न आने देनेके लिये वेचना या वैसे प्रसंगमें पंच परमेष्ठी का श्रो गौतम स्वामीका, स्यूल भद्रका, अभयकुमार का, और कैचन्ना प्रमुखका नाम स्मरण करके उसी व्यापारके लाममें से कितना एक द्रव्य देव, गुरु, धर्म, सम्बन्धी, कार्यमें खरचनेकी धारना करके प्रवृत्ति करना कि जिससे सर्व प्रकारकी सिद्धि होनेमें कुछ भी मुसीवत न भोगनी पढ़े।

धर्मकी मुख्यता रखनेसे ही सर्व प्रकारकी सिद्धिका सम्भव होनेके कारण, द्रव्य उपार्जन करके उद्यम करते समय भी यदि इसमेंसे अधिक लाभ होगा तो इनना द्रव्य सात क्षेत्रमेंसे अमुक अमुक खर्चनेकी आवश्य-फता वाले अत्रोंमे खर्चू गा। ऐसा मनोरथ करते रहना चाहिये कि जिससे समय २ पर महा फलकी प्राप्ति हुये विना नहीं रहती। उच्च मनोरथ करना यह भाग्यशाली को हो चन सकता है, इसलिये शास्त्र कारोंने कहा है कि, चतुर पुरुषोंको सदैव अचे ही मनोरथ करते रहना चाहिये, क्योंकि, कर्मराज उसके मनोरथके अनुसार उद्यम करता है।

स्त्री सेवनका, द्रव्य प्राप्त करनेका और यश प्राप्तिका किया हुवा उद्यम कदाचित् निष्फल हो जाय परन्तु धर्म कार्य सम्बन्धी किया हुवा संकल्प कभी निष्फल नहीं जाता।

इच्छानुसार लाभ हुये बाद निर्धारित मनोरथ पूर्ण करने चाहिये। कहा है कि, व्यापारका फल द्रव्य कमानेका फल सुपाश्रमें नियोजित करना है। यदि सुपाश्रमें न खर्च करे तो व्यापार और द्रव्य दोनों ही दु:खक्के कारण यन जाते हैं।

यदि संपदा प्राप्त किये वाद शर्म सेवन करे तो ही वह धर्मऋदि गिनी जाती है और यदि वैसा न करे तो वह पाप ऋदि मानी जाती है। इसिलये शास्त्रमें कहा है कि—धर्म रिद्धि, भोग रिद्धि, और पाप रिद्धि, ये तीन, प्रकारकी ऋदियां श्री वीतरागने कथन की हैं। जो धर्म कार्यमें खर्च किया जा सके वह धर्म ऋदि, जिसका शरीरके सम्बन्धमें उपभोग होता हो वह भोग ऋदि। दान, धर्म, या भोगसे जो रहित हो याने जो उपरोक्त दोनों कार्योमें न खर्चा जाय वह पाप ऋदि कहलाती है और वह अनर्थ फल देने वाली याने नीच गित देने वाली कही है। पूर्व भवमें जो पाप किये हों उसके कारण पाप ऋदि प्राप्त होती है या आगामी भवमें जो दुःख भोगना हो उसके प्रभावसे भी पाप ऋदि प्राप्त की जा सकती है। इस वातको पुष्ट करनेके लिए निम्न दृशान्त दिया जाता है।

#### "पाप रिद्धि पर दृष्टान्त"

यसन्तपुर नगरमें क्षत्रिय, विष्ठ; विणक, और सुनार ये चार जने मित्र थे। वे कहीं द्रव्य कमानेके लिए परदेश निकले। सागमें राति हो जानेसे वे एक जगह जंगलमें ही सो गये। वहां पर एक वृक्षकी शासामें लटकता हुवा, उन्हें सुवर्ण पुरुष देखनेमें आया। (यह सुवर्ण पुरुष पापिष्ट पुरुषको पाप रिद्धि वन जाता है और धर्मिष्ट पुरुषको धर्म ऋद्धि हो जाता है) उन चारोंमेंसे एक जनेने पूछा क्या तू अर्थ है ! सुवर्ण पुरुषने कहा "हां! में अर्थ हूं। परन्तु अनर्थ कारी हूं।" यह यचन सुनकर दूसरे भय भीत होगये, परन्तु सुनार वोला कि यद्यपि अनर्थ कारी है तथापि अर्थ—द्रव्य तो है न! इसल्यि जरा मुमसे दूर पड़। ऐसा कहते ही सुवर्ण पुरुष एकदम नीचे गिर पड़ा। सुनारने उठकर उस सुवर्ण पुरुषकी अंगुलियाँ काट लीं और उसे वहां ही जनीनमें गढा खोदकर उसमें द्वाकर कहने लगा कि, इस सुवर्ण पुरुषसे अतुल द्रव्य प्राप्त किया जा सकता है, इस लिए यह किसीको न वतलाना। वस इतना कहते ही पहले तीन जनोंके मनमें आशांकुर फूटे।

सुबह होनेके बाद चारोमेंसे एक दो जनेको पासमें रहे हुये गांवमेंसे खात पान लेनेके लिये भेजा। और दो जने वहां ही वैठे रहे। गांवमें गये हुवोंने विचार किया कि, यदि उन दोनोंको जहर देकर सार डालें तो वह सुवर्ण पुरुष हम दोनोंको ही मिल जांय। यदि ऐसा न करें तो चारोंका हिस्सा होनेसे हमारे हिस्सेका चतुर्थ भाग आयगा। इसलिये हम दोनों मिल कर यदि भोजनमें जहर मिला कर ले जांय तो ठीक हो। यह विचार करके वे उन दोनोंके भोजनमें विष मिलाकर ले आये। इधर वहां पर रहे हुए उन दोनोंने विचार किया कि हमें जो यह अतुल धन प्राप्त हुवा है यदि इसके चार हिस्से होंगे तो हमें विलक्षल थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, इस लिये जो दो जने गांवमें गये हैं उन्हें आते ही मार डाला जाय तो सुवर्ण पुरुष हम दोनोंको ही मिले। इस विचारको निश्चय करके वैठे थे इतनेमें ही गांवमें गये हुए दोनों जने उनका भोजन ले कर वापिस आये तब शीध ही वहां दोनों रहे हुये मिन्नोंने उन्हें शस्त्र हारा जानसे मार डाला। फिर उनका लाया हुवा भोजन खानेसे वे दोनों भी मृत्युको प्राप्त हुये। इस प्रकार पाप ऋद्विके आनेसे पाप बुद्धि ही उत्पन्न होती है अतः पाप बुद्धि उत्पन्न न होने देकर धर्म ऋदि ही कर रखना, जिससे वह सुख दायक और अविनाशी होती है।

उपरोक्त कारणके लिए ही जो द्रव्य उपार्जन हुवा हो उसमें से प्रतिदिन, देव पूजा, अन्न दानादिक, एवं संघ पूजा, स्वामी वात्साल्यादिक समयोचित धर्म कृत्य करके अपनी रिद्धि पुण्योपयोगिनी करना।

यद्यपि समयोचित पुण्य कार्य ( स्त्रामी वात्सस्यादिक ) विशेष द्रव्य खर्चनेसे वहे इत्य गिने जाते हैं, और प्रतिदिन के धर्म इत्य थोड़ा खर्च करनेसे हो सकनेके कारण छघु इत्य गिने जाते हैं, तथापि प्रतिदिनके पुण्य कार्य पूजा प्रभावनादि करते रहनेसे अधिक पुण्य कर्म हो सकता है। तथा प्रतिदिन के छघु पुण्य कर्म करने पूर्वक ही समयोचित वहे पुण्य कर्म करने उचित गिने जाते हैं।

इस वक्त धन कम है परन्तु जब अधिक धन होगा तब पुण्य कर्म क्क्रंगा इस विचारसे पुण्य कर्म करनेमें विलम्ब करना योग्य नहीं। जितनी शक्ति हो उतने प्रमाण वाली पुण्य करणी करलेना योग्य है। इसिलिये कहा है कि—थोड़ेमें से थोड़ा भी दानादिक धर्म करणीमें खर्च करना, परन्तु बहुत धन होगा तब खर्च कर्फगा ऐसे महोदय की अपेक्षा न रखना। क्योंकि इच्छाके अनुसार शक्ति धनकी वृद्धि न जाने कव होगी वा न होगी।

जो आगामी कल पर करने का निर्धारित हो वह आज ही कर, जो पीछले प्रहर करनेका निर्धारित हो सो पहले ही प्रहर में कर! क्योंकि यदि इतने समयमें मृत्यु आगया तो वह जरा देर भी विलम्ब न करेगा।

## "द्रव्य उपार्जनके लिए निरन्तर उद्यम"

द्रव्योपार्जन करनेमें भी उचित उद्यम निरन्तर करते रहना चाहिये। कहा है कि न्यापारी, वेश्या, किन्न, भाट, चोर, जुएबाज, विप्र, ये इतने जने जिस दिन कुछ लाभ न हो उस दिनको व्यर्थ समभते हैं। तथा थोड़ीसी संपदा प्राप्त करके फिर कमानेके उद्यमसे बैठ न रहना, इस लिये माघ काव्यमें कहा है कि जो पुरुष थोड़ी संपदा पाकर अपने आपको कृतकृत्य हुवा मान बैठता है उसे मैं मानता हूं कि विधि भी विशेष लक्ष्मी नहीं देता।

## "अति तृष्णा या लोभ न करना"

अति तृष्णा भी न करना चाहिये इस लिये लोकिकमें भी कहा है कि अति लोभ न करना एवं लोभको सर्वथा त्याग भी न देना। जैसे कि अति लोभमें मूर्छित हुये चित्त वाला सागरदत्त नामक रोठ समुद्रमें पड़ा (यह दृष्टान्त गौतम कुलककी वृत्तिम बतलाया हुवा है)

लोभ या तृष्णा विशेष रखनेसे किसीको कुछ अधिक नहीं मिल सकता। जैसे कि इच्छा रखनेसे वैसा भोजन वस्त्रादिक सुख पूर्वक निर्वाह हो उतना कदािष मिल सकता है, परन्तु यदि रंक पुरुष चक्रवर्ती की ऋदि प्राप्त करनेकी अभिलाषा करे तो क्या उसे वह मिल सकती है? इस लिये कहा जाता है कि,— अपनी मर्जी मुजब फल प्राप्त करनेकी इच्छा रखने वालेको अपने योग्य ही अभिलाषा करनी उचित है। क्यों कि लोकमें भी जो जितना मांगता है उसे उतना ही मिलता है, परन्तु अधिक नहीं मिलता। अथवा जितका जितना लेना हो उतना मिलता है, परन्तु तदुपरान्त नहीं मिलता।

उपरोक्त न्यायके अनुसार अपने भाग्यके प्रमाणमें ही इच्छा करती योग्य है, उससे अधिक इच्छा करनेसे वह पूरी न होनेसे चिन्ताके कारण अत्यन्त दुःसह्य दुःख पैदा होनेका सम्भव है।

एक करोड़ रुपये पैदा करनेके लिये सैकड़ों दक्ता लाखों दु:सहा दु:खोंसे उत्पन्न हुई अति चिन्ताके भोगनेवाले निन्यानवे लाख रुपयोंके अधिपति धनावह रोठके समान अपने भाग्यमें यदि अधिक न हो तो कदापि न मिले। इसलिये ऐसी अत्यन्त आशा रखना दु:खदायी है। अतः शास्त्रमें लिखा है कि—मनुष्यको ज्यों ज्यों मनमे धारण किये हुए द्रव्यकी प्राप्ति होती है त्यों त्यों उसका मन विशेष दु:ख युक्त होता जाता है। जो मनुष्य आशाका दास बना वह तीन भुवनका दास बन खुका और जिसने आशाको ही अपनी दासी बना लिया तीन भुवनके लोग उसके दास बन कर रहते हैं।

## ''धर्म, अर्थ, और काम"

गृहस्थको अन्योन्य अप्रतिवन्धतया तीन वर्गकी साधना करनी चाहिये। इसिलये कहा है कि धर्मवर्ग—धर्मसेवन, अर्थवर्ग—व्यापार, कामवर्ग—सांसारिक भोगविलास, ये तीन पुरुषार्थ कहलाते हैं। इन तीनों वर्गोंको यथावसर सेवन करना चाहिये। सो वतलाते हैं—

उपरोक्त तीन वर्गोंमें से धर्मवर्ग और अर्थवर्ग इन दोनोंको दूर रख कर एकले कामवर्ग का सेवन करने वाले ह्वतन्मय वन कर विषय सुखमें ललवाये हुए मदोन्मत्त जंगली हाथीके समान कौन मतुष्य आपत्तियों के स्थानको प्राप्त नहीं करता ? जिसे काममें—स्त्री सेवनमें अत्यन्त ललवानेकी तृष्णा होती है उसे धन, धर्म और शरीर सम्बन्धी भी सुख कहांसे प्राप्त हो ? तथा जिसे धर्मवर्ग और कामवर्ग इन दोनोंको किनारे रखकर अकेले अर्थवर्ग—धन कमाई पर अत्यन्त आतुरता होती हैं उसके धनके भोगनेवाले दूसरे ही लोग होते हैं। जैसे कि सिंह स्वयं मदोन्मत्त हाथीको मारता है परन्तु उसमें वह स्वयं तो हाथीको मारते के पापका ही हिस्सेदार होता है, मांसका उपभोग लेने वाले अन्य ही श्रगाल—गीदड़ आदि पशु होते हैं, वैसे ही केवल धन उप।र्जन करनेमें गुलधाये हुयेके धन सम्बन्धी सुखके उपभोग लेने वाले पुत्र पौत्रादिक या राजकीय मनुष्य वगैरह अन्य ही होते हैं और वह स्वयं तो केवल पापका ही हिस्सेदार बनता है। अर्थवर्ग और कामवर्ग इन दोनोंको किनारे रख कर एकले धर्मवर्गका सेवन करना यह मात्र साधु सन्तका ही ज्यवहार है, परन्तु गृहस्थका व्यवहार नहीं। तथा धर्मवर्ग छोड़ कर एकले अर्थवर्ग और कामवर्ग का भी सेवन करना उचित नहीं। इसलिये सोमनीति में कहा है कि, सबसुच सुखी वही है कि जो आगामी जन्ममें भी सुख शात करता है। इसलिय सोमनीति में कहा है कि, सबसुच सुखी वही है कि जो आगामी जन्ममें भी सुख शात करता है। इसलिय सोमनीति में कहा है कि, सबसुच सुखी वही है कि जो आगामी जन्ममें भी सुख शात करता है। इसलिय संसार भोगते हुए भी धर्मको न छोड़ना चाहिए। एवं अर्थवर्ग को दूर करके मात्र धर्मवर्ग और कामवर्ग सो खेवन करनेसे सिर पर कर्ज हो जानेके कारण सुखमें और धर्ममें गुटि आये विना नहीं रहती। कामवर्ग को छोड़ कर यदि अर्थवर्ग और धर्मवर्ग का ही सेवन किया करे तो वह ग्रहस्थके— सांसारिक सुखोंसे वंवित रहता है।

तथा तादात्विक-खाय मगर कमाये नहीं । मूलहर-मा वावका कमाया हुवा खा जाय । कद्र्य-खाय भी नहीं और खर्चे भी नहीं, ऐसे तीन जनोंमें धर्म, अर्थ, और कामका अरस परस विरोध खाभाविक ही हो जाता है। जो मनुष्य नवीन धन कमाये विना ज्यों त्यों खर्च किये जाता है उसे तादात्विक समभना। जो मजुष्य अपने माता, पिता, वगैरहका संचय किया हुवा धन, अन्याय की रीतिसे खर्च कर खाली हो जाता है उसे मूलहर समफना। और जो मनुष्य अपने नौकरों तकको भी दुःख देता है और खयं भी अनेक प्रकारके दुःख सहन करके द्रव्य होने पर भी किसी कार्यमें नहीं खरचता उसे कद्यं समभना चाहिये। तादात्विक भौर मूलहर इन दोनोंमें द्रव्य और धर्मका नाश होनेसे उनका किसी भी प्रकार कल्याण नहीं हो सकता ( उन दोनोका धन धर्म कार्यमें काम नहीं आता ) और जो कद्र्य, लोभी है उसके धनका संग्रह राज्यमें, उसके पीछे संगे सम्बन्धी गोत्रियोंमें, जमीनमें या चोर प्रमुखमें रहनेका सम्भव है। परन्तु उसका धन धर्मवर्ग या काम-वर्ग सेवन करनेमें उपयोगी नहीं होता। कहा है कि जिसे गोत्रीय ताक कर चाहते हैं, चोर लूट छेते हैं, किसी समय दाव था जानेसे राजा छे छेता है, जरा सी देरमें अग्नि भस्म कर डाछती है, पानी वहा छेता है, धरतीमें निधान रूपसे दवाया हो तो हटसे अधिष्ठायक हर छेते हैं, दुराचारी पुत्र उड़ा देता है ऐसे द्रव्यको धिक्कार हो। शरीरका रक्षण करने वालेको मृत्यु, धनका रक्षण करने वालेको पृथ्वी, यह मेरा पुत्र है, इस धारनासे पुत्र पर अति मोह रखने वालेको दुराचारिणी स्त्री हंसती हैं। चींटियोंका संचय किया हुवा धान्य, मक्खियों का संचय किया हुवा शहत - मधु और रूपणकी उपार्जन की हुई लक्ष्मी, ये दूसरोंके ही उपयोग में आते हैं परन्तु उनके उपयोग में नहीं आते । इसी लिए तीन वर्गमें परस्पर विरोध न आने दे कर ही उन्हें प्राप्त करना गृहस्थोंको योग्य है।

किसी समय कर्मवशात् ऐसा ही बन जाय तथापि आगे आगे के विरोध होते हुए पूर्व पूर्वकी रक्षा करना। कामकी वाधासे धर्म और अर्थकी रक्षा करना, क्योंकि धर्म और अर्थ हों तो काम सुख पूर्वक सेवन किया जा सकता है। काम और अर्थ इन दोनोंकी बाधासे धर्मका रक्षण करना, क्योंकि काम और अर्थ इन दोनों वर्गका मूळ धर्म ही है। इसिल्ये कहा है कि एक फूटे हुए मिट्टीके ठीकरेसे भी यदि यह मान लिया जाय कि मैं श्लीमंत हूं तो भी मनको समभाया जा सकता है। इसिल्य यदि धर्म हो तो काम और अर्थ बिना चळ सकता है। तीन वर्गके साधन विना मनुष्यका आयुष्य पशुके समान निष्फल है, उसमें भी धर्मको इस लिए अधिक गिना है कि उसके विना अर्थ और काम मिल नहीं सकते।

#### "आयके विभाग"

जैसी आय हो तद्नुसार ही खर्च करना चाहिये। नीतिशास्त्र में कहा है कि:—
पादमायानिधि कुर्या। त्पादं वित्ताय कल्पयेत्॥ धर्मीपयोगयोः पादं। पादं भर्ताव्यपोष्णे॥
जो आय हुई हो उसमें से पाव भागका संग्रह करे, पाव भाग नये व्यापार में दे, पाव भाग धर्म और
शरीर सुखके लिये खर्चे और पाव भागमेंने दास, दासी, नौकर, चाकर, संगे सम्बन्धी, दीन, हीन, दुःखित
जनोंका भरण पोषण करनेमें खर्चे। इस प्रकार आयके चार भाग करने चाहिये। कितनेक आचार्य
लिखते हैं कि:—

श्रायादर्भं नियुं जीतं । धर्में समिवकं ततः ॥ शेषेण शेषं कुर्वीत । यत्नतस्तुच्छमैहिकं॥

आयमें से आधेसे भी कुछ अधिक द्रव्य धर्ममें खरवना, और बाकीका द्रव्य इस लोकके कृत्य, सुख तुच्छ मान कर उनमें खर्चना। निर्द्रव्य और सद्दव्य वालोंके लिये ही उपरोक्त विवेक बतलाया है ऐसा कितने कि आचार्योंका मत है। याने 'पादमायानिधि कुर्यात्" इस श्लोकका भावाथ निर्द्रव्यके लिये हैं। और 'श्रायाद्द्र" इस श्लोकका भावार्थ सद्दव्यके लिये हैं। इस प्रकार इस विषयमें तीन संमत हैं।

जीग्रं कस्स न इष्टं। कस्य लच्छी न वल्लहा होइ॥ अवसर पत्ताइं पुर्णो। दुन्निवि तणयाश्रो लह्यंति॥

जीवन किसे इप्ट नहीं है ? सभीको इप्ट हैं। लक्ष्मी किसे प्यारी नहीं है ? सबको प्रिय है, परन्तु कोई ऐसा समय भो आ उपस्थित होता है कि उस समय जीवन और लक्ष्मी ये दोनों एक तृणसे भी अधिक हलकी माननी पड़ती हैं। दूसरे ग्रन्थोंमें भी कहा है कि—

यशस्तरे कर्मिण मित्रसंग्रहे । वियास नारीष्व धनेषु वन्धुषु ॥ धर्मे विवाहे व्यसने रिप्रत्तये । धनव्ययोऽष्टासु न गणयते बुधैः ॥

यश कीर्तिके काममें, मित्रके कार्यमें, प्यारी स्त्रीमें, निर्धन वने हुए अपने वन्धु जनोंके कार्यमें, धर्मकार्य में, विवाहमें, अपने पर पड़े हुए कप्रको दूर करनेके कार्यमें, और शत्रुओंको पराजित करनेके कार्यमें एवं इन आठ कार्योमें वुद्धिवन्त मनुष्य धनकी पर्वा नहीं करता।

#### यः कांकणीषप्यपथपपन्ना । मन्वेषते निष्कसहस्रतुरुयां ॥ काले च कोटिष्वपि मुक्तहस्त । स्तस्यानुबन्धं न जहाति लच्नीः ॥

जो पुरुष बिना प्रयोजनके कार्यमें एक कवड़ी भी खर्च होती हुई एक हजार रुपयोंके वरावर समभता है, (यदि एक कवड़ी निकम्मी खर्च हो गई हो तो हजार रुपयेके नुकसान समान मानता है) और वैसा ही यदि कोई आवश्यक प्रयोजन पड़ने से एक करोड़का खर्च होता हो तथापि उसमें हाथ छंबा करता है, ऐसे पुरुषका छक्ष्मी सम्बन्ध नहीं छोड़ती।

## ''लोभ और विवेककी परीक्षा करने पर नवी वहूका दृष्टान्त"

किसी एक वहे व्यापारीके लड़के की बहू नयी ही ससुराल में आयी थी उसने एक दिन अपने सस्रकों दियों में पड़ते हुं। तेलका चिन्दू लेकर अपने ज़तेको चुपड़ते देखा, इससे उसने विचार किया कि ससुरेजी की परीक्षा करती चाहिये कि इन्होंने दियों से टपकते हुये तेलको विन्दु लोभसे ज़तेको चुपड़ा है या विवेक से ? यह बात मनमें रखकर एक समय वह ऐसा लोग कर बैठी जिससे सारे घरमें हलचली मच गई। वह चिल्लाउठी और बोली "अरे मेरा मस्तक फटा जाना है। न जाने क्या होगया! मस्तक पीड़ासे में मरी जाती हूं।" ससुर, सासू, वगैरह घरके मनुष्योंने चहुत ही उपाय किये परन्तु फायदा न हुवा! फिर वह बोली मेरे पिताके घर भी यह मस्तक पीड़ा बहुत दफे हुवा करती थी परन्तु उस समय मेरे पिताजी सच्चे मोतियोंका चूर्ण बना कर मेरे मस्तक पर चुपड़ते तो आराम आ जाता था। यह सुन कर ससुरा बोला—हाँ पहलेसे ही क्यों न कहा था? यह तो घरकी ही दवा है अपने घरमें सच्चे मोती बहुत ही हैं में अभी चूर्ण कर डालता हूं। यों फहकर वह तत्काल उठकर बहुतसे सच्चे मोती निकाल खरलमें डालकर उन्हें पीसनेका उपक्रम करने लगा। तब शीघ्र ही नई वह बोल उठी कि, वस वस रहने दो! अब तो इस चक्त मेरा मस्तक शान्त हो गया इसलिये मोती पीसनेकी जरूरत नहीं। मुझे तो सिर्फ आपकी परीक्षा ही करनी थी इसलिये विवेक रखकर लक्ष्मीका उपयोग करना योग्य है। धर्म कार्यमें लक्ष्मीका व्यय करना यह तो सचमुच ही लक्ष्मीका वशीकरण है। क्योंकि इसीसे लक्ष्मी स्थर होकर रहती है इसलिये शास्त्रमें कहा है—

मा मंस्थ चीयते विर्ताः दीयमानं कदाचन । कूपाराम गवादीनाः ददतामेव संपदः ॥

दान मार्गमें देनेसे वित्तका क्षय होता है, ऐसा कदापि न समभना, क्योंकि कुवे, वाग, वगीचे, गाय, वगैरह को ज्यों दो त्यों उससे संपदा प्राप्त की जा सकती है।

## ''धर्म करते अतुल धनप्राप्ति पर विद्यापित का दृष्टान्त"

एक विद्यापित नामक महा धनाढ्य शेठ था। उसे एक दिन स्वप्नमें आकर लक्ष्मीने कहा कि मैं आजसे दसवें दिन तुम्हारे घरसे चली जाऊंगी। इस वारेमें उसने प्रात:काल उठ कर अपनी स्त्रीसे सलाह की

तव उसकी स्त्रीने कहा कि यदि वह अवश्य ही जानेवाली है तो फिर अपने हाथसे ही उसे धर्मप्रार्ग में क्यों न खर्च डालें ? कि जिससे हम आगामी भवमें तो सुखी हों। शेठके दिलमें भी यह वात बैठ गई इसलिये पति वत्नीने एक विचार हो कर सचमुच एक ही दिनमें अपना तमाम धन सातों क्षेत्रोंमें खर्च डाला। शेठ और होठोनी अपना घर धन रहिन करके मानो त्यागी ही न वन वैठे हों इस प्रकार होकर परिग्रहका परिणास करके अधिक रखनेका त्याग कर एक सामान्य बिछौने पर सुख पूर्वक सो रहे। जब प्रातःकाल सोकर उठे तव देखते हैं तो जितना घरमें प्रथम धन था उतना ही भरा नजर आया। दोनों जने आश्वर्य चिकत हुये परन्तु परिग्रह का त्याग किया होनेसे उसमेंसे कुछ भी परिग्रह उपयोग में न लेते। जो मिट्टीके वर्तन पहलेसे ही रख छोडे थे उन्होंमें सामान्य भोजन बना खाते हैं। वे तो किसी त्यागीके समान किसी चीजको स्पर्श तक भी नहीं करते अब उन्होंने विचार किया कि हमने परित्रह का जो त्याग किया है सो-अपने निजी अंग भोगमें खर्जनेके उपयोग में लेनेका त्याग किया है परन्तु धर्म मार्गमें खर्चनेका स्नाग नहीं किया। इसलिये हमें इस धनको धर्म मार्गर्मे खर्चना योग्य है। इस विचारसे दूसरे दिन दुवहर से सातों क्षेत्रोंमें धन खर्चना शुक्र किया। दीन, हीन, दु:खी, श्रावकों को तो निहाल ही कर दिया। अब रात्रिको खुख पूर्वक सो गये। फिर भी सुबह देखते हैं तो उतना ही धन घरमें भरा हुवा है जितना कि पहले था। इससे दूसरे दिन भी उन्होंने वैसा ही किया, परन्तु अगले दिन उतना ही धन घरमें आ जाता है। इस प्रकार जब दस रोज तक ऐसा ही क्रम चालू रहा तब दसवीं रात्रिको लक्ष्मी आकर शेठसे कहने लगी कि, वाहरे भाग्यशाली ! यह तूने क्या किया ? जव भैंने अपने जानेकी तुसै प्रथमसे सूचना दी तब तूने मुझै सदाके लिये ही बांघ ली। अब भैं-कहां जाऊं ? तूने यह जितना पुण्य कर्म किया है इससे अब मुझे निश्चित रूपसे तेरे घर रहना पड़ेगा। होठ रोठानी बोलने लगे कि अब हमें तेरी कुछ आवश्यका नहीं हमने तो अपने विचारके अनुसार अब परित्रह का त्याग ही कर दिया है। लक्ष्मी बोली -- "तुम चाहे जो कहो परन्तु अब मैं तुम्हारे घरको छोड़ नहीं सकती।" शेठ विवारने लगा कि अब क्या करना चाहिये यह तो सचमुच ही पीछे आ खडी हुई। अब यदि हमें अपने निर्घारित परिग्रहसे उपरान्त घमता हो जायगी तो हमें महा पाप लगेगा, इसलिये जो हुवा सो हुवा, दान दिया सो दिया। अव हमें यहां रहना ही न चाहिये। यदि रहेंगे तो कुछ भी पापके भागी वन जायंगे। इस विचारसे वे दोनों पति पत्नी महा लक्ष्मीसे भरे हुये घर वारको जैसाका तैसा छोड़कर तत्काल चल निकले। चलते हुये वे एक गाँवसे दूसरे गांव पहुंचे, तव उस गांवके दरवांजे आगे वहाँका राजा अपुत्र मर जानेसे मंत्राधिवासित हाथीने आकर रोठ पर जलका अभिषेक किया, तथा उसे उठा कर अपनी स्कंध पर वैठा लिया। छत्र, चमरादिक, राजिचन्ह आप प्रगट हुये जिससे वह राजाधिराज बन गया। विद्यापित विद्यारता है अब मुझे क्या करना चाहिये ? इतनेमें ही देववाणी हुई कि जिनराज की प्रतिमाको राज्यासन पर स्थापन कर उसके नामसे आज्ञा मान कर अपने अंगीकार किये हुये परिग्रह परिणाम व्रतको पालन करते हुये राज्य चलानेमें तुझे कुछ भी दोप न लगेगा । फिर उसने राज्य अंगीकार किया परन्तु अपनी तरफसे जीवन पर्यन्त त्यागवृत्ति पालता रहा। इत्तमें स्वगसुख भोग कर वह पांचवें भवमें सोक्ष जायगा।

### "न्यायोपार्जित धनसे लाभ"

उपर लिखे मुजब न्यायोपार्जित वित्तमें कितने एक लाम समाये हुये हैं सो बनलाते हैं। अशंकनीयत्व न्यायसे प्राप्त किये धनमें किसीका भी भय उत्पन्त नहीं होता, उससे मजीं मुजब उसका उपयोग किया जा सकता है। प्रशंसनीयत्व न्यायसे कमाने वालेकी सब लोग प्रशंसा ही करते हैं। अदीनविषयत्व—न्यायसे कमाये हुये धनको भोगनेमें किसीका भी भय न होनेसे अदीनतया याने हुःख नहीं भोगना पड़ता, एवं किसीखे उसे लिपानेकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सबके देखते हुये उसका उपयोग किया जा सकता है। मुख समाधीहिद्धिहेतुत्व—वह सुख शान्तिसे भोगा जा सकता है और दूसरे व्यापारमें भी वह वृद्धि करनेमें सहायक बनता है। पुग्यकार्योपयोगीत्यद्धि—उसे पुण्यकार्योमें खरवने की इच्छा होती हैं, अन्य भी अच्छे कामोंमें सुखसे खर्चा जा सकता है, और खराव कार्योमें उपयोग नहीं होता। जिससे पापकार्य रोके जा सकते हैं इत्यादि लाभ समाये हुये हैं। "इहलोकपरलोकहितं" जगतमें भी 'शोभाकारी होता है, जीवन पर्यन्त इस लोकमें उससे हितके ही कार्य होते हैं, अनिन्दनीय गिना जाता है इससे इस लोकमें संपूर्ण सुख भोगा जा सकता है, उससे सगे सम्बन्धी सउजन लागोंके कार्यमें यथोचित खर्च किया जा सकता है। और अपने कानों अपनी यश कीर्ति सुनी जा सकती है और परभवमें भी हितकारी होता है।

सर्वत्र श्रुचयो धीराः । स्वकर्मबलगर्विताः ॥ कुकर्मनिहतात्वानः । पापाः सर्वत्र शंकिताः ॥

धर्मी और बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र अपने शुभ्र कृत्योंके वलसे गर्वित रहता है ( शंका रहित निर्भय रहता है ) और पापी पुरुष अपने किये हुये पाप कर्मोंसे सर्वत्र शंकित ही रहता है।

### "शंकित रहने पर जशोशाहका दर्षान्त"

एक गांवमें देवोशाह और जशोशाह नामक दो बनियें प्रीतिपूर्वक साथ ही न्यापार करते थे। वे दोनों जने किसी कार्यवश किसी गांव जा रहे थे। मार्गमें एक रहका कुंडल पड़ा हुवा देख देवोशाह विचारने लगा कि मैंने तो किसीकी पड़ी हुई वस्तु उटा लेनेका परित्याग किया हुवा है, इस लिये मैं इसे ले तो नहीं सकता, परन्तु अब इस मार्गसे आगे भी नहीं जा सकता। ऐसे वोलता हुवा वह पीछे किरा, जशोशाह भी उसके साथ पीछे लौटा सही परन्तु पड़ी हुई वस्तु दूसरेकी नहीं गिनी जाती या पड़ी हुई वस्तुकों लेनेमें कुछ भी दोप नहीं लगता इस विचारसे देवोशाह को मालूम न हो, इस खूबीसे उसने वह पड़ा हुवा कुंडल उठा लिया, तथापि मनमें विचार किया कि धन्य है देवोशाह को कि जिसे ऐसी निस्पृहता है! परन्तु मेरा हिस्सेदार होनेसे इसमेंसे इसे हिस्ला तो जहर ढूंगा। यदि इसे मालूम हो गया तो यह विलक्तल न लेगा, इस लिये में ऐसी युक्ति करांगा कि जिससे इसे खबर ही न पड़े। यशोशाह यह विचार कर वह देवोशाहके साथ वापिस आया। फिर अपने मनमें कुछ युक्ति धारण कर जशोशाह दूसरे गांव जाकर उस

कुंडलको येव कर उसके द्रव्यसे बहुतसा माल खरीद लाया, और उसे हिस्सेवाली द्रकानमें भरकर पूर्वयत वेचने लगा। माल बहुत आया था इसलिये उसे देखकर देवोशाह ने पूछा कि भाई! इतना सारा माल कहांसे आया? उसने ज्यों त्यों जवाव दिया, इसलिये देवोशाह ने फिर कसम दिला कर पूछा तथापि उसने सत्य वात न कहकर कुछ गोलमाल जवाव दिया। देवोशाह बोला कि भाई! मुझे अन्यायोपार्जित विच अग्राह्य है और मुझे इसमें कुछ दालमें काला मालूम देता है; इस लिये में अब तुम्हारे हिस्से में व्यापार न करूंगा। तुम्हारे पास मेरा जितना पहलेका धन निकलता हो उसका हिस्सा कर दो, क्योंकि अन्याय से उपार्जित विचका जैसे छाछ पड़नेसे दूधका विनाश हो जाता है, वैसे ही नाश हो जाता है, इतना ही नहीं परन्तु उसके सम्बन्ध से दूसरा भी पहला कमाया हुवा निकल जाता है। यों कह कर उसने तत्काल स्वयं हिसाव करके अपना हिस्सा जुदा कर लिया और जुदा व्यापार करनेके लिये जुदी दुकान ले कर उसी वक्त उसने वह हिस्सेमें आया हुवा माल भर दिया।

जशोशाह विचार करने लगा कि, यद्यि यह अन्यायोपार्जित वित्त है तथापि इतना धन कैसे छोड़ा जाय ? यह विचार कर दूकानको वैसे ही छोड़ ताला लगाकर वह अपने घर जा वैदा। दैवयोग उसी दिन रातको यशोशाह की दूकानमें चोरी हुई और उसका जितना माल था वह सब चुराया गया जिससे खबर पड़ते ही प्रातःकाल में जशोशाह हाय हाय, करने लगा, और देवोशाह की दूकान अन्य जगह वैसा शुद्ध माल न मिलनेसे खूब चलने लगी, इससे उसे अपने माल द्वारा वड़ा भारी लाभ हुवा। देवोशाह के पास आकर यशोशाह वड़ा अफसोस करने लगा, तब उसने कहा कि भाई अब तो प्रत्यक्ष फल देखा न ? यदि मानता हो तो अब भी ऐसे काम न करनेकी प्रतिज्ञा प्रहण कर ले। इस तरह समभा कर उसे प्रतिज्ञा करा शुद्ध ज्यापार करनेकी स्त्वना की। वैसा करनेसे वह पुनः सुखी हुवा। इसलिये न्यायोपार्जित वित्तसे सर्व प्रकारकी वृद्धि और अन्यायके द्रव्यसे सचमुच ही हानि विना हुये नहीं रहती। अतः न्यायसे ही धन उपार्जन करना श्रेयस्कर है।

### "न्यायोपार्जितं वित्त पर लौिकक दृष्टान्त"

चम्पानगरीमें सोमराजा राज्य करता था। उसने एक दिन अपने प्रधानसे पूछा कि—"उत्तरायण पर्वमें कौनसे पात्रमें सुद्रव्य दान देनेसे विशेष ठाभ होता है ?" प्रधानने कहा—"स्वामिन ! यहां पर एक उत्तम पात्र तो विप्र है परन्तु दान देने योग्य द्रव्य यदि न्यायोपार्जित वित्त हो तव ही वह विशेष ठाभ हो सकता है। न्यायोपार्जित वित्त न्याय व्यापारके विना उपार्जन नहीं हो सकता। वह तो व्यापारियों में भी किसी विरुठेके ही पास मिल सकता है, तब फिर राजाओंके पास तो हो ही कहांसे ? न्यायोपार्जित वित्त ही श्रेष्ठ फल देनेवाला होता है; इस लिए वही दान मार्गमें खर्चना चाहिये। कहा है कि—

दातुं विश्रद्धवित्तस्य, गुणयुक्तस्य चार्थिनः। दुर्लभः खल्लु ंयोगः, सुवीजतेत्रयोरिव॥ निर्मल, कपटरिहत, वृत्तिसे और न्याययुक्त रीतिमुजय प्रवृत्तिसे कमाया हुवा धन देनेवाला दान देनेके योग्य गिना जाता है। और अपने ज्ञानादि गुणयुक्त हो वही दान लेने योग्य पात्र गिना जाता है। उपरोक्त गुणयुक्त दायक और पात्र इन दोनोंका संयोग श्रेष्ठ जमीनके खेतमें वोये हुए वीजके समान सचमुच ही दुर्लभ है।

फिर राजाने सर्वोविर पात्र दान जानकर आठ दिन तक रात्रिमें किसीको माल्र्म न हो ऐसी युक्तिसे व्यापारी की दूकान पर आकर व्यापारी की लायकीके अनुसार आठ रुपये पैदा किये। पर्वके दिन सब ब्राह्मणों को बुला कर पात्र विवको वुलानेके लिए दीवानको भेजा। उसने जाकर पात्र विवको आमंत्रण किया, इससे वह बोला—

यो राज्ञः प्रतिगृगहाति । त्राह्मणो लोभपोहितः॥ तिभश्रादिषु घोरेषु । नरकेषु स पत्यते॥

जो ब्राह्मण लोभमें मोहित होकर राजाके हाथसे राज्यद्रव्य का दान लेता है वह तिमश्रादिक महा अन्धकारवाली घोर नरकमें पड़ कर महापाप को सहन करता है, इस लिये राजाका दान नहीं लिया जाय।

> राज्ञः प्रतिग्रहो घीरो, मधुमिश्रविशोपपः। पुत्रमसि वरं भुक्तं। नतु राज्ञः प्रतीग्रही॥

राजद्रव्यका दान लेना अयोग्य है क्योंकि यह मबुसे लेप किये हुए विषके समान है, अपने पुत्रका मांस खाना अच्छा, परन्तु राजाका दान पुत्र मांससे भी अयोग्य होनेसे वह नहीं लिया जाता।

> दश स्नासमा चक्री, दशचक्री समोध्वजः। दशध्वजसमा वेश्या, दश वेश्यासमो नृपः॥

दश कसाइओं के समान एक कुंभकार का पाप है, दस कुंभकारों के पाप समान स्मशानिये ब्राह्मण का पाप है, दस श्मशानी ब्राह्मणोंके पाप समान एक वेश्याका पाप है, और दश वेश्याओं के पाप समान एक राजाका पाप है।

यह बात पुराण तथा स्मृति वगैरहमें कथन की हुई होनेसे मुझे तो राजद्रव्य अग्राह्य है इस लिये में राजाका दान न लूंगा। प्रधान बोला—"स्वामिन्! राजा आपको न्यायोजित ही वित्त देगा।" विप्र बोला नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता! राजाके पास न्यायोपाजित धन कहांसे आया।" प्रधान बोला—"स्वामिन्! राजाको मैंने प्रथमसे ही सूचना की थी, इससे उन्होंने स्वयं भुजासे न्यायपूर्वक उपार्जन किया है इसलिये वह लेनेमें आपको कुछ भी दोप लगनेका सम्भव नहीं। सन्मार्गसे उपार्जन किया द्रव्य लेनेमें क्या दोप हैं ऐसी युक्तियों से समभा कर दीवान सुपात्र, विप्रको दरवारमें लाया। राजाने अति प्रसन्त होकर उसे आसन समर्पण किया, बहुमान और विनयसे उसके पाद प्रक्षालन किये। फिर हाथ जोड़ कर नभ्रभाव से राजाने स्वभुजासे उपार्जन किये उसके हाथमें आठ रुपये समर्पण किये और नमस्कार करके उसे सम्मान पूर्वक विसर्जन किया, इससे बहुतसे विप्र अपने मनमें विविध प्रकारके विचार और खेद करने लगे। परन्तु

राजाने उन्हें सम्मान पूर्वक खुवर्णमुद्रा के दानादिसे प्रसन्त कर विदा किये। यद्यपि राजाने सुवर्णादिक इतना दान किया था; कि उन्हें वहुनकाल पर्यंत खरचते हुए भी समाप्त न हो तथापि वह राजद्रव्य अन्यायी। पार्जित होनेसे थोड़े ही समयमें खामेके खर्चासे ही खुट गया और जो सत्पात्र विप्रको मात्र आठ ही रुपयों का दान मिला था वह न्यायोपार्जित वित्त होनेसे उसके घरमें गये वाद मोजन ब्रह्मादिमें खर्चते हुये भी वह अक्षय निधानके समान कायम रहा। न्यायसे प्राप्त किया हुवा, अच्छे खेतमें वोए हुए अच्छे बीजके समान शोभाकारक और सर्वतो वृद्धिकारक होता है।

### "दानमें चौभंगी"

१ न्यायसे उपार्जन किये दृत्यकी सत्पात्रमें योजना करने से प्रथम भंग होता है। उससे अक्षय पुण्या मुबन्धी होकर परलोक मे वैमानिक देव तया उत्पन्न हो वहांसे ममुख्यक्षेत्र मे पैदा होकर समक्षित देशविरित वगैरह प्राप्त करके उसी भवमें या थोड़े भवमें सिद्धि पदकी प्राप्ति होती है। धन्ना सार्थवाह या शाली-भद्रादिक के समान प्रथम अंग समक्षता।

२ न्यायोपार्जित विचसे मात्र ब्राह्मणादिक पोषण करने कप दूसरा मंग समकता। इससे पापानुवन्धी पुण्य उपार्जिन होता है, क्योंकि उस अवमें मात्र संसार सुख फल भोगते हुये अन्तमें भव परंपराकी विडम्बना भोगनेका कारण कप होनेसे निरसही फल गिना जाता है। जैसे कि लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराने वाला विप्र जैसे कुछ सांसारिक सुख भोगादि भोगकर अन्तमें रेचनक नामा सर्वाङ्ग सुलक्षण एक भद्रक प्रकृति वाला हाथी उत्पन्न हुवा। लाख ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे वचे हुये पकान्न आदि सुपात्र दानमें योजित करने वाले एक दरिदी विप्रका जीव सौधर्म देवलोकमें देव तथा उत्पन्न हो चहाँके सुखोंका अनुभव करके पुनः वहांसे च्यवकर पांचसी राज कन्याओंका पाणिश्रहण करने वाला श्रेणिक राजाका पुत्र नन्दीपेण हुआ। उसे देखकर यदोनमत्त हुये रेचनक हाथीको भी जातिस्प्ररण ज्ञान उत्पन्न हुवा, तथापि अन्तमें वह पहली नरकमें गया। इसमें पापानुवन्धी पुण्य ही होनेसे भव परंपराकी वृद्धि होती है, इसलिये पहले भंगकी अपेक्षा यह दूसरा भंग फलकी अपेक्षा में बहुत ही हीन फल दायी गिना जाता है। यह दूसरा भंग समकता चाहिये।

३ अन्यायसे उपाजन किये द्रव्यको सत्पात्रमें योजन करने रूप तीसरा भंग समभना। उत्तम क्षेत्रमें वोये हुप सामान्य वीज कांगनी, कोदरा, मंडवा, चणा, घटर, वगैरह ऊगनेसे आगामी कालमें कुछ शान्ति सुख पूर्वक उसे पुण्य वन्धके कारण तथा होनेसे राजा तथा व्यापारियोंको अनेक आरम्भ, समारम्भ करने पूर्वक उपाजन किये द्रव्यसे ज्यों आगे लाभकी प्राप्ति होती है, त्यों इस भंगमें भी आगे परम्परासे महा लाभकी प्राप्ति हो सकती है, कहा है कि: -

> काशयष्टी रिनैषा श्री । रसाराविरसाप्यहो ॥ नीते सुर सर्ता धन्यः । सप्तदेत्री निसेवनात ॥

कांसका तृण असार और विरस-स्वाद रहित है तथािप आश्चर्यकी वात है कि, जो उत्तम प्राणी होता है वह सात क्षेत्र (साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, मन्दिर, जिनविम्व और ज्ञान ) में उसका उपयोग कर देता है तो उससे उसकी इक्षुरस के समान दशा प्रगट होती है (असार वस्तु भी श्रेष्ट कार्योमें नियोजित करनेसे सारके समान फल दे सकती है ) फिर भी कहा है कि:—

> खलोपि गविदुग्धं स्या । दुग्धमप्युरगे विषं ॥ पात्रापात्रविशेषेण । तत्पात्रे दानमुत्तमं॥

तिलकी खल यदि गायके पेटमें गई हो तो वह दूध बन जाती है और यदि दूध सर्पके पेटमें गया हो तो वह विष वन जाता है। यह किससे होता है ? उसमें पात्रापात्र ही हेतु है, इसलिये योग्य पात्रमे ही धन देना उत्तम गिना जाता है।

सासाइतं पिजलं । पत्त विसेसेगा अन्तरं गुरुश्रं ॥ भ्रहिमुद्दपिंडग्रं गरलं । सिप्य उदे मुत्तिश्रं होइ॥

स्वाति नक्षत्रमें जो पानी बरसता है वही पानी पात्रकी विशेषतासे वहुत ही फैर फार वाला वन जाता है, क्योंकि वही पानी सर्पके मुंहमें पड़नेसे विष हो जाता है और वही पानी सीपमें पड़नेसे साक्षात् मोती वन जाता है।

इस विषय पर दृष्टान्त तो श्री शाबू पर्वत पर बहे उत्तुंग मन्दिर वनवाने वाले मन्त्री विमलशाह वगैरह का समभ लेना। उनका चरित्र संस्कृतमें प्रसिद्ध होनेसे, और ग्रन्थ बड़ा हो जानेके भयसे यहां पर नहीं दिया गया।

महा आरंभ याने पन्द्रह कर्मादानके ज्यापारसे या अघटित कारणोंसे उपार्जन की हुई लक्ष्मी यदि सात क्षेत्रोंमें न खर्ची हो तो वह मम्मण शेठ और लोभानन्दी के समान निश्चयसे अपकीर्ति और दुर्गतिमें डाले विना नहीं रहती। इसलिये यदि अन्यायोपार्जित वित्त हो तो भी वह उत्तम कार्यमें खरवनेसे अन्तमें लाभ कारक हो सकता है, यह तीसरा भंग समभना।

४ अन्यायसे कमाये हुए धनकी कुपात्रमें योजना करना यह चौथा भंग गिना जाता है। कुपात्रको पोपनेसे श्रेष्ठ लोगोंमें निन्दनीय हो जाता है, याने इस लोकमें भी कुछ लाभ कारक नहीं होता, और परलोक में नीच गतिका कारण होता है। इससे चिवेकी पुरुषोंको इस चतुर्थ भंगका सर्वथा त्याग करना चाहिये। इसलिये लोकिक शास्त्रमें कहा है कि,—

श्रन्यायोपात्तवित्तस्य । दानमत्यन्त दोपकृत् ॥ धेनुं निहत्य तन्मांसेः । ध्वांचार्णामिव तर्पणं ॥

अन्यायसे उपार्जन किये द्रव्यसे दान करना सो अत्यन्त दोष पूर्ण है। जैसे कि गायको मारकर उसके मांससे कौवोंका पोषण करना।

श्रन्यायोपार्जितंर्वित्ते। र्यच्छाद्धं क्रियते ननैः॥

#### तृप्यन्ते तेन चांडाला । बुक्कसादासयोनयः ॥

अन्यायसे उपार्जन किये धनसे जो लोग श्राद्ध करते हैं उससे वांडाल जातिके, मुकक्स, जातिके दास योनिके देवता तृप्ति पाते हैं परन्तु पितृयोंकी तृप्ति नहीं होती।

दत्तस्वरुपोपि भद्राय । स्यादर्थो न्यायसंगतः ॥

न्यायसे उपार्जन किया हुवा धन यदि थोड़ा भी दानमें दिया हो तो वह लाभ कारक हो सकता है, परन्तु अन्यायसे कमाया हुवा धन बहुत भी दान किया जाय तथापि उसका कुछ फूल नहीं मिलता।

ृ श्रन्यायार्जितविच्तेत । यो हितं हि समीहते।। भन्नणात्कालकूटस्य । सोभिवांच्छति जीवितं॥

अन्यायसे उपार्जन किये धनसे जो मनुष्य अपना हित चाहता है, वह कालक्कर नामक विष खाकर जोनेकी इच्छा करता है।

अन्यायसे उपार्जन किये धन द्वारा आजीविका चलाने वाला एक सेटके समान प्राय: अन्यायी ही होता है, क्लेशकारी, अहंकारी, कपटी, पापकी पूर्ति करनेमे ही अब्रेसरी और पाप बुद्धि ही होता है। उसमें ऐसे अनेक प्रकारके अवगुण प्रत्यक्ष तया मालूम होते हैं।

# "अन्यायोपार्जित वित्तपर एक शेठका दृष्टान्त"

मारवाड़के पाली नामक गांवमे काझुआक; और पाताक नामक दो सगे भाई थे। उनमें छोटा घनवान और वड़ा भाई निर्धन होनेसे अपने छोटे भाईके यहां नौकरी करके आजीविका चलाता था। एक समय चातुर्मास के मौसममें रात्रिके वक्त सारा दिन काम करनेसे थक जानेके कारण काझुआक सो गया था। उसे पाताकने आकर, गुस्सेमें कहा कि, अरे भाई! तेरे किये हुए क्यारे तो पानी पड़नेसे अर कर फूट गये हैं और तृ सुखसे सो रहा है। तुझे कुछ इस वातकी चिन्ता है? उसे वारंवार इस प्रकार उपालम्म देने लगा, इससे विचारा काझुआक आँखें मसलता हुवा धिकार है ऐसी नौकरीको; और धिक्कार है इस मेरे दिखी पनको, यदि मैं ऐसा जानता तो इसके पास रहता ही नहीं, परन्तु क्या कर्क वचनमें वन्ध गया सो बन्ध गया, इस प्रकार बोलता हुवा उठकर हाथमें फावला ले जब वह खेतमें जाकर देखता है तो बहुतसे मजूर लोग क्यारे सुधारने लग रहे हैं, वह उनसे पूलने लगा कि, "अरे! तुम कौन हो ?" उन्होंने कहा—"आपके माईका काम करने वाले नौकर हैं।" तब काझुआक बोला कि कुवेमें पड़ी इस पाताककी नौकरी, वह ऐसा निर्दय हैं कि, अपने माई की भी जिसे शरम नहीं थाती,! ऐसी अन्धेरी रातमें मुझे भर निद्रामेंसे उठा कर यहाँ भेजा। मैं तो अब इसकी नौकरीसे कंटाल गया हूं।"

यह सुनकर नौकरोंने कहा कि तुम बहुभीपुर नगरमें जाओ। यदि वहांपर तुम रोजगार करोगे तो तुम्हें बहुत लाभ होगा, कुछ दिनो बाद हमारा भी वहीं जानेका इरादा है।" यह बात सुन कर उसकी बहुभीपुर जाने दनाने चं युक्ति संस्था । इस प्रकार सिद्धि इस, दूसरी चित्र वेल, और तीसरी सुवर्ण सिद्धि इन तीन प्राचि महिमासे वह अनेक कोटिश्वर वन वैटा । परन्तु अन्यायसे उपार्जन किया हुवा होनेके कारण और पहने किंग था फिर धनवान बना हुवा होनेसे फिसी भी सुन्नतके आवरणमें, सज्जन लोगोंके कावोंमें या दीन होन, दुनं लोगोंको सुख देनेकी सहायता के कार्यमें या अन्य किसी अन्छे कार्यके उपयोगमें उस धनमेंसे उससे एक एं भो खर्च न हो सकी । मात्र एक अमिमान, मद, कलह, क्लेष, असन्तोष, अन्याय, हुर्बृद्धि, छल, बार, और प्रपंच करनेके कार्यमें उस धनका उपयोग होने लगा । अब इतनेसे वह राँका होड वार्यार लोगोंपर एवं दूनों सामान्य व्यापारियों पर नया नया कर, नये नये कायदे उन्हें अलाभ कारक और स्वतःको लाम कारक किए करते लगा, तथा दूसरोंको कुछ धन कमाता देख उनपर ईर्षा, होप, मत्सर, रखकर अनेक प्रकारचे अहें हा कते पहुंचाने में ही अपनी चतुराई मानने लगा । हरएक प्रकारसे छेने देने वाले व्यापारियोंको सताने लगा। मानो सारे गांवके व्यापारियोंका वह एक जलमी राजा ही न हो । इस प्रकारका आवरण करने स्वकां हर्सा लोगोंको काल राजिके समान मालूम होने लगी ।

एक समय रॉका शेठकी पुत्रीके हाथमें एक रत्न जड़ित कंघी देख कर वहनोटुर राजकी पुत्री असने वितासे कहकर मंगवाई, परन्तु अति लोभी होनेके कारण उसने वह कंघी न दी। इसने कोपन्यतान हो

उसे पहुंते ही चोट्से प्राजित कर हिया, और अल्तेसे उसे वहां ही जानसे मार कर बहुमीयुर अपने ताबे कर प्रहेत हैं कि प्रकार हैं कि प्रकार के संवतसे तीनसे जिल्हा हैं कि प्रकार हैं कि सुरात हैं वाहें स्वाप हैं कि सुरात हैं वाहें स्वाप हैं वाहें से स्वाप हैं वाहें से से से हैं वाहें से से हैं वाहें से से हैं वाहें से से से हैं वाहें से से से हैं वाहें से से से हैं के से हैं वाहें से से हैं के से हैं वाहें से से हैं के से हैं वाहें से से से हैं के से हैं के से हैं के से हैं के से हैं वाहें से से से हैं के से से हैं के से से हैं के से से हैं के से से हैं के से से हैं के से हैं

वाता हैं। वाता है। इसिछि आवस छोगोंको वो यमेक्स्य करने हों हे व्यवहार युद्धि पूर्वेक ही करने चाहिये। व्यव-

चाहिये कि जिससे सूखे छोक उसके पीछे धमेकी निदा न,करें। जोकमें भी आहारके अनुसार ही श्वरीरका स्वभाव और रचता देख पढ़ती हैं। जैसे कि, वाह्यावस्था

 समान होनेसे उस पर ही धर्मकी स्थिति भली प्रकार हो सकती है। यदि पीठिका दूढ़ हो तो उस पर घर दिक सकता है, वैसे ही धर्म भी व्यवहारशुद्धि हो तो ही वह निश्चल रह सकता है। इस लिए व्यवहारशुद्धि अवश्य रखना चाहिए।

### देशकाल विरुद्धाधिकार

"देशादिविरुद्ध त्यागो—देशकाल नृपादिक की विरुद्धता वर्जना । याने देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, जातिविरुद्ध, राजविरुद्ध प्रवृत्तिका परित्याग करना । इस लिए हितोपदेशमाला में कहा है कि दिसस्सय कालस्सय । तिवस्स लोगस्स तहय धम्मस्स ॥ विष्कृतो पिडकुलं । धम्मं सम्मं च लहई नरो ॥' देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, राजविरुद्ध, और लोकविरुद्ध एवं धमेविरुद्ध वगैरह कितने एक अवगुणोंका परित्याग करनेसे मनुष्य उत्तमधर्म को प्राप्त कर सकता है।"

जैसे कि सोबार देशमें खेती करना मना है, वह कर्म वहां नहीं किया जाता। छाट देशमें मदिरापान का त्याग है। इस तरह जिस जिस देशमें जो वस्तु छोगों के आचरण करने योग्य न हो वहां उस वस्तु का सेवन करना विरुद्ध गिना जाता है। तथा जिस देशमें, जिस जातिमें या जिस कुछमे जो वस्तु आवरण करने योग्य न हो उसका आचरण करना देशविरुद्ध में जातिकुछ प्रमेदनया गिना जाता है। जैसे कि ब्राह्मण को मदिरा पान करना निपेध है, तिछ, नमक वगैरह वेचना निपेध है। इस छिये उन्हींके शास्त्रमें कहा है 'तिस्नवरसञ्ज्ञा तेषां तिस्नवद स्थामता पुनः। तिस्नवर्चनिपीड्यन्ते ये तिस्नव्यवसायिनः॥ 'जो तिछका न्यापार करता है, उसकी तिस्नके समान ही छछुता होती है, तिस्नके समान वह कास्ता होता है, तिस्न के समान पीसा जाता है।' यह जातिविरुद्ध गिना जाता है।

यदि कुलके विषयमें कहा जाय तो जैसे कि चालुक्य वंशवाले रजपूतों को मद्यपान का पित्याग करना कहा है। तथा देशविरुद्ध में यह भी समावेश होता है कि दूसरे देशके लोगों के सुनते हुए उस देश-की निन्दा करना। अर्थात जिस जिस देशमें जो वाक्य बोलने योग्य न हो उन देशोंमें वह वाक्य बोलना यह देशविरुद्ध समभना।

कालिवरुद्ध इस प्रकार है कि शीतकाल में हिमाचल पर्वतके समीपके प्रदेशमें यदि कोई हमारे देशमें से जाय तो उसे शीतवेदना सहन करना बड़ा किन हो जाय। इस लिये बैसे देशमें उस प्रकारके कालमें जाना मना है। उष्णकाल में विशेषनः मारवाड देशमें न जाना, क्योंकि वहां गरमी बहुन होती है। चातु- मांस में दिश्चण देशकी मुसाफिरी करना या जिस जमीनमें अधिक वृष्टि होती हो, या जिस देशमें कादव कीचड़ विशेष होता हो, उन देशोंमें प्रवास करना यह कालिवरुद्ध गिना जाता है। यदि कोई मनुष्य समयका विचार किये विना हो बैसे देशोंमें जाता है तो वह विशेष विटम्बनायें सहन करता है। चातुर्मास के काल- में प्रायः समुद्रके प्रान्तवाले देशोंमें मुसाफिरी करना ही न चाहिये। तथा जहां पर विशेष अकाल पड़ा हो, राजा राजाओं में पारस्परिक विरोध चलता हो, या संग्राम वगैरह शुरू हो, या रास्तेमें डाका वगैरह पड़नेका

मय हो, या मार्गों किसी काएण प्रवासिको रोका जाता हो वा हकता पड़ता हो, या रोगादिका उपद्रव स्ति । या मार्गों सिसी काला जोखम भरा हो, या मार्गों कोई गांव न आकर भर्कतर व्यविवाला रास्ता हो, या सच्याके समय गाम कर्ना एंडे अथवा अस्थेंगे रातमे चलता पड़े, रक्षक या किसी साथोंके विका गाम करना हो, इस्थाह येंछे स्थानकों में यदि विना विनार प्रवृत्ति को जाय तो वह सचमुच हो प्राणयनको हो। हम किसा हो, इस्थाह येंछ स्थानि में इस प्रकारकों सुध अन्यविक्त हो। काला ने काला विने काला विक्त हो। काला विक्त हो। विक्र प्रवृत्ति वास्तिकों वास्तिकां, विक्र मां स्थान प्रवृत्ति सावों (शाक) खाना कालविक्त है। विक्र हो विक्र हो। व्यविक्त हो। मार्थिक जोव वस्तान हो हो हो विने स्थान साहों काला काला काला हो हो हो हो हो हो हो साम्यें या साहों विक्र साम्यें।।

#### ं इंद्रेश हों,

राजाने जिस आचरण का निषेत्र किया हो उसका संना करना, या याजाको संमित न हो वैसा आस्ति। अप राजाको सिया हो विसा अपस् राजा करना, जैसे कि राज्यके मान्य साम्ब्रक्ता अपसान करना, राजाने जिसका अपसान किया हो उसके साथ स्वान स्वान स्वान, राजाक्यों को बहुमान हैना, राजाके शबुके साथ सिखा रखना, उसके साथ हिन्छा मान्य स्वान प्रान स्वान स्व

1556 किएए, 186 - 1 है 61ई, 518तिए 1977 किए हा की भी भी भी भी भी भी है।

करना तो निशेषतः त्यागने योग्य है। अपनी बड़ाई और दूसरेके अवगुण बोलनेसे हानि ही होती है। कहा है कि विद्यमान या अविद्यमान दूसरेके अवगुण बोलने से मनुष्यको द्रव्य या यश कीर्तिका छल भी लाम नहीं होता, परन्तु उलटो उसके साथ शत्रुता पैदा होती है। जीभकी परवशता से और कषायों के उदयसे जो मुनि अपनी स्तुति और परकी निन्दा करते हुए श्रेष्ठ उद्यम करता है तथापि वह पांचों प्रकारके महावतों से रिक्त-रिहत है। दुसरेके गुण होने पर भी यदि उसकी प्रशंसा न की हो, अपने गुणोंकी प्रशंसा की हो, अपने आपमे गुण न होने पर भी उसकी प्रशंसा की हो, तो उससे हानिके सिवाय अन्य क्या लाभ है ? जो मनुष्य अपने मु ह मियां मिठ्ठ वनते हैं याने जो खयं ही अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं, मित्र लोग उसका उपहास्य करते हैं, वन्धुजन उसकी निन्दा करते हैं, पूजनीय लोग उसकी उपेक्षा करते हैं और माता पिता भी उसे सन्मान नहीं देते। दूसरे प्राणोको पीड़ा पहुचाना, दूसरेके अवगुण बोलना, अपने गुणोंका वर्णन करना, इतने कारणोंसे करोड़ों भव परिम्रमण करते हुये और अनेक दु:ख भोगते हुए भी प्राणो ऐसे अति नीचकर्मको वाँधता है जिसका उदय कदापि न मिट सकेगा। परिनन्दा करनेमें प्राणीका घात करनेसे भी अधिक पाप लगता है। पाप न करने वाली वृद्धा ब्राह्मणीके समान अविद्यमान दोष बोलनेसे भी पाप आ कर लगता है।

सुव्राम नामक व्राममें एक सुन्दर नामक शेठ रहता था। वह तीर्थयात्रा करने वाले लोगोंको उतरने के लिये स्थान, भोजन वगैरह की साहाय्य किया करता था। उसके पडोसमे रहने वाली एक बृद्धा ब्राह्मणी उस सम्बन्ध में उसकी निन्दा किया करती थी तथा प्रसंग आने पर बहुतसे लोगोंके सुनते हुए भी इस प्रकार बोलने लग जाती कि 'यह सुन्दर रोठ यात्रालु लोगोंकी खातिर तवज्ञा करता है। उन्हें उतरने के लिये जगह देता है, खानेको भोजन देता है, क्या यह सब कुछ भक्तिके लिए करता है ? नहीं, नहीं, ऐसा विलक्षल नहीं है। यह तो प्रदेश से आने वाले लोगोंकी धरोहर पचानेके लिए भक्ताईका लोग करता है। एक समय वहाँ पर कोई एक योगी आया उस भी छांस पीनेकी मर्जी थी परन्त उस रोज सुन्दर शेठके घरमें छांछ तयार न होनेसे अहीरनी के पाससे उसे मोल ले दी। अहीरनी के मस्तक पर रही हुई उघाड़े मुहकी छांछकी मटकी में आकाश मार्गसे उड़ती हुई चीलके पंजोंमे द्वे हुए सर्पके मुखसे जहरके विन्दु गिरे होनेके कारण वह योगी उस छांसको पीते ही मृत्युके शरण हो गया । यह कारण बना देख वह वृद्धा ब्राह्मणी दो दो हाथ कूदने लगी और हसती हुई तालियां वजाती अति हिषत हो कर सव लोगोंके सुनते हुए योलने लगी कि 'वाह ! वाह ! यह वहुत बड़ा धर्मी वन बैठा है ! धन छे छेनेके छिये ही इस विचारे योगीके प्राण छे छिये ।' इस अवसर पर आकाश मार्गमें खड़ी हुई वह योगीकी -हत्या विवारने लगी कि 'अव मैं किसे लगू ? दान देनेवाला याने छांस देनेवाला रोठ तो शुद्ध है, इसके मनमें अनुकाया के सिवाय उसे मार डालनेकी विलक्षल ही भावना न थी। तथा सर्प भी अनजान और चीलके वंजोंमें पंसा हुआ परवश था इसलिए उसकी भी योगीको मारनेकी इच्छा न थी। एवं चील भी अपने भक्ष्यको ले कर स्वाभाविक जा रही थी उसमें भी योगी को मारनेकी बुद्धि न थी। तथा ऊहीरनी भी विचारी अज्ञात ही थी। यदि उसे इस वातकी खबर होती तो दूसरेका घात करने वाली छाँछको वह वेचती ही नहीं। इस लिये इन सवमें दोपी कौन गिना जाय ?

करना तो विशेषतः त्यागने योग्य है। अपनी बड़ाई और दूसरेके अवगुण बोछनेसे हानि ही होती है। कहा है कि विद्यमान या अविद्यमान दूसरेके अवगुण बोछने से मनुष्यको द्रन्य या यश कीर्तिका छुछ भी छाम नहीं होता, परन्तु उछटी उसके साथ शत्रुता पैदा होती है। जीभकी परवशता से और कषायों के उदयसे जो मुनि अपनी स्तुति और परकी निन्दा करते हुए श्रेष्ठ उद्यम करता है तथापि वह पांचों प्रकारके महावतों से रिक्त-रहित है। दूसरेके गुण होने पर भी यदि उसकी प्रशंसा न की हो, अपने गुणोंकी प्रशंसा की हो, अपने आपों गुण न होने पर भी उसकी प्रशंसा की हो, नो उससे हानिके सिवाय अन्य क्या छाम है है जो मनुष्य अपने मु ह मियां मिठ्ठ वनते हैं याने जो स्वयं ही अपनी प्रशंसा करने छग जाते हैं, मित्र छोग उसका उपहास्य करते हैं, वन्धुजन उसकी निन्दा करते हैं, पूजनीय छोग उसकी उपेक्षा करते हैं और माता पिता भी उसे सन्मान नहीं देते। दूसरे प्राणीको पीड़ा पहुंचाना, दूसरेके अवगुण बोछना, अपने गुणोंका वर्णन करना, इतने कारणोंसे करोड़ों भव परिम्रमण करते हुये और अनेक दु:स भोगते हुए भी प्राणी ऐसे अति नीचकर्मको वाँधता है जिसका उदय कदापि न मिट सकेगा। परिनन्दा करनेमें प्राणीका घात करनेसे भी अधिक पाप छगता है। पाप न करने वाछी वृद्धा ब्राह्मणीके समान अविद्यमान दोष बोछनेसे भी पाप आ कर छगता है।

सुग्राम नामक ग्राममें एक सुन्दर नामक रोठ रहता था। वह तीर्थयात्रा करने वाले लोगोंको उतरने के लिये स्थान, भोजन वगैरह की साहाय्य किया करता था। उसके पडोसमे रहने वाली एक बृद्धा ब्राह्मणी उस सम्बन्ध में उसकी निन्दा किया करती थी तथा प्रसंग आने पर बहुतसे छोगोंके सुनते हुए भी इस प्रकार बोलने लग जाती कि 'यह सुन्दर शेठ यात्रालु लोगोंकी खातिर तवज्ञा करता है। उन्हें उतरने के लिये जंगह देता है, खानेको भोजन देता है, क्या यह सब कुछ भक्तिके लिए करता है ? नहीं, नहीं, ऐसा विलक्षल नहीं है। यह तो परदेश से आने वाले लोगोंकी धरोहर पर्वानेके लिए भक्ताईको होग करता है। एक समय वहां पर कोई एक योगी आया उसकी छांस पीनेकी मर्जी थी परन्तु उस रोज सुन्दर रोठके घरमें छांछ तयार न होनेसे अहीरनी के पाससे उसे मोल ले दी। अहीरनी के मस्तक पर रही हुई उघाड़े मुहकी छांछकी मटकी में आकाश मार्गसे उड़ती हुई चीलके पंजोंमें द्वे हुए सर्पके मुखसे जहरके विन्दु गिरे होनेके कारण वह योगी उस छांसको पीते ही मृत्युके शरण हो गया । यह कारण बना देख वह वृद्धां ब्राह्मणी दो दो हाथ कूदने लगी और हसती हुई तालियां वजाती अति हिषत हो कर सव लोगोंके सुनते हुए बोलने लगी कि 'वाह ! वाह ! यह वहुत वड़ा धर्मी वन वैठा है ! धन छे छेनेके लिये ही इस विचारे योगीके प्राण छे लिये ।' इस अवसर पर आकाश मार्गमें खड़ी हुई वह योगीकी—हत्या विचारने लगी कि 'अव मैं किसे लगू ? दान देनेवाला याने छांस देनेवाला शेठ तो शुद्ध है, इसके मनमें अनुकरण के सिवाय उसे मार डालनेकी विलक्षल ही भावना न थी। े तथा सर्प भी अनजान और चीछंके पंजोंमें पंसा हुआ। परवंश था इसिछए उसकी भी योगीको मारनेकी इच्छा न थी। एवं चील भी अपने भक्ष्यकों ले कर स्वाभाविक जॉ रही थी उसमे भी योगी को मारनेकी बुद्धि न थी। तथा ऊहीरनी भी विचारी अज्ञात ही थी। यदि उसे इस वातकी खवर होती तो दूसरेका घात करने वाली छाँछको वह वेचती ही नहीं। इस लिये इन सवमें दोषी कौन गिना जाय ?

एक भी दोषित मालुम नहीं देता। परन्तु इस निर्दोष सुन्दर सेठ पर वारम्बार असत्य दोषका आरोपण करनेवाली यह वृद्धा ही सबसे विशेष मलीनभाव की मालूम होती है। इस लिए मुझे इसीको लगना योग्य है।' यह विचार करके वह हत्या अकस्मान आकर वृद्धा ब्राह्मणी के शरीरमें प्रवेश कर गयी जिससे उसका शरीर काला, कुवड़ा, कुछी वन गया।

उपरोक्त द्रुप्टान्तका सार यह है कि किसीके दोषका निर्णय किये विना कदापि असत्य दोषका अरोपण करके न बोलना यही विवेकका लक्षण है। असत्य दोष बोलनेसे होने बाली हानि पर उपरोक्त द्रुप्टान्त बत-लाया है। अब सत्य दोषके विषयमें दूसरा द्रुप्टान्त दिखलाया जाता है।

एक कारीगर किसी एक राजाके पास छुन्दर आकार वाली तीन पुनलियाँ बनाकर लाया। उनका सुन्दर आकार देख कर राजा पूछने लगा कि इनकी क्या लीमन हैं। कारीगरने कहा 'राजन्! किसी चतुर पण्डितके पास परीक्षा कराकर आपको जो योग्य मालूम दे सो हें। पण्डितोंको बुला कर राजाने पुतलियों की परिक्षा करानी शुरू की। एक पण्डितने सुतका डोरा लेकर पहिली पुतलीके कानमें डाला परन्तु वह तत्काल ही मुखके आगे रखे हुए छिद्रमेंसे वाहर निकल पड़ा। पण्डित बोले इस पुतलीका मूल्य एक पाई है। क्योंकि इसके कानमें जो पड़ा सो इसने वाहर निकल डाला। दूसरी पुतलीके एक कानमें दोरा डाला वह तत्काल ही दूसरे कानमें से वाहर निकल। पण्डित बोले, हाँ! इससे भी यह समक्षा गया कि इसके कानम जो जो बातें आवें वे एक कानसे सुन कर जैसे दूसरे कानसे निकाल दी जाय याने सुन कर भी भूल जाय। यह दाखला मिलनेसे यह पुतली एक लाख रुक्के मृत्यवाली हैं। फिर तीसरी पुतलीके कानमें भी डोरा डाला वह डोरा तत्काल ही उसके गलेमें उत्तर गया या पेटमें ही रह गया परन्तु वाहर न निकल सका। इससे पण्डितों ने यह परीक्षा की कि इस पुतलीका दाखला ऐसा लेना योग्य है कि जितना सुने उतना सव कुल पेटमें ही रक्के परन्तु वाहर नहीं निकलनी। ऐसे गम्मीर नगहरे पेटबाले पुरुप भी यह मृत्य होते हैं इस लिए इस पुतलीका मृत्य कुल कहा नहीं जा सकता। राजाने खुशी होकर उन तीनों पुतलियोंको रख कर कारीगर को तुष्टि दान दे विदा किया।

इस द्रुप्टान्त पर विचार करनेसे मालूम होगा कि किसी भी पुरुषके सत्यदोप बोलनेमें भी मनुष्यकी एक पाईकी कीमत होती है।

### "्उचिताचारका उलंघन"

जो पुरुप सरल स्त्रभावी हो उसकी किसी भी प्रकारसे हँसी, मस्करी करना; गुणवान पर दोपारोपण करना, गुणवान पर मत्सर—ईर्पा, होप करना, जो अपना उपकारी हो उसके उपकार को भूल जाना, जो बहुतसे मनुष्योंका विरोधी हो उसके साथ सहवास रखना, जो वहुतसे मनुष्योंका मान्य हो उसका अपमान करना, सदाचारी पुरुषों पर कछ आ पड़नेसे खुशी होना, भले सनुष्योंके कछको दूर करनेकी शक्ति होने पर भी सहाय न करना, देश, कुल, जाति प्रमुखके नियमोंको नोहना वगैरह उचिन आचारका उलंघन किया

गिना जाता है या लोकविरुद्ध कहलाता है। इस प्रकारका अनाचार श्रावकोंके लिए सर्वथा परित्याज्य है। थोड़ी सम्पदावालें को श्रीमन्तके जैसा और श्रीमन्त को दिरद्रीके जैसा वेप रखना, अथवा सदा मलीन ही वेप रखना, फटे टूटे कपड़े पहनना, लोकाचार से विरुद्ध वर्तन करना ऐसे ही कितने एक लोक-विरुद्ध कार्योंका परित्याग करना चाहिए। यदि ऐसा न करें तो इस लोकमें भी वह अपयश और अपकीर्त्ति-का कारण वनता है। श्री उमास्वाति वाचक भी अपने किये हुए ग्रन्थमें इस प्रसंग पर यह लिखते हैं कि 'धर्ममार्ग में प्रवर्तने वाले समस्त साधुवोंको धर्मसाधन करनेमें लोक भी सर्व प्रकारसे आधार—सहायक है, इसीलिये लोकाचार विरुद्ध और धर्माचार विरुद्ध इन दोनोंको त्यागना ही योग्य है।'

लोकविरुद्ध कार्य त्यागनेसे लोगोंकी प्रीति होती है, धर्मका सुखपूर्वक निर्वाह होता है, सब लोग प्रशिस्त करते हैं, इत्यादि गुणकी प्राप्ति होती है। जिस लिए शास्त्रमें लिखा है कि—'इत्यादिक लोकविरुद्ध के त्याग करनेसे प्राणी सब लोगोंको प्रिय होता है। सब लोगोंका प्रिय होना यह भी मनुष्यको सम्यक्त्य किए वृक्षके प्रगट होनेमें बीजहए है।'

### ''धर्मविरुद्ध"

सिध्यात्व हत्य न करना, निर्देयतया गाय, भेंस, बैलको वांधना, मारना, पीटना, खटमल, जुं आदि को धस्म वगैरह किसीके वांधार विना ही जहाँ तहाँ फेंक देना, चींटी, जुं, खटमल को धूपमें डालना, सिर की देंखे विना चैसे ही सिरमें वड़ी कंघी डाल कर बहुन दिनोंके न सुधारे हुए बालोंको बाहना, अथवा लीख वगैरह को उखाड़ डालना, श्रीष्मऋतु में गृहस्थ को प्रति दिन तीन दफा पानी छानने की रीति जानते हुए भी चैसा न करना, पानी छाननेका कपड़ां फटा हुवा रखना, या गाढ़ा कपड़ा न रखना, या छलना छोटा रखना, या पतला जाली जैसा रखना, या पानी छान कर उसका संस्कार—अवशेष—जहांका जल हो उसे वहाँ न डोलना, पानी छानते हुए पानीको उछालना, एक दूसरे कुचे या नदी तालावके पानीको इकहा करना, धान्य, इंधन, शाक, सब्जी, ताम्बूल, पान, भाजी वगैरह वरावर साफ स्वच्छ किये बिना और धोये विना ज्यों खों उपयोग में लेना, समूची सुपारी, समूचा फल, छुवारा, बाल, फली चोला—लोव्हिया—वगैरह समूचा ही मुंहमें डालना, टोंटीसे या उन्ची धार करके दूध, पानी या औपध वगैरह पीना इत्यादि ये सव मुख धर्मविकद्व गिना जाता है।

चलते, बैठते, सोते, स्नान करते, किसी भी वस्तुको छेते या रखते हुए, रांधते हुए, खाते हुए, खोटते हुए, दलते हुए, पीसते हुए, औषध वगैरह घोटते हुए, विसते हुए, पेशाव करते हुए, वड़ी नीति करते, धूकते, खंकार डालते हुए, श्लेष्म डालते हुए, कुल्ला करते, पानी छानते हुए, इत्यादि कार्य करते हुए यदि जीवकी यतमा न करे तो वह धर्मविरुद्ध गिना जाता है। धर्मकरणी करते अनादर रखना, धर्म पर वहुमान न रखना, देव, गुरु, साधर्मी पर होप रखना, देवद्रव्य, ज्ञानद्रव्य, साधारणद्रव्य, गुरुद्रव्य का परिभोग करना, प्रसिद्ध पापी लोगोंके साथ संसर्ण करना, धर्मिए गुणवान का उपहास करना, अधिक कपाय करना, जिसमें

अधिक दोष लगता हो उस प्रकारका क्रयाणा—माल वेचना या खरीदना, या उसका व्यापार् करना, खर-कर्म—पंद्रह कर्मादान, पापमय अधिकार, (पुलिस आदि) में प्रवृत्ति करना इत्यादि सब कुछ धर्मके विरुद्ध आचरण गिना जाता है। इस लिए इसका परित्याग करना चाहिए।

मिथ्यात्वादिक के अधिकारके विषयमें विशेषतः हम हमारी की हुई वंदितासूत्र की अर्थदीपिका में कह गये हैं। जिसे इस विषयमें अधिक जानना हो उसे वहांसे देखकर अपनी जिज्ञासा पूरी कर छेना उचित है।

देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, राजविरुद्ध, लोकविरुद्ध, इन चार प्रकारके विरुद्धोंसे भी धर्मविरुद्ध अधिक दु:खप्रद है। इस लिए धर्मातमा प्राणीको धर्मविरुद्ध सेवन करनेसे लोकमें अपकीत्ति, परलोक में दुर्गति, आदि अनेक अवगुणों की प्राप्ति होती है। यह समभ कर इसका परित्याग करना चाहिए।

### "उचित आचारका सेवन"

'उचिताचरण'—उचितका याने उचित आचारका आचरण याने सेवन करना, वह पिताका उचित, माताका उचित, इत्यादि नव प्रकारका चतलाया है। उस उचिताचरण के सेवनसे स्नेह षृद्धि, कीर्त्ति, बहुमान वगैरह कितने एक गुणोंकी प्राप्ति होती है। उनमेंसे कितने एक गुण बतलाने के विषयमें उपदेश मालाकी गाथा द्वारा उसका अधिकार वतलाते हैं—''इस लोकमें जो कुछ सामान्य पुरुषोंकी यशकीर्त्ति सुनी जाती है वह सचमुच एक उचित। आचरण सेवन करनेका ही माहात्म्य है।"

#### "उचिताचरण के नव भेद"

१ पिताका उचित, २ माताका उचित, ३ संगे भाईका उचित, ४ स्त्रीका उचित, ५ पुत्रका उचित, ६ संगे सम्बन्धियों का उचित, ७ गुरुजनों का उचित, ८ नगरके लोगोंका अथवा जाति वाले लोगोंका उचित, ६ परतीर्थी का उचित। इस तरह नव प्रकारका उचिताचरण करना चाहिये।

पिताका उचित कायासे, वचनसे और मनसे एवं तीन प्रकार का है। कायिक उचित—पिताके शरोरकी सेवा शुश्रूषा करना, वचनसे उचित—पिताका वचन पालन करना याने चिनय पूर्वक—नम्रतासे उन की आज्ञा खुन कर प्रसन्नता पूर्वक तद्मुसार आचरण करना, मनसे उचित—सर्व कार्योमें पिताकी मनोवृत्ति के अनुसार आचरण करना, उनकी मानसिक वृत्तिके विरुद्ध वृत्ति या प्रवृत्ति न करना। मा बापके उपकारों का वदला देना वड़ा कठिन है।

माता पिताके उपकार का वदला इस लोकमें उन्हें धर्मकी प्राप्ति करा देनेसे ही दिया जा सकता है। इसके वगैर उनका वदला देनेका कोई उपाय नहीं। इसलिए ठाणांग सूत्रमें कहा है कि—'तीन जनोंके उपकार का वदला देना दुष्कर है। १ माता पिताका, २ भरण पोषण करने वाले शेठका, और ३ धर्माचार्य का—जिसके द्वारा उसे धर्मकी प्राप्ति हुई हो उस धर्मगुरु का। इन तीनोंके उपकार का वदला देना बड़ा

दुष्कर है। सुबहसे ही छे कर कोई एक विनीत पुत्र अपने माता पिता को शतपाक और सहस्रपाक तेलसे मर्दन करके सुगन्धित द्रव्यों द्वारा उनके शरीरका विछेपन कर गन्धोंदक, उण्णोदक और शीतोदक ऐसे तीन प्रकारके जलसे स्नान करा कर, सर्वांछंकार से सुशोभित कर, उनके मनोक्ष आहार प्राप्त करके अधादश—अटारह प्रकारके शाकपाक जिमाने तथा इस तरह खान पान करा कर जब तक वे जीवें तब तक उन्हें पीठ पर विटा कर फिराने, जहाँ उनकी इच्छा हो वहाँ छे जाय, उनके जीवन पर्यंत इस प्रकारकी सेना करने पर भी उनके किये हुये उपकार का बदला कदापि नहीं दे सकता। परन्तु यदि वह माता पिताको अर्हत प्रणीत धर्मकी प्राप्ति करा दे, हेतु दृष्टान्तसे उस तत्वको उन्हें वरावर समक्षा दे, भेदभेदान्तर की कल्पना से समका दे कदाचित धर्ममें शिधिल हो गये हों तो उन्हें पुनः स्थिर कर दे तो है आयुष्यमान शिष्यो! वह पुत्र अपने माता पिताके किये हुए उपकार का बदला दे सकता है।' इसी प्रकार उपकारों के उपकारों का बदला उतारने का प्रयत्न करना चाहिये।

कोई एक वड़ा दिरद्री किसी बड़े धनवन्त के पास आ कर आश्रय मांगे और उसके दिये हुए आश्रयसे वह दिर्द्री उस होठके समान ही श्रोमन्त हो कर विचरे नव फिर देवयोग वह सहायकारी धनाट्य खयं दिर्द्री हो जाय तो वह अपने आश्रयसे धन पाने नालेके पास आवे नव यह हमारा होठ है, इसकी ही छपासे मैंने यह लक्ष्मी प्राप्त की है अत: यह सब लक्ष्मी इसीकी है इस विचारसे उसके पास जितनो लक्ष्मी हो सो सब उसे अपण कर दे तथापि उस होठके प्रथम दिये हुए आश्रयका बदला देनेके लिये असमर्थ है। परन्तु केवली—सर्वह प्रणीत धर्मकी प्राप्त करा दे तो उसके उपकार का बदला दे सकता है। अन्यथा किसी प्रकार पूर्ण प्रत्युवकार नहीं किया जा सकता।

# ''गुरुके उपकारों का बदला"

किसी एक उत्कृष्ट संयमी, श्रमण, माहण महा ब्रह्मचारी, ऐसे गुणधारक साधुके पाससे एक भी प्रशंसनीय धर्मसम्बन्धी उपदेश बचन सुन कर जित्तमें निर्णय कर कोई प्राणी आयुष्य पूर्ण करके मृत्यु पा किसी एक देवलोक में देवतया उत्पन्न हुआ। फिर वह देवता अपने उपकारी धर्मगुरु के किये हुए उपकारों का बदला देनेके लिए यदि वे—साधु अकालके प्रदेशमें पहुंचा दे, अथवा किसी अटवीके विकट संकट में पड़े हों तो बहाँका उपद्रव दूर करे या जो चिरकाल पर्यंत न गिट सके ऐसा कोई भयंकर रोग उन्हें लागू पड़ा हो तो उसे दूर कर दे, तथापि उनके किये हुए उपकार का बदला नहीं दे सकता। परन्तु यदि कदा चित् वे धर्मसे पतित हो गये हों और उन्हें फिरसे धर्ममें हुढ़ कर दे, तो ही उनके किये हुये उपकारका बदला दे सकता है।

इस वातपर अपने पिताको धर्मप्राप्ति करा देने पर आर्थरक्षित स्रिरका तथा केवलकान हुए याद भी अपने माता पिताको बोध होने तक निर्दू पण आहार वृक्तिसे अपने घरमे रहने वाले कुर्मापुत्र का दृष्टान्त समभना। सर्व प्रकारके सुख भोग देने वाले शेठके नि.ये हुए उपकार का बदला देने पर किसी मिथ्यात्वी शेठके पाससे सहाय मिलनेसे खयं एक वड़ा व्यवहारी शेठ वना और कर्मयोग से जो मिथ्यात्वी शेठ था वह निर्धन हो गया इससे उसे पुनः धनवन्त करके अन्त में जैनधर्म का बोध देने वाले जिनदास श्रावक का दृष्टान्त समभना।

गुरुके प्रतिबोध पर निद्रादिक प्रमादमें आसक्त वने हुए अपने गुरु सेह्नक आचार्य को बोध देने वाले पंथक नामा शिष्यका द्वष्टान्त समभना चाहिये।

#### "पितासे माताकी विशेषता"

पितासे माताका उचित इतना ही विशेष है कि स्त्रीका स्वभाव सदैव सुलभ होना है। इसलिए किसी प्रकार भी उसके चित्तको दुःख पहुंचे वैसा आचरण न करके उसका गन सदैव प्रसन्न रहे इस प्रकारका सरल दिलसे वर्ताव करना।

पितासे माता अधिक पूजनीय है। मनुस्टित में भी कहा है कि 'उपाध्याय से दस गुनां आचार्य, आचार्य से सो गुना पिता और पितासे हजार गुनी अधिक माता मानने योग्य है।' अन्य भी नीति शास्त्रोमें कहा है कि जब तक स्तनपान किया जाय तब तक ही पशुओं को, जब तक स्त्री न मिले तब तक ही अधम पुरुषों को, जब तक कमाने की या घर बसाने की शिक्त न हो तब तक मध्यम पुरुषों को, और जीवन पर्यंत उत्तम पुरुषों को माता तीथ के समान मानने योग्य है। मेरा यह पुत्र है इतने मात्रसे ही पशुकी माता, धन उपार्जन करने से मध्यमकी माता, बीरताक और लोकमें उत्तम पुरुषों के आचरण समान आचरित अपने पुत्रके पित्रक सुनने से उत्तम पुरुषकी माता अधिक मान्य है।

### "सगे भाइयों का उचित"

छोटे भाईका वड़े भाईके प्रति उचिताचरण इस प्रकारका है। छोटा भाई अपने बढ़े भाईको पिता समान समझे और सब कार्योमें उसे बहुमान दे। कदाचित सीतिला भाई हो तथापि जिस प्रकार लक्ष्मणजी ने यड़े भाई रामचन्द्र का अनुसरण किया बैसे ही सीतिले बड़े भाईको पूछ कर कार्योमें प्रवृत्ति करे। इस तरह बढ़े भाईका सन्मान रखना।

ऐसे ही औरतोंनें भो समभना चाहिये। जैसे कि देवरानी जेठानीका सासुके समान मान रक्खे याने उसे पूछ कर ही गृह कार्योंमें प्रवृत्ति करें।

भाई भाईमें किसी प्रकारका अन्तर न रक्खे, जो बात करें सो सरलता से यथार्थ करें, यदि व्यापार करें तो पूछ कर करें तथा जो कुछ धन हो उसे परस्पर एक दूसरेसे छिपा न रक्खें।

व्यापारमें भाईको प्रवृत्ति करानेसे वह उसमें जानकार होता है। पूछ कर करनेसे प्रपंची दुए छोगोसे या दुए छोगोंकी संगतिसे भी वचाव हो सकता है। किसी वातको छिपा न रख्वें। इससे द्रोह करके एकछा रखनेकी बुद्धिका पोषण होता है। संकट आ पढ़ें उसका प्रतिकार करनेके छिये प्रथमसे ही निधान भंडार कर रखनेकी जहरत है, परन्तु परस्पर छिपा कर कदापि न रखना। कदाचित खराव संगतिसे अपना भाई बचन मान्य न करे और खराब रास्ते जाय नव उसके मित्रों द्वारा या संगे सम्बन्धियों द्वारा उसे उसके खराब प्रकृतिके लिए उपालम्भ दिलावे। संगे सम्बन्धी चाचा, मामा; ससुर, साला वगैरहके द्वारा उसे स्नेह युक्त समभावे परन्तु उसे स्वयं अपने आप उपालम्भ न दे, क्योंकि अपने आप धमकाने से यदि वह न माने और मर्यादाका उलंबन करे तो उससे अन्तिम परिणाम अच्छा नहीं आता।

खराव रास्ते जाते हुये भाई पर अन्दरसे स्नेह होते हुये भी बाहरसे उसके साथ कठ गयेके समान दिखाव करना और जब वह अपना आचरण सुधार हो तब ही उसके साथ प्रेम युक्त बोलना। यदि ऐसा करने पर भी न माने तब यह विचार करना कि इसका खभाव ही ऐसा है। खभाव बदलने की कुछ भी औषधि नहीं इसिलिये उसके साथ उदासीन भाव रखकर वर्ताव करना।

अपनी स्त्री और भाईकी स्त्री तथा अपने पुत्र पीत्रादिक और भाईके पुत्र पीत्रादिक पर समान नजर रखें। परन्तु ऐसा न करें कि, अपने पुत्रको अधिक और भाईके पुत्रको कुछ कम दे तथा सौतेली माताके पुत्र पर अर्थात् सौतीले भाई या उसके पुत्र, पुत्री, वगैरह पर अधिक प्रेम रखें क्योंकि उनका मन खुश न रखें तो लोकमें अपवाद होता है, और घरमें कलह उपस्थित होता है। इसलिये उनका मन अपने पुत्र पुत्रीसे भी अधिक खुश रखनेसे बड़ी शान्ति रहती है। इस प्रकार माता पिता भाई वगैरहकी यथोचित हिपाजत रखना। इसलिये नीति शास्त्रमें भी लिखा है कि—

जनकंश्चोपकर्ता च । यस्तु विद्यां प्रयच्छति ॥ श्रन्नदः पाग्रदश्चीव । पंचीते पितरः स्मृताः ॥ १॥

जन्म देने वाला, उपकार करने वाला, विद्या सिखाने वाला, अन्न दान देने वाला; और प्राण बचाने वाला, इन पांच जनोंको शास्त्रमें पिता कहा है !

> राजपरनी गुरोः पत्नी । पत्नी माता तथैव च ॥ स्वयाता चोपपाता च । पंचैते मातरः स्मृताः ॥ २ ॥

राजाकी रानी, गुरुक्ती स्त्री, सास्, अपनी माता, सौत माता, इन पांचोंको माता कहा है।

सहोदरः सहाध्यायी । मित्रं वा रोगपालकः ॥

ष्रार्भ वाक्यसखायक्च । पंचैते भ्रातरः स्पृताः ॥ ३ ॥

पक्ष मातासे पैदा हुये संगे भाई, साथमें विद्याभ्यास करने वाले मित्र, रोगमें सहाय करने वाले, और रास्ता चलते वात चीतमें सहाय करने वालोंको भाई कहा है।

भाई को निरन्तर धर्म कार्य्यमें नियोजित करना, धर्म कार्य्यमें याद करना चाहिये। इसिल्ये कहा

भवगिह मभभांमि पमाय । जलगा जिल्हांमि मोहनिहाए ॥ उट्टवइ जोग्र सुग्रंतं । सो तस्सजगो परमबन्धु ॥ ४ ॥ ... उट्ट

संसार रूप घरमें पंच प्रमाद रूप अनि खुलग रहा है उसमें प्राणी मोहरूप निद्रामें सो रहा है, जो मनुष्य उसे जागृत करें वह उसके उत्कृष्ट बांधव समान है।

भाइयोंके प्रस्पर प्रीति रखनेके वारेमे श्री ऋषभदेव स्वामीके अञ्चाणवें पुत्र भरत चक्रवर्तीके दूत आनेसे ऋषभदेव को पूछने गये तब भगवानने कहा कि, वहे भाईके साथ विरोध करना उचित नहीं, संसार विपम है, सुखकी इच्छा रखने वालेको संसारका परित्याग ही करना योग्य है। यह सुनकर अहाणवें भाइयोंने दीश्रा श्रहण की प्रस्तु अपने बड़े भाई भरतके साथ युद्ध करनेको तैयार न हुये इसी तरह भाईके समान मित्रको भी समभना चाहिये।

अपनी छीको स्नेह युक्त वचन वोलनेसे और उसका सन्तान करनेसे उसे अपने और अपने प्रेमके सन्मुख रखना, परन्तु उसे किसी प्रकारका दुःख न होने देना। क्योंकि स्नेह पूर्ण वचन ही प्रेमको जिलाने का उपाय है। सर्व प्रकारके उचित आचरनेमें प्रेम और सन्मान पूर्वक अवसर पर उसे जैसा योग्य हो वैसा सन्मान देना यह एक ही सबसे अधिकतर गिना जाता है और इसीसे सदाके लिये प्रेम टिक सकता है। इसिलेये कहा है कि—ित्रय वचनसे बढ़ कर कोई वशीकरण नहीं है सत्कारसे कोई भी अधिक धन नहीं है, द्यासे बढ़कर कोई भी उत्कृष्ट धमें नहीं है, और संतोषसे बढ़कर कोई धर्म नहीं।

अपनी सेवा सुश्रूषाके कार्यमें स्त्रीको प्रेम पूर्वक प्रेरित करे। उसे स्नान करानेके काममें, पैर द्वानेके कार्यमें, शरीर सर्दन कराने के कार्यमें और भोजनादिके कार्यमें नियोजित करे। क्योंकि उसे ऐसे कार्यमें जोड़ रखने से उसे अभिमान नहीं आता। विश्वासके पात्र होती हैं, सच्चा प्रेम प्रकट होता है, अयोग्य वर्ताव करने से छुटकारा मिछता है, अपने कार्थमें शिथिछता आनेसे उपाछम्म का भय रहता है, गृह कार्य संभाछने की चिवट रहती हैं, इत्यादि बहुतसे कारणोंका छाम होता है।

तथा अपनी स्त्रीको देश, काल विभवके अनुसार वस्त्र भूषण पहराना, जिससे उसका चित्त प्रसन्न रहे। अलंकार और वस्त्रोंसे सुशोभित स्त्रियां ही गृहस्थके घरमें स्थमीकी वृद्धि कराती है। इसिल्प नीति शास्त्रमें भी कहा है कि—

श्री मंगलात्मभवति । मागरभाच मवर्धते ॥ दाच्याचु कुरुते मूलं । संयमात्मतितिष्ठति ॥

रुक्ष्मी मांगलिक कार्योंसे प्रगट होती है, चातुर्यतासे न्यापार युक्तिसे वृद्धि पाती है, विचक्षणता से स्थिर होती है, और सदुवयोग से प्रतिष्ठा पाती है।

जैसे निर्मल और स्थिर जल पवनसे हिले विना नहीं रहता और निर्मल द्र्पण भी पवनसे उड़ी हुई धूलसे मलीन हुये विना नहीं रहता वैसे ही बाहे जितने निर्मल स्वभाव वाली ली हो तथापि यदि जहां अधिक मनुष्योंका समुद्राय इकहा होता है, ऐसे नाटक प्रेक्षणादिकमें या रमत गमत देखनेके लिये उसे जाने दे तो अवश्य उसके मनमें खराब लोगोंकी चेष्टायें देखनेमें आनेके कारण मलीनना बाये विना नहीं रहती। इसलिए जिसे खीको अपनी कुल मर्यादामें रखनेकी इच्छा हो उसे लियोंको नाटकमें या वाहियात मेले ठेलोंमें, या हलके खेल तमाशोंमें कदापि न जाने देना चाहिये।

रात्रिके समय खीको राज मार्ग या अन्य किसी वड़े मार्ग में, या दूसरे होगों के घर जानेकी मनाई करे। क्यों कि रात्रिके प्रचारसे कुछ खियों को भी मुनिके समान दोव छगनेका सम्भव है। धर्म कार्य में कदाचित् प्रतिक्रमणादिक करने जाना हो तो भी माता, वहने, या किसी अन्य सुशीछा खियों के साथ, जाय। घरके कार्य दान देना, सगे सम्बन्धियों का सन्मान करना, रसोईका काम करना छीको इत्यादि कार्यों में जोड रखना चाहिये। क्यों कि यदि उसे ऐसे कार्यों में न जोड रख्वें तो वह काम काज करने में आछसु वन जाय, घरके काम बिगड़ें वह नवी चपछतायें सीखे, मनमें उदासी आवे, अनाचार सेवनकी बुद्धि पैदा हो और शरीर भी तन्दुक्स्त न रहे, इसिछये घरके काम काजों में जोड़ रखना उचित है कहा है कि

शय्योत्पाटनगेह मार्जनपयः पावित्र्यचुद्धिक्रिया । स्थालीचालनधान्यपेषणभिदागोदोहतन्मंथने ॥ पाकस्तत्परिवेषणं सभुचितं पात्रादि शौचिक्रिया । स्वश्रु भर्तननन्ददेष्टविनमाः कृत्यानि बद्धा बधुः ॥

सोकर उठे बाद सबकी शय्या याने विछोने उठाना, घरको साफ करना, पानी छानना, चूल्हा साफ करना, वासी वरतन मांजना, आटा पीसना, गाय, भैंसको हो तो उसे दूहना, दही विछोना, रसोई करना रसोई किये वाद यथायोग्य परोसना, वर्तन धोना, सास, पित, नणंद, देवर, जेठ, वगैरहका विनय करना, इतने कार्यों में वह नियुक्त ही रहती है। वैसे कार्यों में उसे सदेव जोड़ रखना। उमास्वाति वाचकने प्रशमरित ग्रन्थमें भी कहा है कि:—

पैशाचिकमाख्यानं शृत्वा गोपायनं च कुलव्ध्वा॥ संयमयोगैरात्मा। निरन्तरं व्यापृतः कार्यः॥

मन वश करने पर आवश्यक निर्युक्ति की वृहत् वृत्तीमें कहा हुवा पिशांचका दृष्टान्त—एक शेठ प्रति-दिन गुरुसे विनती करता कि मुझे कोई ऐसा मन्त्र दो कि जिससे कोई देवता वश हो जाय। गुरुने उसे अयोग्य समक्रकर मना किया तथापि उसने आग्रह न छोड़ा, इससे गुरुने उसे एक सिद्ध मन्त्र दिया। उसके साधनसे उसे एक देवता वश हुआ। देवता कहने छगा—"में तेरे वश अवश्य हूं परन्तु यदि मुझे इरवक्त कुछ काम न सोंपेगा तो जब में निक्रमा हूं गा तब तेरा भक्षण कर डालूंगा।" इससे सेठ घषराया और गुरुके पास जाकर पूछने छगा कि—"अब मुझे क्या करना चाहिये।" गुरुने कहा—"उस देवतासे एक छंवा वांस मंगवाकर तेरे घरके सामने गाड़ दे और उसे उस वांस पर चढ़ने उतरनेकी आज्ञा दे। जब तुक्ते कुछ कार्य करानेकी जहरत पढ़े तब उसे बुछाकर करा छेना। वाकीका समस्त समय उसे वांस पर चढ़ उतरनेकी आज्ञा दे रखना। जिससे तुक्ते उसकी तरफसे कुछ भी भय न रहेगा।" उसने वैसे ही किया; जिससे वह देवता अन्तमें कंटाछ कर उसके पास आ हाथ जोड़ कर बोछा—"अब मुक्ते छुटी दो। जब मेरा काम पढ़ेगा तब में याद करते ही फौरन आकर आपका काम कर दूंगा। ऐसा करनेसे वि दोनों सुखी हुए। यह पिशाचका दृष्टान्त याद रखकर अपनी कुछबधूका मन इसी पिशाच ठिकाने रखनेके छिए हर समय उसे निकम्मी न वैठा रख कर किसी न किसी उचित कार्यमें जोड़ रखना उचित है। एवं मुनिराज भी हमेशह संयम द्वारा अपने आत्मा को गोप रखते हैं। तथा अपनी स्त्रीको स्वाधीन रखना हो तो उसे अपना वियोग न कराना, क्योंकि निरन्तर देखते रहने से प्रेम चढ़ता है। प्रेम कायम रखनेके लिये शास्त्रमें लिखा है कि:—

अवलो अगोगा आलावगोगा । गुगा कित्रागोगा दागोगा ॥ छन्देगा वट्टमागास्स । निभ्भरं जायए पिम्मं॥

ह्मीके सामने देखनेसे, उसे वुलानेसे, उसमें विद्यमान गुणोंको कहनेसे, धन, वस्त्र, आभूषण, देनेसे, वह ज्यों राजी रहे वैसा बर्ताव करने से निरन्तर प्रेमकी वृद्धि होती है।

> श्रदंसगोगा भ्रइदंसगोगा । दिठ्ठे श्रगालवंतेगा ॥ मागोगा पम्मगोगाय । पंचिवहं ज्जिन्तए ।पम्मं ॥

विलक्कल न मिलनेसे, अतिशय, घड़ी घड़ी मिलनेसे दीखने पर न बुलानेसे, अभिमान रखनेसे, अपमान करनेसे इन पांच कारणोंसे प्रेम बन्धन ढीला हो जाता है।

उपरोक्त स्नेह वृद्धीके कारणोंसे प्रेम वढता है उससे विपरीत पांच कारणोंसे प्रेम घटता है; इस लिये स्त्रीको वियोगवती रखना ठीक नहीं। क्योंकि उससे प्रेम घट जाता है। अत्यन्त प्रवासमें फिरनेके कारण वहुत दिनों तक वियोगिनी रहने से उदास होकर कदाचित् अयोग्य वर्तन होनेका भी सम्भव है जिससे कुलमें कलंक लगने का कारण भी वन जाता है। इसलिये स्त्रीको बहुत दिन तक वियोगिनी न रखना चाहिये।

घिना किसी महत्वके कारण स्त्रीका अपमान न करना तथा एक स्त्री होने पर दूसरी व्याह कर उसका अपमान न करना। स्त्रीके कंठ जाने पर या किसी कारण उसे गुस्सा आजाने से दूसरी स्त्री व्याह कर उसका कदापि अपमान न करना। ऐसा करने से मूर्खता के कारण उसे वड़ा कप्ट उठाना पड़ता है इसिलिये शास्त्रमें कहा है कि:—

बुभुत्तितो गृहाद्याति । नाप्नोत्यंषु छ्टापपि ॥ श्रतालितपदः शेते । भार्याद्वयवशो नरः॥

दो स्त्रियोंके वश हुवा पुरुप जब भूखा होकर घर भोजन करने जाय तो तब भोजन मिलना तो दूर रहा परन्तु कदाचित् पानी पीने को भी न मिले तथा स्नान करनेकी तो वात ही क्या कदाचित् पैर धोनेको भी पानी न मिले।

> वरं कारागृहे चिप्तो । वरं देशांतर भ्रमी । वरं नरकसंचारी । न द्वीभार्या पुनः पुनः ॥

कैदमें पड़ना अच्छा है, परदेशमें ही फिरना श्रेष्ठ हैं और नरकमें पड़ना ठीक हैं परन्तु एक पुरुषको दो स्त्रियां करना विलक्कल ठीक नहीं। क्योंकि उसे अनेक प्रकारके दुःख भोगने पडते हैं। कदापि कर्म वश दो लियां करनी पड़ें तो उन दोनोंका और उन दोनोंके पुत्रादिका मान, सन्मान, तथा वल्लाभूषण देना वरिष्ठ एक समान करना चाहिये। परन्तु न्यूनाधिक न करना। तथा जिस दिन जिस ख़ीकी वारी हो उस दिन उसीके पास जाय परन्तु कम उलंघन न करे। क्योंकि यदि ऐसा न करें और सदैव नई ख़ीके पास ही जाया करें तो उस ख़ीको 'इत्वर पुरुप गमन' नामक दूसरा अतिचार तीसरे व्रतका भंग लगता है और पुरुपको भी दूसरी ख़ी भोगनेका अतिचार लगता है, इसिलये ऐसी प्रवृत्ति करना योग्य नहीं। अर्थात् दोनों स्त्रियोंका मान सनमान सरीखा ही रहना चाहिये।

यदि ली कुछ भी अघटित कार्य करे तो उसे स्नेह युत उचित शिक्षा दे कि जिससे वह फिरसे वैसे अकार्यमें प्रवृत्ति न करे। तथा यदि ली किसी भी कारण से नाराज होगई हो तो उसे तत्काल ही मना लेना चाहिये न्योंकि यदि नाराज हुई लीको न मनावे तो उसकी बुद्धि तुच्छ होनेसे सोम भट्टकी लीके समान कुवेमें पड़ना या जहर खा लेना वगैरह अकस्मात् अनर्थका कारण वन जानेका सम्भव रहता है। इसी लिये लीके साथ सदेव भेम हृष्टि रखना चाहिये। परन्तु उस पर कदापि कठोर हृष्टि न रखना। "पंचालः ल्लीयु मार्दवं" पंचाल पंडिनकी लिखी हुई नीतिमें कहा है कि, लीके साथ कोमलता रखनेसे ही वह वश होती है, यदि लीसे कठिन वृत्ति रख्वी हो तो उससे सर्व प्रकारके कार्योकी लिखि नहीं हो सकती, इस वातका अनुभव होता है। तथा यदि निर्मुण ला हो तो उससे सर्व प्रकारके कार्योकी लिखि नहीं हो सकती, इस वातका अनुभव होता है। तथा यदि निर्मुण ला हो तो उसके साथ विशेषतः कोमलनासे काम लेना योग्य है, क्योंकि जीवन पर्यन्त उसके साथ एक जगह रहकर समय व्यतीत करना है। घरका सर्व निर्वाह एक ल्ली पर ही निर्मर है। यह हि एहिसी विदु: यहणी ही घर हैं" इस प्रकारका शाल वाक्य होनेसे लीके साथ प्रमक्त वर्ताव रखना।

स्त्रीको अपने धनकी हानि न कहना, क्योंकि यदि कही हो तो रित्रयोंका स्वभाव तुच्छ होनेसे उनके पेटमे बात नहीं टिकती। इससे जहाँ तहाँ बोल देनेके कारण जो अपना बहुत समयका प्राप्त किया यश है सो भी खो चैठनेका अय रहता है। कितनी एक स्त्रियां सहजसी बानमें पितकी आवक खुवार कर डालती हैं, इसिल्ये स्त्रोंके सामने धन हानिकी बात न कहना। एवं धनकी बृद्धि भी उसे न बतलाना, क्योंकि उसे कहनेसे वह फजुल खर्ची करनेमें वे पर्वाह हो जाती है।

ह्मी चाहे जितनी प्रिय हो तथापि उसके पास अपनी मार्मिक वात कदापि प्रगट न करनी, क्योंकि उसका कोमल हृदय होनेके कारण वह किसी भी समय उस गोप्य विचारका ग्रुप्त भेद अपने मानसिक उफान के लिए अपनी विश्वासु सिखयोंके पास कहे विना न रहेगी। जिससे अन्तमें वह अपना और दूसरेका अर्थ विगाड़ डालती है, और यदि कदाचित् कोई राज विरोधी कार्य हो तो उसमें बड़े भारी संकटका मुकावला करना पड़ता है। इसी लिये शास्त्रकार लिखते हैं कि, "घरमें स्त्रीका चलन न रखना। कदाचित् घरमें उसकी चलती हो तो भले चले परन्तु न्यापारादिक कार्यमें तो उसके साथ कुल भी मसलत न करना। वैसा न करने से याने उचितानुचित का विचार किये विना हरएक कार्यमें स्त्रीकी सलाह ले तो वह अवश्य ही पुरुपके समान प्रवल वन जाती है। जब जिसके घरमें उसकी मूर्ज स्त्रीका चलन हुवा तय समभ लेना कि उसका घर विनाशके सन्मुख है इस बात पर यहां एक दूरान्त दिया जाता है।

# "मंथर कोलीका दृष्टान्त"

किसी एक गांवमें मंधर नामक कोली रहता था। उसे वस्त्र वुननेका साधन वनानेकी जरूरत होनेसे वह जंगलमें एक सीसमके वृक्षको काटने गया। उस वक्त उस वृक्ष पर रहने वाले अधिष्ठायक देवने उस वृक्षको काटनेकी मनाई की। तथापि उसने साहस करके उसे काट ही डाला। उसकी साहसिकता देख कर प्रसन्न हो कर व्यन्तर देव वोला "मांग मांग! जो तू मांगे में सो ही तुही हू गा" मंथर वोला—"यदि सवमुव ऐसा ही है तो में अपनी औरत की सम्मित ले आऊं फिर मांगूगा। यों कह कर वह गांवमें आ कर जव घर आता है तब मार्गमें उसका एक नाई मित्र था सो मिल गया। उसने पूछा क्यों? आज जब्दी २ क्यों जा रहा है? उसने उसे सत्य हकीकत कह खुनाई, इससे उसने कहा कि, यदि ऐसा है तो इसमें स्त्रीको पूछनेकी जकरत ही क्या है। जा देवताके पास एक छोटा सा राज्य मांग ले। परन्तु वह स्त्रीके वश होनेसे उसकी वात न खुनकर घरवाली की सलाह लेने घर गया। उसकी वात सुन कर स्त्रीने विचार किया कि:—

प्रवधगानपुरुषस्त्रयाणामुप्यातकृत् ॥ प्रविपानितिप्रवाणां दाराणामथवेदयानाम् ॥

जब पुरुष लक्ष्मीसे चृद्धि पाता है तब पुराने मित्र, पुरानों स्त्री, पुराना घर, इन तीन वस्तुओंका उप-घात करता है याने पुरानेको छोड़ कर नये करता है।

उपरोक्त नीति वाक्य हैं। यदि में इसे राज्य या अधिक धन मांगनेकी सलाह दूंगी तो सचमुंच मुझे छोड़ कर यह दूसरी शादी किये बिना न रहेगा! इससे में स्वयं ही दुखिया हो जाऊंगी। इस विचारसे वह उसे कहने लगी कि तू उस व्यन्तरके पास ऐसा मांग कि दो हाथोंके वदले चार हाथ कर दे और एक मस्तकके वदले दो मस्तक कर दे जिससे हगारा काम दूना होने लग जाय। इससे हम अनायास ही सुखी हो जायंगे। औरत के वश होनेसे उसने भी व्यन्तर के पास वैसी हो याचना की। यक्षने भी सचमुच वैसा ही कर दिया, इससे वह विलक्ष कदूप मालूम देता हुवा जब गांवमें आने लगा तब लोग उसे देख कर भयभीत हो गये और ई ट पथ्थरोंसे मारने लगे, अन्तमें गांवके लोगोंने उसे राक्षस समक्ष कर मार ही डाला इसलिपे छोको पूछ कर काम करे तो उसका ऐसा हाल होता है, इस पर पंडितोंने एक कहावत कही है—

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तं न करोति यः । स्त्रीवक्यः स स्वयं (याति यथा मंतरकोलिकः ॥

जिसे स्वयं बुद्धि नहीं और जो अपने मित्रके कथनामुसार नहीं चलता और जो सदैव स्त्रीके कहे मुजन चलता है, सचमुच ही मंथरकोली के समान वह नाशको प्राप्त होता है।

जो यह कहा है कि स्त्रोके पास अपनी गुप्त वात न कहना यह अपवादरूप है याने उस प्रकारकी अग्निश्चित और असंस्कारी औरतोने लिये हैं; परन्तु दीर्घदृष्टि रखने वाली और अपने पतिके हिताहित विचारको करने वाली स्त्रियोंके लिये यह वाक्य न समभना। यदि कदाचित् स्त्री पितसे भी चतुरा हो और उसे सदैव अच्छी सीख देती हो तो कार्य करनेमें उसकी सलाह लेनेसे विशेष लाभ होता है जैसे कि वस्तुपाल ने अपनी स्त्रो अनुपमादेवी से पूछ कर कितने एक श्रेष्ठ कार्य किये तो उससे वह अधिक लाभ प्राप्त कर सका।

> सु कुलगा याहि परिग्य वयाहि निच्छम धम्म निर्याहि।। सयग रसगोहि पीई। पाउगा इसमागा धम्महि।।

नीच कुलकी स्त्रीका संसर्ग, अपयश रूप होनेसे सदैव वर्जना चाहिये। वैसी नीच कुलकी स्त्रियोंके साथ वातचीत करनेका भी रिवाज न रखना, परन्तु श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुई, परिपक्ष अवस्था वाली, निष्कपट, धर्मानुरागी, संगे सम्बन्धियों के सम्बन्ध वाली और प्रायः समान धर्मवाली स्त्रियोंके साथ ही अपनी स्त्रीको प्रीति या सहवास करनेका अवकाश देना।

रोगाइ सुनो विरुवई। सुसहाश्री होई धम्पकज्जेसु॥ रामाइ पणयनिगयं। उचिश्रं पाराण पुरित्तग्स॥

यदि अपनी स्त्रोको कुछ रोगादिक का कारण वन जाय तो उस वक्त उसकी उपेक्षा न करके रोगोपचार करावे और उसे धर्म कार्यमें प्रेरित करता रहे। अर्थात् तप, चारित्र, उजमना, दान देना, देव पूजा करना और तीर्थ यात्रा करना वगैरह कृत्योंमें उसका उत्साह बढ़ाते रहना चाहिये। सत्कृत्योंमें उसे धन खरचने को देना, वगैरह सहाय करना। परन्तु अन्तराय न करना, क्योंकि, स्त्री जो पुण्य कर्म करे उसमेंसे कितना एक पुण्य हिस्सा पतिको भी मिलता है तथा पुण्य कराणियोंमें मुख्यतया स्त्रियां ही अत्रेसर और अधिक होती हैं इस लिये उनके सत्कृत्योंमें सहायक बनना योग्य है। इत्यादि पुरुषका स्त्रियोंके सम्बन्ध में उचिता- चरण शास्त्रमें कथन किया है।

# "पुत्रके प्रति उचिताचरण"

पुनांपइ पुराग्डचितअं। पिडगो लाले वाल भावंपि॥ जम्मीलिय बुद्धि गुर्गां। कलासु कुसुलं कुगाइ कमसो॥

पुत्रका उचिताचरण यह है कि विता पुत्रकी वाल्यावस्था में योग्य आहार; सुन्दर देश, काल, उचित विहार विविध प्रकारकी कीड़ा वगैरह करा कर लालन पालन करे, क्योंकि यदि ऐसे आहार विहार कीड़ामें वाल्यावस्था में संकोच किया हो तो उसके शरीरके अवयवों की पुष्टता नहीं हो सकती। तथा जब बुद्धिके गुण प्रगट हों, तब उसे कम पूर्वक कला सिखलाने में निपुण करे।

लालयेत्पंच वर्षािण । दशवर्षािण ताढयेत ॥ प्राप्ते पोडषमे वर्षे । धुत्रो मित्रामवाचरेत ॥

पांच वर्ष तक पुत्रका लालन पालन करे, दस वर्ष वाद, शिक्षा देनेके लिये कथनानुसार न चले तो उसे धुरकना और पीटा भी जा सकता है, परन्तु जब सोलह वर्षका हो जाय तबसे पुत्रको मित्रके समान समना।

#### गुरुदेव धम्मं सुहिसयण । परियं कारवेइ निचंपि ॥ उत्तम लोएहिं सम्मं । मित्तिभावं रयावेइ ॥

देव, गुरु, धर्मकी संगित बाल्यावस्था से ही सिखलानी चाहिये। सुखी, स्वजन, संगे सम्बन्धी और उत्तम लोगोंके साथ उसकी प्रीति और परिचय कराना। यदि बाल्यावस्था से ही बालकको गुरु आदिक सज्जनों का परिचय कराया हो तो खराव वासनासे वच कर, वह प्रथमसे ही अच्छे संस्कारों से वलकल चीरीके समान आगे जाकर लाभकारी हो सकता है। उत्तम जाति, कुल, आचारवन्तों की मित्रता, वाल्यावस्था से ही हुई हो तो कदाचित काम पड़ने पर अर्थकी प्राप्ति न हो, तो भी अनर्थ तो दूर किया जा सकता है। जेसे कि अनार्थ देशमें उत्पन्न हुए आर्द्रकुमार को अभयकुमार की मित्रतासे उसी भवमें सिद्धि प्राप्त हुई।

गिराहावेइ अपाणि समारण कुलजम्मरूव कन्नारणं॥ गिहिभारंमि नियुंजइ। पहुत्तरणंवियरइ कमेरण॥

पुत्रको समान वय, समान गुण, समान कुल, समान जाति और समान रूपवाली कन्याके साथ पाणि-ग्रहण करावे। उस पर घरका भार धीरे २ डालता रहे और अन्तमें उसे घरका स्वामी करे।

यदि समान वय, कुल, गुण, रूप, जाति वगैरह न हो तो स्त्री और पतिको श्रहस्थावास दु:खरूप हो पड़ता है, परस्पर दोनों कंटाल कर अनुवित प्रवृत्तियों में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। इस लिये समान गुण, वयादिसे सुखशान्ति मिलती है।

## "बेजोड़की सुजोड़"

सुना जाता है कि भोजराजा की धारानगरी में एक घरमें पुरुष अत्यन्त कटूप और निर्मुणी था परन्तु उसकी ह्यों अत्यन्त कपवती और गुणवती थी। दूसरे घरमें इससे विलक्षल विपरीत था, याने पुरुष कपवान और उसकी ह्यों कटूप थी। एक समय वोरी करने आये हुए वोरोंने वैसी वेजोड़ देख दोनों ह्यियोंको अदल घदल करके सरीखी जोड़ी मिला दी। सुवह मालूम होनेसे एक मनुष्य वड़ा खुशी हुवा और दूसरा वड़ा नाराज। जो नाराज हुवा था वह द्रवारमें जाकर पुकार करने लगा। इससे इस वातका निर्णय करनेके लिए भोजराजा ने अपने शहरमें हिंहोरा पिटवा कर यह मालूम कराया कि इस जोड़ेको अदल वदल करने वालेका जो हेतु हो सो जाहिर करे। इससे उस वोरने प्रगट होकर विदित किया कि—

मया निशी नरेन्द्रे गा। परद्रव्यापहारिगा। छुत्रो विधिकृतो मार्गो । रत्न रत्ने नियोजितं॥

मैंने चोरके राजाने विधाताका किया हुवा खराव मार्ग मिटा कर, रात्रिके समय रत्नके साथ रत्नकी जोड़ी मिला दी। अर्थात वेजोड़को सुजोड़ कर दिया।

यह वात सुनते हुये भोज राजाने हंस कर प्रसन्नता पूर्वक यह हुक्म दिया कि चोरने जो योजना की है वह यथार्थ होनेसे उसे वैसे ही रहने देना योग्य है।

ऊपर जो लिखा है कि घरका कार्य भार पिता पुत्रको सोंप दे उसमें भी यही समभता चाहिए कि यदि पिताने अपनी हयाती में ही पुत्रको वैसे कार्यमें जोड़ दिया हो तो उनमें निरन्तर मन लगाये रखनेसे अरेर मनमे उस तरफका निरोप ख्याल होनेसे उसे अपनी स्वच्छंदता का परित्याग करनेकी जरूरत पड़ती है। अपने मनमें उठते हुए खराव विचारोंको द्वानेकी या धन रक्षण करनेकी जरूरत पड़ती है। धन कितनी मिहनत से पैदा किया जाता है इस वातका ख्याल हो जानेसे वह अपनी आयके मुताविक खर्च करने की मेजना करता है। विक आयसे भी कम खर्च करनेकी फरज पड़ती है। घरके आगेवानों द्वारा ही उसे मालिकपन की प्रतिष्ठा दी हुई होती है; इसीसे उसकी शोभा वढ़ती है।

यदि दो पुत्रोंमें से छोटे पुत्रमें अधिक योग्यता हो तो परीक्षा करके उसे ही घरका कार्य भार सोंपा जा सकता है। ऐसा करनेसे कुटुम्ब का निर्वाह और शोभा बढ़ती है जैसे कि प्रसेनजित राजाने अपने सौ पुत्रोंकी परीक्षा करनेमें कुछ भी बाकी न उठा रक्खा, तब अपनी निर्धारित सब परीक्षाओं में अग्रे सरी सबसे छोटा पुत्र श्रे णिककुमार निकला, जिससे उसे ही राज्य समर्पण किया। इसी प्रकार गृहस्थ भी अपने तमाम पुत्रोंमेंसे गुणाधिक पुत्रको ही घरका कार्यभार सोंपे, तथापि दूसरों का मन भी प्रसन्न रखना। जैसी जिसकी बुद्धि हो उसे वैसे ही कार्य पर नियुक्त करना। जिससे सबका मन प्रसन्न रहे।

नैसे पुत्रका उचित वतलाया वैसे ही पुत्रियों के प्रति भी उचिताबरण समभ लेना। पुत्रवधू का उचित सर्व प्रकारसे उसकी बुद्धि और गुणवरसे समभ लेना चाहिये।

## "बहुकी परीक्षा पर-रोहिणीका दृष्टान्त"

राज्यगृही नामक नगरमे धन्ना नामक शिठ रहता था। उसने अपने चार पुत्रोंकी बहुओंकी वुद्धिकी परीक्षा करनेके छिए एक समय अपने सगे सम्बन्धियों हा सम्मेलन किया, उस वक्त एक एक बहुको पांच पांच चात्रलंके धान दे कर निदा किया। फिर कितने एक साल वाद फिरसे सगे सम्बन्धियों का सम्मेलन करके वड़ी पुत्रवधू को याद दिला कर उसे दिये हुये वे पांच धानके दाने मांगे तव उसने ले कर तुरन्त फेंक देनेके कारण नवे दाने ला कर ससुरके हाथमें दे दिये, ससुरने दानोंको देख कर पूछा कि ये वही हैं ? उसने कहा आपके दिये हुये तो मैंने फेंक दिये थे ये दूसरे हैं। दूसरी बहुको वुला कर दाने मांगने पर उसने कहा आपके दिये हुए दाने तो मैं ला गई थी। तीसरी बहुको वुला कर पूछा तब उसने कहा कि आपके दिये दाने मेरे गहनेके डवेमें रक्खे हैं, यदि आपको चाहिये तो ला हूं। यो कह कर उसने दाने ला दिये। फिर चौथी रोहिणी नामा पुत्रवधू से जब वे दाने माँगे तब उसने कहा यदि आपको वे दाने चाहिये तो मेरे साथ गाड़ियें मेजो। सखुरने पूछा कि पांच दानोंके लिये गाड़ियों का क्या काम ? रोहिणी चोली—"आपके दिये हुए पांच दाने मेंने पीहरमें मेज कर खेतमें चोनेके लिय कह दिया था, अब उन्हें उसी प्रकार चोये जाते हुये कई वर्ष धीत गये इससे मेरे पीहर वालोंने उन पांच दानोंकी वृद्धि करके वखारें भर रक्खी हैं, इसलिए अब वे गाड़ी बिना किस तरह आ सकें बतः उन्हें गाड़ियों में लाया जा सकता है। धन्ना रोठने उन चार-पुत्र-

वधुओं को वुद्धिकी परीक्षा करके प्रत्येकको जुदा २ गृहकार्य सोंपा। पहली उिक्सया—दाने फेंक देने वालीको घरका कचरा कूड़ा बाहर फेंकनेका काम सोंपा। दूसरी भिक्खया—दाने भक्षण करने वाली वहको घरकी रसोई करनेका कार्य सोंपा। तीसरी रिक्खया—गहनेकी डन्बीमें दाने रक्षण करने वाली वहको मंडार सुपूर्द किया। चौथी बहु रोहिणी दाने वहाने वालीको घरका सर्वोपरि खामित्व समर्पण किया।

पचल्खं न पसंसइ। वसणो वहयाण कहई दुखध्यं।। भ्रायंवयमवसे संच। सोहण सयमिमे हितो।।

पुत्रके सुनते हुए पिता उसकी प्रशंसा न करे, जब कभी पुत्र पर कुछ कप्र आ पड़ा हो तब उसका बचाव करे, पुत्रके पास आय और व्ययका हिसाब छेता रहे। पुत्र पर हरएक प्रकारसे नजर रक्षे। पुत्रकी प्रशंसा न करनेके विषयमें छिखा है कि:—

भत्यत्ते गुरवः स्तुत्या । परोत्ते पित्र वांधवाः ॥ कर्पान्ते दासभृत्याश्च । पुत्रा नैव मृता स्त्रियः ॥ ५

"गुरु—( माता, पिता, धर्मगुरु ) की स्तुति, प्रशंसा उन्होंके सुनते हुए ही करना, मित्र, बन्धु जनोंकी स्तुति उनके परोक्षमें करना, नोक्षरोंकी प्रशंसा जब वे कुछ कार्य सुपार लाये हों तव करना, परन्तु पुत्रकी न करना और स्त्रोकी उसकी मृत्युके बाद प्रशंसा करना।"

उपरोक्त रीतिसे पुत्रकी प्रशंसा उसके प्रत्यक्ष या परोक्षमें न करना; तथापि उसके गुणसे मुग्ध हो जानेके कारण कदापि उसकी प्रशंसा करनी पड़े तो उसके सुनते हुए कदापि न करना। क्योंकि यदि पिता उठ कर पुत्रकी प्रशंसा करें तो वह पुत्र अभिमान में आ जाय। फिर वह आज्ञानुसार न चल सके, विना पूछे काम काज करने लग जाय। इत्यादि कितने एक अवगुणों की प्राप्तिका सम्भव है।

पुत्रको कुछ भी संकट आ पड़ा हो जैसे कि जुएमें हार जाना, न्यापार में फिल होना, किसीन होना, किसीसे अपमान होना, मार खाना, तिरस्कृत होना, वगैरह किसी कप्रके आ जाने पर तत्काल ही उसे सहा-यक वनना, हर एक प्रकारसे उसका बचाव करना।

तथा पुत्रको जो कुछ खर्चनेके लिए दिया हो उसका पूरा हिसाव लेना। ऐसा करनेसे पुत्र प्रभुताका गव करनेसे अटक सकता है; और वह खर्च्छन्दी नहीं वनता।

दंसेइ नरिंदसमं । देसंतरभाव पयडणं कुणई ॥ नचाइ भ्रवचगयं । उचिम्रं पिउगो मुगोयन्वं ॥

राज द्रवारकी सभा दिखलाना, परदेशके खद्भप प्रगट कर वतलाना, इत्यादिक पुत्रके प्रति उचित पिताको करना योग्य हैं! क्योंकि यदि पुत्रको राज द्रवारका परिचय न कराया हो तो कदापि दैवयोग से उस पर कुछ अकस्मात् कप्ट आ पड़े तव उसे क्या करना, किसका शरण लेना, इस वातका वड़ा भय आ पड़ता हैं। इसलिए यदि सरकारी मनुष्यों के साथ पहलेसे ही परिचय हुवा हो तो उसके उपायकी योजना की जा सकती है। तथा द्रवारी पुरुष अकस्मात् (वकीलादिक) के पास जा खड़ा रहनेमें और आगे के परिचित वालोंके पास जानेमें वड़ा भार यंत्र पड़ता है। इस जगतमें हरएक खभावके मंतुष्य हैं, जिसमें ऐसे भी हैं कि जो दूस ऐंकी संपदा देख कर, स्वयं झुरा करते हैं। उनके हाथमें यदि कुछ जरा भी आ जाय तो वे तत्काल ही फंसा डालते हैं। विना कारण भी दूसरोंको फंसाने वाले दुष्ट पुरुष सदैव नीच कृत्योंके दाव तकते रहते हैं। इसलिए दरवारी मनुष्योंका परिचय रखना कहा है।

गन्तव्यं रोजकुले दृष्टब्या राजपूजिताः लोकाः। यद्यपि न भवत्यर्था स्तथाप्यनर्था विलीयंते ॥

"सब मनुष्योंको राज दरवार में जाना चाहिये, वहाँ जाने आनेसे राजाके मान्य मनुष्यों को देखना, उनके साथ परिचय रखना, क्योंकि, यद्यपि वे कुछ दे नहीं देते तथापि उनके परिचय से अपने पर पड़ा हुवा कप्ट दूर हो सकता है" देशान्तर के आचार या जाने आनेके परिचयसे सर्वथा अनजान हो तो देवयोग से उसकी जरूरत पड़ने पर वहाँ जाते समय उसे अनेक मुसीवर्ते भोगनी पड़े। इसिल्ये पुत्रको प्रथमसे ही सव वातोंमें निपुण करना आवश्यक है।

पुत्रके समान पुत्रीका उचित ही जैसे घटित हो वैसे संभावना। उसमें भी मानाको जैसे अपने पुत्र पुत्रीका उचित संभावे वैसे उससे भी अधिक सौतीसे पुत्र पुत्रीका उचिताचरण संभावने में विशेष सावधानता रखनी चाहिये। क्योंकि उन्हें बुरा लगनेमें कुछ भी देर नहीं लगती।

### "सगे सम्बन्धियोंका उचित"

सयणाण समुचित्रमिणं। जंते निश्रगेह बुद्दी कज्जेसु॥ सम्माणिज्जसयाविदु। किरिभभ हाणीसुवी समीवे॥

पिता, माता, और वहके पक्षके जो लोग हों, उन्हें संगे कहते हैं। उन संगोंका उचित संभालने में यह विचार है कि, संगे सम्यन्धो लोगोंके पड़ोस में रहे तो बहुतसे कार्योंकी हानि होती है। जिससे उनके घरसे दूर रहना और पुत्र जन्मादि के महोत्सव वगैरह कार्योंमें बुलाकर उन्हें अवश्य मान देना, भोजन वस्त्रादि देना। इस प्रकार उनका उचिताचरण करना।

सयमिव तेसि वसण संव सुद्दो भन्विमित भंगिसया। खीण विद्वाण रोगाउराण कायव्व सुद्धरणं॥

अपने संगे सम्निधयोंके कष्ट समय विना ही बुलाये जाकर सहाय करना, और महोत्सवादिमें निमन्त्रण पूर्वक उन्हें सहायकारी वनना। यदि संगे सम्बन्धियों में कोई धर्म रहित हो गया हो या रोगादिसे प्रस्त हो तो उसका यथाशिक उद्धार करनेमें तत्पर होना चाहिये।

> श्रातुरे व्यसने पाप्ते, दुर्भिन्ते शश्चसंकटे, राजद्वारे क्मशाने च, यस्तिष्टति स वांधवाः॥

वीमारीमें किसी अकस्मात आ पड़े हुये कप्टमें दुर्भिक्षमें, शत्रुके संकटोंमें, राज दरवारी कार्योमें और मृत्यु वगैरहके कार्यमें सहाय करे तो उसे वन्धू समभाना चाहिये। उपरोक्त कारणीम जो बहाय करे उसे हो भाई कहा है। इसिलये वैसे प्रसंगमें संगे सम्यन्धियों की सहाय करना न भूलना।

उपरोक्त गाथामें कह गये कि, सगे सम्बन्धियों का उद्घार करना, परन्तु तात्विक दृष्टिसे विचार किया जाय तो सगे सम्बन्धियों का उद्घार अपना ही उद्घार है। क्योंकि कुंए पर फिरते हुए अरघट के समान भरे हुये या रीते घटोंके समान लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती। जिस प्रकार अरघट की घटिकाय एक तरफसे भरी हुई आती हैं और दूसरी तरफसे रीती होकर चली जाती हैं, इसी प्रकार लक्ष्मी भी आया जाया करती है, इसलिये जिस समय अपना सामर्थ्य हो उस समय दूसरोंको आश्रय देना न चूकना चाहिये। यदि अपनी चलती के समय दूसरों को आश्रय दिया हो तो वक्त पड़ने पर वे लोग भी अपने उपकारी को सहाय देनेमें तत्पर होते हैं। क्योंकि सदा काल मनुष्यका एक सरीखा समय नहीं रहता।

खाइज्ज पिटि्ट मंसं, न तेसि कुल्जा न सुक्क कलहं च, तद मित्रो हि मित्ति, न करिभम करिज्ज मित्रो हि,

उसकी पीठका मांस खाना अच्छा है, परन्तु स्का कलह करना बुरा है, इससे संगे सम्बन्धियों के साथ शुष्क-निष्प्रयोजन कलह न करना। संगे सम्बन्धियों के शत्रुओंके साथ मित्रता न रखना, एवं उनके मित्रोंके साथ विरोध न रखना।

विना प्रयोजन एक हसी मात्रसे या विकथा करनेसे जो लड़ाई होती है उसे शुष्क कलह कहते हैं, वह करनेसे वहुत दिनकी प्रीति रूप लता छेदन हो जाती है।

> तयभावे तगोहे, न वर्ज्ज च रुज्ज अथ्य सर्वधं, गुरु देव धम्म कज्जेसु, एक चित्रो हि होयब्वं,

जिस समय सम्बन्धियों के घरमें अकेली स्त्री हो तब उनके घर पर न जाना। सगोंके साथ द्रव्य सम्बन्धी लेना देना न रखना, गुरु, देव, धर्मके कार्य, सगे सम्बन्धी सब मिल कर ही करना योग्य है।

यदीच्छेद्विपुलं भीति, पीणि तत्र न कारयेत, वाग्वादमर्थसंवन्धं, परोत्ते दारभाषणं ( दर्शनं ) पाठांतरं

यदि प्रीति वढ़ानेकी इच्छा हो तो प्रीतिक स्थान में तीन वार्ते न करना। १ वचन विवाद ( हाँ ना, करने से उत्पन्न होने वाली लड़ाई), २ द्रव्यका लेन देन, ३ मालिक के अभावमे उसकी पत्नीके साथ सम्भा-पण न करना।

जब लौकिकके कार्यमें भी सगे सम्बन्धी मिलकर योग दें उसकी जिस प्रकार शोमा होती है, बैसे ही देव, गुरु, धर्मके कार्यमें इकहें मिल कर योग देनेसे अधिक लाम और शोमा बढ़ती है। इसलिए बैसे कार्योंमें सब मिलकर प्रवृत्ति करना योग्य है। पंचोंका कार्य यदि पंच मिलकर करें तो उसमें शोभा बढ़ती है। इसपर पांच अंगुलियोंका दृष्टान्त इस प्रकार है:—

भंगुठेके समीवको पहली तर्जनी अंगुली वोली कि लेखन कला, चित्र कला वगैरह सव काम करनेमें में ही

प्रधान हूं। अन्य भी काय करने में प्रायः मैं ही आगे रहती हूं। किसीको मेरे द्वारा वस्तु वतलाने में, निशानी क्षें करनेमें, दूसरेको वर्जन करनेके चिन्ह में यानी नाकके आगे अंगुलि दिखला कर निषेध करनेमें इत्यादि सव कामोंमें में ही अन्न सरी पद भोगती हूं। ( मध्यमां कहती हैं ) परन्तु तुक्षमें क्या गुण है ?

मध्यमा वोळी—"चळ चळ! मूर्खीं, तू तो मुभसे छोटी है। देख सुत! में अपने गुण बतलाता हूं, वीणा वजाने में, सितार वजाने में, सारंगी सितार के तार मिलाने में, ऐसे अनेक उत्तम कार्योमें मेरी ही मुख्यता है, किसी समय जल्दीके कार्यमें चुकटी बजा कर अनर्थके कार्य अटकाने या भूतादि दोषके छलनेको दूर करनेके कार्यमें और मुद्रा वगैरह रचना, दिखलानेके कार्यमें मेरी ही प्रधानता है। तेरे बतलाये हुये चिन्होसे उत्पन्न हुये दोषोंको अटकाने के लिए बतलाये जाते हुए मेरे चिन्ह में में ही आगेवानी भोगती हूं, तृ क्यों व्यर्थकी वड़ाई करती है तेरेमें अवगुणके सिवाय और है ही क्या! तृ और अंगूठा दोनों मिलकर नाकका मेल निकालने के सिवा और काम ही क्या करते हो!"

अनामिका अंगुलि बोली—"तुम सबसे में अधिक गुणवाली हूं और में तुम सबके पूजनीया हूं। दैव, गुरु, स्थापनाचार्य, स्वधमिक वगैरहकी नवांगी पूजा, चन्दन पूजा, मांगल्य कार्यके लिये स्वस्तिक करने, नन्दावर्तादि करने, जल, चन्दन, वास, आदिको, मन्त्रमें, माला गिनने वगैरह कितने एक शुभ कृत्योंमें में ही अग्र पद भोगती हूं।"

क्रनिष्ठा अंगुलि बोली—"मैं सबसे पतली हूं तथापि कानकी खुजली को दूर करनेके कार्यमें, अन्य किसी भी वारीक कार्यमें, भूत प्रेतादिक दूर करनेके कार्यमें मैं ही प्राधान्य भोगती हूं।"

इस प्रकार चारों अंगुलियाँ अपने २ गुणसे गर्धित हो जानेके कारण पांचवाँ अंगुठा वोला—"तुम क्या अपनी बड़ाई करती हो ? तुम सब मेरी लियां हो और मैं तुम्हारा पित हूं। तुममें जो गुण हैं वे प्रायः मेरी सहायता विना निकरमे हैं। जैसे कि, लिखने चित्र निकालने की कला, मोजनके समय, प्रास प्रहण करना, घुटकी वजाना, गांठ लगाना, शस्त्र वगरहका उपयोग करना, दाढी वगरह समारना। कतरना, लोंच करना, पींजना, घोना, कूटना, दलना, पीसना, परोसना, कांटा निकालना, गाय भेंसको दूहना, जाप करना, संख्या गिनना, केश गूंथना, फूल गूंथना, शत्रुकी गर्दन पकड़ना, तिलक करना, श्री तीर्थंकर देवके कुमार अवस्थामें, देवता द्वारा संचरित किया हुवा अमृत अभमें ही तो होता है इत्यादि कार्य मेरे विना हो नहीं सकते, इन सबमें में ही प्रधान हूं।"

यह वात सुनकर उन चारों अंगुलियोंने परस्रपर संप किया और अंगूठेका आश्रय ले उसकी पत्नी तया रहीं। जिससे सवकी सब सुख पूर्वक अपना निर्याह करने लगीं, इसलिये संप रखनेसे कार्यकी शोभा होती है।

#### "गुरुका उचित"

एमाइ सयगो चित्र, मह धम्मायरियस्स मुचित्रं भणियो, मत्ति बहुमाणपुन्वं, पेसि तिसं भंपि पणिवात्रो, इत्यादि सगे सम्विभ्धयों का उचिताचरण वतलाया, अब धर्माचार्य धर्म गुरुका उचित बतलाते हैं उन्हें भक्ति बहुमान पूर्वक सुबह, दुपहर को, और सन्ध्या समय नमस्कार करना अन्तरंग मनसे प्रीति और बचनसे बहुमान, एवं कायासे सन्मान जो किया जाता है, उसे भक्ति कहते हैं।

तदं सिग्र नीइए, श्रावस्तय प्रमुह कीच करणं च, धम्मोवएस सवर्णं, तदंतीए सुद्ध सङ्खाए,

गुर्वादिकी बतलाई हुई रीति मुजब आवश्यक प्रमुख धर्म कृत्य करने और शुद्ध श्रद्धा पूर्वक वहांके पांच धर्म श्रवण करना।

भ्राएसं बहुपन्नई इपेरिंस मणसावि कुणइ कायव्वं, क्रमई भ्रवन्नवायं, धुइपायं पयदाइ सयावि,

गुरुकी आज्ञाको बहु मान दे, मनसे भी गुरुकी आसातना न करे, यदि कोई अन्य अवणवाद बोलता हो तो उसे रोकनेका प्रयत्न करे, परन्तु सुनकर बैठ न रहना। क्योंकि अन्य भी किसी महान् पुरुक्का अपवाद न सुनना चाहिये तब फिर धर्म गुरुका अपवाद सुनकर किस तरह रहा जाय। यदि गुरुका अपवाद सुनकर उसका प्रतिवाद न करे तो दोषका भागी होता हैं। स्वयं गुरुके समक्ष और उनके परोक्ष गुणोंका वर्णन करता रहें, क्योंकि गुप्त गुणवर्णनन करने में पुण्यानुवन्धी पुण्य प्राप्त होता है।

नहवई छिदप्पेही, सुहिन्व अगुज्जत्तए सुहदुहेसु । एडिग्गीअ पच्चवायं, सन्व पयत्ते ग वारेई ॥

गुरुके छिद्र न देखे, गुरुके सुखदुःखों में मित्रके समान आचरण करे, गुरुके उपकार नहीं मानने वाले हेपी मनुष्यको प्रयत्न द्वार। निवारण करे।

यदि यहां पर कोई यह शंका करे कि, श्रावक लोग तो गुरुके मित्र समान ही होने चाहिये; फिर वे अप्रमादिक और निमंल गुरुके छिद्रान्वेषी किस तरह हो सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि, धर्म प्रिय श्रावक लोग यद्यपि गुरुके मित्र समान ही होते हैं तथापि मिन्न २ प्रकृतिवाले होनेके कारण जैसा जिसका परिणाम हो उसका वैसा ही स्वभाव होता है; इससे निर्दोषी गुरुमें भी वैसे मनुष्यको दोपावलोकन करनेकी बुद्धि हुआ करती हैं। इसलिए स्थानांग सूत्रमें भी कहा है कि, "सौतके समान भी श्रावक होते हैं," इसलिये जो गुरुका होपी हो उसे निवारण करना ही चाहिये, शास्त्रमें भी कहा है कि:—

साहूरा चेइआगाय, पिंडणीयं तह श्रवन्नवायं च। जिरा पवयग्रस्स श्रहियं, सन्वध्थापेल वारेई॥

जो साधुका, मन्दिरका, प्रतिमाका और जिनशासन का द्वेषी हो या अवर्णवाद वोलनेवाला हो उसे सर्व शक्तिसे निवारण करे।

# "यात्रियों के संकट दूर करने पर कुम्भारका दृष्टान्त"

सगर चक्रवर्त्तों के पौत्र भगीरथ राजाका जीव किसी एक पिछले भवमें कुम्भार था। किसी एक गांवमें रहनेवाले साठ हजार बोरोंने मिल कर यात्रा करने जाते हुए संघ पर लूट करनेका काम शुरु था उस वक्त वहां जाकर उसने भर सक प्रयत्नसे बोरोंका उपद्रव बन्द कराया। जिससे उसने बड़ा भारी पुण्य प्राप्त किया। इसी प्रकार यथाशक्ति सब श्रावकोंको उद्यम करना बाहिये।

खिल अ'ि चोइओ गुरु, जगेगामन्नइ तहित सन्वं पि। चोएई गुरुजगापिह, पमाय खिलएसु एगंते॥

यदि प्रमादाचरण देखकर गुरु प्रेरणा करे तो उसे अबूल करना चाहिए, परन्तु यदि गुरुका प्रमादा चरण देखे तो उन्हें एकान्त में आकर प्रेरणा करे कि, महाराज ! क्या यह उचित है ! सच्चरित्रवान, आप जैसे मुनिको इतना प्रमाद ! इस प्रकार उपालस्म दे ।

समय पर उचित भक्ति पूर्वक सर्व बिनयका उपचार करे, याने उन्हें जिस बस्तुकी आवश्यकता हो सो बहुमान पूर्वक समर्पण करे। गुरुके गुणका अनुरागी होकर हृदयसे निष्कपट रहे, सर्व प्रकारकी भक्ति करे, याने सामने जाना, उनके आजाने पर खड़ा होना, आसन देना, पैर दवाना, वस्त्र देने, पात्र देने, आहार देना और औषध वगैरह देना, एवं आवश्यकतानुसार वैद्यको बुलाना।

> भावो वयारपेसि, देसंतरश्रोबि सुमरई सयावि । इश्र एवयाई गुरुजरा, समुचिश्र मुविश्रं मुरोयव्वं ॥

ऊपर लिखा हुवा तो द्रव्य उपचार याने द्रव्य सेवा है, परन्तु यदि परदेश में गुरु हो तथापि उनसे समकित प्राप्त किया होनेके कारण, उन्हें निरंतर याद किया करे यह भावोपचार कहा जाता है। इत्यादिक गुरुका उचित समभना।

# "नागरिकोंका उचित"

जथ्य सयं निवसभभई। नयरे तथ्येव जेकरि वसंति, ससपाण विचीणोते। नायरयानागवच्चं ति॥

स्वयं जिस नगरमें रहना हो, उस<sub>्</sub>नगरमें रहनेवाले, स्वयं जो व्यापार करता हो उसी व्यापारको दारनेवाले, या हरएक व्यापार के करनेवाले, समान प्रवृत्ति वाले सव नगरवासी गिने जाते हैं।

> समुचित्र मिरामोतेसि। नधेग चित्ते हिं सम सुहदुहेहि॥ वसगुस्सव तुल्लगमा। गमेहिं निच्चंपि होयव्वं॥

इसका समुचित वतलाते हैं; सुखके कार्यमें या दु. खके कार्यमें एकचित्त होना याने दूसरोंके साथ सहानुभूति रखना, आपित्तके समय या महोत्सव के समय भी एकचित्त होना। यदि इन प्रकार एक समान परस्पर वर्ताव न रखा जाय तो राज दरवारी लोग जैसे गीदड़ मांस भक्षणके लिए दौड़धूप करता है वैसे ही न्यापार में या किसी अन्य वातमें पारस्परिक अनवनाव होते ही दोनों पक्षको विपरीत समभा कर महान खर्चके गढ़े में इतारते हैं। इसलिये परस्पर सब मिल कर रहना और संप सलाहसे प्रवृत्ति करना योग्य है।

कायन्वं कज्जेविहु। नइक्किमिक्केगा दंसगां पहुगां। कज्जो न मंतभेस्रो। पेसुन्नं परिहरे सन्वं॥

जिस समय कोई राजद्वारी काम आ पड़े या अन्य कोई कार्य आ उपस्थित हो उस वक्त एक दम उतावल में साहस करके कार्य न कर डालना। राज दरवार में भी एकला न जाना। पांच जनोने मिल कर जो विचार निश्चित किया हो वह अन्यत्र प्रगट न करना, और फिसीकी निंदा चुगली न करना। यदि उतावल में आकर मनुष्य एकला ही कुछ काम कर आया हो तो उस कार्यकी जवावदारी और सर्व भार उस मनुष्य पर ही आ पड़ता है या दूसरे लोगोंके मनमें भी यही विचार आता है कि इसे एकले को ही सान वड़ाई चाहिये; इस लिए लेने दो! इस विचारसे जब अन्य सब जुदे पड जाय, तब अकेलेको उलफन में आनेका सम्भव है। यदि चहुनसे अनुष्य मिलकर और उनमें एक जनेको आगेवान बना कर कार्य शुरु किया हो तो वह कार्य यथार्थ रीतिसे सुगमतया परिपूर्ण होता है। यदि एक जनेको विना आगेवान किये ही पांच सौ सुमटों के समान सबके सब मान बडाईकी आकांक्षा रखकर कार्यके लिये जार्ये या कोई कार्य शुरु करें, तो अवश्यमेव उसमें विक्त पड़े विना न रहेगा। किसी भी कार्यमें अमुक एक मनुष्यको आगेवानी देकर अन्य सब परस्थर संप रखकर कार्य शुरु करें तो अवश्यमेव उससे विकार संप रखकर कार्य होता है।

## ''सभी मानबड़ाई इच्छने वाले पांचसौ सुअटोंकी कथा"

कोई एक पांचलों सुमटोका टोला कि जो परस्पर विनय भावसे सर्वथा रहित थे और सवके सव अपने आपको सबसे बड़ा समकते थे एक समय वे किसी राजाके यहाँ नौकरी करनके लिये गये। नौकरीकी यावना करने पर राजाने दीवानको आज्ञा दी कि इनकी योग्यतानुसार मासिक वेतन देकर इन्हें भरती कर लो। दीवानने उन लोगोंकी योग्यता जाननेके लिए उन्हें एक बड़ी जगहमें उहराया और सन्ध्याके समय उनके पास एक चारपाई और एक विलीना भेजा; इससे अभिमानी होनेके कारण उनमें परस्पर यह विवाद होने लगा कि, इस चारपाई पर कौन सोवेगा ? उनमें से एक बोला—"यह चारपाई मेरे लिये आई हैं। इसलिए इस पर में सोल गा" दूसरा बोला कि नहीं, मेरे लिये आई हैं में सोल गा, इसी प्रकार तीसरा चौथा गर्ज सबके सब आधी रात तक इसी बान पर लड़ते रहे। अन्तमें जब वे पारस्परिक विवादसे कंटाल गये तब उस चारपाई को बोचमे रख कर उस चारपाई की तरफ पर उस कर बारों तरफ सो गये। परन्तु उन्होंने अपनेमें से किसी एकको वड़ा मान कर चारपाई पर न सोने दिया। यह बात दीवानके नियुक्त किये हुए गुप्त

नौकरों ने जान कर सुवह दीवानको कह सुनाई; इससे दीवानने उन्हें तिरस्कार पूर्यक कहा कि कव तुम एक वारपाई के लिए सारी रात लड़ते रहे तब फिर युद्धके समय संप रख कर किस प्रकार अपने स्वामीका भला कर सकते हो! नोकरी न मिल कर उन्हें वहाँसे अपमानित हो वापिस लीट जाना पड़ा। इसलिए एक मनुष्यको आगेवान करके कार्य करना उचित और फलदायक है। शास्त्रमें कहा है कि:—

वहुनामप्यसाराणां । समुदायो जयावहः ॥ तृर्णेरावेष्टिता रज्जु । र्थया नागोपि वध्यते ॥

यदि वहुतसे निर्मास्य मनुष्य भी भिल कर काम करें तो उसमें अवश्य लाभ ही होता है जैसे कि, बहुतसे घाँसकी बनाई हुई रस्सीसे मदोन्मत्त हाथी भी वाँधा जा सकता है।

पांच मनुष्योंने मिल कर गुप्त विचार किया हो और वह यदि अन्य किसीके सामने प्रगट किया जाय तो उससे उस कार्यमें अवश्य क्षति पहुंचेगी, बहुतसे मनुष्योंके साथ विरोध हो, राजभय हो, लोगोंमें अपयश वगैरह बहुतसे अवगुणों की प्राप्तिका सम्भव है, इसलिए जितने मनुष्योंने मिल कर वह विचार किया हो उनसे अन्यके समक्ष वह प्रगट न करना चाहिये। राजादिके पास भी मध्यस्थ रहनेसे बहुतसे फायदे होते हैं और दूसरोंके दूषण प्रगट करनेसे कई प्रकारकी आपत्तियों का सम्भव होता है। व्यापार रोजगार में भी यदि ईप्रा की जाय तो उससे बहुतसे दूषण प्रगट हुए विना नहीं रहते। इसलिये कहा है कि:—

एकोदराः पृथक्ग्रीवा । अन्यान्य फलकांचिणः ॥ असंहता विनक्यन्ति । भारगडा इव पचिणः ॥

एक उदर वाले, ज़दी ज़दी गर्दन वाले—ज़दे ज़दे मुख वाले यदि भारंड पक्षी दोनां मुखसे फल खाने की इच्छा रक्खे तो वह उससे मृत्युको प्राप्त होता है; वैसे ही पारस्परिक विरोधसे या कुसंपसे मनुष्य तुरन्त ही नाशको प्राप्त होता है।

> परस्परस्य मर्पाणि । ये न रत्तन्ति जन्तवः ॥ त एव निधनं यान्ति । वल्मीकोदर सर्पवद् ॥

जो मनुष्य पारस्परिक मर्म गुप्त नहीं रखता और गुप्त रखने योग्य होने पर भी उसे दूसर्राके समक्ष प्रगट करना है वह वित्मकर्मे रहने वाले सर्पके समान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।

> समुविट्टए विवाए । सुद्ध समागेहिं चेवट्टायव्वं ॥ कारगा साविरुखेहि । विहुगो यव्वो न नययगो ॥

यदि किसी कारण छड़ाई हो जाय तो भी योग्य रीत्यनुसार ही वर्ताव रखना चाहिये, याद काई ऐसा कारण आ पड़े कि, जिसमें अपने संगे सम्बन्धियों को हरकत आ पड़ती हो या जाति भाइयोंको हरकत आती हो तो रिसवत दे कर या उपकार करके उन्होंका कार्य कर देना। परन्तु दाक्षिण्यता रख कर भी न्यायमार्ग न छोड़ना। न्यायमार्ग में रह कर सबका बचाव करनेके छिये प्रवृत्ति करना योग्य है।

वलिएहिं दुव्वलजगो। सुंक्रकराइहिं नाभिभवि भ्रव्यो॥

#### थोबावराह दोसेहिं। दंडभूमिं न नेयच्बो।।

वलवान् पुरुषको चाहिये यदि उससे दुर्वलको सहायता न हो सके तो दुःख तो कदापि न दे। दान या कर वगैरह से लोगोंको दुखी न करे। कम अपराध से दंड हो वैसे किसीको राजदरबार में न घसीटे।

यदि राजा कर बढ़ाता हो तो भी अधिक छोगोंके अनुसार वर्ताव करना; परन्तु अन्य सब व्यापारियों से जुदा हो कर अपने वछसे अकेछा ही विरोध करना योग्य नहीं। जंगछके तमाम जाति वाछे पशुओं से विरोध रखने वाछा और अति विछिए भी सिंह जब कएमें आ पड़ता है तब उसका कोई भी सहायकारी नहीं बनता। अन्तमें मैघकी गर्जना सुन कर मदोन्मत्त हुवा सिंह मस्तक पटक कर एकछा ही मर जाता है, परन्तु उसे कोई सहायकारी नहीं होता। इसिछिये अपने सहायकारी दूसरे व्यापारी छोगोंके समुदाय में ही रह कर जो काम हो सो करना ठोक है। परन्तु एकछा जुदा पड़ना योग्य नहीं, इसिछिये नीतिमें छिखा है कि —

संइतिः श्रेंयसि पुंसां। खपत्ते तु विश्लेषतः॥ तुषैरपि परिभृष्टाः। न परोहंति तंंडुलाः॥

संप रख कर कार्य करना बड़ा लासकारी है, तथा अपने पक्षमें विशेष संप रखना अधिक लाभकारी है, क्योंकि यदि चावलोंके ऊपरका छिलका उतार डाला हो तो वे चावल अंकुर नहीं दे सकते।

> गिरयो येन भिद्यन्ते। धरा येन विदार्यते ॥ संहतेः पश्य पाहात्म्यं । तृशौस्तद वारि वार्यते ॥

जिससे पर्वत भी भेदन किये जाते हैं, जिससे पृथ्वी भी विदीर्ण की जाती है इस प्रकारके घासके समुदाय का माहात्म्य तो देखों कि जिससे आताप वा पानी भी रोका जाता है।

कारिगएहि पिसमं। कायच्यो तान प्रथ्य संबंधो। किंपुगा पहुंगा सिद्धं। अप्पहिंग्रं श्रहिल संतेहिं॥

अपना श्रोय इच्छने वाले मनुष्यको कारणिक पुरुषोंके साथ—राजकार्यकारी पुरुषोंके साथ द्रव्य लेन देनका सम्बन्ध योग्य नहीं तब फिर समर्थ राजाके साथ लेन देनका व्यवहार रखना किस तरह योग्य कहा जाय ?

जो वहुतसा खर्च रखते हों, धर्म कार्यमें या जाति वगैरह के कार्यमें या लजाके कार्यमें खर्चनेकी वड़ी उदारता रखते हों और विना ही विचार किये खर्च किया करते हों ऐसे राजवर्गीय लोगों या राजमान्य लोगों को कारिणक कहते हैं। वैसे लोगोंके साथ द्रव्य लेन देनका सम्बन्ध कदापि न रखना चाहिये। क्योंकि क्योंकि उन लोगोंको जब धन लेना हो तय वे प्रीति करते हैं, मिष्ट बचन बोलते हैं, बचन सन्मान आदि आडम्बर दिखला कर, सज्जनपन का विश्वास दिलाकर मन हरन करते हैं। परन्तु जब उन्हें दिया हुवा धन वापिस मांगा जाय तव वे निष्कारण शत्रु वन जाते हैं और जिससे कर्ज लिया था उस परकी दिक्षण्यता विलक्षल धो डालते हैं; इतना ही नहीं चिक्त कुत्ते के समात घुड़कियां देकर डराने लग जाते हैं, इस लिये शास्त्रमें लिखा है कि:—

द्विजन्मनः चमा मातुः। द्वेषः मेम पग्रस्त्रियः। नियोगिनश्च दान्तिग्य। मरिष्टानां चतुष्ट्यं॥

वित्र पर क्षमा, माता पर द्वेष, गणिका पर त्रेम और सरकारीं छोगों पर दाक्षिष्यता रखनेसे दुःखा-कादि चतुष्टय मिलता है। अर्थात् ये चार कारण दुःख दिये बिना नहीं रहते।

राजदरवारी लोग ऐसे होते हैं कि दूसरोंका देना तो दूर रहा परन्तु कोई वैसा कारण उपस्थित करके लेनेवालों या उनके सगे सम्बन्धियों को फ सा देते हैं कि जिससे पूर्वीपार्जित धन भी उसमें खर्च हो जाय। इस लिए नीतिशास्त्रमें कहा है कि:—

खत्पाद्य कृतिमान्दोषान् । इवनी सर्वत्र दाध्यते । निर्धनः कृतदोषोपि । सर्वत्र निरुपद्रवः ॥

नवीन बनावटी दोष उत्पन्न करके भी धनवानको पीड़ा दी जाती है, परन्तु निर्धन दोष करनेवाला होने पर भी सब जगह निरुपद्रव ही रहता है।

यदि सामान्य क्षत्रि हो तथापि जव उसके पास दिया हुवा धन वापिस मांगा जाता है तव वह तलवार पर नजर डालता है, तब फिर जो राज मान्य हो वह वल वतलाये विना कैसे रहेगा। उसमें भी यदि कोई कोधी हो तो उसका तो कहना ही क्या है? इसलिये द्रवारी राजकीय लोगोंके साथ द्रव्य लेन देनका सम्बन्ध रखनेसे बड़ी हरकत उपस्थित हो जाती है अतः उनके साथ लेन देन रखना मना किया है।

इस प्रकार समान वृत्ति वान्ने नागरिक लोगोंके साथ विचार करके वर्ताव करना, क्योंकि व्यापारियों में ऐसे बहुत होते हैं कि जो लेने समय गरीब बनकर लेते हैं परन्तु पीछे देते समय सामना करते हैं और राजदरवार तरफका भय बतलाते हैं

> एयं परुषहं नारयागा । पाएगा समुचिश्राचरगां ॥ परतिध्थिश्रागा समुयिश्र । महर्किपि भगामि लेसेगा ॥

प्रायः इस प्रकार नागरिक लोगोंका पारस्परिक उचिताचरण बतलाया अब परतीर्थी अन्य दर्शनी लोगोंका उचित भी कुछ वतलाते हैं।

> एएसि तिथ्थित्राण। भिरुषट्ठ मुवट्ठिग्राण निग्रगेहे॥ कायव्व मुचित्र किच्छा। विसेसेग्रा राय पहित्राणा॥

पर तीर्थींके विषयमें यही उचित है कि यदि वह भिक्षा छेने के छिये घर पर आवे तो उसे दानादि देना और यदि राज मान्य हो तो उनसे विशेष मान सन्मान देकर भी उसका उचिताचरण संभाछना । ं

> जइवि न मगांमिभत्ती । न परुखवाश्रोश्य तग्गय गुगोसु ॥ उचिश्रं गिहागएसु । तहवि धम्मो गिहिगा इमो ॥

यद्यपि परतीर्थी पर कुछ भक्ति नहीं है एवं उनमें रहे हुए गुण पर भी कुछ पश्चात नहीं तथापि गृहस्थका यह आचार है कि अपने घर पर आये हुएका उचित सत्कार करे।

#### गेहागयाण मुचियां। वसणाविडिय्राण तह समुद्धरणं॥ दुहियाण द्याएसो। सन्वेसि सम्प्रश्रो धम्मो॥

जो घर पर आवे उसका उचित संमालना, जिस पर कप्ट आ पड़ा हो उसे सहाय करना दुखी पर दया रखना, यह आचार सबके लिये समान ही है।

जैसा मनुष्य हो उसे वैसा ही मान देना, मीठे वचन वोलना, आसन देना, आनेका प्रयोजन पूछना, उसकी याचनाके अनुसार कार्य कर देना यह सब उचिताचरण गिना जाता हैं। दुखी, अन्धे, लूले, लंगड़ें रोगी वगैरह पर द्या रखना, उन्होंके सुखकी योजना करना, क्योंकि जो पुरुष लौकिक कार्यके उचिताचार को समान रीतिसे मान सन्मान देनेमे विचक्षण हो वही मनुष्य लोकोत्तर कार्यमे विचक्षण हो सकता है। जिसने लोकोत्तर पुरुषोंके उपदेश पाकर धर्मके सर्वाचार को जाना हो वही लौकिक और लोकोत्तर कार्यके सुक्षम भेद समभ कर थथोचित आचरण करनेमें समर्थ होता है। इसलिए कहा है कि "सबका उचित करना, गुण पर अनुराग रखना, जिन वचन पर प्रोति रखना, निर्मुणी पर भी मध्यस्थ रहना, ये समकित के लक्षण है"

मुंचिन्त न पज्जायं, जलिनिहिणो नाचलाविहं चलंति, न कयावि उत्तपनरा, उचिश्राचरणं विलंघंति॥"

जिस तरह समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, पर्वत चलायमान नहीं होता वसे हो उतम हुँपुरुष भी उचित आचारका उठंघन नहीं करता।

> तेर्गांचित्र जयगुरुगो, तिथ्थयरातिदु गिहथ्थ भावंधि, श्रम्मापिडगा सुचित्रं, श्रम्सुट्ठागाई कुटवंति ॥

इसी कारण जगद्गुरु तोर्थंकर देव जब गृहस्थावस्था में होते हैं तव अपने माता पिताका अभ्युस्थाना-दिक उचित विनय करते हैं।

इस तरह नौ प्रकार के उचित वतलाये। अवसर पर उचित वचन वोलना भी $^n_b$  महा $^n_a$  लाभकारी होता है।

### ''समयोचित वचन पर दृष्टान्त"

माहिकाज न राजाका विजय करके चौदह करोड रुपये, छह सुडे (याने चौदह भार। सुडा और भार एक प्रकारके तोल हैं) के प्रमाण सन्चे मोती, चांदीके वसीस वड़े घड़ श्रंगार कोटी नामक साड़ी, माणेकका चल्ल, विपहर छीप, (जिस छीपसे सब तरहके जहर दूर हो जाँय) इतने पदार्थ तो सारभून उसके दरवारमें थे, ये सब और कितने एक पदार्थ उसके भंडारमें लेकर जब अम्बड दीवानने आकर कुमारपाल राजाको भेट किये तब तुष्टमान हुये राजाने उसे राज पितामह नामक विरुद एक करोड़ रुपये और चौबीस जातिवान घोड़े इनाममें दिये। यह सब सामब्री उसने घर ले जाते हुए रास्तेमें खड़े हुये याचकोंको दे दी। किसीने कुमार

पालके पास जाकर इस वातकी चुगली की कि आपका दिया हुवा धन अम्बडने याचकोंको दे दिया, तब क्रीधित होकर अम्बड़ मन्त्रीको चुलाकर धमकाते हुये राजाने कहा कि, अरे! तू सुभसे भी बढ़कर दानेश्वरी हो गया ? उस समय हाथ जोड़ कर अम्बड मन्त्री बोला कि स्वामिन्! आपके पिता तो सिर्फ वारह गांवके दी मालिक थे और मेरे स्वामी आप तो अठारह देशके अधिपति हैं। तब फिर जिसका स्वामी अधिक हो उसका नौकर भी अधिक हो तो इसमे आक्वर्य ही क्या ? अवसर उचित इतना बचन बोलते हो प्रसन्न होकर राजाने उसे पुत्रपद पर स्थापन कर पहलेसे भी दुगना इनाम दिया। इसलिये अवसर पर उचित बचन महान् लाभकारी होता है। अतः कहा है कि: -

दाने याने माने, शयमासनपानभोजने वचने, सर्वत्रान्यत्रापि हि, भवति महारसमयः समयः॥

दान देनेमें, वाहन पर चढ़नेमें, मान करने में, शयन करने में, बैठनेमें, पानी पीनेमें, भोजन करने में, वचन वोळनेमें, और भी कितने एक स्थानमें यदि अवसर हो तो ही वह महारसमय मालुम होते हैं।

इसिलये समयको जानना यह भी एक औचित्यका बीज है, इस कारण कहा है कि:-

भौचित्यमेकमेकत्र, गुणानां कोटिरेकतः ॥ क्षिपायते गुणग्रामः भौचित्य परिवर्जितः॥

यदि करोड़ गुन एक तरफ रख्वे जांय और ओचित्य दूसरी तरफ रक्षा जाय तो दोनों समान ही होते हैं, क्योंकि जहां ओचित्य नहीं ऐसे गुणका समुदाय भी विषमय मालूम होता है। इसी कारण सर्व प्रकारकी अनुचितता का परित्याग करना चाहिये। जो कार्य करनेसे मूर्ख कहलाया जाय तव उसे अनुचित समभ कर त्याग देना उचित है। इस विषय पर मूर्ख शतक बड़ा उपयोगी है। यद्यपि वह लौकिक शास्त्रोक है तथापि विशेष उपयोगी होनेके कारण यहां पर उद्धृत किया जाता है।

# ''मूर्खशतक"

श्रुण मूर्लेशतं राजं स्तं तं भागं विवर्जेय येन त्वं राजसे लोके, दोषदीनो मणिर्यथाः

हे राजन् ! सूर्खशतक सुनो ! और मूर्ख होनेके कारणोंका त्याग कर कि जिससे तू दोष रहित मणिके समान शोभाको प्राप्त होगा ।

सामर्थ्ये विगतोद्योगः स्वक्ष्णाय पाज्ञपर्षदि, वेक्या वचसि विश्वासी, प्रत्ययो दम्भ डंबरः॥ २॥

१ शक्ति होने पर भी जो उद्योग न करे २ पंडित पुरुषोंकी सभामें अपने ही मुखसे अपनी प्रशंसा करे। ३ वेश्याके वचन पर विश्वास रख्ये, ४ कपट सालूम हो जाने पर भी उसका विश्वास रक्यें, वह मूर्व हैं। प्राप्त विश्वास रक्यें, वह मूर्व हैं। प्राप्त विश्वास रक्यें, वह मूर्व हैं।

#### निबु द्धिः गौढकार्याथीं, विविक्तरसिको विशाक्।। ३॥

५ ज़ुवा खेळनेसे मुझे अवश्य धनकी प्राप्ति होगी ऐसी आशा रख कर बैठा रहे। ६ खेती या न्यापार में मुझे धन प्राप्त होगा या नहीं इस शंकासे निरुद्यमी हो वैठा रहे। ७ निर्दु द्वि होने पर बढ़े कार्यमें प्रवृत्ति करे। ८ व्यापारी होने पर अनेक प्रकारके श्रंगारादिक स्समें छळवा जाय।

ऋगोन स्थावरक्रोता, स्थविरः कन्यकावरः ब्याख्याता चाश्रुते ग्रन्थे, प्रत्यत्तार्थेप्यपन्हवी ॥ ४॥

६ करज लेकर स्थावर मिलकत करावे या खरीद करे। १० वृद्धावस्था हुये वाद छोटीसी कन्याका पति बने। ११ नहीं सुने हुये व्रन्थोंकी व्याख्या करे। १२ प्रत्यक्ष अर्थी को दवावे।

चपलापतिरीर्पालुः शक्तशत्रु रशंकितः

द्रत्वा धनान्यनुशायी, कविना हठपाठकः ॥ ५ ॥

१३ धनवान होकर दूसरोंकी ईर्षा करें। १४ समर्थ शत्रुका भय न रख्वे। १५ धन दिये वाद पश्चात्ताप करें १६ हटसे पंडितके साथ करार करें।

> अपस्तावे पदुर्वेक्ता, गस्तावे मौनकारक , लाभकाले कलहकुन्मन्युमान् भोजनदारो ॥ ६ ॥

१७ समय बिना उचित वचन बोले। १८ अञ्चसरके समय बोलनेके वचन न बोल सके। १६ लाभके समय क्लेश करे। २० भोजनके समय अभिमान रख्वे।

> क्रीगार्थ स्थूललामेन, लोकोक्तौ ल्किष्ट संकृतः। पुत्राधीने धने दीनः पत्नीपद्वार्थ याचकः॥ ७॥

२१ अधिक धन मिलनेको आशासे अपने पास हुये धनको भी चारों तरफ फैला दे। , २२ लोगोंकी प्रशंसासे आगे पढ़नेका अभ्यास चन्द रख्ले। २३ पुत्रको प्रथमसे सब धन,स्वाधीन किये वाद उदास चने। २४ ससुरालकी तरफसे मदत माँगे।

भायखिदात्कृतोद्वाहः षुत्रकोपात्त दन्तकः,

कामुकस्पद्धं या दाता गर्ववान्मार्गणोक्तिभिः॥ =॥

२५ स्त्रीके साथ कलह होनेसे दूसरी शादी करें । २६ पुत्र पर क्रोध आनेसे उसे मारडाले । २७ कामी पुरुपोंकी ईर्पासे अपना धन वेश्या आदि पतित स्त्रियोंमें उड़ावे । २८ याचकों की प्रशंसासे अभिमान रख्से ।

धीदपीन हितश्रोता, कुलोत्सेकादसेवकः

दत्वार्थान्दुर्लभान्कापी, दत्वा सुमाल्क पर्गगः॥ ६ ॥

२६ में बुद्धिमान हूं, इस विचारसे अपने हितकी भी वात न सुने। ३० कुलके मदसे दूसरेकी नोकरी न करें । ३१ दुर्लभ पदार्थ देकर वापिस माँगे। ३२ दाम लिये वाद चोर मार्गसे चले ।

लुब्धे भुभूजि लाभार्थी, न्यायार्थी दुष्ट शास्तरिः

#### कायस्थे स्नेह वद्धाशः क्रूरे मन्त्रिण निर्भयः॥ १०॥

३३ लोभी राजाके पाससे थन प्राप्त करनेक्षी आशा रख्खे । ३४ न्यायार्थी दुए पुरुषोंकी सलाह माने । ३५ कायस्थ—राज कार्य कर्ताके साथ स्नेह रखनेकी इच्छा करे । ३६ निर्दय दीवान होने पर निर्भय रहे ।

कृतघ्ने प्रतिकाराथीं, नीरसे गुगा विक्रयी ॥

स्वास्थ्ये वैद्यक्रियाशोषी, रोगी पथ्यपराङ्मुखः ॥ ११ ॥

३७ हतन्न मालूम हुये बाद गुण करके उपकार इच्छे। ३८ गुणके जानकार को गुण दे। ३६ निरोगी होते हुये भी दवा खाय। ४० रोगो होते हुये भी पथ्य न रख्खे।

लोभेन स्वजनत्थागी, वाचा मित्रविरागकृत्॥

लाभकाले कृतालस्यो, महर्द्धिः कलहिंगयः॥ १२॥

४१ लोमसे—खर्च होनेके भयसे सगोंका सम्बन्ध त्याग दे। ४२ मित्रका न्यूनाधिक ववन सुनकर मित्रता छोड़ दे। ४३ लाभ होनेके समय आलस्य रक्षे। ४४ धनवान होकर कलहप्रिय हो।

राज्यार्थी गराकस्योक्त्वा, मूर्खमंत्रे कुतादरा ॥

शुरो दुर्वेलवाधायां, दृष्टदोषांगनारतिः ॥ १३ ॥

४८ ज्योतिषी के कहनेसे राज्यकी अभिलाषा रख्वे। ४६ मूर्षके विचार पर आदर रख्वे। ४७ दुर्वल पुरुषोको पीड़ा देनेमे शूरवीर हो। ४८ एक दका स्त्रीके दोष—अपलक्षण देखनेके बाद उस पर आसक्त रहे।,

त्तरागी गुर्णाभ्यासे, संचयेऽन्यैः कृतन्ययः।।।

नृपानुकारी यौनने, जने राजादिनिन्दकः ॥ १४ ॥

४६ गुणके अभ्यास पर क्षणवार राग रख्वे। शिक्षण प्रारंभ किये वाद उसे पूर्ण किये विना ही छोड़ दे, वह क्षणरागी कहलाता है। ५० दूसरेकी कमाईका व्यय करे। ५१ राजाके समान यौन धारण कर वैठे रहे। ५२ और दूसरे लोगोंमें राजादिकी निन्दा करे।

> दुःखे दर्शितदैन्थात्तिः, सुखे विस्मृत दुर्गतिः॥ वदुव्ययोऽल्परत्तायः, परीत्ताय विषाशिनः॥ १५॥

५३ दुःख आ पड़ने पर दीन होकर चिन्ता करे। ५४ सुख पाये बाद पहले दुःखको भूल जाय। ५५ थोड़े कामके लिये अधिक खर्च करे। ५६ परीक्षा करनेके लिये विष खाय। (विप खानेसे पया होता है यह जाननेके लिये उसे भक्षण करे)

दग्धार्थो धातुवादेन, रसायनरसः चयी ॥

श्रात्पसंभाववास्तब्धः क्रोधादात्मवधोद्यतः ॥ १६ ॥

१७ सोना चांदी बनता है या नहीं इस भावनासे याने कीमिया बनानेकी क्रियामें अपने द्रव्यको खर्च डाहे। ५८ रसायने खाकर अपनी घातुका क्षय करे। ५६ अपने मनसे अहंकारी होकर दूसरेको न नमे। ६० कोघावेशमें आत्मघात करे। मिर्त्य निष्फलसंचारी, युद्धभे ची शराहतः॥

द्मयी शक्त विरोधेन, स्वल्पार्थः स्फीतढंवरः ॥ १७ ॥

६१ विना ही काम प्रतिदिन निक्कमा किरा करे। ६२ वाण लगने पर भी खंत्राम देखा करे। ६३ वड़े आदमीके साथ विरोध करके हार खाय। ६४ कम पैसेसे आडंवर दिखलावे।

पंडितोऽस्मीति वाचालः सुभटोऽस्मीति निर्भयः ॥

उब्देजनोति स्तुतिभिः, पर्मभेदी स्पीतोक्तिभिः॥ १८॥

६५ म्रें पंडित हूं इस विचारसे अधिक बोला करे। ६६ मैं शूरवीर हूं इस धारणासे निर्भय रहे। ६९ अत्यन्त स्तुतीसे उद्वेग पाय। ६८ हास्यमें मर्मभेद होनेवाली बात कह डाले।

दिरद्रहस्त न्यस्तार्थः संदिग्धेऽथें कृतब्ययः॥

स्वव्यये लेखकोद्वेगी, देवाशा न्यक्तपौरुषः॥ १६॥

६६ द्रिहीके हाथमें धन दे। ७० शंकावाले कार्योंमें प्रथमसे ही खर्च करे। ७१ अपने खरचमें खर्च हुये द्रव्यका हिसाब करते समय अश्चात्ताप करे। ७२ कर्म पर आशा रखकर उद्यम न करे।

गोष्टीरति दरिद्रश्च, दौच्य विस्पृतभोजनः ॥

गुगाहीनः कुलक्लाधी, गीतगायी खरखरः ॥ २०॥

७३ दिरद्री होकर बातोंका रिसया हो। ७४ निर्धन हो और भोजन विसर जाय। ७५ गुणहीन होने पर भी अपने कुलकी प्रशंसा करे। ७६ गधेके समान स्वर होनेपर गाने वैठे।

भार्याभयात्रिषिद्धार्थी, कार्यगये नाप्तदुर्द ज्ञाः ॥ व्यक्तदोष जनक्ताधी, सभामभ्याद्विनिर्गतः ॥ २१ ॥

99 मेरी स्त्रीको यह काम पसंद होगा या नहीं। इस विचारसे उसे काम ही न वतावे। ७८ द्रव्य होने पर भी रूपणता से बद हालतमें फिरे। ७६ जिसमें प्रत्यक्ष अवगुण हो लोकोंमें उसकी प्रशंसा करे। ८० सभामेंसे वीचमें ही उठकर चल पड़े।

दृतो विस्मृतसंदेशः कासवाश्चोरिकारतः॥

भूरि भोजन्यर्थ कीन्धै, क्लाघायै खल्पभाजनः ॥ २२ ॥

८१ संदेश जाननेवाला होने पर सन्देश मूल जाय। ८२ खासीका दर्दी होनेपर चोरी करने जाय। ८३ क्रीतिके लिये भोजनमें अधिक खर्च करे। ८४ लोग मेरी प्रशंसा करेंगे इस विचारसे भोजन करते समय भूखा उठे।

खल्पभोज्येति रसिको, विचिप्तच्छक्कचादुभिः॥

वेश्या सपत्नकलही, द्वचोर्मत्रे तृतीयकः ॥ २३ ॥

८५ फम खानेके पदार्थमें अधिक खानेका रिसया हो। ८६ कपटी और मीठे चचन वोल कर जिल्द करें ८७ वेश्याको स्रोत समान समम्म कर उसके साथ कलह करे। ८८ दो जने गुप्त वात करते हों वहां जाकर खड़ा रहे।

#### राजवसादे स्थिरधी, रन्यायेन विवधिषुः ॥ अर्थहीनोर्थकार्याथी, जने गुह्य प्रकाशकः ॥ २४ ॥

८६ राजाकी कृपामें निर्भय रहे। ६० अन्याय करके विशेष वृद्धि करनेकी इच्छा रख्षे 🕟 ६१ दरीद्रीके पाससे धन प्राप्त करनेकी इच्छा रख्षे। ६२ अपनी गुप्त बात लोगोंसे प्रकाशित करे। 🧢

अज्ञातपतिभूः कीत्यौः हितवादिनां पत्सरी ॥ सर्वत्र विश्वस्तमनो, न लोक ब्यवहारवित् ॥ २५ ॥

ह३ कीर्तिके लिये अज्ञान कार्यमें गवाही दे। या साक्षी हो। ६४ हित बोलने वाले के साथ मत्सर रख्खे। ६५ मनमें सर्वत्र विश्वास रख्खे। ६६ लोकिक व्यवहारसे अज्ञात रहे।

> भित्तुकश्चोष्णभोजी च, गुरुश्च शिथलिक्रयः॥ कुकभैणयपि निर्लज्जः, स्यान्मुर्लश्च सहासगीः॥ २६॥

६७ भिश्चक होकर उष्ण भोजनकी इच्छा रक्षें। गुरु होकर करने योग्य कियामें शिथिल बने। ६६ खराब काम करनेसे भी शर्रामन्दा न हो। १०० महत्वकी बात बोलते हुए हसता जाय।

उपरोक्त सूर्वके सौ लक्षण वतलाये, इनके सिवाय अन्य भी जो हानि कारक और खराब लक्षण हों सो भी त्यागने योग्य हैं। इस लिए विवेक विलास में कहा है कि—जंभाई लेते हुए, छींकते हुए, डकार लेते हुए, इसते हुए इत्यादि काम करते समर्य अपने मुखके सन्मुख हाथ रखना। सभामें बंड कर नासिका शोधन, हस्त मोडन, न करना । सभामें वैठकर पछीधी न छगाना । पैर न पसारना, निन्दा विकथा न करना, एवं अन्य भी कोई कुत्सित किया न करना। यदि सचमुच इसने जैसा ही प्रसंग आवे तो भी कुलीन पुरुषको जरा मात्र स्मित—होंठ फरकने मात्र ही हास्य करना, परन्तु अट्टहास्य—अति हास्य न करना चाहिये। ऐसा करना सज्जन पुरुषके लिए बिलकुल अनुचित है। अपने अंगका कोई भाग बाजेके समान वजाना, तृणोंका छेदन करना, व्यर्थ ही अंगुलिमे जमीन खोदना, दांतोंसे नख कतरना इत्यादि क्रियायें उत्तम पुरुषोंके लिए सर्वथा त्यागनीय हैं। यदि कोई चतुर मनुष्य प्रशंसा करे तो गुणका निश्चय करना। में क्या चीज हूं; या मुक्तमें कौनसे गुण हैं; कुछ नहीं ? इस प्रकार अपनी लघुता बतलाना। चतुर मनुष्य को यदि किसी दूसरेको कुछ कहना हो तो विचार करके उसे प्रिय छंगे ऐसा बोलना। यदि नीच पुरुषने कुछ दुर्वचन कहा हो तो उसके सामने दुर्वचन न वोलना। जिस वातका निर्णय न हुवा हो उस वात सम्बन्धो किसी भी प्रकारका निश्चयार्त्मक अभिषाय न देना। जो कार्य दूसरेके पास कराना हो उस पुरुष को प्रथमसे ही अन्योक्ति दृष्टान्त द्वारा कह देना कि यह काम करनेके लिए हमने अमुकको इतना दिया था, अव भी जो करेगा उसे अमुक दिया जायगा। जो बचन खयं वोलना हो यदि वही बचन किसी अन्यने कहा हो तो अपने कार्यकी सिद्धिके लिए वह वचन प्रमाण—मंजुर कर लेना । जिसका कार्य न किया जाय उसे मुश्रमसे ही कह देना चाहिए कि भाई! यह काम मुभसे न होगा! परन्तु अपनेसे न होते हुए कार्यके लिए दूसरेको कदापि दिलासा न देना; या कार्य करनेका भरोसा न देना। विसक्षण पुरुषको यदि कभी

शत्रुवा दूषण बोलना पड़े तो अन्योक्ति में बोलना। साता, पिता, आचार्य, रोगी, महिमान, भाई, तपस्वी, वृद्ध, स्त्री, वालक, वैद्य, पुत्र, पुत्री, संगे संस्वन्धी, गोत्रीय, नौकर, बिहन संस्वन्धी कुटुम्द्र, और मित्र इतने जनोंके साथ सदैव ऐसा ववन वोलना कि जिससे कदापि कलह होनेका प्रसंग उपस्थित न हो! मिष्ट वचन से ममुष्य दूसरोंको जीत संकता है। निरंतर सूर्यके सामने, चंद्र सूर्यके श्रहणके सामने, गहरे कुएंके पानीमें और सन्ध्या के आकाश सन्मुख न देखना। यदि कोई मैथुन करता हो, सिकार खेलता हो, नग्न पुरुष हो, यौवनवित स्त्री हो, पशु क्रीड़ा (मैथुन लड़ाई) और कन्याकी योनि इन्हें न देखना। तेलमें, जलमें, शल्में, पेशावमें और रुधिरमें सममदार ममुख्यको अपना भुख न देखना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे ममुख्यका आयुष्य दूटता है।

अंगीकार किये बचनका त्याग न करना। गई वस्तुका शोक न करना। किसी समय भी किसी की निन्दा उच्छेद न करना। बहुतोंके साथ चैर त्रिरोध न करना। विचक्षण मनुष्यको हर एक कार्यमें हिस्सा लेना चाहिए और उस कार्यको निस्पृह्ना और प्रमाणिकता से करना चाहिये। सुपात्र पर कदापि मत्तर न रखना। यदि जाति समाजमें कुछ विरोध हो तो सब मिलकर उसका सुधार कर छेना चाहिए। यदि ऐसा न किया जाय तो जाति समाजमे मान्य मनुष्योंके मानकी हानि होती है और वैसा होनेसे लोगोमें अपवाद भी होता है। जो मनुष्य अपनी जाति या समाज पर प्रेमभाव न रखकर परजाति पर प्रेम रखता हैं वह मनुष्य कुकर्दम राजाके समान नाशको प्राप्त होता है। पारस्परिक कलह करनेसे जाति या समाज नप्र हो जाता है और पानीके साथ ही जिस प्रकार कमल वृद्धि पाता है वैसे ही यदि संपके साथ जाति या समाज कार्य करे तो वह भी वैसे ही वृद्धि प्राप्त करता है। दिखी, विपत्तिमें पडे हुए मित्रको स्वधर्मी, अपनी जातिमें बड़ा गिना जानेवाले, अपुत्र भगिनी, इतने मनुष्योंका बुद्धिवानको अवर्य पालन करना चाहिये। अन्य किसीको कुछ प्रेरणा करके कार्य करानेमें, दूसरेकी वस्तु वैचनेमें अपने कुलका अनुचित कार्य करनेमें चत्र मनुष्यको कदापि विचार रहित उतावल न करनी चाहिये। महाभारत आदिमें भी कहा है कि पिछली चार घड़ो रात रहने पर जागृत होना और धर्म अर्थका चिन्तन करना। कभी भी उदय और अस्तके समय सूर्यको न देखना। दिनमें उत्तर दिशा सन्मुख वैठकर और रानको दक्षिण दिशा सन्मुख वैठकर विशेष हाजत लगी हो तो इच्छानुसार लघुनीति या वड़ीनीति करना। देवार्चनादिक कार्य करना हो, या गुरु वन्दन करना हो या भोजन करना हो तब जलसे आचमन करके ही करना चाहिये। विचक्षण पुरुषको द्रव्यो-पार्जन करनेका अवश्य उद्यम करना चाहिये। क्योंकि हे राजन्! द्रव्योपार्जन करनेसे ही धर्म, काम, वगै-रह साधे जा सकते हैं। जो द्रव्य उपार्जन किया हो उसमेंसे चौथाई हिस्सा पारलीकिक कार्यमें खर्चाना। और नौथाई हिस्सेका संचय करना। एवं अर्ध भागमेंसे अपना प्रतिदिन का सब प्रयोजन भरन पोपण करना, परन्तु चिना प्रयोजन में न खरचना। मस्तक के वाल संवारना, दर्पण देखना, दतवन करना, देव-पूजा करना, इत्यादि कार्य प्रातःकाल ही याने पहले पहरमें ही करने चाहिए। अपना हित इच्छनेवाले मंतुष्य को, अपने घरसे दूर ही पिशाव वगैरह मलोत्सर्ग करना चाहिये। दूरे फूटे आशन पर न वैठना ! फूटे हुये

कांसीके वरतनमें या खुळे केश रखकर भोजन न करना। और नग्न होकर स्नान न करना। नग्न होकर न सोना, कभी भो मलीन न रहना, मलीन हाथ मस्तक को न लगाना, क्योंकि समस्त प्राण मस्तकका आश्रय करके रहते हैं। विवेकी पुरुषको अपने पुत्र या शिष्यके बिना, अन्य किसीको शिक्षा देनेके लिए न मारना पीटना। और शिष्य या पुत्रको यदि पीटनेका काम पड़े तो उसके मस्तकके वाल न पकड़ना। एवं मस्तक में प्रहार भी न करना। यदि सस्तकमें खुजली आई हो तो दोनों हाथसे न खुजाना। और वारम्वार निष्प्रयोजन मस्तक स्नान न करना। चंद्रगृहण देखे विना रात्रिके समय स्नान न करना, भोजन किये बाद और गहरे पानीवाले जलाशयमें स्नान न करना। प्रिय भी असत्य वचन न बोलना, दूसरेके दोष प्रगट न करना। पतितकी कथा न सुनना, पतितके आसन पर न बैठना, पतितका भोजन न करना और पतितके साथ कुछ भी आचरण न करना। शत्रु, पतित, मदोन्मत्त, बहुत जनोंका वैरी और मूर्ण, बुद्धिवान मनुष्यको इतनोंके साथ मित्रता न करनी चाहिए, एवं इनके साथ इकला मार्ग भी न चलना चाहिये। गाडी, घोड़ा, ऊंट या बाहन वगैरह यदि दुए हों तो उन पर न बैठना चाहिये। नदी या भेखडकी छायामें न वैठना चाहिये, जिसमें अधिक पानी हो ऐसी नदी—वगैरह के प्रवाहमें अग्रें सर होकर प्रवेश न करना चाहिये। जलते हुए घरमे प्रवेश न करना चाहिये। पवतके शिखर पर न चढना, खुळे मुख जंभाई न छेना, श्वास और खासी इन दोनोंको उपाय द्वारा दूर करना । बुद्धिमान मनुष्य को रास्ता चळते समय अंबा, नीचा, या तिरछा न देखना चाहिये, परन्तु पृथ्वी पर गाड़ीके जुये प्रमाण दृष्टि रखकर चलना चाहिये। वुद्धिमान् मनुष्य को दूसरेका जुठा न खाना चाहिये। उप्ण काल और वर्षामृतुमें छत्री रखना एवं रात्रिके समय हाथमें लकडी रखना चाहिये। माला और वस्र दूसरेके पहते हुये याने उतरे हुए न पहिनना चाहिये। स्त्रो पर ईर्पा रखनेसे आयुष्य श्लीण होता है। है भरत महाराज! रात्रिके समय पानी भरना, छानना, एवं दहीके साथ सत्तु खाना, और भोजनादिक किया सवथा वर्जनीय हैं। हे महाराज ! दीर्घ आयुष्य की इच्छा रखनेवाले को मलीन दर्पण न देखना चाहिये; एवं रात्रिमें भी दर्पण न देखना। हे राजन्! कमल और कुवलय (चन्द्विकासी कमल) सिवा अन्य किसी भी जातिके लाल रंगके पुष्पोंकी माला न पहनना। पंडित पुरुषको सफेद पुष्प अंगीकार करना योग्य है। सोते समय जुदा ही वस्त्र पहनना, देवपूजाके समय जुदा पहनना, और सभामे जाते समय दूसरे वस्त्र पहनना। वचनकी, हाथकी और पैरकी चपलता, अतिशय मोजन, शय्याकी, दीयेकी, अधमकी और स्तमकी छाया दूरसे ही छोड़ देना। नासिका टेढी नहीं करना, अपने हाथसे अपने या दूसरेके जुते न उठाना, सिरपर भार न उठाना, वरसात के समय दौड़ना नहीं। नई वह हो, गर्भवती को, वृद्ध, वाल, रोगी, या थके हुयेको पहले जिमाकर गृहस्थको पीछे जीमना चाहिये। हे पांडव श्रेष्ठ ! अपने घरके आगनमें गाय, वाहन, वगैरह होने पर उन्हें घास, पानी दिलाये विना ही जो भोजन करता है वह केवल पाय भोजन करता है। और जो ग्रहांगणमें याचकोंके खड़े हुए उन्हें दिये विना जीमता है वह भी पाप भोजन करता है। जो मनुष्य अपने घरकी वृद्धि इच्छता हो उसे युद्ध, अपने जाति भाई, मित्र, दिखी जो मिळै उसे अपने घरमें रखना योग्य हैं। बुद्धिमान

पुरुषको अपमान को आगे रखकर मानको पीछे करके अपने स्वार्थका उद्धार करना योग्य है। क्योंकि स्वार्थभ्रष्टता ही मूर्खता है।

जहांपर जानेसे सन्मान न मिलता हो, मीठे बचन तक न बोले जाते हों, जहांपर गुण और अत्रगुण की अज्ञता हो ऐसे स्थान पर कदापि न जाना । हे युधिष्ठिर ! जो विना बुलाये किसीके घरमें या किसीके कार्यमें प्रवेश करता है, बिना बुलाये वोलता है, और विना दिये आसन पर बैठता है उसे अधम पुरुष सम-भना चाहिये । असमर्थ होने पर क्रोध करे, निर्धन होने पर मानकी इच्छा रख्ले, अत्रगुणी होते हुए गुणी जन पर होष रख्ले, तीनों जनोंको मूर्ख शिरोमणि समभना । माता पिताका भरन पोपण न करने वाला पूच छत कार्यको याद करके मांगने वाला, मृतककी शय्याका दान लेने वाला मर कर फिर पुरुष नहीं बनता । अपनेसे अधिक बल्जानके कब्जेमें आये हुये बुद्धिमान पुरुषको अपनी लक्ष्मी बचानेके लिये वैतसी वृत्ति रखना, परन्तु किसी समय उसके साथ भुजंगी वृत्ति न रखना।

वैतसी वृत्ति—नम्रता वृत्ति रखने वाला मनुष्य क्रमशः बड़ी रिद्धिको प्राप्त करता है और भुजंगी वृत्ति-सर्पके समान क्रोधी वृत्ति रखने वाला मनुष्य मृत्युके शरण होता है। जिस प्रकार कछवा अपने आंगोपांग संकोच कर प्रदार भी सहन कर लेता है, वैसे हो बुद्धिमान पुरुष किसी समय दव जाता है, परन्तु जब समय थाता है तब बराबर काले नागके समान पराक्रमी हो उसे अच्छो तरह पछाड़ता है। जिस प्रकार महा प्रचंड वायु एक दूसरेके आश्रयसे गुफित हुये वृक्षोमें नहीं उखेड़ सकता वैसे ही यदि दुर्वल मनुष्य भी वहतसे मिले हुये हों तो वलवान् मनुष्य उनका बाल बांका नहीं कर सकता। जिस प्रकार गुड़ खानेसे बढ़ाया हुवा जुखाम अन्तमें निर्मूल हो जाता है वैसे ही वुद्धिमान पुरुष भी शत्रुको वढ़ाकर वक्त आनेपर उखेड़ डालता है। सवस्व हरन करनेमें समर्थ शतुओंको जैसे वड़वानलको समुद्र अपने पेटमें रखकर संतोषित रखना है। वैसे ही बुद्धिमान पुरुष भी कुछ थोड़ा थोड़ा देकर संतोषित रखता है। जिस प्रकार पैरमें छगे हुये कांटेको कांटेसे ही निकाल दिया जाता है वैसे ही बुद्धिमान पुरुष तीक्ष्ण शत्रुको भी तीक्ष्ण शत्रुसे ही पराजित करता है। जो मनुष्य अपनी और दूसरेकी शक्तिका बिचार किये विना उद्यम करता है, वह मेघकी गर्जनासे क्रोधित हुये केसरी-सिंहके समान उछल उछल कर अपने ही अंगका विनाश करता है, परन्तु उसपर वल नहीं कर सकता। उपाय द्वारा ऐसे कार्य किये जा सकते हैं कि जो कार्य पराक्रमसे भी नहीं किये जा सकते। जैसे कि किसी कन्वेने सुवर्णके तारसे काले सर्पको भी मार डाला। नदी, नखवाले जानवर, सिंगवाले जानवर, हाथमें शहा रखने वाले मनुष्य, स्त्री और राज दरवारीं लोग इनका विश्वास कदापि न रखना। सिंहसे एक, एक बगले से, चार मुर्गेंसे, पांच कौवेसे, छह कुत्ते से, और तीन गुण गधेसे सीख लेना योग्य है। सिंहका एक गुण माह्य हैं।

> प्रभूतकार्यमल्पं वा । यो नरः कर्तुं मिच्छति ॥ सर्वारम्भेगा तत्कुर्या । स्सिहस्यैकं पदं यथा ॥

थड़ा या छोटा जो कार्य करना हो वह कार्य सर्व प्रकारके उद्यमसे एकदम कर लेना, परन्तु उसके

करने में हिचकिचाना नहीं। सिंहके समान एक ही उछालमे कार्य करना। यह गुण सिंहसे सीख लेना योग्य है। वगलासे भी दो उत्तम गुण लिये जा सकते हैं।

वकवचिन्तयेदर्थान् । सिद्दवच पराक्रमं ॥ टकवचावलुम्पेत । शशवच पलायनं ॥

दगलेके समान विचार विचार कर कदम रक्खे। (अपना कार्य न बिगड़ने देना, उसमें दत्त चित्त रहना यह गुण वगलेसे सीख लेना चाहिये।) सिंहके समान पराक्रम रखना, वरगड़ाके समान छिप जाना, और खरगोसके समान प्रसंग पड़ने पर दौड़ जाना। इसी प्रकार मुरगेके चार गुण लेना चाहिये।

पागुत्थानं च युद्धं च, संविभागं च वंधुषु । स्त्रीयमाक्रम्य भुं जीत, शित्तेचत्वारि कुक्करात् ॥ सबसे पहले उठना, युद्धमें पीछे न हटना, संगे सम्बन्धियों में बाँट खाना, अपनी स्त्रीको साथ लेकर भोजन करना, ये वार गुण मुगेंसे सोखना । कौवेसे भी पांच गुण सीखलेना योग्य है ।

गृहं च मैथुनं धाष्ट्र्यं काले चालय संग्रहः, श्रममादमविश्वासं, पंच शिद्येत वायसात् ।। किंकि गुप्त मैथुन करना, धीठाई रखना, समय पर अपने रहनेका आश्रय करना, अत्रमादी रहना, और किसी किं भी विश्वास न रखना, ये पांच गुण कौवेसे सीखना । इस्ते से छह गुण मिछते हैं । किंकि किंकि

वव्हासी चाल्पसंतुष्ट, सुनिद्रो लघुचेतनः । स्वामिभक्तञ्च शुरुवच, पडेते व्वानतो गुणः ॥ 🐪

मिलने पर अधिक खाना, थोड़े पर भी संतोष रखना, स्वल्प निद्रा लेना, सावधान रहना, जिसका खाना उसकी सेवा करना। श्रूर वीर रहना, ये छह गुण कुत्ते से सीखना वाहिये। एवं तीन गुण गंधेसे 'मिल सकते हैं।

ग्राख्ढं तु वहेद् भारं, शीतोर्क्णं न च विंदति, संतुष्ट्रश्च भवेत्रित्यं, त्रीिण शिंदोच गर्दभात् ॥ अपर पड़े भारको वहन करना, सदीं गर्मी सहन करना, निरंतर संतोप रखना, ये तीन गुण गर्दभसे सीखना चाहिये।

इस लिये खुश्रावक को नीति शास्त्र अभ्यास करना चाहिये। इस विषयमें कहा है कि:— हित महित मुचित बनुचित, मवस्तु वस्तुस्वयं न यो वेत्ति, स पशुः शृंगविहीनः संसारवने परिस्नमित ॥

जो मनुष्य हित और अहित; उचित और अनुचित, वस्तु और अवस्तुको नहीं जानता वह सचमुच ही संसार रूप जंगलमे परिम्रॅमण करने वाले सींग और पुच्छ रहित एक पशुके समान है। हिन्सी स्वार्टिक

नो वक्तुंन विलोकितं न इसितं न क्रीडिन्तु नेरितुं।।

ंन स्थातु न परीचितुं न पणितुं नो राजितुं नार्जितुं ॥ १॥ नो दातुं न विचेष्टितुं न पठितुं नानिदितुं नौधितुं।

्यो जासाति जनः स जीवति कथं निर्हेज्जिशिरोगिणः ॥ २॥

वोलना, देखना, हंसना, खेलना, चलना, खड़े रहना, परखना, प्रतिज्ञा करना, सुशोभित करना, कमाना, दॉन देना, चेष्टा करना, अभ्यास करना, जिन्दा, करना, बढ़ाना, जो मनुष्य इतने कार्य नहीं जनता, वैसे निर्लंडा शिरोमणि मनुष्यं जीवन क्या कामका है? अर्थात पूर्वीक बात न जानने वाले मनुष्यका जीवन पशुसे भी बदतर है।

आशितुं शयितुं भोक्तुं । परिधातुं भजरपतुं ॥ वेश्वियः स्वपरस्थाने । विदुषां स नरोग्रणी ॥ जो मनुष्य अपने और दूसरेके घर वैठना, सोना, जीमना, पहरना, वोलना, जानता है वह विचक्षण पुरुषोंमें अत्रेसरी गिना जाता है।

# "यूलसूत्रकी आठवीं गाथा"

### मझण्हे जिण पूआ। सुपत्त दाणाई जित्त संजुत्ता॥ पचल्लाइअ गीयथ्य। अंतिए कुणई सझ्झायं॥ ९॥

मध्यान्ह समय पूर्वोक्त विधिसे जो उत्तम भात पानी, वगैरह जितने पदार्थ भोजनके लिये तैयार किये हों वे सब प्रभुके सन्मुख बढानेकी युक्तिका अनुक्रम उलंघन न करके फिर भोजन करना। यह अनुवाद है (पिहली पुजाके बाद भोजन करना यह अनुवाद कहलाता है) मध्यान्हकी पूजा और भोजनके समयका कुछ नियम नहीं, क्योंकि जब खूब धुधा लगे तब ही भोजनका समय सममना। सध्यान्ह होतेसे पहले भी यदि प्रत्याख्यान पार कर देवपूजा करके भोजन करे तो उसमें कुछ भी हरकत नहीं। आयुर्वेदमे वतलाया है कि:—

यागमध्ये न भोक्तव्यं। यामयुग्मं न लंघयेत् ॥ यागमध्ये रसोत्पत्ति । युग्गादद्धे वल्द्धयः ॥

पहले प्रहरमें भोजन न करना, दो पहर उलंघन न करना, याने तीसरा पहर होनेसे पहले भोजन कर लेना। पहले प्रहरमें भोजन करें तो रसकी उत्पत्ति होतो है। और दो पहर उलंघन करें तो वलकी हानि होती है।

# "सुपात्र दानकी युक्ति"

भोजनके समय साधुको भक्ति पूर्वक निमन्त्रण करके उन्हें अपने साथ घर पर लावे। या अपनी मर्जीसे घर पर आये हुये मुनिको देख कर तत्काल उठ कर उनके सन्मुख गमनादिक करे, फिर विनय सिहत यह संविद्य भावित क्षेत्र हैं या अभावित (वैराग्य वान साधुओं का विचरना इस शांवमें हुवा है या नहीं ?) क्योंकि यदि गावमें वैसे साधु विचरे हों तो उस गांवके लोग साधुओं को बहराने वगैरह के व्यवहार से विद्यात होते हैं, वह क्षेत्र भावित गिना जाता है और जहाँ साधुओंका विचरन न हुवा हो वह क्षेत्र असंभावित गिना जाता है। यदि भावित क्षेत्र हो तो आवक कम वोहगवे तथापि हरकत नहीं आती। परन्तु अभावित क्षेत्र हो तो अधिक ही वहराना चाहिये, इसिलये आवकको इस वातका विचार करनेकी आवश्यकता पड़ती है) र सुकाल दुष्कालमें से कौनसा काल हे ? (यदि सुकाल हो तो जहां जाय वहांसे आहार मिल सकता है, परन्तु दुष्कालमें सव जगहसे नहीं मिल सकता, इसिलये आवकको उस वक्त सुकाल और

अकालका विचार करनेकी जरूरत पड़ती हैं) ३ सुलम दृश्य है या दुर्लम ? (ऐसा आहार साधुको दूसरी जगहसे मिल सकेता या नहीं इस वातका विचार करके वहराना) ४ आचार्य, उपाध्याय, गीतार्थ, तपस्वी, वाल, वृद्ध, रोगी और भूलको सहन कर सके ऐसे तथा भूलको सहन न कर सके ऐसे मुनियोंकी अपेक्षाओं का विचार करके किसीकी अदावनसे नहीं, अपनी बड़ाईसे नहीं, किसीके मत्सरमाव से नहीं, स्नेह भावसे नहीं, लजा, भय या शरमसे नहीं, अन्य किसीके अनुयायी पनसे नहीं; उन्होंके किये हुये उपकारका बदला देनेके लिये नहीं, कपटसे या देरी लगाकर नहीं, अनादरसे या खराव बचन वोल कर नहीं, और पीछे प्रधात्ताप हो वैसे नहीं, दान देनेमें लगते हुये पूर्वोक्त दोष रहित अपने आतमाका उद्धार करनेकी बुद्धिसे वैतालीस दोष मुक्त हो बोहरावे। संपूर्ण अन्न, पानी, बखादिक, इस तरह अनुक्तमसे स्वयं या अपने हाधमें गुरुका पात्र लेकर या स्वयं वरावरमें खड़ा रहकर स्त्री, माता, पुत्री, प्रमुखसे दान दिलावे। दान देनेमें ४२ दोष पिंड विशु दिक्ती युक्ति वगैरहसे समभ लेना। फिर उन्हें नमस्कार करके घरके दरवाजे तक उनके पीछे जाय। यदि गुरु न हो तो या भिक्षाके लिये न आये हों तो भोजनके समय घरके दरवाजे तर आकर जैसे विना बादल अकस्मात चृष्टी होनेसे प्रमोद होता है वैसे ही आज इस चक्त यदि कदाचित् गुरुका आगमन हो तो मेरा अवतार सफल हो इस प्रकारके विचारसे दिशावलोकन करे। कहा है कि:—

जं साहूगा न दीन्तं, किहिपि तं सावया न मुं जंति, पत्ते मोश्रगा समए, दारस्सा लोश्रगां कुज्जा।। जो पदार्थ साधुको न दिया गया हो वह पदार्थ स्वयं न खाय। गुरुके अभावमें भोजनके अवसर पर अपने घरके दरवाजे पर आकर दिशावलोन करे।

> संथरणंमि असुद्धं । दुगहंति गिगहंत दितयाण हियं ॥ आडर दिट्टं तेणं । तं चेव हिश्रं असंथरणे ॥ २ ॥

संथरण याने साधुको सुख पूर्वक संयम निर्धाह होते हुये भी यदि अशुद्ध आहारादिक ग्रहण करे तो छेने वाले और देने वाले दोनोंका अहित हैं। और असंथरण याने अकाल या ग्लानादिक कारण पड़ने पर संयमका निर्वाह न होने पर यदि अशुद्ध ग्रहण करे तो रोगीके द्वष्टान्तसे छेने वाले और देने वाले दोनोंका हितकारी हैं।

पहसंत शिलापेसु, आगमगाहीसु तहय कयलोए। उत्तर पारण गंमिश्च, दिगहंसु वहुफलं होई॥१॥
ं मार्गमें चळनेसे थके हुयेको रोगी और आगमके अभ्यासको एवं जिसने ळोच किया हो उसको तरवारने या पारनेके समय दान दिया हुवा अधिक फळ दायक होता है।

एवं देसन्तु खितं तु, विश्वाणित्ताय सावश्रो । फासुश्रं एसिणिङ्जंच, देइजं जस्स जुगगयं ॥ २ ॥ श्रस्णं पानगं चेव, खाइमं साइमं तहा । श्रोसहं मेसहं चेव, फासुश्रं एसिणिङ्जयं ॥ ३ ॥

इस प्रकार देश क्षेत्रका विचार करके श्रावक अचित्त और ग्रहण करने लायक जो जो योग्य हो सो दे। अशत, पान, खादिम, स्वादिम, औषध, भैपज, प्रासुक, प्रविशक, वैतालीस दोव रहित दे, साधु निमन्त्रणा विधि भिक्षा ग्रहण विधि, वगैरह हमारी की हुई विन्दिता सुत्रकी अर्थ दीपिका नामक वृत्तिसे समभ लेना। इस नरह जो सुपात्रको दान दिया जाता है वह अतिथिसंविभाग गिना जाना है। इसिल्ये आगममें कहा है कि— ग्रतिहि संविभागो नाम नायागयाणां॥ कष्णिज्जागां श्रत्नपाणाइगां दन्वागां देसकाल॥ सद्धा सक्कारमजुश्रं पराष् भन्तीए श्रायाणुगह बुद्धीए संजयागां दागां॥

न्यायसे उपार्जन किया और साधूको ग्रहण करने योग्य जो भात, पानी, प्रमुख पदार्थका देश, कालके पेक्षासे श्रद्धा, सत्कार, उत्कृष्ट भक्तिसे और अपने आत्मकल्याण की बुद्धिसे साधूको दान दिया जाता है वह अतिथी संविभाग कहलाता है।

## ''सुपात्रदान फल"

सुपात्र दान देवता सम्बन्धी और मनुष्य सम्बन्धी, अनुप्म मनोवाञ्छित सर्वसुख समृद्धि, राज्यादिक सर्वसंयोग की प्राप्ति पूर्वक निविधतया मोक्षफल देता है, कहा है कि:—

श्रमयं सुपत्तदार्गां, श्रगुकंपा उचिम्र कित्तिदार्गं च॥ दुगहवि मुख्खो भिगश्रो, तिनि विभोइमं दिति॥

अभय दान, सुपात्र दान, अनुकंपा दान, उचित दान और कीर्ति दान इन पांच प्रकारके दानमेंसे पहले दो दान मोक्षपद देते हैं और पिछले तीन सांसारिक सुख देते हैं। पात्रताका विचार इस प्रकार वत्रलाया है कि— उत्तमपत्तंसाह, मिक्किमप्तनं च सावया भिणिया॥ अविरय सम्मिद्द्री, जहन्न पत्तं मुगोयव्वं॥

उत्तम पात्र साधु, मध्यम पात्र व्रतधारी श्रावक और जघन्य पात्र श्रविरित, व्रत प्रत्याख्यान रहित सम-कितधारी श्रावक समभना। और भी कहा है कि:—

पिथ्यादृष्टिसहस्रेषु, वर्षेको महावती ॥ श्राणुवती सहस्रेषु, वर्षेको महावती ॥ १ ॥ महावती सहस्रेषु, वर्षेको हि तात्त्विकः ॥ तात्विकस्य समं पात्रं न भूतं न भविष्यति ॥ २॥

हजार मिथ्या दृष्टियोंसे एक अणुवती—व्रतधारी श्रावक अधिक है, हजार अणुवत श्रावकोंसे एक महावती साधु अधिक है, हजार साधुओंसे एक तत्वज्ञानी अधिक है, और तत्ववेत्ता केवलीके समान, अन्य कोई भी पात्र न हुवा है न होगा।

सत्पात्रं महती श्रद्धा, काले देयं यथोचितं ॥ धर्मसाधनसामग्री, वहुपुरयौरवाप्यते ॥ ३ ॥ उत्तम पात्र, अति श्रद्धा, देनेके अवसर पर देने योग्य पदार्थ और धर्मसाधन की सामग्री ये सब वड़े पुण्यसे प्राप्त होते हैं । दानके गुणोंसे विपरीतत्वया दान दे तो वह दानमें दूपण गिना जाता है।

अनादरी विलंवश्च, वैमुख्यं विभियं वचः ॥ पश्चात्तापं च पंचापि, सद्दानं दुपयंत्यिप ॥ ४ ॥

अनादर से देना, देरी लगाकर देना, मुँह चढाकर देना, अप्रिय वचन सुनाकर देना, देकर पीछे पश्चा-साप करना, ये पांच कारण अच्छे दानमें दूषणरूप हैं। दान न देनेके छह लक्षण वनलाये हैं।

भिउडी उद्धा लोग्रण, ग्रंतोवत्ता परं मुहं ठाणं॥ मोणं काल विलंवो, नक्कारो छिव्वहो होई॥ ५॥ भृकुटि चढाना, (देना पडेगा इसिलये मुखिवकार करके आंखें निकालना या भृकुटि चढाना) सामने

न देखकर ऊपर देखते रहना, वीचमें दूसरी ही वार्ते करना, टेढा मुँह करके वैठे रहना, मौन धारण करता, देते हुये अधिक देर लगाना, ये नकारके छह प्रकार याने न देनेवाले के छह लक्षण हैं। दानके विशिष्ट गुणों सहित दान देनेमें पांच भूषण बतलाये हैं।

ब्रानंदाश्रुणि रोषांचो, बहुषानं वियवचः ।। किं चानुपोदनापात्रं, दान भूषणपंचकं ॥ ६ ॥

आनन्द्के अश्रु आर्वे, रोमांच हो, वहुमान पूर्वक देनेकी रुची हो, प्रिय वचन बोस्ने जांय, पात्र देखकर अहा ! आज कैसा वडा लाभ हुवा ऐसी अनुमोदना करे ! इन पांच लक्षणोंसे दिया हुवा दान शोमता है, और अधिक फल देता है। सुपात्र दान तथा परित्रह परिमाण पर निम्न द्रष्टान्त से विशेष प्रभाव पड़ेगा।

#### "रत्नसारका दृष्टान्त"

विशेष संपदा को रहनेके लिये स्थानक्ष रत्निवशाला नाम नगरीमें संग्राम सिंह समान नामानुसार गुणवाला समर सिंह नामक राजा राज्य करता था। वहांपर सर्व ज्यापारादिक ज्यवहार में निपुण और दिरिद्रयों का दुःख दूर करनेवाला वसुसार नामक होठ रहता था, और वसुंघरा नामकी उसकी स्त्री थी। उस होठको जिस प्रकार सव रत्नोंमें एक हीरा ही सार होता है वैसे ही वहांके सर्व ज्यापारी वर्गके पुनोंमें गुणसे अधिक रत्नसार नामक पुत्र था। वह एक समय अपने समान उमरवाठे कुमारोंके साथ जंगलमें फिरने गया था। वहां अवधिकान को धारण करनेवाले विनयन्धराचार्य को नमस्कार कर पूछने लगा कि स्वामिन! सुख किस तरह प्राप्त होता है? आधार्य महाराजने उत्तर दिया कि, हे भद्र! सन्तोषका पोषण करनेसे इस लोकमें भी प्राणी सुखी होता है। उसके विना कहीं भी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह सन्तोष भी देशवृत्ति और सर्ववृत्ति एवं दो प्रकारका है। उसमें मी गृहस्थोंको देशवृत्ति संतोष सुखके लिये होता है। परन्तु वह तब ही होता है कि जब परिग्रहका परिमाण किया हो। बहुतसे प्रकारकी इच्छा निवृत्तिसे गृहस्थ को देशसे सन्तोष का पोषण होता है और सर्वथा सन्तोष का कोष साधुको ही होता है, क्योंकि उन्हें सर्व प्रकारकी वस्तुपर सन्तोष हो जानेसे इस लोकमें भी अनुत्तर विमान वासी देवताओं के सुखसे अधिक सुख मिठता है। इसलिये भगवती सुत्रमें कहा है कि:—

"एगयास परिभारा समयो वाणमतराणं दो मास परिभाए भवण वईगां एवं ति चड पंचच्छ सत्ता भट्ट नव दस एकारस मास परिभाए भड़रकुमाराणां जोइसिभाणं चन्दसूराणं सोहंम्मी साणाणं सणं कुमारमाहि दाण वंमलंतगाणं सुक्कसहस्सादाराण भाणायाइ चडगहं गेविज्जाणं जाव वारसमास परिभाए समयो भण्डनरो ववाय भदेवाणं तेड लेसं वीईवय इत्ति इह तेजो लेक्या चित्रासुखलाभलत्तणा चारित्रस्य घरिगातत्वे सतीति वेषः॥"

एक महीनेके चारित्र पर्यायसे वानन्यतरिक देवताके, दो महीनेके चारित्र पर्यायसे भुवनपति देवताओं के तीन मासके चारित्र पर्याय से अमुरकुमार देवोंके चार मासके चारित्र पर्याय से, ज्योतिषी देवोंके पांच मास चारित्र्य पर्यायसे चन्द्रसूर्यके, छद्द मास चारित्र पूर्यायसे सौधर्म ईशानके, सात मास चारित्र पूर्याय से सनत्कुमार और माहेन्द्रके, आठ मास चारित्र पर्याय से ब्रह्म और लान्तक के, नव मास चारित्र पर्याय से शुक और सहस्रार के, दशमास चारित्र पर्याय से आनतादिक बार देवलोक के, ग्यारह मास चारित्र पर्याय से प्रवियक के, बारह मास चारित्र पर्याय से अनुत्तर विमानके देवताओं के सुखसे अधिक सुख प्राप्त किया जाना है। यहां पर तेजो लेश्याका उल्लेख किया है परन्तु तेजो लेश्या शब्द द्वारा चारित्र्य के परिणमन से चित्तके सुखका लाभ होता है; यह समभना चाहिये।

वहें राज्य सम्बन्धी सुख और सर्व भोगके अंगसे सन्तोप धारण करनेवाले को सुख नहीं मिलना। सुभूम चक्रवर्ती और कौणिक राजा राज्यके सुखसे, मस्मण शेठ और हासा प्रसाहाका पित सुवर्णनन्दी लोभ से असंतोप द्वारा दुःखित ही रहे थे परन्तु वे सुखका लेश भी प्राप्त न कर सके। इसलिए शास्त्रमें कहा है कि:—

ं श्रिसन्तोषीवतः सौरूषं, न शक्रस्यं न चक्रिणः। जंतो सन्तोषभाजो य, दभयस्येव जायते ॥ सन्तोष धारण करनेवाळे मर्चुष्यको जो निर्भयता का सुख प्राप्त होना है सी असन्तोषी चक्रवर्ती या इन्द्रको भी नहीं होता।

क ने क ने विचारों की शाशा रखनेसे मनुष्य द्रिदी गिना जाता है और नीने विचार ( हमें क्या करना है ! हमें कुछ काम नहीं ऐसे विचार ) करनेसे मनुष्यकी महिमा नहीं घढ़ती । जिससे सुखकी प्राप्ति हो सके ऐसे सन्नोधक साधनके लिए धन धान्यादिक नव प्रकारके परिग्रह का अपनी एन्छानुसार परिमाण करना । यदि नियय पूर्वक थोड़ा ही धर्म किया हो तो वह अनन्त फलदायक होता है और विना नियम साधन किया अधिक धर्म भी खल्प फल देना है । जैसे कि कुनेमें पानी आनेके लिये छोटीसी सुरंग होती हैं, इसलिये उसमेंसे किनना पानी निकाला जाय उतना निकालने पर भी वह अन्तमें अक्षय रहता हैं, परन्तु जिसमें अगाध पानी भरा हो ऐसे सरोवर में भी नीनेसे पानीके आगमन की सुरंग न होनेसे उसका पानी थोड़े ही दिनोंमें खुट जाता है । चाहे जैसा कष्ट आ पड़े तथापि नियममें रख्खा हुना धर्म छोड़ा नहीं जा सकता, परन्तु नियमक्तप अर्गला रहित सुखके समय कदापि धर्म छूट जाता है याने छोड़ देनेका प्रसंग आता है । नियम पूर्वक धर्म साधन करनेसे धर्ममें दृढता प्राप्त होती है । यदि पशुओंके गलेमें रस्सी डाली हो तो ही ने स्थिर रहते हैं । धर्ममें दृढता, वृक्षमें फल, नदीमें जल, सुमटमें वल, दुए पुरेषोंमें असत्य छल, जलमें छंडक, और भोजनमें घी जीवन हैं । जिससे अभीए सुखकी प्राप्ति हो सके ऐसी धर्मकी दृढ़तामें इरफ्क ममुष्यको अवश्य उद्यम करना चाहिये।

गुरु महाराज का पूर्वोक्त उपदेश सुनकर रत्नकुमार ने सम्यक्त्व सहित परिम्रह परिमाण व्रत ऐसे ग्रहण किया कि एक लाख रतन, दस लाखका सुवर्ण आठ, आठ मूडे प्रमाण मोती और परवाल, आठकरोड़ अस-फियाँ, दस हजार भार प्रमाण चांदी वगैरह एवं सौ मूड़ा भार प्रमाण घान्य, वाकीके सब तरहके क्रयाणे लाख भार प्रमाण, छह गोकुल (आठ हजार गाय मैंसे) पांच सौ घर, दुकान, चारसी यान-वाहन, एक हजार घोड़े, एक सौ बड़े हाथी, यदि इससे उपरान्त राज्य भी मिले तथापि मैं ने रख्यू गा। सच्ची श्रदासे

पंचातिचार से विशुद्ध पांचवाँ परिग्रह परिमाण वत पूर्वोक्त लिखे मुजब लेकर श्रावक धर्म परिपालन करता हुवा मित्रों सहित फिरता हुआ एक वक्त वह रोलंवरोल नामक बागमें आद्र पूर्वक जाकर वहांकी शोभा देखते हुए समीपवर्त्ती क्रीड़ा योग्य एक पर्वत पर चढ़ा। वहां दिन्यरूप को धारण करनेवाले, दिन्य चस्त्र और दिन्य संगीतकी ध्वनिसे रमणीक मनुष्यके समान आकारवान् तथापि अश्वके समान मुखवाले एक अपूर्व किन्नर युग्मको देखकर साश्चर्य हो वह इसकर बोलने लगा कि क्या ये मनुष्य हैं या देवता ? यदि ऐसा हो तो इनका घोड़ेके समान मुख क्यों है ? मैं धारता हूं कि ये नर या किन्नर नहीं परन्तु सचमुचं ही ये किसी द्विपान्तर में उत्पन्न हुये तियँच पशु हैं अथवा ये किसी देवताके वाहन भी किएत किये जा सकते हैं। इस प्रकारका अरुचि कारक वचन सुनकर वह किन्नर मन ही मन खेद प्राप्त कर घोलने लगा कि, है राजकुमार! विचार किये विना ऐसे कुबचन बोलकर व्यर्थ ही मेरा मन क्यों दु:खी करता है। मैं तो इच्छानुसार रूप धारण कर विलास कीड़ा करनेवाला एक न्यंतरिक देव हूं। तू स्त्रयं ही पशु जैसा है। इमलिये तेरे पिताने तुभे घरसे वाहर निकाल दिया है। यदि ऐसा न हो तो अपने दरबार में तू अपने पदार्थीका लाभ क्यों न उठा सके। इतना ही नहीं परन्तु तेरे दरवार में ऐसे ऐसे दैविक पदार्थ रहे हुए हैं कि जो एक बड़े देवताके पास भी न मिल सके ! और जो सदैव जिसकी इच्छा करते हो ऐसे पदार्थ भी तेरे दरवारमें मौजूद हैं तथापि तुभी उनकी विलक्कल खबर नहीं। तब फिर तू अपने घरका स्वामी किस तरह कहा जाय; इससे तू तो एक सामान्य नौकरके समान है। यदि ऐसा न हो तो जो जो पदार्थ तेरे नौकर जानते हैं उन पदार्थी की तुभी - कुछ खवर नहीं । अहा हा ! कैसे खेदकी बात है ध्यान देकर सुन ! मैं तुम्हे उन वातोंसे परिचित करना हूं । तेरा पिता किसी समय कारणवशात् द्वीपान्तर में जाकर नील रंगकी कान्तिवाले एक समन्धकार नामक दिन्य अश्व-रत्न प्राप्त कर लाया है, परन्तु यदि तू उस अश्वरत्न का वर्णन सुने तो एक दफे आश्वर्य चिकत हुये विना न रहेगा। पतला और वक्र उस घोड़ेका मुख है, उसके कान लघु और स्थिति चंचल है। खड़ा रहने पर भी वह अत्यन्त चपलता करता है। स्कन्धार्गल (गरदन पर एक जातिका चिन्ह होता है) और अनाड़ी राजाके समान वह अधिक क्रोधी है, तथापि जगद् भरकी इच्छने योग्य है। चाहे जब तक उसके कौतुक देखा करे तथापि उसके सर्वांग पर रहे हुये लक्षणोंकी रिद्धि पूर्णतया देखनेके लिये कोई भो समर्थ नहीं। इसलिये शास्त्रमें कहा है कि:-

निर्मा सं मुखमगढले परिमितं मध्ये लघुः कर्णयोः । स्कंधेवन्धुर मनमाणमुरिस स्निग्धं च रोमोदग्मे ॥ पीनं पिक्चमपाक्षयोः पृथुतरं पृष्ठे प्रधानं जवे । राजा वाजिन मारुररोह सकर्ष्टेर्युक्तं प्रशस्तेग्रुंगाः॥

निर्मा स मुखका दिखाव, मध्यम भाग प्रमाणवाला, लघुकान, उन्चा चढ़ता हुवा गर्दनका दिखाव, अपरिमित अ गुलवाली छाती, स्निग्ध और चमकदार रोमराजी, अतिपुष्ट पृष्ठभाग, पवनके समान तीव्र गति-वान और अन्य भी समस्त लक्षण और गुणों सहित उस अश्वरत्न पर हे राजन् ! तू सवार हो !

वह घोड़ा सवारके मनकी स्पर्धाके समान प्रतिदिन सौ योजनकी गृति करता है। संपदाके अभ्यु-द्य को करनेवाले यदि उस अश्वरत्न पर वैठकर तू सवारी करे तो आजसे सातवें दिन जिससे अधिक दुनियां घरमें भी कुछ न हो ऐसी अलौकिक दिन्य वस्तुकी तुभ्ते प्राप्ति हो । परन्तु तू तो अपने घरके रहस्य को भी नहीं जानता, तब फिर यथा तथा बोलकर तू मेरी विडम्बना क्यों करता है ? जब तू उस अश्व पर सवारी **फरेगा उस वक्त तेरी धीरता, वीरता और विवक्षणता मालूम होगी। यों कहकर, वह किन्नर देव अपनी** देवी सहित सन सनाहट करता आकाश मार्ग से चला गया। जो आज तक कभी भी न सुना था ऐसा चमत्कारी समाचार सुन कर कुमार इस विचारसे कि मेरे पिताने सचमुच मुभे प्रपंच द्वारा उगा है, क्रोधसे दुःखित हो अपने घरके एक कमरेमें दरवाजा बन्द कर पछंग पर सो रहा। यह वात मालूम होनेसे उसका पिता खेद करता हुआ आकर कहने लगा कि हे पुत्र ! तुभ्ते आज क्या पीड़ा उत्पन्न हुई है ? और वह पीड़ा मानसिक है या कायिक ? तू यह बात मुक्ते शीघ्र बतलादे कि जिससे उसका कुछ उपाय किया जाय! क्योंकि मोती भी विन्धे विना अपनी शोभा नहीं दे सकता या अपना कार्य नहीं कर सकता। वैसे ही जवतक तू अपने दु:खकी वात न कहे तव तक हम क्या उपाय कर सकते हैं ? पिताके पूर्वीक वचन सुनकर फुमारने तत्काल उठकर कमरेका दरवाजा खोल दिया और जंगलमें किन्नर द्वारा सुना हुआ सव समाचार पिताको कह सुनाया। तव विचार करके पिता वोला कि भाई! सचमुच ही इस घोड़ेके समान अन्य घोड़ा दुनियां भरमे नहीं हैं; परन्तु तुम्ने यह सब समाचार माळूम होनेसे तू उस अश्वरत्न पर चढ़कर दुनियां भरके कौतुक देखनेके लिए सदैव फिरता रहेगा; इसलिये हमसे तेरा वियोग किस तरह सहा जायगा; इस विचारसे ही यह अभ्वरत आज तक हमने तुमसे गुप्त रख्खा है। जब तू इस बातमें समभदार हुआ है तव यह अभ्वरत तुभी देने योग्य ह क्योंकि यदि मांगने पर भी न दिया जाय तो स्नेहमें अग्नि सुलग उठती है। उसे लेकर तू खुशीसे अपनी इच्छानुसार वर्त । यों कह कर राजाने उसे लीलाविलासवन्त घोड़ा समर्पण किया। जिस प्रकार कोई निर्धन निधान पाकर खुशी होता है वैसे ही अश्वरत मिलने पर कुमार अत्यन्त प्रसन्न हुना।

फिर उस घोड़े पर मिण रत्नजिटत जीन कसकर उस पर चढके निर्मल बुद्धिवाला रत्नकुमार मेर्पर्यंत पर जाज्जब्ल्यमान सूर्यके समान शोमने लगा। समान अवस्थावाले और समान आचार विचारवाले रंग विरंगे घोड़ों पर चढ़े अपने मित्रोंको साथ ले नगरसे वाहर जाकर उस घोड़ेको फिराने लगा। द्वतगति, बिलात प्लुनगित, उसे जित गित, एवं अनुक्रमसे चार प्रकारकी गित द्वारा कुमारने उसे इच्छानुसार फिराया। जिस-प्रकार सिद्धका जीव शुक्लध्यान के योगसे चार गितका त्याग करके पांचवीं गितमें चला जाता है वैसे ही उसके मित्रादिकों को छोड़कर वह अध्वरत्न रत्नसार को लेकर आगे चला गया। उसी समय बिलार नामा शेठके घर पिंजडेमें रहा हुआ एक विचक्षण तोता मनमें कुछ उत्तम कार्य विचार कर शेठसे कहने लगा कि है पिताजी! वह रत्नसार नामक मेरा माई उत्तम घोड़ेपर चढ़कर बड़ी जल्दीसे जा रहा है, वह कौतुक देखनेमें सचमुच हो बड़ा रसिक और चंचल चित्त है, तथािष यह घोड़ा हिरनके समान अनि वेगसे बहुत ही अंची छलांगे मारता हुआ जाता है। अतिचपल विद्युतके चमत्कार समान देवका कर्लव्य है, इसिल्ये हे आर्थ! नहीं मालूम होता कि, इस कुमारके कार्यका क्या परिणाम आयगा। यद्यिप मेरा वन्धु रत्नसार कुमार भाग्यका एक ही रत्नाकर है उसे कदािप अशुभ नहीं हो सकता तथािप उसके स्नेहियोंको या उसे

कुछ अनिष्ट न हो ऐसी शंका उत्पन्न हुये विना नहीं रहती। यद्यपि केसरीसिंह जहां जाता है वहां महत्ता ही भोगता है तथापि उसकी माताके मनमें भय उत्पन्न हुये विना नहीं रहता कि न जाने कहीं मेरे पुत्रकों किसी वातका फुछ भय न हो। ऐसा होनेपर भी उसे यथाशिक भयसे बचानेका उपाय प्रथमसे ही कर रखना योग्य हैं। वरसाद आनेसे पहले ही तालावकी पाल वान्धना उवित है। इसलिये हे पिताजी! यदि आपकी आहा हो तो रहनसारकुमार के समाचार लेनेके लिये में सवकके समान उसके पीले जाऊं। कदाचित् देवयोग से वह विषमस्थिति में आ पड़ा हो तो वचनादिक संदेशा लाने ले जानेके लिये भी में उसे सहायकारी हो सकूंगा। वसुसारके मनमें भी यही विचार उत्पन्न होता था और तोतेने भी यही विचार विदित किया इससे उसने प्रसन्न होकर कहा कि हे शुकराज! तूने ठीक कहा। हे निमल बुद्धिवाले शुकराज! तू रतन-कुमार को सहायकारी वननेके लिये शीध गीध गितसे जा! जिस प्रकार अपने लघुबान्ध्य लक्ष्मणकी सहायसे पूर्ण मनोरथ रामचन्द्र शीघ ही पुनः अपने घर आ पहुंचा वैसे ही तेरी सहायसे कुमार भी सुख शान्तिपूर्वक अपने घर आ सकेगा।

ऐसी आज्ञा मिलते ही अपने आपको कतार्थ मानता हुआ वह तोता पिंजड़ेमेंसे निकल कर रत्नसार कुमारके पीछे दौड़ा। जब वह तोता एक सच्चे सेवकके समान रत्नसार के पास जा पहुंचा और उसे प्रमसे वुलाने लगा तब रत्नसार ने उसे अपने लघुवनधुके समान प्रेमपूर्वक अपनी गोदमें विद्या। सब अभ्वोंमें रत्न समान ऐसे उस अभ्वातन ने नररत्न रत्नसार को प्राप्त करके अति गर्वपूर्वक अपने सायी सब सवारोंको पीछे छोड़ दिया। मूर्खलोग पंडितोंसे आगे वल्नेके लिये बहुत ही उद्यम करते हैं तथापि वे पीछे ही पड़ते हैं उसी प्रकार प्रथमसे ही उत्साह रहित रत्नसार के मित्रोंके घोड़े दुःखित हो रास्तेमें ही रह गये। जमीन-की धूल शरीर पर न आ पड़े मानो इसी भयसे वह सुन्दर कायवाला अभ्वरत्न पवनवेग के समानके तीव गतिसे दौड़ता हुवा चला जा रहा है। इस समय पर्वत, नदी, जंगल, वृक्ष, पृथ्वी वगैरह जो फुछ सामने देख पड़ता है, सो सब कुछ सन्मुख उड़ते हुये आता देखा पड़ता है।

इसी प्रकार अतिवेग से गित करता हुवा वह अध्वरत्न एक शवरसेना नामक महा भंयकर अटवीमें जा पहुंचा। वह अटवी मानो अपनी भंयकरता प्रगट करनेके लिये ही चारों तरफसे पुकार न कर रही हो इस प्रकार वहां पर हिंसक भयंकर पशुओं मेथ, उनमाद, और चित्त विभ्रमको पैदा करने वाले भयानक शब्दों- की ध्विन और प्रतिध्विन द्वारा गूंज रही थी। हाथी, सिंह व्याघ्न, वराह वगैरह जंगली जानवर वहां पर परस्पर युद्ध कर रहे हैं। गीदड़ोंके शब्द सुन पड़ते हैं। उस अटवीकी भयंकरता की साक्षी दैनेके लिये ही मानो उस अटवीके वृक्ष पवनके द्वारा अपनी शाखा प्रशाखाओं को हिला रहे हैं। उस अटवीमें कहीं कहीं पर जंगलमें रहने वाले भील लोगों की युवित स्त्रियां मिलकर उच्च खरसे गायन कर रही हैं मानों वे कुमारको कौतुक दिखलाने के लिये ही वैसा करती हैं।

अटवीमें आगे जाते हुये रत्नकुमार ने एक हिंडोलेमें झुलते हुये, जमीन पर चलने वाला मानो पाताल-कुमार ही न हो इस प्रकारके सुन्दर आकर वाले और स्नेह्युक्त नेत्रवाले एक तापसको देखा। वह तापस कुमार भी कामदेव के समान रूपवान रत्नकुमार को देख कर जैसे कोई एक युवित कन्या दुस्हेको देख कर ळजा. और हुई. विनोद वर्गरह भावसे व्याप्त हो जाती है जैसे संकुचित होने लगा। उस प्रकारके विकार भावसे विधुरित हुवा वह तापस कुमार धिठाईके साथ उस हिंडोलेसे नीचे उतर रत्नसार कुमारके प्रति बोलने लगा कि, हे विश्ववलुभ ! सीभाग्य के निधान तू हमें अपनी दृष्टिमें स्थापन कर । याने हमारे सामने देख ! और स्थिर हो कर हम पर प्रसन्न हो ! जिसकी आँख अभी अपने मुखसे प्रशंसा करेंगे ऐसा वह आपका कौनसा देश हैं ? आप अपने निवाससे किस नगरको पवित्र करते हैं ? उत्सव, महोत्सव से सदैव आनन्दित आपका कौनसा कुछ है ? कि जिसमें आपने अवतार छिया है। सारे बगीचेकी सुर्गात करनेवाले जाईके पुष्प समान जनोंको आनन्द देगेवाला आपका पिता कौन है ? कि जिसकी हम भी प्रशंसा करें ! जगतमें सन्मान देने लायक माताओंमें से आपकी कौनसी माता है ? सज्जन लोगोंके समान जनताको आनन्द-दायक आपके स्वजन सम्बंधी कौन हैं ? जिनमें आप अत्यन्त सीभाग्यवन्त गिने जाते हैं। महा महिमाका धाम आपका शुभ नाम क्या है ? कि जिसका हम आनन्द पूर्वक कीर्तन करें। क्या ऐसी अति शीघ्रताका कुछ प्रयोजन होगा कि जिसमें आप अपने मित्रोंके विना एकले निकले हैं ? जिस प्रकार एकला केत्रप्रह मनोवांछित देता है वैसे ही आप एकले किसका कल्याण करनेके लिये निकले हैं ? ऐसी क्या जल्दी हैं कि जिससे दूसरेकी अवगणना करनी पड़े ? क्या आपमें ऐसा कुछ जादू है कि, जिससे दूसरा मनुष्य देखने मात्रसे ही आपके साथ प्रीति करना चाहे! कुमार ऐसे स्नेह पूरित ललित लीला विलास वाले वचन सुन कर एकला ही खड़ा रहा इतना ही नहीं परन्तु अपने कान अंचे करके उन मधुर वचनोंको छुननेके लिये खड़ा रहा। कुमारके मनके साथ अध्वरतन भी स्थिर हो गया। क्योंकि स्वामीकी इच्छानुसार ही उत्तम घोड़ोंकी चेष्टा होती है। उस तापस कुमारके कप और वचन लालित्यसे मोहित हो रत्नसार कुमार पूर्वोक्त पूछे हुये प्रश्नोंके उत्तर अपने मुखसे देनेके योग्य न होनेसे चुप रह गया इतनेमें ही अवसर का जानकार वह वाचाल तोता उचस्वर से वोलने लगा कि है महर्पि कुमार! इस कुमारका कुलादिक पूछनेका आपको क्या प्रयोजन है ? क्या आपको इस कुमारके साध विवाहादि करनेका विचार है ? कैसे मनुष्यका किस समय कैसा उचिताचरण करना सो जाननेम तो आप चतुर मालूम होते हैं तथापि मैं आपको चिदित करता हूं कि अतिथी सर्व प्रकारसे सब तापसोंको मानने योग्य है । लौकिकमें भी कहा है कि:---

गुरुरिनिर्द्विजातीनां, वर्णानां त्राम्हणो गुरुः । पितरेको गुरुस्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥ व्राह्मणोंका गुरु अप्ति हे, चार वर्णोंका गुरु व्राह्मण है, स्त्रियोंका गुरु पित है, और अभ्यागत-अतिथि सवका गुरु है।

इसिलये यदि तेग चित्त इस कुमारमें लीन हुआ हो तो कुमारका अति हर्पसे सिवस्तर आतिथ्य कर ! तोतिके चचनचातुर्य से प्रसन्न हो कर तापसकुमार ने आग्रह पूर्वक अपने गलेमेंसे कमलोंकी माला उतार कर तोतिके गलेमें डाल दी और वह रत्नसार कुमारसे कहने लगा कि हे कुमार! इस जगतमें प्रशंसाके योग्य एक तृही है कि जिसका तोता भी इस प्रकारके विचक्षण वचन वोलनेमें चतुर हैं। इस लिये मेरे चित्तके आशय को जानने वाले और सर्वेत्तम शोभनीय इस घोड़ेसे नीचे उतर कर मेरे अतिथि वनकर मुझे इतार्थ करो! यह नैसर्गिक सरोवर, इसमें विकस्वर हुये उत्तम कमल, यह निर्मल जल, यह वन और में स्वयं ही आपके आधीन हूं। ऐसे जङ्गलमें हम तपस्वी लोग आपका क्या आतिथ्य करें? तथािष यथाशक्ति हमारी भिक्त हमें प्रगट करनी चाहिये। पत्र, पुष्प, फलरहित कैरका ऐड़ क्या अपनी किंचित् लायासे पिथजनको कुल विश्राम नहीं देता? इसल्ये आज आप हमारी यह विह्नित अंगीकार करें। यह सुन कर रत्नसार कुमार प्रसन्तता पूर्वक घोड़ेसे नीचे उतर पड़ा। प्रथम तो वह मनसे ही सुखी था; परन्तु जब घोड़ेसे नीचे उतरा तब दोनों जनोंने परस्पर आलिंगन किया, इससे अब शरीरसे भी सुखी हुआ। मानों वे दोनों वालिमत्र ही न हों इस प्रकार मानसिक प्रीति स्थिर करनेके लिए या फिर कभी प्रीतिभंग न हो इस आशयसे वे दोनों परस्पर हाथ पकड़ कर आनन्द पूर्वक वहांके बनमें फिरने लगे।

परस्पर करस्पर्श करनेवाले, चित्तको हरनेवाले, जंगलमें फिरनेवाले मानो हाथी शिशुके समान शोमते हुए जब वे उस चन्यप्रदेशमे घूमने छगे तब तापसकुमार रत्नसार को पर्वत, नदी, सरोवर अपनी क्रीडाके स्थान वगैरह अपने सर्वस्वके समान वे वनसन्बन्धी सर्व दिखाव दिखलाने लगा। तापसकुमार रत्नसार-कुमारको वहांके वृक्षों, एवं उनके फल फूलोंके नाम इस प्रकार बतलाता था कि जैसे कोई शिष्य अपने गुरू-को वतलाता है। इस प्रकार घूमनेसे लगे हुये श्रमको दूर करने और विनोदके लिये तापसकुमारके कहनेसे रत्नसारने उस सरोवर में उतर कर निर्मल जलसे स्नान किया। दोनो जनोंने स्नान किये वाद तापसकुमार ने रत्नसारके लिये पकी हुई और कच्ची और साक्षात् असृतके समान मीठी द्राक्ष लाकर दीं। पके हुये मनोहर आम्रफल कि जिन्हें एक दफा देखनेसे ही साधु जनोंका चित्त चितत हो जाय तथा निरयलके फल, केलेके फल; ध्रुघाको तेज करनेवाले खजूरके फल, अति स्वादिए खिरणीके फल, तथा मधुर रसवाले संतरे नारंगी एवं नारियल, द्राक्ष, वगैरह का पानी कमलपत्र में भर कर लाया। तथा अनेक प्रकारके ख़ुसबूवाले पुष्प लाकर उसने उस प्रदेशको ही सुरभित कर दिया। इत्यादि अनेक प्रशस्त वस्तुएं लाकर उसने कुमारके प्रनमुख रख्वीं। फिर रत्नसार भी तापसकुमार की अनेक प्रकारसे अति भक्ति देख प्रसन्न हो कर पहले तो तमाम वस्तुओं को देखने लगा फिर उन संवमेंसे अपूर्व पदार्थ देख यथायोग्य प्रहण करके उसका भोजन करने लगा; क्योंकि ऐसा करनेसे ही भक्तजन की मेहनत सफल हो सकती है। राजाके भोजन किये वाद सेवकके समान रत्नसार के जीमने पर उस तोतेने भी अपने भोजनके योग्य फलोंका आस्वाद लिया। अध्वरत्न का भी जीन उतार कर चारापानी कराकर श्रम परिहार किया। क्योंकि विचारशील मनुष्य किसीका उचिताचरण करनेमें वासर नहीं उठा रखते। फिर कुमारके विचार ज्ञान कर गंभीर स्वभाव वाला वह तोता प्रीतिपूर्वक तावसकुमार से पूछने लगा कि, हे ऋषिकुमार! तुमने इस विकसित यौवनावस्था में यह असंभवित तावस वत क्यों अंगीकार किया है। सर्व संपदाको निवास करने या रक्षण करनेके छिए प्राकाररूप कहाँ थह तेरा सुन्दर आकार और कहाँ यह संसारका तिरस्कार करनेवाला दुष्कर व्रत ! यह चतुरता और सुन्दरता की

संपदा अरण्यमें पैदा हुये मालतीके पुष्प समान किस लिए निष्फल कर डाली। मनोहर अलंकार और विद्यादि पहरने लायक एवं कमलसे भी अति कोमल कहाँ यह शरीर और कहां वह अत्यन्त किन वृक्षकी छाल। देखने वाले को मृगपाशके समान यह केश पाश, अत्यन्त सुकोमल है यह इस किन और परस्पर उलभी हुई जटाबन्ध के योग्य नहीं लगता। यह तेरी सुन्दर तारुण्यता और पिवत्र लावण्यता, सांसारिक सुल भोगनेके योग्य होने पर भी तू इसे क्यों बरबाद कर रहा है शाज तुझे देखकर हमें बड़ी करुणा उत्पन्न होती है। क्या तू वैराग्यसे तापस बना है या कपटकी चतुराई से कर्मके प्रतापसे तापस बना है, या दुष्ट कर्मके योगसे १ इन कारणोंमें से तू कीनसे कारणसे तापस बना है शा किसी बड़े तपस्वीने तुझे शाप दिया है श्यदि ऐसा न हो तो ऐसी कोमल अवस्थामें तू ऐसा दुष्कर व्रत किस लिये पालता है ?

तोतेके पूर्वीक बचन सुनकर नापसकुमार का हृद्य भर आया अनः वह अपने नेत्रोंसे अविरह अश्रु-धारा वरसाता हुआ गद् गद् कण्ठसे वोला कि है शुकराज! और है कुमारेन्द्र! आप दोनोंके समान इस जगतमें अन्य कीन हो सकता है कि जिसे मेरे जैसे क्यापात्र पर इस प्रकारकी द्या आवे। अपने दुःखसे और अपने संगे सम्बन्धियों के दुःखसे इस जगतमें कीन दुःखित नहीं ? परन्तु दूसरोंके दुःखसे दुःखित हो ऐसे मनुष्य दुनियांमें कितने होंगे ? पर दुःखसे दुःखित जगतमें कोई विरला ही मिलता है; इसलिये कहा है कि:—

शुराशक्ति सहस्रगाः प्रतिपदं विद्याविदोऽनेकशः । सन्ति श्रीपतयोष्यपास्त धनदस्तेऽपि चितौ भूरिशः ॥ किंत्वाकर्ण्यं निरीच्य चार्ण्य मनुनं दुःखादितं यन्मनः स्ताद्र प्यं प्रतिपद्यते जगित ते सत्पृरुषः पंचशः॥

इस जगतमें शूरवीर हजारों ही हैं, विद्वान पुरुष भी पद पदमें अनेक मिलते हैं, श्रीमन्त लोग बहुत हैं धन परसे मूर्जा उतार कर दान देनेवाले बहुत मिलते हैं, परन्तु दूसरेका दुख सुन कर या देख कर जिसका मन उस दुखी पुरुषके समान दुःखार्दित होता हो ऐसे पुरुष इस जगतमें पांच छह हैं।

अवलाओं, अनाथों, दीनों, दुखिआओं और अन्य किसी दुष्ठ पुरुषोंके प्रपंचमें फंसे हुए मनुष्योंका रक्षण सत्पुरुषोंके बिना अन्य कीन कर सकता है ? इसलिए हे कुमारेन्द्र ! जैसी घटना बनी है में वैसी ही यथा-वस्थित आपके समक्ष कह देता हूं, क्योंकि निष्कपटी और विश्वासपात्र आपसे मुझे क्या छिपाने योग्य है ? इसी समय अकस्मात् जैसे कोई मदोनमत्त हाथी जड़ मूलसे उखाड़ फेंका हो वैसे ही बनमें से अनेक मुक्षोंको समूल उखाड़ फेंकनेवाला महा उत्पातके बायुके समान दुःसहा, जगत्रयको भी उछलती हुई धूलके समुदाय से एकाकार करता हुआ, विस्तृत होता हुआ, सधन धूझके समान प्रचंड वायु चलने लगा । तोता और कुमार की आंखोंको धूलसे मंत्र मुद्रा देकर सिद्धचोर बायु तापसकुमार को उड़ा लेगया। हा ! हे विश्वाधार ! हे सुन्दर आकार, हे विश्वचित्तके बिश्राम, हे पराक्रमके धाम, हे जगज्जन रक्षामें दक्ष, इस दुष्ट राध्ससे मेरा रक्षण कीजिये !

इस प्रकारका न सुनने लायक प्रलाप सिर्फ कुमार और तोतेको ही सुन पड़ा। यह सुनते ही अरे! मेरे जीवन प्राणको तू मेरे देखते हुये कहां कैसे छे जायगा ? ऊचे शब्दोंमें यों चोलता हुवा, कोधायमान हो रत्नकुमार उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्वर होकर दृष्टि विसर्प के भयंकर दिखाव समान, स्यानसे तल-वार खींच अपने हाथमें धारण कर अरे वीरत्वके मानको धारण करनेवाले जरा खड़ा रह! क्या यह वीर पुरुषोंका धर्म है ? यों कह कर शीय ही उसके पीछे दौड़ा। परन्तु बिजलीके चमतकार के समान अति सत्वर वेगसे सिद्ध चोर तापसकुमार को न जाने कहां छेगया! उसके आश्चर्यकारक आचरण से चिकत हो तोता वोलने लगा कि हे कुमार ! न्यर्थ ही विचक्षण होकर भिमतके समान क्यों पीछे दौड़ता है ? कहां है वह तापसक्रमार और कहां है वह प्रचंड पवन ? जैसे जीवितको यमराज हरन करने जाता है वैसे ही इस तापस-क्रमारको हरन करके अपना निर्धारित कार्य कर न जाने अब वह कहां चला गया. सो किसे मालम हो सका हैं ? जब वह लाखों या असंख्य योजन प्रमाण क्षेत्रको उलंघन कर अद्रश्य होगया तब अब उसके पीछे जानेसे क्या लाभ ? इसलिये हे विचक्षण क्रमार ! आप अव इस कार्यसे पीछे हटो ! अव निष्फल प्रयत्न होकर लज्जाको धारण करता हुवा पीछे हटकर कुमार खेद करने लगा। हे गन्धके बहन करनेवाले पवन तूने यह अग्निमें घी डालनेके समान अकार्य क्यों किया ? मेरे स्नेही मुनिको तूने क्यों हरन कर लिया ? हाय मुनीन्द्र ! तेरे मुख रूप चंद्रमासे मेरे नीलोत्पल समान नेत्र कव विकरुवर होंगे ? अमृतको भी जीत लेनेवाली तेरी मधुरवाणी कल्पवृक्षके फूलकी आशा रखनेवाले रंक पुरुषके समान अब मैं कहांसे प्राप्त कर सकूंगा ? कुमार अपनी स्त्रीके वियोग होनेके समान विविध प्रकारसे विलाप करने लगा। तब कुमोरको समभाने के लिये वह चतुर तोता बोला कि, हे कुमार सचमुच ही मेरी कल्पनाके अनुसार यह कोई तापस कुमार न था। परन्तु कोई कौतुक करके गुप्त रूप धारण करने वालां कोई अन्य ही था। उसके आकार, हाव भाव, विकार और उसके वोलनेकी रव ढवसे एवं उसके लक्षणोंसे सचमुच ही मुझे तो यह अनुमान होता है कि वह कोई पुरुष न था किन्तु कोई कन्या ही थी। कुमारने पूछा तूने यह कैसे जाना ? तोता वोळा कि यदि ऐसा न हो तो उसकी आंखोंमें से अश्रु क्यों भरने छगे ? यह स्त्रीका ही लक्षण था परन्तु उत्तम पुरुषसे ऐसा नहीं हो सकता और मैं अनुमान करता हूं कि जो भयंकर पवन आया था वह भी पवन न होना चाहिये किन्तु कोई दैविक प्रयोग ही होना चाहिये। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो हम सब क्यों न उड़ सके। वह अकेला ही उडा। प्रशंसा करने लायक वह कल्या भी किसी दिव्य शक्तिवाले के पंजेमें आफंसी होनी चाहिये। में यहांतक भी कल्पना करता हूं कि वह कत्या चाहे जैसे समर्थ शक्तिवान के पंजेमें आगई हो तथापि वह अन्तमें आपके ही साथ पाणिगृण करेगी क्योंकि जिसने प्रथमसे ही कल्पवृक्ष के फल देखे हों वह तुच्छ फलोंकी वांच्छा कदापि नहीं करता उस दुष्ट देवके पंजेमेंसे भी उसका छुटकारा मेरी कल्पनाके अनुसार तेरे पुण्य उदयसे तेरे ही हाथसे होगा ! क्योंकि अवस्य वनने योग्य वांछित कार्यवी सिद्धि श्रेष्ठ भाग्यशाली को ही होती हैं। जो मुझे सम्भव मालूम होता है मैं वही कहता हूं। परन्तु सचमुच ही वह तुझे मानने योग्य ही होगी और मेरा अनुमान सचा है या झूठा इस वातका भी निर्णय तुझे थोड़े ही समयमें होजायगा। इस लिये हे विचारवान कुमार ! ये दुखित विलाय छोड़ दे। क्या इस प्रकारका साहसिक विलाप करना उचित है ?

तोतेकी यह युक्ति पूर्ण वाणी सुनकर मनमें धेर्य धारण कर रत्नसार कुमार उसका शोक संताप छोड़

कर शान्त हो रहा। फिर इप्ट देवके समान उस नायस कुमारका स्परण करते हुये घोड़े पर सवार हो पूर्ववत् वहांसे आगे वल पड़ा। रास्तेमें वन, पर्वत, आगर, नगर, सरोवर, नदी, वगैरह उलंघन करके अविकिन्न प्रयाण द्वारा अनुक्रमसे वे दोनो जने अतिशय मनोहर वगीचेमें पहुंचे। वहां पर गुंजारव करते हुये भ्रमर मानो गुंजारव शब्दसे कुमारको आदर पूर्वक कुशल क्षेप्त ही न पूछते हों? इस प्रकार शोभते थे। वहां पर फिरते हुये उन्होंने श्री ऋषभदेव स्वामीका मन्दिर देखा, इतना ही नहीं परन्तु उस मन्दिर पर कम्प्रायमान होती हुई ध्वजा इस लोक और परलोक एवं दोनों भवमें तुझे इस मन्दिरके कारण सुख मिलने वाला है इसलिये तुझे श्रहण करनेकी इच्छा हो तो है रत्नसार! तू यहांपर सत्वर आ, मानो यह विदिन करनेके लिये ही बुलाती न हो! इस प्रकारकी ध्वजा भी शोभायमान देख पड़ी। वहांके एक तिलक नामक वृक्षकी जड़में अपने घोड़ेको बांघ कर अनेक प्रकारके फल फूल ले दोनों जने दर्शनार्थ मन्दिरमें गये। विधि और अवसरका जानकार रत्नसार वन्य फल फूलसे यथायोग्य पूजा करके प्रभुकी नीचे मुजव स्तुति करने लगा।

श्रीमद्युगादि देवाय, सेवाहेवाकिनाकिने, नपो देवाधिदेवाय, विश्वविश्वैकटश्वने ॥ १ ॥
परमानन्दकंदाय, परमार्थेकदर्शिने, परब्रह्मरूपाय, नमः परमयोगिने ॥ २ ॥
परमात्मस्वरूपाय, परमानन्द दायिने, नमस्त्रिजगदीशाय, युगादीशाय तायिने ॥ ३ ॥
योगिनामप्यगम्याय, प्रणम्याय महात्मनं, नमः श्री संमवे विश्व, प्रभवेस्तु नमोनयः ॥ ४ ।

समस्त जगतके सब जीवोंको एक समान कृपा दृष्टिसे देखने वाले, देवताओंके भी पुज्य देव और वाह्यास्यन्तर शोभनीय श्री युगादि परमात्मा को नमस्कार हो! परमानन्द अनन्त चतुष्ट्यीके कन्दरूप मोक्ष पदके दिखलानेवाले उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप और उत्कृष्ट योग मय परमात्मा के प्रति नमस्कार हो! परमात्म- स्वरूप मोक्षानन्द को देने वाले तीन जगतके स्वामी, वर्तमान चोविसीके आद्य पदको धारन करने वाले और भवि प्राणियोंका भव दुःखसे उद्धार करने वालेके प्रति नमस्कार हो! मन, बचन, कायके योगोंको वश रखने वाले योगी पुरुषों को भी जिसका स्वरूप अगम्य है एवं जो महात्मा पुरुषोंके भी चंच है, तथा बाह्या- भयन्तर लक्ष्मीके सुख संपादन करने वाले, जगत की स्थिति का परिकान कराने वाले परमात्मा के प्रति नमस्कार हो!

इस प्रकार हर्षोल्लसित होकर जिनेश्वरदेव मगवान की स्तवना करके रत्नकुमार ने अपना प्रवास सफल किया। और तृष्णां सहित श्री गुगादीश के चैत्यके चारों तरफ सुखक्ष्य असृतका पान कर कर रहित सज्जनताके सुखका अनुभव किया। मन्दिरके अति वर्णनीय हाथीके मुखाकार वाले एक गवाक्षमें बैठकर जैसे देवलोकका स्वामी इन्द्र महाराज ऐरावत नामक हाथी पर वैठा हुआ शोभता है त्यों शोभने लगा। फिर रह्मसार तोतेसे कहने लगा कि उस तापसकुमार की आनन्द दायक खबर हमें अभीतक भी क्यों नहीं मिलती र तोतेने कहा कि है मित्र! तू अपने मनमें जरा भी खेद ने कर, प्रसन्न रह आज हमें ऐसे अच्छे शकुन हुये हैं कि जिससे तुझे आज ही उसका समागम होना चाहिये। इतनेमें ही एक मनोहर सुन्दर मोर पर सवारी की हुई सर्व प्रकारके दिव्यालंकारों से सुशोभित और अपनी दिविक शोभासे दशों दिशाओंको देदीण्यमान करती हुई

घहाँपर एक दिव्य सुन्दरी आई । मन्दिरमें आकर वह पहले अपने मयूर सहित श्री ऋषभदेव स्वामीको नम-स्कार स्तवना करके मानो स्वर्गसे रम्भा नामक देवांगना ही आकर नाटक करती हो इस प्रकार प्रभुके सन्मुख नाटक करने लगी। उसमें भी प्रशंसनीय हाथोंके हाव और अनेक प्रकारके अंग विक्षेप वगैरहसे उत्पन्न होते भाव दिखलाने से मानो नाट्यकला में निपुण नटिका ही न हो इस तरह विविध प्रकारकी विक्रकारी रचनासे नावने लगी। उसका ऐसा सुन्दर दिव्य नाटक देखकर रत्नसार और तोतेका विक्त सब वातोंको भूलकर नाटकमे तन्मय वन गया, इतना ही नहीं उस कपसार कुमारको देखकर, मृग समान नेत्र वाली वह स्त्री भी यहुत देर तक अति उल्हास और विलाससे हंसती हुई आश्चर्य निमन्न होगई। तव विकस्वर मुखसे रत्नसारने पूछा कि हे छ्योदरी! यदि तुम नाराज न हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं। उसने प्रसन्नता पूर्वक प्रका करनेकी अनुमित दो। इससे कुमारने पूर्वकी सब वार्त विशिष्ट वचनसे पूछी। तब उसने भी अपना आद्यो-पान्त वृतान्त कहना शुरू किया।

कनक लक्ष्मीसे विराजित कनकपुरी नामा नगरीमें अपने कुलमें ध्वजा समान कनककेतु नामक राजा राज्य करता था। उस राजाके अन्तेपुरमें सारभूत प्रशंसनीय गुणरूप आभूषण को घारण करने वाली इन्द्रकी अग्र महिचीके समान सौन्दर्यवती कुसुमसुन्दरी नामक रानी थी। उस रानीने एक दिन देवताके समान सुखरूप निदामें सोते हुये भी स्त्री रत्नके प्रमोदसे उत्कृष्ट आनन्द दायक एक स्वप्न देखा कि पार्वतीके गोदसे उठकर विलास और प्रीतिके देने वाला रित और प्रीतिका जोड़ा अपने स्नेहके उमंगसे मेरी गोदमें आ वैठा है। ऐसा स्वप्न देख तत्काल ही जागृत हो खिले हुये कमलके समान लोचन वाली रानी वचनसे न कहा जाय इस प्रकारके हुर्वसे पूर्ण हुई, फिर उसने जैसा स्वप्न देखा था वैसा ही राजाके पास जा कहा, इससे स्वप्न विचारको जानने वाले राजाने कहा कि है मृगशावलोचना ! मालूम होता है कि रचनामें विधाता की उत्कृष्टता वतलाने वाला और सर्व प्रकारसे उत्तम तुझे एक कन्या युग्म उत्पन्न होगा। कन्या युग्म उत्पन्न होगा यह वचन सुनकर वह रानी अति आनन्दित हुई। उस दिनसे रानीके गर्भ महिमासे पहले शरीरकी पीळासके मिपसे मानसिक निर्मेळता दीखने लगी । जब जलमें मलीनता होती है तब बादलोंमें भी मलिनता देख पड़ती है और जल रहित वादल स्वच्छ देख पड़ते हैं वैसे ही यह न्याय भी सुघटित ही है कि जिसके गर्भमें मलीनता नहीं है उससे जलरहित वादलके समान रानीका वाह्य शरीर भी दिनों दिन स्वच्छ दीखने लगा। जिस प्रकार सत्य नोतिसे हैं त,-कीर्ति और अहै त एकली लक्ष्मी प्राप्त की जाती है वैसे ही उस रानीने समय पर सुख पूर्वक पुत्री पुगमको जन्म दिया । पहलीका नाम अशोक मंजरी दूसरीका नाम लिलक मंजरी रक्षा गया।

अब वे पांच धायमाताओं द्वारा लालित पालित हुई नन्दनवन में कल्पलता के समान दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धिको प्राप्त होने लगीं। वे दोनों जनीं क्रमसे स्त्रोकी चोंसठ कलाओं में निषुण हो योवनावस्था के निकट हुई। जैसे वसंत ऋतु द्वारा वन शोभा वृद्धि पाती है वैसे ही यौवनावस्था प्रगट होनेसे उनमें कला चातुर्यता वगैरह गुणोंका भी अधिक विकास होने लगा। अब वे अपने रूप लावण्यसे अपने दर्शक युवकोंके मनोभाव को भेदन करने लगी उन दोनोंका जिस प्रकार रूप लावण्य समान था वैसे ही उनका आचार बिचार और आनन्द विषाद, तथा प्रेमादि गुण भी समान ही था। इसलिए कहा है कि:—

> सहजग्गीराण सहसो । विराण सह हरिससो अवंताणं॥ नयणाणव धम्मान्नाणं। आजम्मं निचलं पिम्मं ॥ १॥

साथमें ही जागना, साथमें ही सोना, साथ ही हिपत होना, साथ ही शोक युक्त होना, इस तरह दो नेत्रोंके समान सरीखे खभाववाली अपनी पुत्रियोंको देख राजा विचारने लगा कि जिस प्रकार रित और प्रीति इन दोनोंका एक ही कामदेव पित है वैसे ही इन दोनों कन्याओं के योग्य एक ही वर कौन होगा ? इन दोनोंमें परस्पर ऐसी गाढ प्रीति है कि जो इनकी भिन्न २ वरके साथ शादी करा दी जाय तोप रस्परके विरहसे सचमुच ही ये दोनों कन्यायें मृत्युके शरण हुये विना न रहेंगी। जब एक कल्पलता का निर्वाह करनेवाला मिलना मुश्किल है तब ऐसी दोनों कन्याओं के निर्वाह करनेमें भाग्यशाली हो ऐसा कौन पुण्यशाली होगा। इस जगतमें में एक भी ऐसा वर नहीं देखता कि जो इन दोनों कन्याओंमें से एक के साथ भी शादी करनेके लिये भाग्यशाली हो। तब फिर हाय! अब में क्या कर्क गा? इस प्रकार कनकथ्वज राजा अपने मनही मन विन्ता करने लगा। उस अति चिन्ताके तापसे संतप्त हुआ राजा महीनेके समान दिन, वर्षके समान महीने और युगके समान वर्ष, व्यतीत करने लगा। जिस प्रकार सदाशिव की दृष्टि सामने रहे हुये पुरुषको कष्टकारी होती है, वैसेही ये कत्यायें भाग्यशाली होने पर भी पिताको कष्टकारी हो गई', इसलिये कहा है कि:—

जातेति पूर्व महतीतिचिंता । कस्य प्रदेयेति ततः प्रदृद्धः ॥

दत्ता सुखं स्थास्यति वा न वेत्ति । कन्या पितृत्वं किल हंत कष्टम ॥

कन्याका जन्म हुआ इतना श्रवण करने मात्रसे बड़ी चिन्ता उत्पन्न होती है, बड़ी होनेसे अब इसे किसके साथ ब्याहें यह चिन्ता पैदा होती है, अपनी ससुराल गये बाद यह सुखी होगी या नहीं ऐसी चिन्ता होती है, इस लिये कन्याके पिताको अनेक प्रकारका कृष्ट होता है।

अब कामदेव की वड़ाईका विस्तार करनेके लिये जंगलमें अपनी ऋदि लेकर वसंतराज निकलने लगा। वसन्तराजा मलयावल पर्वनके सुंखवाट मारता भनभनाहट से, भ्रमरोंके समुदाय से, वावाल कोकिलाओं के मनोहर कोलाहल से, तीन जगत्को जीतनेके कारण अहंकार युक्त मानो कामदेव की कीर्त्तिका गान ही न करता हो इस प्रकार गायन करने लगा; इस समय हिंदत वित्तवाली राजकन्यायें वसंत कीड़ा देखनेके लिये आतुर हो कर वनोद्यानमें जानेके लिये तैयार हुई; हाथी, घोड़े, रथ, पालखीमें वैठकर दास दासियोंके वृन्द सहित वल पड़ीं। जिस प्रकार सखियोंसे परिवरित लक्ष्मी और सरस्वती अपने विमानमें बैठ कर शोभती हैं वैसे ही अपनी सखियों सहित पालखीमें सुखपूर्वक बैठ कर शोभती हुई; वे दोनों कन्याय शोक सन्ताप को दूर कराने वाले अनेक जातिके अशोक वृक्षोंसे भरे हुये, अशोक नामक उद्यानमें आ पहुंचीं। वहां पर जिन उन्होंने पर श्याम भ्रमर वैठे हैं वैसे चमकदार श्वेत पुष्पवाले आरामको देखा। फिर बावना चन्दनके काष्टसे घडे हुये सुवर्णमय और मणियोंसे जड़े हुये, ढोले जाते हुये चामर सहित लाल अशोकके वृक्षकी एक बड़ी शाखामें

हृढतासे वंधे हुये हिण्डोके पर प्रथम अशोकमंजरी राजकन्या वैठी। हिंडोलेमें झूलने वाली अशोकमंजरी नामक वड़ी वहिनको तिलकमंजरी बड़े जोरसे झुलाने लगी, इससे बड़ी ऊंची ऊंची पींग आने लगीं। जब अशोकमंजरी ने अपने पैरसे अशोक वृक्षको स्पर्श किया कि जिससे जैसे खोके पदाधातसे प्रसन्न हुआ पित वश हो जाता है वैसे ही वह अशोक वृक्ष प्रपुद्धित होनेसे रोमांचित को धारण करने लगा। हिंडोलेमें झूलती हुई उस छुंदर आकारवाली राजकन्या अशोकमंजरी के विविध प्रकारके विकारों द्वारा अन्य कितने एक युवान पुरुषोंके नेत्र और मन हिंडोलेके बहानेसे झूलने लग गये, अर्थात् विषयातुर होने लगे। अशोकमंजरी के रतनजित हलते हुये पैरोंके नृपुर प्रमुख आभूषण रणभणाहर करते हुये टूट पड़नेके भयसे मानो प्रथमसे ही वे पुकार न करते हों। युवान पुरुषोंसे एवं अन्य युवित खियोंसे देखी जाती हुई शोभायमान अशोकमंजरी झूलनेके रसमें निमग्न हो रही थी इतनेमें ही दुदेवके योगसे एक प्रचंडवायु आनेके कारण वह हिंडोला एक दम टूट पड़ा।

नवजके समान हिंडोला टूट जानेसे हाय हाय! अब इस राजकन्या को क्या होगा ? इस विचारमें सवके सब आकुछ व्याकुछ वन गये। इतनेमें ही हिंडोछा सहित अशोकमंजरी मानो स्वर्गमें ही निजाती हो इस तरह लोगोंके देखते हुये वह आकाश मार्गसे उड़ी। यमराज के समान अटूश्य रह कर हाय हाय! इस राजकन्या को कोई हर कर है जा रहा है, इस प्रकार आकुछ ब्याकुछ हुये छोगोंने ऊंच स्वरसे पुकर किया। भरे! वह छे जा रहा है, वह छे गया, इस प्रकार ऊंचे देख कर वोलते हुये छोगोंने बहुतसे बलवान या धनुष्यधर लोगोंने, बहुत बेगसे उसके पोछे दौडनेवाले शुरवीर पुरुषोंने और अन्य भी कितने एक लोगोंने अपनी अपनी शक्तिके अनुसार चहुत ही उद्यम किया परन्तु किसी की भी कुछ पेश न चली; क्योंकि अदृश्य होकर हरन कर लेने वालेसे क्या पेश आवे ? कानोंमें खुनने मात्रसे वेदना उत्पन्न करनेवाले कन्याके अपह-रणका समाचार सुनकर राजाको वजाघात के समान आघात लगा। हा ! हा ! पुत्री तू कहाँ गई ? हे पुत्री ! तू हमें अपना दर्शन देकर क्यों नहीं प्रसन्न करती ? हे स्वच्छहृद्ये ! तू अपना पूर्वस्नेह क्यों नहीं दिख-लाती ? राजा विन्हल होकर जब इस प्रकार पुत्री विरहातुर हो विलाप करता है तब कोई एक सैनिक राजा के पास आकर कहने लगा कि, हे महाराज! अशोकमंजरी का अपहरन हो जानेके शोकसे आकुल न्याकुल हो जैसे प्रचंड पवनसे वृक्षकी मंजरी इत हो जाती है वैसे ही तिलकमंजरी मूर्छा खाकर पाषाण मूर्तिके समान निचेष्ठ हो पड़ी है। घाव पर नमक छिड़कने के समान पूर्वीक वृतान्त सुनकर अति खेद्युक राजा कितने एक परिवार सहित तत्काल ही तिलक्रमंजरीके पास पहुंचा। चंदनका रस सिंचन करने एवं शीतल पवन करने वगैरह के कितने एक उपचारों और प्रयासोंसे किसी प्रकार जब वह कन्या सचेतन हुई तव याद आनेसे बह ऊंच स्वरसे ख्दन करने लगी। "हा, हा! स्वामीनी! हा मत्तेभ गामिनी! तू कहां गई, तू कहां है। हा, हा तू सुफ पर सचा स्नेहवती होकर मुझे छोड कर कहां चली गई? हें मगिनी ! मैं तेरे विना किसका आलर्गन लूं ? हे प्रिय सहोद्रा ! अव मैं तेरे विना किस प्रकार जी सकूंगी। हे पिताजी! मेरे लिये इससे वढ़ फर और कोई अनिए नहीं। अव मैं अशोकमंजरीके विना किसतरह जीवित रह

सक्न गी ? इस प्रकार विलाप करती हुई जल रहित मछलीके समान वह जमीन पर तहफने लगी । इससे राजाको अत्यन्त दुःख होने लगा, इतना ही नहीं परन्तु महाराणी भी इस समाचारसे अति दुःखित हो वहां पर आकर रदन करने लगी, और अनेक प्रकारसे दुर्देवको उपालम्म दे करुणा-जनक विलाप करने लगी। इस दूर्यसे अशोकमंजरी एवं तिलक्षमंजरी की सिखयाँ तथा अन्य स्त्रियां भी दुःखित हो हृद्य द्रावक रुद्व करने लगीं। मानी इस दुःखको देखनेके लिये असमर्थ होकर ही सूर्य देव अस्त होगये। अव उस अशोक वनमें पूर्व दिशा की ओरसे अन्धकार का प्रवेश होने लगा। अभी तक तो अन्तःकरण में ही शोकने लोगोंको व्याकुल किया हुआ था परन्तु अब तो अन्धकार ने आकर वाहरसे भी शो क पैदा कर दिया। (पहले अन्दर हीमें मिलनता थी परन्तु अब बाहरसे भी अन्धकार होगया। शोकातुर मनुष्यों पर मानो कुछ दया लाकर ही कुछ देर बाद आकाश मण्डलमें अमृतकी वृष्टि करता हुआ चन्द्रमा विराजित हुआ। जिस प्रकार नृतन मेघ मुरफाई हुई लताको सिंचन कर नवपछ्रवित करता है उसी प्रकार चन्द्रमाने अपनी शीतल किरणोंकी वृष्टिसे तिलकमंजरी को सिचन की जिससे वह शान्त हुई, और पिछले प्रहर उठकर मानो किसीदिन्य शक्तिसे प्रेरित कुछ विचार करके अपनी सिंखयोंको साथ है वह एक दिशामें चल पड़ी। उसी उद्यानमें रहे हुये गोत्र देनि चक्केशवरीके मन्दिर के सामने आकर चक्केश्वरी देवीके गलेमें महिमावती कमलकी माला चढाकर अति भक्ति भावसे वह इस प्रकार वीनती करने लगो, हे स्वामिनि ! यदि मैंने शाजतक तुम्हारी सच्चे दिलसे सेवा भक्ति, स्तवना की हो तो इस वक्त दीनताको प्राप्त हुई मुफ्तपर प्रसन्न होकर निर्मेल वाणीसे मेरी प्रिय बहिन अशोकमंजरी की खबर दो। और यदि खबर न दोगी तो है माता ! मैं जब तक इस भवमें जीवित हूं तब तक अन्न जल प्रहण न कहंगी। ऐसा कह कर वह देवीका ध्यान लगाकर वैठगई।

उसकी शक्ति पूर्वक भक्तिसे, और युक्तिसे संतुष्ट हृद्या देवी तत्काल उसे साक्षात्कार हुई, एकाश्रता से क्या सिद्ध नहीं हो सकता? देवी प्रसन्त होकर कहने लगी है कल्याणी! तेरी वहिन कुशल है, हे वत्सा! तू इस बातका चित्तमें खेद न कर! और सुखसे भोजन श्रहण कर। तथा आजसे एक महीने बाद दैवयोगसे तुझे अशोकमंजरी की खबर मिलेगी और उसका मिलाप भी तुझे उसी दिन होगा। यदि तेरे दिलमें यह सवाल पेदा हो कि कब? किस तरह? कहां पर मुझे उसका मिलाप होगा? इस बातका खुलासा में तुझे स्वयं ही कर देनी हूं, तू सावधान होकर खुन। इस नगरीके पश्चिम देशमें यहाँसे अति दूर और कायर मनुष्य से जहां पर महा मुष्किलसे पहुंचा जाय ऐसे बड़े बुझ, नदी, नाले, पर्वत और गुफाओंसे अत्यन्त भयंकर एक बड़ी अटवी है। जहांपर किसी राजा महाराजा की आज्ञा वगैरह नहीं मानी जाती। जिस प्रकार पड़देमें रहने वाली राजाकी रानियां सूर्यको नहीं देख सकतीं वैसे ही बहांकी जमीन पर रहने वाले गीदड़ आदि जंगली पशु भी बहांके ऊंचे ऊंचे घुश्लोंकी सघन घनघटा होनेके कारण सूर्यको नहीं देख सकते। ऐसे भयंकर वनमें मानो आकाशसे सूर्यका विमान ही न उतरा हो इस प्रकारका श्री ऋषभदेवका एक बड़ा ऊंचा मन्दिर है। जिस तरह गगनमण्डल में पूर्णिमाका चन्द्रमण्डल शोभता है बैसे ही चन्द्रकान्त मणिमय श्री ऋषभदेवकी निर्मल मृर्तिशोभती है। करववृक्ष और कामधेनुके समान महिमावती उस मृर्तिकी जब तू पूजा करेगी

तव तुझे वहां ही तेरी वहिनका वृत्तान्त मिलेगा और मिलाप भी तुझे उसका वहां ही होगा। तथा इतना तू और भी याद रखना कि उसी मन्दिरमें तेरा अन्य भी सब कुछ श्रेय होगा। क्योंकि देवाधि देवकी सेवामें क्या नहीं सिद्ध होता ? तृ यह समभती होगी कि ऐसे भयंकर धनमें और इतनी दूर रोज किस प्रकार पूजा करने जाया जाय ? और पूजा करके प्रतिदिन पीछे किस तरह आ सका जाय! इस बातका भी मैं तुझे उपाय वतलाती हूं सो भी तू सावधान होकर सुन ले। सत्यकी विद्याधर के समान अति शक्तिवान और सर्व कार्योमें तत्पर चंद्रचूड नामक मेरा एक सेवक है, वह मेरी आज्ञासे मोरका रूप धारण कर तुझे तेरे निर्धारित स्थान पर जैसे ब्रह्माकी आज्ञासे सरस्वतीको हंस ले जाया करता है वैसे ही लाया और ले जाया करेगा। इस वातकी तू जरा भी चिन्ता न करना।

देवी अभी अपना वाक्य प्रा न कर सकी थी इतनेमें ही आकाशमें से अकस्मात् एक मनोहर दिव्य शक्ति वाला और अति तीन गित वाला सुन्दर मयूर तिलकमंजरीके सन्मुख आ खड़ा हुआ। उसपर चढ़कर देवाँगना के समान जिनेश्वर देवकी यात्रा करनेके लिये उस दिनसे में यहां पर क्षणभर में आया जाया करती हूं। यह वही भयंकर वन है; शीतलता करने वाला वही यह मन्दिर है, वही विवेकवान यह मयूर है और वहीं में तिलकमंजरी कन्या हूं।

हे कुमार ! मैंने यह अपना वृत्तान्त कहा । हे सौभाग्यकुमार ! अब में आपसे पूंछती हूं कि मुझे यहां पर आते जाते आज वरावर एक महीना पूर्ण हुआ है, परन्तु जिस प्रकार मरु देशमें गंगा नदीका नाम तक भी नहीं खुना जाता वैसे ही मैंने यहां पर आज तक अपनी वहिनका नाम तक नहीं सुना । इसिल्ये हे भद्रकुमार ! आपने जगतमें परिश्रमण करते हुये यदि कहीं पर भी मेरे समान स्वरूप कान्ति वाली कन्या देखी हो तो छपा कर मुझे वतलावें । तब तिलकसुन्दरी के वश हुआ रत्नसार कुमार स्वष्टतया बोलने लगा कि हे हिरणाक्षी ! है तीन लोककी स्त्रियोंमे मिण समान कन्यके ! तेरे जैसी तो क्या ? परन्तु तेरे शतांश भी क्य राशीको धारण करने वाली कन्या मैंने जगतमें परिश्रमण करते आज तक नहीं देखी और सम्भव है देख भी न सकृंगा । परन्तु शवरसेना नामक अटवीमें एक दिव्य क्यको धारण करने वाला, हिण्डोले में झूलते हुये अत्यन्त सुन्दर युवावस्था की घोभासे मनोहर, ववनकी मधुरतासे, अवस्थासे और स्वक्ष्य से विलकुल तेरे ही जैसा मैंने पहले एक तापस कुमार अवश्य देखा है । उसका स्वाभाविक प्रेम, उसकी कीहुई भिक्त और अव उसका विरह मुझे उथों उथों याद आता है त्यों त्यों वह अभी तक भी मेरे हृदयको असहा वेदना पहुंचाता है । तुझे देखकर में अनुमान करता हूं कि वह तापस कुमार तू स्वयं ही है और या जिसका तुने वर्णन सुनाया वही तेरी विहन हो ।

फिर वह तोता गंभीर वाणीसे वोला कि कुमारेन्द्र ! जो मैंने आपसे प्रथम वृत्तान्त कहा था वही यह वृत्तान्त है, इसमें कुछ भी शंका नहीं । सचमुच ही हमने जो वह तापस कुमार देखा था वह इस तिलकमंजरी की वहिन ही थी, और मैं अपने ज्ञान वलसे यही अनुमान करता हूं कि आज एक मास उस घटना को पूर्ण हुआ है इसलिये वह हमें यहां ही किसी प्रकारसे आज मिलनी चाहिये। जगत भरमें सारभूत तिलकमंजरी- मेरी वहिन जो आज यहां हा मिले तो है निमित्त शानमें कुशल शुकराज! मैं वड़ी प्रसन्तता से तेरी कमल पुष्पों से पूजा कर गी। कुमार बोला—"जो तू कहता है सो सत्य ही होगा क्योंकि विद्वान पुरुषोंने तेरे वस्त का विश्वास पाकर ही प्रथम भी तेरी बहुत दफा प्रशंसा की है। इतनेमें ही अकस्मात् आकाश मार्गमें मन्द मन्द धुंगरियोंका मधुर आवाज सुन पड़ने लगा। वे रत्न अड़ित घूंगरियों मन्द मन्द आवाज से चन्द्र मण्डल के समान हृश्यको धारण कर शोभने लगीं। कुमार शुकराज और तिलकमंजरी वगैरह चिकत होकर ऊपर देखने लगे। इतनेमें ही अति विस्तीर्ण आकाश मार्गको उलंघन करनेके परिश्रमसे आकुल व्याकुल बनो हुई एक हंसी कुमारकी गोदमें आ पड़ी। वह हंसी किसीके भयसे कंपायमान हो रही थी। स्नेहके आवेशसे टकटकी लगा कर वह कुमारके सन्मुख देखकर मनुष्य भाषामें वोलने लगी कि है पुरुष रत्न! हे शरणागत वत्सल, हे सात्विक कुमार! मुक्त क्या पात्रका रक्षण कर! मुझे इस भयसे मुक्त कर। में तेरी शरण आई हूं, तु शरण देनेके योग्य है, में शरण लेनेकी अर्थी हूं, जो वडे मनुष्योंकी शरण आता है वह सुरक्षित रहता है। वायुका स्थिर होना, पवेतका चलायमान होना, पानीका जलगा, अग्निका शीतल होना, परमाणुका मेर होना, मेरका परमाणु बनना, आकाशमें कमलका होना, पानीका जलगा, अग्निका शीतल होना, परमाणुका मेर होना, मेरका परनतु धीर पुरुष अपनी शरणमें आये हुयेको कहापि नहीं छोड़ते। उत्तम पुरुष शरणगत का रक्षण करनेके लिये अपने राज्य तकको तृण समान गिनते हैं, धनका व्यय करते हैं, प्राणोंको भी तुच्छ गिनते हैं, परन्तु शरणगत को आंच नहीं आने देते।

हंसीके पूर्वोक्त ववन सुन कर उसकी पांखों पर अपना कोमल हाथ फिराता हुआ कुमार वोला कि है हंसनी! तू कायरके समान डरना नहीं, यदि तुभे किसी नरेन्द्र, खेबरेन्द्र या किसी अन्यसे भय उत्पन्न हुआ हो तो में उसका प्रतीकार करनेके लिए समर्थ हुं; परन्तु जब तक मुभमें प्राण हैं तब तक मैं तुभे अपनी गोदमें वैठी हुई को न मरने दूंगा। शेष नागकी छोड़ी हुई कांचलीके समान श्वेत तू अपनी पांखोंको मेरी गोदमें वैठी हुई क्यों हिला रही हैं? यों कह कर सरोवर मेंसे निर्मल जल और श्रेष्ठ कमलके तंतू ला कर उस आकुल व्याकुल बनी हुई हंसीको दयालु कुमार शीतल करने लगा। यह कीन हैं? कहांसे आई? इसे किसका भय हुआ? यह मनुष्यकी भाषा कैसे बोलती हैं? इस प्रकार जब कुमार वगैरह विचार कर रहे थे उतनेमें ही अरे! तीन लोकका नाश करने वाले यमराज को कुपित करनेके लिए यह कीन है कि जो कल्पान्त-कालके अग्निज्वाला में अकस्मात प्रवेश कर वोष नागकी मणिका स्वर्श करता हैं? यह कीन है कि जो कल्पान्त-कालके अग्निज्वाला में अकस्मात प्रवेश करना चाहता हैं? यह भयानक वाणी सुन कर वे चारों जने चिकत हो गये, शुकराज तत्काल ही उठ कर मन्दिरके दरवाजे के सन्मुख आ कर देखता है तो गंगानदी की बाढ़के समान आकाश मार्गसे आते हुए विद्याधर राजाके महा भयंकर अतुल सैन्यका देखा। तव उस तीर्थके प्रभावसे और देव महिमासे तथा भाग्यशाली रत्नसार कुमारके अद्भुत भाग्योदय से या कुमारके संसर्गसे घीरताके व्रतमें घोरी वन धैर्य धारण करके वह शुकराज उच शब्दसे उन सौनिकों को अति तिरस्कार पूर्वक कहने लगा, अरे! विद्याधर वीरो! आप क्यों दुर्ज दिसे देड़ा दोड़ कर रहे हो? यह रत्नसार कुमार देवता

भोंसे भी अजय्य है क्या यह तुन्हें मालूम नहीं ? अपने अभिमान को चारों तरफ पसारते हुए तुम सपंके समान दोड़े चले आ रहे हो ! परन्तु तुम्हें अभी तक यह मालूम नहीं कि तुम्हारा अभिमान दूर करने चाला गरुड़के समान पराक्रमी रत्नसार कुमार सामने ही खड़ा है ? अरे ! तुम यह नहीं जानते कि यह कुमार यदि तुम पर यमराज के समान कोपायमान हो गया तो युद्ध करनेके लिये खड़ा रहना तो दूर रहा परन्तु जान चचा कर यहाँसे भागना भी तुम्हें मुश्किल हो जायगा ?

इस प्रकार चीर पुरुषके समान उस शुकराज की पुकार सुन कर खेद, विस्मय और भय प्राप्त कर विद्याधर मनमें विचार करने ठंगे कि, यह तोते के रूपमें अवश्य कोई देवता या दानव है। यदि ऐसा न हो तो हम विद्याधरों के सामने इस प्रकारकी फक्का अन्य कौन करने के ठिये समर्थ है ? हमने आज तक किननी एक दफा विद्याधरों के सिंहनाद भी सुने हैं परन्तु इस तरह तिरस्कार पूर्वक फक्का आज तक कभी न सुनी थी। तथा जिसका तोता भी इस तरहका चीर है कि जो विद्याधरों को भी भयानक मालूम होता है, तब फिर इसके पीछे रहा हुवा स्वामी कुमार न जाने कैसा पराक्रमी होगा ? जिसका वरु पराक्रम मालूम नहीं उस तरहके अनजान सक्रममें युद्ध करने के ठिए कौन आगे वहें ? जब तक समुद्रका किनारा मालूम न हो तब तक कौन ऐसा मूर्ख है कि—जो तारकपन के अभिमान को धारण करके उसमें तैरने के छिए पड़े ? इस विचारसे वे निष्पराक्रम हो एकछे तोतेकी फक्का मात्रसे सशंक त्राप्तको प्राप्त कर निर्माल्य हो कर एक दूसरे साथकी राह देखे विना ही वापस छोट गये।

जिस प्रकार एक वालक भयभीत हो अपने पिताके पास जा कर सब कुछ सत्य हकीकत कह देता है वैसे ही उन विद्याधर सैनिकोंने भी वहांके राजाके पास जा र जैसी वनी थी वैसे ही सर्व घटना कह सुनाई। क्योंकि अपने स्वामीके पास कुछ भी न छिपांना चाहिये। उनके मुखसे पूर्वोक्त वृतान्त खुन कर कोधाय-मान होनेके कारण लाल नेत्र करके वह विद्याधर राजा टेढ़ी दृष्टि कर विज्ञली-चमत्कार के समान भृकुटीको फिराता हुआ मेघके समान गर्जना करने लगा। कोधसे लाल सुर्व हो कर वह सिंह समान तेजस्त्री राजा संनिकोंको कहने लगा वीरताके नामको धारण करने वाले तुरुहें धिक्कार है। तुम निर्ध्यक ही भयभीत हो कर पीछे लौट आये, कौन तोता, और कौन सुमार! या कौन देव और कौन दानव! हमारे सामने खड़े रहनेकी किसकी ताकृत है? अरे पामरो! तुम अब मेरा पराक्रम देखो यों वोलते हुए उसने अक्समात् अपनी विद्याके वलसे दस मुख और वीस भुजा धारण की। लीला मात्रसे शत्रुके प्राण लेने वाली तलतार को वांगें हाथमें ले दाहिने हाथमें उसने फलक नामक ढालको धारण किया। एवं अन्य दाहिने हाथमें मिणसर्प के समान वाणके तरकस को धारण किया और यमराज की भुजदंडके समान शोमते हुए धनुष्यको दूसरे वांगें हाथमें उठाया। एक हाथमें अपने यशवाद को जीत लाने वाले शंखको धारण किया और दूसरे हाथमें नागपाश लिया; इसी प्रकार एक हाथमें तीक्षण माला, वरली वगैरह शल अंगीकार किये। अब वह दर्शन मात्रसे दूसरोंको भय पैदा करता हुआ साक्षात रावणके समान अत्यन्त भयंकर कुप धारण कर रत्नकुमार पर चढ़ाई कर थाया। उसके भयानक कुपको देखते ही, विचारा शुकराज तो त्रासित हो रत्नसार के समीप

दोड़ आया। फिर उस विद्याधर ने रत्नसार कुमारको धमका कर कहा कि अरे! कुमार! तू सत्वर यहांसे दूर भाग जा, अन्यथा यहां पर आज कुछ नया पुराना होगा। हे अनार्य! अरे निर्ठंडज, निरमर्याद! अरे निर्छंडज, निरमर्याद! अरे मिन्नें जीवितको समान और सर्वस्व के तुल्य हंसीको गोदमें ले कर वैठा है, इससे क्या तू तेरे मनमें लिजिजत नहीं होता? तू अभी तक भी मेरे सामने निःशंक, निर्मय होकर ठहरा हुआ है? सचमुच ही हे मूर्विशिरोमणि! तू सदाके लिये दुःखी वन बैठेगा।

इस प्रकारके कहु बचन सुन कर सशंक तोतेके देखते हुए, कौतुक सहित मोरके सुनते हुए, कमलके समान नेत्र वाली, ब्रांसित हुई उस हंसीके सुनते हुए कुमार हस कर बोलने लगा अरे मूर्ख! तू मुक्ते व्यर्थ ही भय बतानेका उद्यम क्यों करता है ? तेरे इस भयानक दिखाबसे कोई वालक डर सकता है परन्तु मेरे जैसा पराक्रमी, बदापि नहीं डर सकता। ताली बजानेसे पश्ली ही डर कर उड़ जाते हैं; परन्तु बड़े नगारे बजने पर्भी सिंह अपने स्थान परसे डरकर नहीं भागता। यदि कल्पान्तकाल भी आ जाय तथापि शरणागत आई हुई इस हंसीको म कदापि नहीं दे सकता। शेव नागकी मणिके समान न प्राप्त होने योग्य वस्तुको प्रहण करनेकी इच्छा रखनेबाले तुझे धिककार हो! इस हंसीकी आशा छोडकर तू इसी चक्त यहांसे दूर चला जा। अन्यथा इन तेरे दस मस्तकोंका दस दिशाओंके स्वामी दिक्षाओं को बलिदान मह हुंगा। इस वक्त रत्नसार के मनमें यह विवार पैदा हुआ कि यदि इस समय मुझे कोई सहाय दे तो में इसके साथ युद्ध कर्क। यह विचार करते समय तत्काल ही उस मधूर अपना स्वाभाविक दिन्यक्ष बना कर विविध प्रकारके शस्त्र धारण कर कुमारके समीप आ खड़ा हुआ।

अब वह चंद्रचूड़ देवता कुमारसे कहने लगा कि हे कुमारेन्द्र ! तू यथारुचि युद्ध कर में तुझे शस्त्र पूर्ण करुंगा और तेरी इच्छानुसार तेरे शत्रुका नाश करुंगा । चंद्रचूड देवके वचन सुन कर जिस प्रकार केसरी सिंह सिकारके लिये तैयार होता है और जैसे गरूड अपनी पांखोंसे बलवान होकर दुःसहा देख पड़ता है वैसेही रत्नसार कुमार अति उत्साह सिंहत शत्रुको दुःसहाकारी हो इस प्रकारका स्वक्तप धारण करना हुआ हिंपत हुआ । तिलकमंजरी के कर कमलोंमें उस हंसीको समपण कर तैयार हो रत्नसार अपने घोढ़े पर सत्रार हो गया । चंद्रचूड ने उसे तत्काल ही गांडीव नामक धनुष्य की शोभाको जीत लेनेवाला बाणों सिंहन एक धनुष्य समर्पण किया । उस चंद्रचूड़ देवताकी सहायता से महा मयंकर और अनुल बल बाले विद्याधर को अन्तमें रत्नसार ने पराजित किया । चंद्रचूड़ देवताके दिव्य बलके सामने उस प्रपंची विद्याध्य की एक भी विद्या सफल न हो सकी । उस अजय्य शत्रुको जीत कर हिंपन हो रत्नसार कुमार चंद्रचूड देवता सिंहत मन्दिसों गया।

ु कुमारके पराक्रम को देख कर तिलकमंजरी उल्लंखित और रोमांचित होकर विचारने लगी कि यदि मेरी बहिनका मिलाप हो तो पुरुषोंमें रत्नके समान हम इस कुमारको ही स्वामीतया स्वीकार करके अपना अही । भाग्य समभे । इस प्रकार हर्ष, लजा और चिन्तापूर्ण तिलकमंजरी के पाससे बालिकाके समान उस हंसी को कुमारने अपने हाथमें धारण की । तब हंसी बोलने लगी है कुमारेन्द्र ! है धीरवीर शिरोमणि आप

पृथ्वी पर चिरजीवित रहो! पामर और दीनताको तथा दुःखावस्था को प्राप्त हुई मेरे लिये जो आपने कष्ट उठाया है और उससे जो आपको दुःख सहन करना पड़ा है तदर्थ मुझे क्षमा करें। मैं महापुण्य के प्रतापसे आपकी गोदको प्राप्त कर सकी हूं। कुमार बोला—"हे प्रिय बोलने वाली हंसी तू कौन है? किस लिये तुझे विद्याधर पकड़ता था और यह तुझे मनुष्य भाषा बोलनी कहांसे आई? हंसी बोलने लगी कि:—मैं अपना वृतान्त सुनाती हूं आप सावधान होकर सुनें!

वैताढ्य पर्वत पर रथनृपुर चक्रवालपुर का तरूणीमृगांक नामक तरुणियों में आसक एक राजा है। वह एक दिन आकाश मार्गसे कहीं जा रहा था; उस वक्त कनकपुरी नगरीके उद्यानमें उसने एक सुन्दराकार वाली अशोकमंजरी को देखा। सानन्द हिंडोलेमें झूलती हुई साक्षात् अप्सरा के समान उस बालिकाको देख कर ज्यों चन्द्रको देख कर समुद्र शोभायमान होता है त्यों वह चळचित्त हो गया। फिर उसने अपनी विद्याके वलसे प्रचंड वायु द्वारा वहांसे उस कन्याको हिंडोले सहित हरन करली, उसने उसे हरन करके जव महा भयंकर शवरसेना, नामक अटवीमें का छोड़ी तव वह कन्या मृगीके समान भयसे त्रसित हो फूट फूट कर रोने लगी। फिर विद्याधर कहने लगा कि हे सुश्रु! इस प्रकार डरकर तू कम्पायमान क्यों हो रही हैं ? तू किस लिये चारों दिशाओं में अपने नेत्रोंको फिरा रही हैं ! तू किस लिये विलाप करती हैं में तुझे किसी प्रकार का दु:ख न दूंगा। मैं कोई चोर नहीं हूं। एवं परदार छंपट भी नहीं, परन्तु मैं विद्या-धरों का एक महान् राजा हूं, तेरे अनन्त पुण्यके उदय से में तेरे वश हुआ हूं में तेरा नौकर जैसा बन कर प्रार्थना करता हूं कि हे सुन्दरी ! तू मेरे साथ पाणिग्रहण कर जिससे तू तमाम विद्याधर स्त्रियोंकी स्वामिन होगी। अशोकमंजरी ने उसकी घातका कुछ भी उत्तर न दिया, क्योंकि जो प्रगटमें ही अरुचि कर हो उस वातका कौन उत्तर दे! माता विता संगे सम्वन्धियों के वियोगसे यह इस वक्त वड़ी दुःखी हैं, परन्तु धीरे धीरे अनुक्रम से यह मेरी इच्छा पूर्ण करेगी। इस आशासे जिस तरह शास्त्रका पढने वाला शास्त्रको याद करता है, वैसे ही उसने अपनी सर्व इच्छा पूर्ण कराने वाली विद्याको स्मरण करके उसके प्रभाव से उसका रूप यदल कर जैसे नाटक करने वाला अपना रूप बदल डालना है वैसे उसका तापसकुमारका रूप बना दिया। नाना प्रकारके तिरस्कार के समान सत्कार कर, आपत्ति के समान आने जानेके प्रचार और उपचार कर, तथा प्रेमा-लाप करके उस तापस कुमार के रूपमें रही हुई कन्याको उस दुष्टबुद्धि विद्याधर राजाने कितने एक समय तक समभाया बुभाया, परन्तु उसके तमाम प्रयत्न ऊसर भूमिमें बीज बोनेके समान निष्फल हुये। यद्यपि उसके किये हुये सर्व प्रयत्न व्यर्थ हुये तथापि वित्त विश्राम हुये मनुष्यके समान उसका उस कन्या परसे चित्त न उतरा।

वह दुए परिणाम घाला विद्याधर एक समय किसी कार्यवश अपने गांव चला गया था; उस समय हे कुमारेन्द्र! हिंडोलेमें झूलते हुये उस तापस कुमारने वहां पर आपको देखा था। फिर वह आपकी भक्ति करके और आप पर विश्वास रख कर अपनी बीती हुई घटना कहनेके लिये तैयार हुवा था, इतनेमें ही वह दुए विद्याधर वहां पर आ पहुंचा और अपने विद्याबल से प्रचंड बायु द्वारा उस तापसकुमार को वहांसे

हरन कर ले गया। वह उसे अपने नगरमें ले जाकर मणि रत्नोसे उद्योतायमान अपने मन्दिरमें कोपायमान हो जैसे कोई चतुर बुद्धिसे अपनी चतुरा स्त्रीको शिक्षा देता हो उस प्रकार कहने लगा कि हे मुन्धे ! त वहां आये हुये किसी कुमारके साथ तो प्रेम पूर्वक वात चीत करती थी और तेरे वशीभूत हुये मुझे तो तृ कुछ उत्तर तक नहीं देती ? अब भी तू अपने कदाग्रह को छोड़कर सुभे अंगीकार कर! यदि ऐसा न करेगी तो सबमुब ही यमराज के समान में तुक्त पर कोपायमान हुआ हूं। तब धेर्य धारण कर तापस कुमार ने व्हा कि, हे राजेन्द्र ! छलवान् पुरुप छल द्वारा और वलवान पुरुष वल द्वारा राज्य ऋदि वगैरह प्राप्त कर सकता है। परन्तु छलसे या वलसे कदापि प्रेम पात्र नहीं हो सकता। जहाँपर दोनों जनोंके चित्तकी यथार्थ सरसता हो वहां पर ही प्रेमांक्रूर उत्पन्न होता है। जैसे जवतक उसमें स्नेह (घी) न डाला हो तवतक अकेले आटेका लडू नहीं वन सकता। वैसे ही स्तेह विना सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि ऐसा न हो तो स्नेह रहित अकेले काष्ठ पाषाण परस्पर क्यों नहीं चिपट जाते ? जो स्नेह बिना सम्बन्ध होता हो तो उन दोनोंका सम्बन्ध भी होना चाहिये तव फिर ऐसा कीन मूर्ख है कि जो निस्नेही में स्नेहकी चाहना रख्खे ? वैसे मूर्खोंको धि:कार है कि जो स्नेह स्थान विना भी उसमें न्यर्थ आग्रह करते हैं। ये वचन सुनकर विद्याधर अत्यन्त कोपायमान हुआ और निर्दय हो तत्काल म्यानसे तलवार निकाल बोला अरे रे! दुष्ट क्या तू मेरी भी निन्दा करता है ? मैं तुझे जानसे मार डालूंगा। धैर्यका अवलम्बन ले तापसकुमार बोला कि अरे दुए पापिष्ट ? अनिश्चित के साथ मिलाप करना इससे यरना श्रेयस्कर है। यदि तू मुझे न छोड सकता हो तो विलम्ब किये विना ही मुझे मार डाल, यें मरने को तैयार हूं। तापसकुमार के पुण्योद्य से विद्याधर ने विचार किया कि अहा ! क्रोधावेश में मैं यह क्या कर रहा हूं ? मेरा जीवित इस कुमारीके आधीन है, तब फिर क्रोधमें आकर में इसे किस तरह मार सक् ? सचमुच ही मीठे बचनोंसे और प्रेमालाप से ही प्रेमकी उत्पत्ति हो सकती है। इस विचारसे तत्काल ही जैसे कंजुस मनुष्य समय आने पर अपना धन छिपा देता है वैसे ही उसने अपनी तलवार म्यानमें डाल दी फिर उस विद्याधर ने अपनी काम रूपिणी विद्यांके वटसे तापसंकुमार को तुरन्त ही मनुष्य भाषा भाषिणी एक हंसी बना दी। फिर उसे मणि रत्नोंके पिजड़ेमें रख कर पूर्ववत् आदर पूर्वक प्रसन्न करने के लिये चाटु वचनों द्वारा प्रतिदिन समभाने लगा। चतुराई पूर्ण मीठे वचनों से उसे समभाते हुये एक दिन विद्याधर की कमला नामक रानीने देख लिया। इससे उसके मनमें कुछ शंका पैदा हुई। स्त्रियोंका यह स्वभाव ही है कि वे सौतका सम्भव होता नहीं देख सकतीं और इससे उनमें मत्सर एवं ईर्षा आये बिना नहीं गहती।

एक दिन उस विद्याधरीने सखीके समान अपनी विद्याको याद कर अपने शल्यको निकाल नेके समान सौत भावके भयसे उस हंसीको पिंजरेसे निकाल दिया। अब वह पुण्योदय से नरकमें से निकले के समान उस विद्याधर के घरमें से निकल शबर सेना नामक अटवी को उद्देश कर भ्रमण करने लगी। कदावित् वह विद्याधर मेरे पीछे आकर मुझे फिरसे न पकड़ ले इस भयसे आकुल व्याकुल मनवाली अति वेगसे उड़ती हुई वह थक गई। पुण्योदय से आकर्षित हो मानो विश्राम लेनेके लिये ही वह हंसी यहां आ पहुंची और आपको देख कर वह आपकी गोद रूप कमलमें आ छिपी। हे कुमारेन्द्र! वस में ही वह हंसिनी हूं और वही यह विद्याधर था कि जिसे आपने संग्राम द्वारा पराजित किया।

इस प्रकार उस हंसनीके मुख से अपनी वहिल का वृत्तान्त सुन कर अति दुः खित हो तिलकमंजरी विलाप करने लगी और यह चिन्ता करने लगी कि हाय दुर्भाग्य वशात् उत्पन्न हुवा यह अब तेरा तिर्यंच- पन किस तरह दूर होगा? उसका हृदय स्पर्शी विलाप सुनकर तत्काल ही चन्द्रचूड़ देवता ने पानी छिड़क कर अपनी दिव्य शक्तिसे हंसिनी को उसके स्वाभाविक क्यमें मनुष्यनी बना दिया। साक्षात् सरस्वती और लक्ष्मों के समान अशोकमंजरी और तिलकमंजरी रत्नसार को हर्षका कारण हुई। किर हर्षोक्लिसत हो शोधता से उठकर दोनों वहिनों ने परस्पर प्रेमार्लिंगन किया। अब कौतुक से मुसकरा कर रत्नसार कुमार तिलकमंजरी से कहने लगा कि है चन्द्रचद्ना यह तुम्हारा आनन्ददायी दोनोंका मिलाप हुआ है, इससे हम तुमसे कुछ भी पारितोषिक मांग सकते हैं। इसलिये हे मुगाशी! क्या पारितोषिक दोगीं। जो देना हो सो जल्दीसे दे देना चाहिये। क्योंकि औचित्य दान देनेमें और धर्मकृत्यों में बिलम्ब करना योग्य नहीं।

लां चौचित्पादिदानरा । हुट्डा सुक्ततीगृहे ॥ धर्मे रोगरिपुच्छेदे । कालचेपो न शक्यते ॥ रिसवत देनेमें, औचित्य दान छेनेमे, ऋण उतारने में, पाप करने में, सुमाधित सुनने में, वेनन छेनेमें, धर्म फरने में, रोग दूर करने में, और शत्रुका उच्छेद करनेमें अधिक देर न लगाना चाहिये।

क्रोधावेशेनदी पूरे । प्रवेशे पाप कर्मणा ॥

अनीर्गाभुक्तो भीस्थाने। कालचेवो पशस्यते॥

क्रोध करने में, नदी प्रवाह में प्रवेश करने में, पाप कृत्य करने में, अजीर्ण हुये वाद भोजन करने में, और भयर्ंस्थान पर जानेमें विलम्ब करना योग्य है।

लजा, कम्प, रोमांच, प्रस्वेद, लीला, हावभाव आश्चर्य वगैरह विविध प्रकार के विकारों द्वारा शोभित हुई तिलक्षमंजरी धेर्यको धारण करके वोली सर्व प्रकार के उपकार करने वाले हे कुमारेन्द्र! आपको पुरुष कारम सर्वस्व समपण करना है और उस सर्वस्व समपण करनेका यह कौल करार समिभिये। यो वोलक्षर प्रसन्न । पूर्वक अपने चित्तके समान तिलक्षमंजरी ने रत्नसार कुमार के गलेमें मोतियों का एक मनोहर हार हाल दिया। निस्पृह होने पर भी कुमार ने वह प्रेम पुरस्कार स्वीकार किया। तिलक्षमंजरी ने तोते की भी कमलो से सत्वर पूजा को। औचित्य कृत्य करने में सावधान चन्द्रचूड देव कहने लगा कि है कुमार! प्रथम तुम्हें तुम्हारे पुण्यने दी हैं और अब में वे दोनों कन्यार्य आपको समर्पण करता हूं। मंगल कार्यमें विघन वहुत आया करते हैं, इसलिये जिस प्रकार आपने प्रथम इनका चित्त ग्रहण किया है वैसे ही आप अब शीघ हनका पाणिग्रहण करें। ऐसा कह कर वह चन्द्रचूड देव फन्याओं सहित कुमार को विवाहके लिये हिंपत हो एक तिलक वृक्षकी कुंजमें ले गया। अपना स्वामाविक कप करके चन्द्रचूड़ ने तुरन्त ही चक्रेश्वरी देवीके पास जाकर यहां पर वनी हुई सर्व घटना कह सुनाई।

खबर मिलते ही एक सुन्दर दिन्य विमानमें वैठ कर अपनी सिखयों सिहत श्री चक्केश्वरी देवी शीध ही वहां पर आ पहुंची। गोत्र देवीके समान उसे वधू वरने प्रणांम किया। इससे कुलमें बड़ी स्त्रीके समान चक्र- श्वरी देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वियोग रहिन प्रीति युक्त सुख रूपी लक्ष्मी और पुत्र पौत्रादिक सन्तित्से तुम वधू वर विरकाल तक विजयी रहो।

किर उचित कार्य करने में चतुर चक्के श्वरी देशीने त्रिवाह की सर्व सामग्री तयार कराकर समहोत्सव और विधि पूर्वक उन्होंका पाणिग्रहण कराया। किर चक्के श्वरी देशीने अपने दिव्य प्रभाव से मणि रत्नों से जिल्ला एक सुन्दर मन्दिर बना कर वर वधूको सगर्पण किया।

अब पूर्व पुण्यके योगसे तथा चक्केश्वरी देवीकी सहायसे पूर्ण मनोरथ रत्नसार देवांगनाओं के समान उन दोनों सुंद्रीयों के साथ सांसारिक सुखिवलास भोगने लगा। उस तीथराज की भक्तिसे, दिव्य ऋदिके सुख परिभोग से और वैसे ही प्रकारकी दोनों बधुओंसे रत्नसार को इस प्रकारका सुख प्राप्त हुआ कि जिस वे उसके सर्व मनोरथ सफल हुये। शालीभद्र को गोभद्र नामक देवता पिता सम्बन्ध के कारण सर्व प्रकारके दिव्य सुख भोग पूर्ण करता था। उससे भी बढकर आश्चर्य कारक यह है कि माता पिताके सम्बन्ध विना चक्केश्वरी देवी स्वयं ही उसे मनोवांछित भोगकी संपदायें पूर्ण करती है।

एक समय चक्केश्वरी देवीकी आज्ञासे चंद्रचूड देवताने फनकध्वज राजाको अशोकमंजरी; तथा तिलक मंजरीके साथ रत्नसार के विवाह सम्बन्धी वधाई दी। इस हर्षदायक समाचार को सुनकर कनकध्वज राजा स्नेह प्रेरित हो वर-वधूको देखनेकी उत्कंडा से अपनी सेना सहित वहां जानेको तैयार हुआ। मंत्री सामन्त परिवार सहित राजा थोड़े ही दिनोंमें उस स्थान पर आ पहुंचा कि जहां रत्नसार रहता था, रत्नसार कुमार, तोता, अशोकमंजरी, और तिलकमंजरी ने समाचार पाकर राजाके सन्मुख जाकर प्रणाम किया। जिस प्रकार प्रेम-प्रेरित दो बछडियां अपनी माता गायके पास दौड़ आती हैं वैसे ही अलौकिक प्रेमसे दोनों प्रत्रियां अपनी मातासे आ मिलीं। रत्नकुमार के वैभव एवं देवता सम्बन्धी ऋदिको देखकर परिवार सहित राजा परम चंतोपित हो उस दिनको सफल मनाने लगा। कामधेनु के समान चक्रेश्वरी देवीकी कृपासे रत्नसार क्रमारने खैन्य सहित राजाका उचित आतिथ्य किया। उसकी भक्तिसे रंजित हुये राजाने अपने नगरमें वापिस जानेकी वहत ही जल्दी की, तथापि उससे वापिस न जाया गया, कुमारकी की हुई भक्तिसे और वहां पर रहे हुये उस पवित्र तीर्थकी सेवा करनेसे राजाशादि ने अपने वे दिन सफल गिने। जिस प्रकार कन्याओं को ग्रहण करके हमें कृतार्थ किया है वैसे ही हे पुरुषोत्तम, कुमार! आप हमारी नगरीमें आकर उसे पावन करें! राजाकी प्रार्थना स्वीकार करने पर एक दिन राजाने रत्नसार कुमार आदिको साथ छेकर अपने नगरप्रति प्रस्थान किया। अपनी सेना सहित विमानमें वैठकर चंद्रचूंड एवं चक्रेश्वरी आदि भी कुमारके साथ आये। अवि लम्ब प्रयाणसे राजा उन सबके साथ अपनी नगरोके समीप पहुंचा। राजाने बड़े भारी महोत्सव सहित कुमारको नगरमें प्रवेश कराया। राजाने कुमारको प्रसन्न होकर नाना प्रकारके मणि; रतन, अरव; सेवक आदि समर्पण किये। अपने पुण्य प्रभावसे ससुरके दिये हुये महलमें रत्नसार कुमार उन दोनों स्त्रियोंके साथ भोग विलास करने लगा 📉 सुवर्णके पिंजड़ेंमे रहा हुआ कौतुक करनेवाला शुकराज प्रहेलिकाक व्यास-के समान उत्तर देता था। स्वर्गमें गये हुयेके समान रत्नसार कुमार माता, पिता या मित्रों वर्गेरह को कभी

याद न करता था। इस प्रकारके उत्कृष्ट सुखमें एक क्षणके समान उसे वंहां पर एक वर्ष व्यतीत हो गया। इसके बाद दैवयोग से वहां पर जो बनाव बना सो बतलाते हैं। एक समय रात्रिके वक्त क्रमार अपनी सुखशय्या में सो रहा था, उस समय हाथमें तलवार लिये और मनोहर आकारको धारण करनेवालां कोई एक पुरुष महलमें आ घुसा। मकानके तमाम द्रवाजे वंद थे तथापि न जाने वह मनुष्य किस प्रकार महलमें घुसा । यद्यपि वह मनुष्य प्रच्छन्न वृत्तिसे आया था तथापि दैवयोग से तुरन्त ही रत्नसार कुमार जाग उठा । क्योंकि विचक्षण पुरुषोंको स्वल्प ही निद्रा होती है। यह कौन, कहांसे, किस लिये मकानमें घुसता है? जब क़मार यह विचार करता है, तव वह पुरुष क्रोधित हो उच्च स्वरसे बोळने लगा कि, अरे कुमार! यदि तू वीर पुरुष हैं तो मेरे साथ युद्ध करनेके लिये तैयार हो! धूर्त, गीदड़के समान तू वणिक मात्र होने पर व्यर्थ ही अपना वीरत्व प्रख्यात करता है; उसे सिंहके समान में किस तरह सहन करू गा ? यह बोलता हुआ वह तोतेका पिंजड़ा उतार कर भत्वर ही वहांसे चलता बना। यह देख क्रोधित हो म्यानसे तलवार खींच कर कुमार भी उसके पीछे चल पड़ा। वह मनुष्य आगे और कुमार पीछे इस तरह शीव्रगति से वे दोनों जने नगरसे वाहर वहुत दूर तक निकल गये। जब रत्नसार ने दौड़ कर जीवित चोरके समान उसे पकड़ लिया तव वह कुमारके देखते हुये। गरूड़के समान सत्वर आकाशमे उड़ गया। उसे आकाश मार्गमें कितनीक दूर तक कुमारने जाते हुये देखा, परन्तु वह क्षणवार में हो अदृश्य हो गया। इससे विस्मय प्राप्त कर कुमारने विचार किया कि, सचमुच यह कोई देव या, दानव' या विद्याधर होगा, परन्तु मेरा शत्रु है। ये चाहे जितना विलप्ट हो तथापि मेरा क्या कर सकता है ? वह मेरा शुकरत्न ले गया यह मुझे अति दुःखदाई है। हे विचक्षण शिरोमणि शुकराज! मेरे कानोंको वचनामृत दान करनेवाले अब तेरे विना मुझे कौन ऐसा प्रिय मित्र मिलेगा ? इस प्रकार क्षणवार खेद करके क्रमार विचार करने लगा अब ऐसा व्यर्थ पश्चात्ताप करनेसे क्या फायदा १ अव तो मुझे कोई ऐसा उद्यम करना चाहिये कि जिससे गतवस्तु वापिस मिल सके। उद्यम भी तभी सफल होता है कि जब उसमें एकाग्रता और दूढता हो। इसलिये जब तक मुझे वह तोता न मिलेगा तव तक मुझे यहांसे किसी प्रकार पीछे न लीटना चाहिये। यह निश्चय कर कुमार उसे वहां पर ही द्वंढता हुआ फिरने लगा। उस चोरकी आश्रित दिशामें कुमारने वहुत कुछ खोज लगाई परन्तु उस चोर-का कहीं भी पता न लगा। तथापि वह कभी भी कहीं मिलेगा ईस आशासे रत्नसार निराशित न होकर उसे उस जंगलमें द्वंडता फिरता है।

कुमारको वह रात तथा अगला सारा दिन जंगलमें भटकते हुए व्यतीत हो गया। सन्ध्याके समय उसे एक समीपस्थ प्राकार परिशोभित नगर देखनेमें आया। वह नगर वड़ी भारी समृद्धिसे परिपूर्ण था, नगरके हर एक मकान पर सुन्दर ध्वजायें शोभ रही थीं। रत्नसार उस सुन्दर शहरको देखनेके लिये चला। जब वह शहरके द्रवाजे पर आया तब उसने द्वार रिक्षकाके समान द्रवाजे पर एक मैनाको वैठी देखा। कुमारको द्रवाजेमें प्रवेश करते समय वह मैना बोली कि हे कुमार इस नगरमें प्रवेश न करना, कुमारने पूछा नगरमें न जानेका क्या कारण ? मैना बोली--"हे आर्थ! मैं तेरे हितके लिये ही तुझे मना करती हूं, यदि तू अपने जीनेकी इच्छा रखता हो तो इस नगरमें प्रवेश न करना; पशुत्व प्राप्त होने पर भी हमें कुछ उत्तमता प्राप्त हुई है इसिलये उत्तम प्राणी निष्प्रयोजन बचन नहीं बोलता। यदि तुझे यह जाननेकी इच्छा होती हो तो नगरमें प्रवेश करनेके लिये में क्यों मना करती हूं सो इस वातका में प्रथमसे ही स्पष्टीकरण कर देती हूं तू सावधान हो कर सुन।

इस रत्नपुर नगरमें पराक्रम और प्रभुतासे पुरन्दर (इन्द्र) के समान पुरन्दर नामक राजा राज्य करता था। शहरमें अनेक प्रकारके नये नये वेष वनाकर घर घर चोरी करने वाला और छल सिद्धिके समान किसी से न पकड़ा जाने वाला चोर चोरी किया करता था। नगरमें अनेक भयंकर चोरियां होने पर भी बढ़े बढ़े तेजस्त्री नगर रक्षक राजपुरुष भी उसे न पकड़ सके। कितना एक समय इसी प्रकार चीत गया; एक दिन राजा अपनी सभामें वैठा था उस वक्त नगरके कितने एक लोगोंने आ कर राजाको प्रणाम करके यह विश्वित की कि है स्वामिन ! नगरमें कोई एक ऐसा चोर पैदा हुआ है कि जिसने सारे नगरकी प्रजाको उपद्रवयुक्त कर डाला है; अब हमसे उसका दु:ख नहीं सहा जाता। यह बात सुन कर राजाने नगर रक्षक पुरुषोंको बुला कर धमकाया। नगर रक्षक लोग बोले कि महाराज! जिस प्रकार असाध्य रोगका कोई उपाय नहीं वैसे हा इस चोरको पकड़ने का भी कोई उपाय नहीं रहा। दरोगा बोला कि महाराज! मैं अपने शरीरसे भी बहुत कुल उद्यम कर चुका हूं परन्तु कुल भी सफलता नहीं मिलती, इसिलये अब आप जो उचित समफं सो करें। अन्तमें महा तेजस्वी और पराक्रमी वह राजा स्वयं ही अंधेरी रातमें चोरको पकड़ने के लिये निकला।

एक दिन अन्धेरी रातमें चोरी करके धन ले कर वह चोर रास्तेसे जा रहा था, राजाने उसे देख कर चोरका अनुमान किया परन्तु उस वातका निर्णय करनेके लिये राजा गुप्त वृत्तिसे उस व्यक्तिके पीछे चल पड़ा। उस धूर्त चोरने राजाको अपने पीछे आते हुए शीघ्र ही पहिचान लिया। फिर उत्पातिक बुद्धि वाला वह राजाकी द्वृष्टि च्या कर पासमें आये हुये किसी एक मरुमें जा घुसा। उस मरुमें तपक्षप कुमुदको विकस्त करनेमें चन्द्रसमान कुमुद नामक विद्वान तापस रहता था। वह तापस उस समय घोर निद्वामें पड़ा होनेके कारण चोर उस सुराये हुए धनको वहां रख कर चल पड़ा। इधर उधर तलाश करते हुये चोरको न देखनेसे राजा तत्काल उस समीपस्थ मरुमें गया। वहां पर धन सहित तापसको देख कोपायमान हो राजा कहने लगा कि, दंड और मृग चर्मको रखने वाले अरे दुष्ट चोर तापस! इस चक्त चोरी करके कपटसे यहां आ सोया है। तू कपट निद्वा क्यों लेता है! तुओं में दीर्घ-निद्वा हूंगा। राजाके चल्रपात समान उद्धत चचन सुनते ही वह एकदम जाग उठा। परन्तु भयभीत होनेके कारण वह जागने पर भी कुछ वोल न सका। निर्द्या राजाने नौकरों द्वारा बंधवा कर उसे प्रातःकालमें मार डालनेकी आज्ञा दे दी। उस समय में चोर नहीं हुं, बिना ही बिचार किये मुभे क्यों मारते हो, इस प्रकार उसके सत्य कहने पर भी राजा उस पर विशेष क्रीधित होने लगा। सच है कि जब मनुष्यका दैव इड जाता है तब कोई भी सत्य बात पर ध्यान नहीं देता। यमराज के समान कूर उन राज सुमर्टोने उस निर्दीष तापसको गधे पर चढ़ा कर उसकी विविध प्रकारसे विडम्बना कर प्रूली पर चढ़ा दिया।

यद्यपि वह तापस प्रान्त प्रकृति वाला था तथापि असत्यारोपण मृत्युसे उसे अत्यन्त क्रोध उत्पन्त हुआ। इससे वह मृत्यु पा कर एक राष्ट्रसत्तया उत्पन्न हुआ। क्योंकि वैसी अवस्था में मृत्यु पाने वाले की प्रायः वैसी ही गति होती हैं। अब उस निर्द्यी राष्ट्रसने तत्काल ही एकले राजाको जानसे मार डाला। विना विचार किये कार्यका ऐसा ही फल होता है। उसने नगरके सब लोगोंको नगरसे वाहिर भगा दिया। जो मनुष्य राजमहल में जाता है उसे तुरन्त ही मार डालता है। इसी कारण तेरे हितकी इच्लासे मैं तुभे यमराज के मन्दिर समान नगरमें जानेसे रोकती हूं। यह वचन खुन कर कुमार मैनाकी बचन चतुराई से विस्मित हुआ। कुमारको किसी राक्षस बाह्यसका भय न था इसल्विये मैनाकी कौतुकपूर्ण बात खुन कर नगरमें प्रवेश करनेकी उसे प्रत्युत उत्सुकता हुई।

कौतुकसे और राक्षसका पराक्रम देखनेके लिए निभय हो कर जिस प्रकार कोई शूर वीर संप्रामभूमि में प्रवेश करता है, वैसे ही कुमारने तत्काल नगरमें प्रवेश किया। उस नगरमें किसी जगह मलयाचल पर्वत के समान पड़े हुए बावने चन्दनके ढ़ेर और विसी जगह अपरिमित 'सुवणे वगैरह पड़ा देखा। वाजारमे तमाम दुकार्ने, धन धान्य, वल कयाणे वगेरह से परिपूर्ण देखनेमे आई, जवाहरात की दूकानोंमें अगणित जवाहरात पड़ा था, रत्नसार कुमार श्री देवीके आवास समान धन सम्पत्ति से परिपूर्ण शहरका अवलोकन करता हुआ देव विमानके समान राज्य महलकी तरफ जा निकला राजमहल में वह वहां पर जा पहुंचा, कि जहां पर राजाका शयनागार था। ( सोनेका स्थान ) वहां पर उसने एक मिणमय रमणीय पछंग देखा। उस निर्जन नगरमें फिरते हुए कुमारको कुछ परिश्रम लगा था इसलिये वह सिहके समान निर्भीक हो उस राजपलंग पर सो रहा। जिस प्रकार केसरी सिंहके पीछे महान्याघ्र (कोई वड़ा शिकारी) आता है, वैसे ही उसके पीछे वहां पर वह राक्षस आ पहुचा। वहां पर मनुष्यके पदिचन्ह देख कर वह क्रोधायमान हुआ। फिर खुख निद्रामें सोये हुए कुमारको देखकर वह विचार करने लगा कि जहां पर आनेके लिए कोई विचार तक नहीं कर सकता ऐसे इस स्थानमें आ कर यह सुखनिदा में निर्भय हो कौन सो रहा है ? क्या आश्वर है कि यह मनुष्य मृत्युक्ती भी पर्वा न करके निर्श्वित हो सो रहा है। अब इस अपने दुश्मनको कैसी मारसे मार्फ ? क्या नखोंसे चीर डालू ? या इसका मस्तक फोड़ डालू या जिस तरह चूर्ण पीसते हैं वैसे गदा द्वारा पीस डालूं। या जिस तरह महादेवने कामदेवको भस्म कर डाला उस तरह आंखोंमेंसे निकलते हुए जाज्वल्यमान अग्नि द्वारा इसे जला डालूं ! या जिस तरह आकाशमें गेंद उळालते हैं वैसे ही इसे आकाशमें फें क दूं? या इस पलंग सहित उठा कर इसे अन्तिम खयम्भू रमण समुद्रमें फेक दूं? ये विचार करते हुए उसने अन्तमें सोचा कि, यह इस समय मेरे घर पर आ कर सो रहा है इसिछये इसे मारना उचित नहीं क्योंकि यदि शत्रु भी घर पर आया हुआ हो तो उसे मान देना योग्य ह तव फिर इसे किस तरह मारा जाय। कहा है कि-

भागतस्य निजगेहमप्यरे, गौरिवं विद्यते महाधियः । भीनमात्म सदनंसमेयुषे भागवाय गुरूचतां ददौ ॥ गुरू—वृहस्पिन का जो मीन लग्न है वह स्वगृहात्—िपनाका घर है; यदि वहां पर शुक्र आवे तो उसे उच्च कहा जाता है। ( उच्चपद देता है ) वैसे ही यदि कोई महान् बुद्धिवाले पुरुषोंके घर आवे तो उसे वे मान वड़ाई देते हैं।

इसिलये जब तक यह जागृत हो तब तक मैं अपने भूतोंके समुदाय को बुला लाऊं, फिर यथोचित करूंगा। यह विचार कर वह राक्षस जैसे नौंकरोंको राजाके पास ले आवे वैसे ही बहुतसे भूतोंके समुदायको लेकर कुमारके पास आया। जैसे कोई लड़की की शादी करके निश्चित होकर सोता है वैसे ही निश्चिततया सोते हुये कुमारको देख राक्षस तिरस्कार गुक्त बोलने लगा कि अरे! मर्यादा रहित निर्वृद्धि! अरे निर्भय निर्लक्ष ! तूं शोध्रही इस मेरे महलसे बाहर निकल जा अन्यथा मेरे साथ युद्ध कर! राक्षसके बोलसे और भूतोंके कलकलाहट शब्दसे कुमार तत्काल ही जाग उठा; और निद्रासे उठनेमें आलसी मनुष्य के समान बोलने लगा कि अरे राक्षसेंद्र! भूखेको भोजनके अन्तराय समान मुक्त निद्रालु परदेशी की निद्रामें क्यों अन्तर राथ किया? इसलिये कहा हैं कि—

धर्मिनिदी पंक्तिभेदी, निद्राच्छेदी निर्थकं। कथाभंगी दृथापाकी, पंचैतेऽत्यंत पापिणः॥ धर्मिनिन्दक, पंक्तिभेदक, निरर्थक निद्राच्छेदक, कथाभंजक, वृथापाचक, ये पांचों जने महा पापी गिने जाते हैं।

इसिलिये ताजा घी पानीमें घोकर मेरे पैरोंके तिलियों पर मईन कर और ठंढे, जलसे घोकर मेरे पैरोंको द्या कि जिससे मुझे फिरसे निद्रा था जाय। राक्षस विचारने लगा कि, देवेन्द्र के भी हृदय को कंपानेवाला इसका चरित्र तो विचित्र ही आश्चर्य कारी मालुम होता है। कितने आश्चर्य की चात है कि केसरी सिहकी सवारी करनेके समान यह मुक्तसे अपने पैरोंके तिलियें मसलवाने की इच्छा रखता है। इसकी कितनी निर्मयता! कितनी साहसिकता, और इन्द्रके समान कितनी आश्चर्यकारी विक्रमता है। अथवा जगतके उत्तम प्राणियोंमें गिरोमणि तुल्य पुण्यशाली अतिथिका कथन एक दफा कर्क तो सही। यह विचार कर उसके कथनानुसार राक्षस कुमारके पैरोंके तिलिये क्षणवार अपने कोमल हाथोंसे मसलने छगा। यह देख वह पुण्यातमा रतनसार कुमार उठकर कहने लगा कि सब कुछ सहन करनेवाले हे राक्षसराज! मेंने जो अज्ञानतया मनुष्यमात्र ने तेरी अवज्ञा की सो अपराध क्षमा करना। मैं तेरी शक्तिसे तुक्तपर संतुष्ट हुआ हूं। इसिलिये हे राक्षस! तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। तेरा जो दु:साध्य कार्य हो सो भी तू मेरे प्रभावसे साध्य कर सकेगा।

आश्चर्य चिकत हो राक्षस विचार करने छगा कि अहो कैसा आश्चर्य हैं और यह कितना विपरीत कार्य हैं कि मैं देव हूं मुक्त पर मनुष्य तुष्टमान हुआ ? इतना आश्चर्य कि यह मनुष्य मात्र होकर भी मुक्त देवता के दुःसाध्य कार्यको सिद्ध कर देनेकी इच्छा रखता है ? यह मनुष्य होकर देवता को क्या दे सकता है ? अथवा मुक्त देवता को मनुष्य के पास मांगने की क्या चीज है ? तथापि मैं इसके पास कुछ याचना जरूर करूंगा। यह धारणा करके वह राक्षस स्पष्ट वाणीसे बोछने छगा कि जो दूसरे की याचना पूर्ण करता है

यह प्राणी तीनों लोकमें दुर्लभ है। मांगने की इच्छा होने पर भी में किस तरह मांग सकता हूं? में कुछ मागूं मनमें ऐसा विचार धारण करने से भी सब गुण नए हो जाते हैं और मुझे दो ऐसा वचन बोलते हुये मानो भयसे ही शरीरीमें से तमाम सद्गुण दूर भाग जाते हैं। दोनों प्रकार के (एक बाण और दूसरा याचक) मार्गण दूसरे को पीड़ा कारक होते हैं परन्तु आश्चर्य यह है कि एक बाण तो शरीर में लगने से ही पीड़ा कर सकता हैं। परन्तु दूसरा बाण याचक तो देखने मात्र से भी पीड़ा कारी हो जाता है। कहा है कि—

हलकी में हलकी घूल गिनी जाती है, उससे भी हलका तृण, तृणसे हलकी आककी रुई उससे हलका पवन, पवन से हलका यावक, और यावकसे भी हलका यावक व वक—समर्थ हो कर ना कहने वाला गिना जाता है। और भी कहा है कि—

#### पर पथ्यणा पवन्नं । या नगािण जगोसु एरिसं पुत्तं ॥ याज अरेवि धरिज्ञस् पथ्यित्र भंगोक ओजेण ॥ २॥

जो दूसरे के पास जाकर याचना करे, हे माता ! तू ऐसे पुत्रको जन्म न देना और प्रार्थना भंग करते वाले को तो कुक्षिमें भी धारण न करना । इसिलये हे उदार जनाधार ! रत्नसार कुमार ! यदि तू मेरी प्रार्थना भंग न करे तो मैं तेरे पास कुछ याचना कहां । कुमार वोला कि, हे राक्षसेन्द्र ! यदि वित्तसे, वित्तसे, वचनसे पराक्रम से, उद्यम से, शरीर देनेसे, प्राण देनेसे, इत्यादि कारणों से तेरा कार्य किया जा सकता होगा तो सच्छुच ही में अवश्य कर दूंगा । आदर पूर्वक राक्षस कहने लगा कि, हे महाभाग्यशाली ! यदि सचमुच ऐसा ही है तो तू इस नगरका राजा वन । सर्व प्रकारके गुणोंसे उत्कृष्ट तुझे में खुशीसे यह राज्य समर्पण करता हूं अतः तू इस बड़े राज्यको ग्रहण कर और अपनी इच्छानुसार भोग ! दैविक ऋद्धिके भोग, सेना, तथा अन्य भी जो तुझे आवश्यकता होगी सो में तेरे नौकरके समान वश होकर सव कुछ अर्पण कहांगा । मेरे आदि देवताओं के सहाय से सारे जगत में तेरा इन्द्रके समान एक छत्र साम्राज्य होगा । यहां पर साम्राज्य करते हुये इन्द्र के मित्रके सरीखी लक्ष्मी द्वारा स्वर्ग मे भी अनर्गल अप्सरायें तेरा निर्मल यश गान करेंगी।

उसके ऐसे वचन सुन कर रत्नसार कुमार अपने मनमें चिन्ता करने लगा कि अहो आश्चर्य ! मेरे पुण्य के प्रभाव से यह देवता मुझे राज्य समर्पण करता है परन्तु मैंने तो प्रथम धर्मके समीप रहे हुये मुनि महाराज के पास पंचम अणुव्रत प्रहण करते हुये राज्य करने का नियम किया है। और इस वक्त मैंने इस देवता के पास इसकी याचना पूर्ण करना मंजूर किया है कि जो तू कहेगा सो कर्फ गा। मैं तो इस समय नदी व्याव न्यायके वीच आ पड़ा अब क्या किया जाय ? एक तरफ प्रार्थना भंग और दूसरी तरफ व्रत भंग, दोनोंके वीच मैं घड़े संकट मे आ फसा। अथवा है आर्थ ! तू कुछ दूसरी प्रार्थना कर कि जिससे मेरे व्रतको दूपण न लगे और तेरा कार्य भी सिद्ध हो सके। ऐसी दाक्षिण्यता किस कामकी कि जिसमें निज धर्म भंग होता हो, वह सुवर्ण किस कामका कि जिससे कान टूट जाव। देहके समान दाक्षिण्यता, लज्जा, लोभादिक सव कुछ वाह्य

भाव हैं और निज जीवितव्य तो सुकृति पुरुष द्वारा अंगीकार किया हुआ त्रत ही समभना चाहिये। समु-द्रमें तूंबा फूट जाने पर अन्य वस्तुओं से नहीं करा जाता, क्या राजाके भाग जाने पर सुभटों से लड़ा जा सकता है, यदि चित्तमें शून्यता हो तो उसे शास्त्रसे क्या लाभ १ वैसे ही व्रत भंग हुआ तो फिर दिव्य सुखा-दिकसे क्या लाभ ? इस प्रकार विचार करके कुमार ने बहुमान से योग्य वचन बोले कि है राक्षसेन्द्र ! तुमने जो कहा सो युक्त ही है परन्तु मैंने प्रथमसे ही जब गुरुके समीप नियम अंगीकार किया तब राज्य व्यापार पाप मय होनेसे उसका परित्याग किया है। यदि यम और नियम खंडन किये जांय तो तीव दुःखोंका अनुभव करना पड़ता है। यम आयुष्य के अन्तिम भाग तक गिना जाता है और नियम जितने समय तकका अंगी-कार किया हो उतने ही समय तक पालना होता है। इस लियं जिसमें मेरा नियम भंग न हो कुछ वैसा कार्य यदि वह दु:साध्य होगा तो भी मैं उसे सुसाध्य करू गा। राक्षस क्रोघायमान होकर बोलने लगा कि अरे ! तू व्यर्थही झूं ठ वोलता है पहली ही प्रार्थनामें जब तू नामंजूर होता है तब फिर दूसरी प्रार्थना किस तरह कवूल कर सकेगा। इतना वड़ा राज्य देते हुये भी तु बीमारके समान मन्द होता है! अरे मूढ बड़ी महत्ताके साथ मेरे घरमें सुख निन्द्रामें शयन करके और मुभसे अपने पैरोंके तिलयें मर्दन करा कर भी मेरा वचन हित कारक भी तुझै मान्य नहीं होता तब फिर अब तू मेरे क्रोधका अतुल फल देख। यों वोलता हुआ राक्षस बलात्कार से जिस तरह गीध पक्षी मांसको लेकर उड़ता है वैसे ही कुमारको लेकर तत्काल भाकाशमें उड़ा, और कोधसे आकुल ब्याकुल हो उस राक्षसने रत्नसार कुमारको अपने आत्माको संसार समुद्रमें डालनेके समान तत्काल ही भयंकर समुद्रमें फेंक दिया। फिर शीव ही वहां आकर कुमारके हाथ पकड़ कहने लगा कि हे कदाग्रह के घर ! हे निर्विचार कुमार ! न्यर्थ ही क्यों मरणके शरण होता है ? क्यों नहीं राजलक्ष्मी को अंगीकार करता ? तेरा कहा हुआ निन्दनीय कार्य मैंने देवता होकर भी स्वीकार किया और प्रशंसनीय भी मेरा कार्य तू मनुष्य होकर भी नहीं करता! याद रख! यदि तू मेरे कहे हुये कार्बको अंगीकार न करेगा तो धोवीके समान में तुझै पाषाणकी शिला पर पटक पटक कर यमका अतिथि बनाऊंगा। देवताओं का क्रोध निष्फल नहीं जाता, उसमें भी राक्षसोंका क्रोध तो बिहीषतां से निष्फल नहीं होता। यों कह कर वह क्रोधित राक्षस उसके पैर पकड अधोमुख करके जहां पर शिला पड़ी थी वहाँ पर परकरे के लिये ले गया।

साहसिक कुमार बोला कि तू निःसंशय तेरी इच्छानुसार कर! मुझे किसलिये वारंबार पूछता है मैं कदापि अपने वतको भंग न कर्क गा। इस समय एक महा तेजस्वी प्रसन्न मुख मुन्द्रावाला आभूषणों से दैदीप्य-मान वहां पर वैमानिक देवता प्रगट हुआ और जलबृष्टीके समान रत्नकुमार पर पुष्प बृष्टि करके वित्द जनकी तरह (भाट वरणके समान) जय जय शब्द बोलता हुआ विस्मयता के व्यापारमें प्रवर्तित कुमार को कहने लगा कि जिस प्रकार मनुष्योंमें सबसे अधिक चक्रवर्ती है वैसे ही सात्विक धैर्यवान, पुरुषोंमें तू सबसे अधिक है। है कुमार! तुझे धन्य है। तेरे जैसे ही पुरुषोंसे पृथ्वीका रत्नगर्भा नाम सार्थक है। तूने जो साधु मुनिराज से अत अंगीकार किया है उसकी हुदनासे आज स देवताओं के भी प्रशंसनीय हुआ है। इन्द्र महाराज के सोना-

पित हरिनगमेपी नामक देवने जो बहुतसे देवताओं के बीचमे आपकी प्रशंसा की थी वह विलक्कल युक्त ही है। विस्मित और प्रसन्न हो कुमार घोला कि हरिनगमेषी देवने मेरी किस लिये प्रशंसा की होगी ? वह देव बोला प्रशंसा करनेका कारण सुनो ! एक दिन नये उत्पन्न हुये सौधर्म और ईशान देवलोक के इन्द्र जिस प्रकार ममुख्य अपनी अपनी जमीनके लिये विवाद करते हैं वैसे ही अपने अपने विमानोंके लिये विवाद करने लगे । अनुक्रम से सौधर्म देवलोक के बत्तीस लाख और ईशान देव लोकके अठाईस लाख विमान होने पर भी वे दोनों इन्द्र विवाद करते थे। जब पशुओं में कलह होता है तब उसे ममुख्य निवारण करते हैं, ममुख्योमें कलह होता है तब उसका फैसला राजा करता है, जब राजाओंमें कलह होता है तब उसका निराकरण देवताओं से होता है, देवताओं का कलह उनके अधिपति इन्द्रोंसे निवारण किया जा सकता है परन्तु दुःखसे सहन किया जाने वाला चल्रकी अग्निक समान जब परस्पर देवेन्द्रोंमें विवाद होता है तब उसका समाधान कौन कर सकता है ? अन्तमें कितने एक समय तक लड़ाई हुये वाद मानवक नामक स्तमनके भीतर रही हुई अरिहंत की दाढ़ाओंके आधि, ज्याधि, महादोष, महा वैर भावको, निवारण करने वाले शान्ति जलसे किसी एक वड़े महोत्तर देवता ने विवाद शान्त किया। फिर पारस्परिक विरोध मिट जाने पर दोनों इन्द्रोंके प्रधान मंत्रियोंने पूर्व शाक्ती ज्यवस्था जैसी थी वैसी बतलाई।

शाश्वनी रीति—जो दक्षिण दिशामें विमान हैं वे सब सौधर्म इन्द्रके हैं, और उत्तर दिशामें रहे हुये सब विमानों की सत्ता ईशानेन्द्र की है। जितने गोल विमान पूर्व और पश्चिम दिशामें है वे और तेरह इन्द्रक विमान सौधर्मेन्द्र की सत्तामें हैं। तथा पूर्व और पश्चिम दिशामें जो त्रिकोन तथा चौखूने विमान हैं उनमें आधे सीधर्मेन्द्र भौर आधे ईशानेन्द्र के हैं। सनत्कुमार और महेन्द्र में भी यही क्रम है। तथा इन्द्रक विमान जितने होते हैं वे सब गोल ही होते हैं। उन्होंने इस प्रकारकी न्यवस्था अपने स्वामियों से निवेदित की। इससे वे परस्पर गतमत्सर हो कर प्रत्युत स्थिर प्रीतिवान बने। उस समय वन्द्रशेखर देवता ने हरिनगमेपी देवको कौतुक से यह पूछा क्या सारे जगत में कहीं भी कोई इन्द्रके समान ऐसा है कि जिसे लोभवुद्धि न हो या लोभ वृत्तिने जब इन्द्रों तक पर भी अपना प्रवल प्रभाव डाल दिया तव फिर अन्य सब मनुष्य उसके गृह दास समान हों इसमें आश्वर्य ही क्या है ? नैगमेषी बोला कि हे मित्र ! तू सत्य कहता है, परन्तु पृथिवी पर किसी वस्तुकी सर्वथा नास्ति नहीं है इस समय भी वसुसार नामक शेठका पुत्र रतनसार कुमार कि जो सब-मुच ही लोभसे अक्षोभायमान मन वाला है, अंगीकार किये हुये परित्रह परिमाण वतको पालन करनेमें इतनी द्रदता धारण करता है कि यदि उसे इन्द्र भी चलायमान करना चाहे तथापि वह अपने अंगीकृत व्रतमें पर्वत के समान अकंप और निश्चल रहेगा। यद्यपि लोभ रूप महा, नदीकी विस्तृत बाढमें अन्य सब तृणके समान बह जाते हैं परन्तु वह कृष्ण चित्रक के समान अडक रहता है। उसके इन यचनों को सुन कर चंद्रशेखर देव मान्य न कर सका इस लिये वही चन्द्रशेखर नामक देवता में तेरी परीक्षा करने के लिये यहां आया हूं । तेरे तोतेको पिंजड़े सहित चुराकर नवीन मैंना बना कर शून्य नगर और भयंकर राक्षस का .कप मैंने ही बनाया था। है बसुधारत ! जिसने तुरी उठा कर समुद्र में फेंका और अन्य भी बहुत से भय बतलाये में वही चन्द्रशेखर देव

हुं, इसिलये हे उत्तम पुरुष ! खल चेष्टित के समान इस मेरे अपराध को क्षमा कीजिये और देवदर्शन निष्फल न हो तदर्थ मुझे कुछ आहा दीजिये । कुमार बोला श्रेष्ठ धर्मके प्रभाव से मेरी तमाम मनोकामनायें संपूर्ण हुई ' हैं इससे में आपके पास कुछ नहीं मांग सकता । परन्तु यदि तू देवताओं में धुरंधर है तो नन्दीश्वरादि तीथोंकी यात्रा करना कि जिससे तेरा भी जन्म सफल हो । देवता ने यह बात मंजूर की और कुमारको पिजरे सहित तोता देकर कनकपुरी में ला छोड़ा । यहांके राजा क्येरह के सन्मुख रत्नसार का वह सकल महात्म्य प्रकाशित कर वह देवता अपने स्थान पर चला गया ।

फिर बड़े आग्रह से राजा वगैरह की आहा ले रत्नसार अपनी दोनों ख्रियों सहित वहांसे अपने नगर की तरफ चला। किननी एक दूर तक राजा आदि प्रधान पुरुष कुमार को पहुंचाने आये। यद्यपि वह एक व्यापारी का पुत्र है तथापि दीवान सामन्तों के परिवार से परिवरित उसे बहुत से विचक्षण पुरुषोंने राजकुमार ही समभा। रास्ते में कितने एक राजा महाराजाओं से सत्कार प्राप्त करता हुआ रत्नसार थोड़े ही दिनोंमें अपनी रत्न विशाला नगरी में आ पहुंचा। उस कुमारकी ऋदिका विस्तार और शक्ति देल कर समरसिंह राजा भी बहुत से व्यापारियों को साथ ले उसके सामने आया। राजाने बसुसारादिक बड़े व्यापारियों के साथ रत्नसार कुमार को बड़े आइम्बर पूर्वक नगर प्रवेश कराया। कुमारका उचिताचरण हुये बाद चतुर शुकराज ने उन सबको रत्नसार कुमार का आश्चर्य कारक सकल वृतान्त कह सुनाया। अद्भुत धैर्यपूर्ण कुमारका चरित्र सुन कर राजा प्रमुख आश्चर्य चिकत हो उसको प्रशंसा करने लगे।

एक दिन उस नगरी के उद्यान में कोई एक विद्यानन्द नामक श्रेष्ठ गुरु पथारे। यह समाचार सुन हर्षित हो रत्नसार और राजा वगैरह उन्हें वन्दन करने के लिये आये। गुरु महाराज की समयोचित देशना हुये बाद राजाने विस्मित हो रत्नसार कुमार का पूर्व बनान्त पूछा। चार झानके धारक गुरु महाराज ने फर्माया कि है राजन ! राजपुर नगर में लक्ष्मी के समान श्रीसार नामक राजा का पुत्र था। क्षत्रि, मन्त्रि और श्रेष्ठि, एवं तीन जनोंके तीन पुत्र उसके मित्र थे। जिस तरह तीन पुरुषार्थों से जंगम उत्साह शोभता है वैसे ही वह तीन मित्रोंसे शोभता था। अपने नीन मित्रों को सर्व कलाओं में कुशल जान कर क्षत्रिय पुत्र अपनी बुद्धिमंदता की निन्दा करता और झानका विशेष बहुमान करता था। एक दिन किसी चोर ने राजाकी रानीके महल्में चोरी की। मालूम होने से नगर रक्षक लोग चोर को पकड़ कर राजाके पास ले गये। कोधित हो राजाने उसे तत्काल ही मार डालने की आझा दी। मुगके समान त्रासित नेत्र वाले उस चोर को मार डालने के लिये वघस्थान पर ले जाया जा रहा था, देव योग उसे दयालु श्रीसार कुमार ने देखा। मेरी माता का द्रन्य घुराने वाला होने से इस चोरको स्वयं में अपने हाथसे मारू गा यों कह कर उसे घातक पुरुषों के पाससे ले कुमार नगरसे वाहर चला गया। होनवान और दयावान कुमार ने अब फिर कभी चोरी न करना ऐसा समभा कर उसे गुत्रबृत्ति से छोड़ दिया। दुनिया में जिस मनुष्य के दो चार मित्र होते हैं उसके दो चार शक्ष मान कर वह गुत्रबृत्ति से छोड़ दिया। दुनिया में जिस मनुष्य के दो चार मित्र होते हैं उसके दो चार शक्ष मान विना यह शक्ष कर बहुत ही धम-करना विना यह शक्ष वाच है, इसलिये कोधायमान हो कर राजाने श्रीसारको छुला कर बहुत ही धम-

कःया। इससे वह अपने मनमें वड़ा दिलगीर हुआ और कोध आ जानेसे वह शीघ्र ही नगर से घाहर निकला क्योंकि मानी मतुष्यों के लिये प्राणहानि से भी अधिक मानहानि गिनी जाती हैं। जैसे झान, दर्शन, चारित्र सहित आत्मा होता है वैसे ही मित्रता से दूर न रहने वाले अपने तीन मित्रों सहित कुमार परदेश चला। कहा हैं कि:—

जानीयात्रे पर्णे भृत्यान् । वांधवान् व्यसनागंषे ॥ पित्रपापदिकाले च । भार्या च विभवत्तये ॥ नौकर की किसी कार्य को भेजने के समय, वन्धु जनों की कष्ट आनेके समय मित्रकी आपत्तिके समय,

और स्त्री की द्रव्य नाश हो जाने के समय परीक्षा होती है।

साथमें चलते हुये मार्गमें वे जुदे हो गये इससे सार्थ भ्रष्टके समान वे राह भूल गये, और बहुत ही बुअुक्षित हो गये, इससे वे अति पीडित होने लगे। ्बहुतसा परिभ्रमण कर वे तीसरे, दिन किसी एक गांवमें इक हुं हुये, तय उन्होंने वहां पर भोजन करनेकी तयारी की । इतनेमें ही वहां पर मिक्षा छेनेके छिये और पुण्य महोद्य देनेके लिये थोडे ही भव-संसार वाला जिनकल्पी मुनि गौचरी आया; सरल स्वभाव से और उल्लास पाते हुये शुद्ध परिणाम से राजपुत्र श्रीसारने उस मुनिराज को दान दिया। और उससे पुण्य भोग फलक ग्रहण किया। दूसरे दो मित्रोंने मन, वचन, कायसे, उस सुपात्र दानकी अनुमोदना की, क्योंकि समान वर्ष वाले मित्रोंको सरीखा पुण्य उपार्जन करना योग्य ही हैं; परन्तु दो दो सब कुछ दो। ऐसा योग फिर कहाँसे मिलेगा ? इस प्रकार वोलकर दो मित्रोंने कपटसे अपनी अधिक श्रद्धा वतलाई। क्षत्रिय पुत्र तो तुच्छात्मा था, इसिलये बोहराने के समय उन्हें बोलने लगा कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूखसे पीडित हो रहा हूं अतः मेरे लिये थोड़ा तो रक्खो। ऐसा वोल कर निरर्थक ही ¡दानान्तराय करनेसे उस तुच्छ बुद्धिवाले ने भोगान्तराय कर्म वांधा। फिर थोड़े ही समयमें राजाके वुलानेसे वे तीनों जने स्वस्थान पर चले गये और श्रीसारको राज्य प्राप्त हुआ। मंत्रिपुत्र को मंत्रिमुद्रा, श्रेष्ठी पुत्रको श्रेष्ठी पदवी और क्षत्रिय पुत्रको वीराप्रणी पदवी मिली। इस प्रकार चारों जनें[अनुक्रमसे पदवियां प्राप्त कर मध्यस्थ गुणवन्त रह कर आयुष्य पूर्ण होने पर कालधर्म को प्राप्त हुये। उनमेंसे श्रीसार सुपात्र दानके प्रभावसे यह रत्नसार हुआ, प्रधान पुत्र और श्रे ष्टिपुत्र दोनों जने मुनिको दान देनेमें कपट करनेसे रत्नसार की ये दो स्त्रियां हुई । और क्षत्रियपुत्र दाना-न्तराय करनेसे तियँच यह तोता हुआ । परन्तु ज्ञानका बहुमान करनेसे यह इस भवमें बड़ाही विचक्षण हुआ है। श्रीसारसे छूटे हुये उस चोरने तापसी वत अंगीकार किया था जिससे वह चंद्रचूड देव हुआ कि जिसने बहुत दफा रत्नसार की सहाय की।

यह सुन कर राजा वगैरह सुपात्र दान देनेमें श्रित श्रद्धावन्त हुये। और उस दिनसे श्रिरिन्त प्रकृषित श्रमंको सेवन करने छगे। वह मनुष्यों का धर्म सूर्यके समान दीपता हुआ प्रथम श्रमानक्ष्य अन्धकार को दूर करके फिर सर्व प्राणियोंको सन्मार्ग में प्रवर्त्ताता है। पुण्यमें सार समान रत्नसार कुमारने अपनी दोनों ख्रियोंके साथ बहुत काछ तक उत्कृष्ट सुखानुभव किया। अपने भाग्ययोग से अर्थवर्ग और कामवर्ग सुख-पूर्वक ही प्राप्त हुये होनेके कारण परस्पर विरोध रहित उस शुद्ध बुद्धिवाले रत्नसारने तीनों चर्गोंकी साधना

की । रथयात्रा, तथा तीर्थयात्रायें करना, चांदिमय, सुत्रर्णमय, एवं मिणमय अरहंत की प्रतिमायें भरधाना, उनकी प्रतिष्ठा करवाना, नये मंदिर वनधाना, चतुर्विध श्री संघका सत्कार करना, उपकारी एवं दूसरोंको भ योग्य सन्मान देना, वगैरह सुरुत्य करनेमें यहुतसा काल व्यतीत करनेसे उसने अपनी लक्ष्मीको सफलं क्रिया। उसके संसर्गसे उसकी दोनों स्त्रियां भी धर्ममें निरत हुईं। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषके संसर्गसे क्या न हो ! दोनों स्त्रियोंके साथ आयुष्य क्षय होनेसे वे पंडित मृत्यु द्वारा बारहवें देवलोक में देवतया उत्पन्न हुये। क्योंकि श्रावकपन में इतनी ही उत्रुप्ट उच्चगति होती है। वहांसे चल कर महाविदेह क्षेत्रमें जन्म ले सम्यक् प्रकारसे श्री अरिहंत प्रकृपित धर्मकी आराधना कर मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त हुये।

रत्नसारचरिना दुदीरीता दिध्थमद्भुततया वभारितात्।।

पात्रदानविषये परिग्रह स्वेष्टमान विषये च यत्यतां।।

इस प्रकार स्त्नसार कुमारका चरित्र कथन किया । उसे आश्चर्यतया अपने चित्तमें धारण कर सुपात्र दानमें और परिग्रह के परिमाण करनेमें उद्यम करो ।

## "भोजनादिक के समय दयादान और अनुकंपा"

साधु वगैरह का योग होनेपर विवेकी श्रावकको अवश्य ही विधिपूर्वक प्रतिदिन सुपात्र दान देनेमें उद्यम करना। एवं भोजनके समय आये हुये स्वधमीं को यथाशिक साथ लेकर भोजन करे, क्योंकि वह भी सुपात्र हैं। स्वामीवात्सल्य की विधि पर्वहत्य के अधिकार में आगे चलकर कही जायगी। शौचित्य द्वारा अन्य भिक्षु वगैरह को भी दान देना चाहिये। परन्तु उन्हें निराश करके वापिस न लौटाना। चैसा करनेसे कर्मवन्धन न करावे, धर्मनिन्दा न करावे; निष्ठुर हृदयवाला न वने। वह मनुष्योंके या द्यालु लोगोंक ऐसे लक्षण नहीं होते कि जो भोजनके समय दरवाजा बन्द करलें। सुना जाता है कि विच्तौड़में वित्रांगद राजा जब कि शत्रुके सैन्यसे किला वेष्टित था और जब शत्रुओंका नगरमें प्रवेश करनेका भय था, भोजनके समय नगरका दरवाजा खुला रखना था। राजा भोजनके समय दरवाजा खुलवा रखना है, यह मार्मिक बात एक वेश्याने शत्रु लोगोंसे जा कही। इससे वे नगरमें घुस गये, परन्तु राजाने अपना नियम बन्द न किया। इसलिये श्रावकको भोजनके समय दरवाजा बन्द न करना चाहिये। तथा श्रीमंत श्रावकको तो उस वातका विशेष ख्याल रखना चाहिये कि,:—

् कुर्त्वि भरिर्नकस्कोत्र, वव्हाधारः पुमान् पुमान् ।

ततस्तत्काल मायातान् । भोजये न्दांधवादिकान् ॥ १ ॥

अपना पेट कौन नहीं भरता ? जो अन्य बहुतोंको आधार देता है वही मनुष्य मनुष्य गिना जाता है, इसिंछये भोजनके समय घर पर आये हुये वन्धुजनादि को भोजन कराना यह गृहस्थाचार है।

मतिथी नर्थीनो दुस्थान । भक्ति शक्त्यानुकंपनंः ॥

क्रत्वा क्रतार्थानौचित्याव । भोक्तुं युक्तः महात्मनां ॥२॥

अतिथी, याचक और दुखी जनका भक्तिसे या अनुकंपासे शक्तिपूर्वक औचित्य संभाल कर उनका मनोरथ सफल करके महाहमा पुरुषोंको भोजन करना युक्त है। आगममें भी कहा है कि:—

नेवदारं पिहावेई । मुंजमाणो सुसावश्रो । श्रग्छकंपाजिणिदेहिं । सह्हाणं न निवारिश्रा ॥ १ ॥

सुश्रावक भोजनके समय दरवाजा वंद् न करार्व क्योंकि वीतराग ने श्रावकको अनुकंषा दान देनेकी मनाई नहीं की ।

# दठ्ठण पाणि निवहं । भीषे भवसायरंपि दुख्खत्तं ॥ अविशेष श्रोणुकंप । हावि सामध्यश्रौ कुपई ॥ २ ॥

भयंकर भवक्षप समुद्रमें दुःखार्त प्राणि समूहको देख कर शक्तिपूर्वक दोनों प्रकारसे—द्रव्य और भावसे अनुकंपा विशेष करें। यथा योग्य अन्नादिक देनेसे द्रव्यसे अनुकंपा करें और जैनधर्म के मार्गमें प्रवर्तना से भावसे अनुकन्पा करें। भगवती स्त्रमें तुंगीया नगरीके श्रावक वर्णनाधिकार में "अवंगुअ" दुवारा ऐसे विशेषण द्वारा भिक्षुकादि के प्रवेशके लिए सर्वदा खुला दरवाजा रखना कहा है। दीनोंका उद्धार करना यह तो श्री जिनेश्वर देवके दिये हुये सांवतसरिक दानसे सिद्ध ही है। विक्रमादित्य राजाने भी पृथिवीको प्रश्णमुक्त करके अपने नामका संवतसर चलाया था। अकालके समय दीन हीनका उद्धार करना विशेष फल दायक है इस लिये कहा है कि:—

## विगाप सिख्ख परिख्खा । सुइह परिख्खाय होइ संगामे ॥

वसगो मित्र परिष्क्या। दागा परिष्क्वाय दुभ्भिक्ये॥३॥

विनय करनेके समय शिष्यकी परीक्षा होती हैं, सुभटकी परीक्षा संग्रामके समय होती हैं, मित्रकी परीक्षा कप्रके समय होती हैं, और दुष्कालके समय दानीकी परीक्षा होती हैं।

विकम संवत् १३१५ में महा दुर्मिक्ष पड़ा था, उस समय भद्रेश्वर निवासी श्रीमाल जातिवाले जग-हुशाह ने ११२ दानशाला खुलवाकर दान दिया था। कहा है कि:—

हम्मीरस्य द्वादश । वीसलदेवस्य चाष्ट दुर्भिन्ते ॥ त्रिसप्त सुरभागे । मूङ्सहस्नान् ददो जगह् ॥

जगडुशाह ने दुर्भिक्षके समय हमारे राजाको वारह हजार मूड़ा विपलदेव राजाको आठ हजार मूडा और बादशाहको २१ हजार मूडा धान्य दिया था। उस समय पढ़े हुये दुष्कालमें जगडुशाह ने उपरोक्त राजाओं की मार्फत उपरोक्त संख्या प्रमाण धान्य दुष्काल पीडित मनुष्योंके भरण पोषण के लिये भिजवाया था

इसी तरह अणहिल्लपुर पाटनमें एक सिंहथ नामा सुनार था। उसके घरमें वड़ी भारी ऋदि सिद्धि थी। उसने विक्रम संवत् १४२६ में आठ मन्दिरोंके साथ एक बड़ा संघ छेकर श्री सिद्धाचल की यात्रा कर एक भविष्य वेत्ता ज्योतिष से यह जानकर कि दुष्काल पड़ेगा प्रथवसे ही दो लाख मन अन्नका संग्रह किया हुवा था। जिससे बहुत ही लक्ष्मी उपार्जन की परन्तु उसमेंसे २४ हजार मन अन्न दुष्काल पीडित दीन हीन पुरुपोंको बाट दिया था। एक हजार बांध छुड़ाये थे (डाकू लोगों द्वारा पकड़े हुये लोगोंको बंध कहते हैं) बहुतसे मन्दिर बंधवाये, जीणोंद्वार कराये; तथा पूज्य श्री जयानंदसूरि और श्रोदेवसुन्दिर सूरिको आवार्य

पद स्थापना करने वंगरहके धर्मकृत्य किये थे इसिलये भोजनके समय गृहस्थको चाहिये कि वह विशेषतः द्यादान करे। निश्रय करके गृहस्थ को एवं निर्धन श्रावकको भी उस प्रकारकी औचित्यता रखकर अन्न पकाना कि जिससे उस समय दीन हीन याचक आ जाय तो उन्हें उसमेंसे कुछ दिया जासके। ऐसा करनेसे कुछ अधिक व्यय नहीं होता, क्योंकि उन्हें थोड़ा देकर भी संतोषित किया जा सकता है। इसिलये कहा है कि-ग्रासाद गलितसिक्येन। कि न्यूनं करिगो भवेद॥ जीवत्येव पुनस्तेन। कीटिकानां कुटुम्बकं॥

श्रासमेंसे गिरे हुये दाणेसे क्या हाथीको कुछ कम हो जाता है ? परन्तु उससे चींटीका सारा कुटुम्ब जीवित रह सकता है।

इस युक्तिसे रंधे हुये निर्वेद्य आहारसे सुपात्र दान भी शुद्ध होता है। माता पिता बहिन भाई वगैरह की, पुत्र, वह आदिकी रोगी बांधी हुई गाय, वैल, घोड़ा, वगैरह की भोजनादिक से उचित सार संमाल करके नवकार गिन कर और प्रत्याख्यान, नियम वगैरह स्मरण कर सात्म्य याने अवगुण न करता हो ऐसे पदाथ का भोजन करे। इसलिये कहा हैं कि:—

पितुर्मातुः शिश्नुनां च। गर्भिणी दृद्धरोगिणां ॥ पथमं भोजं दत्या। स्त्रयं भोक्कव्यमूत्रमैः ॥ १ ॥ विता, माता, वालक, गर्भिणी, वृद्ध और रोगी इतने जनोंको प्रथम भोजन कराकर, फिर आप भोजन करना चाहिये।

चतुष्पदानां सवपां । धृतानां च तथा नृगां।।

चिता विधाय धर्मज्ञः । स्वयं भुज्जीत नान्यथा ॥ 🤻 ॥:

धर्म जाननेवाले मनुष्य को अपने घरके तमाम पशुओं तथा वाहरसे आये हुये अतिथि महमान धर्ग-रह की सार संभाल लेकर फिर भोजन करना चाहिये।

## "भोजन करनेका विधि"

पानाहारादयो यस्पाद्विरुद्धाः प्रकृतेरपि ॥ सुखित्वा यावकलपन्ते । तत्सात्म्यमिति गीयते ॥ प्रकृतिको न रुवता हो तयापि जो शारीरिक सुखके छिये आहार वगैरह किया जाता है उसे सात्म्य कहते है ।

जो वस्तु जन्मसे ही खानपान में आती हो, फिर वह चाहे विष ही क्यों न हो तथापि वह अमृत समान होती है। प्रकृतिको प्रतिकृत वस्तु अमृत समान हो तथापि वह विष समान है। इसमें इनना विशेष समभना चाहिये कि जन्मसे पथ्यतया खाया हुवा विष भी अमृत तुत्य होता है। असातम्य करके (कुपथ्य करनेसे) अमृत भी विष तुत्य है, इसीलिये जो शरीरको अनुकृत हो परन्तु पथ्य हो धैसा भोजन प्रमाणसे सेषन करना। मुझे सब ही सातम्य है ऐसा समभ कर विष कदापि न खाना। विष संबन्धी शास्त्र जानता हो विषापहरन करना भी जाना हो तथापि विष खानेसे प्राणी मृत्युको ही प्राप्त होता है। तथा यदि ऐसा स्वचार करे कि:—

कंठनाडी मितक्रिति। सव चदशनं समं ॥ च्राणमात्रसुखस्यार्थे । लोच्यं कुबित नो बुनाः ॥ कंठ नाडीसे नीचे उतरा हुआ सब कुछ समान ही होता है । इस प्रकारके क्षणिक सुबके छिये बिनक्षण पुरुषको रसकी छोछुपता रखनी चाहिये ? कदापि नहीं । यह समक्र कर भोजनके रसमें छाछव न रखकर वाईस अभक्ष्य, वत्तीस अनंतकाय, वगैरह जिनसे अधिक पाप छगे, ऐसी वस्तुओंका परित्याग करके अपनी जठरायि का जैसा वछ हो उस प्रमाणमें आहार करे । जो मनुष्य अपनी जठरायिका बिनार करके अस्य आहार करता है चही अधिक खा सकता है। किसी दिन स्वादिष्ट भोजनकी छाछसाके कारण प्रति-दिनके प्रमाणसे अधिक भोजन करनेसे अजीर्ण, वमन, विरेचन, बुखार, खांसो, वगैरह हो जातेसे अन्तमें सत्यु तक भी होजाती है । इसिछिये प्रतिदिन के प्रमाणसे अधिक भोजन न करना चाहिये । इसिछिये कहा है कि:—

जीहे जागाप्पमागां। जिमि भन्ने तहय जीप श्रन्नेभ ॥ श्रईजिमिश्र जीपश्रागां। परिगामो दारुगो होई॥ १॥

है जीम तू भोजन करने और वोलने में प्रमाण रखना । अतिशय जीमने और बोलनेका परिणाम भयंकर होता है।

भनान्यदोषाणि मितानिमुक्ता । वचांसि चेक्वं वदसीत्ध्थमेव ॥

जंतोयु युत्सोः सहकपेवीर । स्तत्पट्ट बंघोरसने तथैव ॥ २ ॥

है जीम ! यदि तू प्रमाण सहित और दोष रहित अन्तको एवं प्रमाण सहित और दोष रहित वचनको उपयोगमें छैगी तो कर्मकृप सुमटोंके साथ युद्ध करने वाले प्राणियोंको मस्तक पर बंध समान होगी।

हित मित विपक्तभोजी। बामशयी निस चंक्रमण शीलः॥

**उमिम्मत मूत्रपुरीपः स्त्रीषु जितात्मा जयति रोगान् ॥३॥** 

अपने आपको हितकारी हो इस प्रकारका प्रमाणकृत और परिपक्व हुवा भोजन करने वाला, बार्य वं म सोनेवाला, भोजन करके घूमनेके स्वभाव वाला, लघुनीति एवं बडी नीतिकी शंका होनेसे तत्काल उसका त्याग करनेवाला और स्त्री विषयमें प्रमाण रखनेवाला पुरुष रोगोंको जीत छेता है।

भोजनका विधि, न्यवहार शास्त्र विवेक विलासमें नीचे मुजब बतलाया है:—

श्रतिमातश्च सन्ध्यायाः । रात्रौ कुत्सन्नथ व्रजन् ॥

संच्याद्यौदत्त पाणीश्च । नापात्पाणिस्थितं तथा ॥ ६ ॥

अति प्रसात समय, अति सन्ध्या समय, रात्रिके समय, मार्ग चलते हुये, बांये पैर पर हाथ रसकर; ओर हाथमें लेकर भोजन न करना चाहिये।

साम्यत्ते सातपे सन्धिकारे द्रु मतलेपि च ॥ कदाचिदपि नाश्नीया द्र्ध्वीकृत्य च तर्जनी ॥ २ ॥ असकाशके नीचे बैठकर, धूपमें, अन्धकार में, वृक्षके नीचे, तर्जनी अंग्रेलिको अंची रस कर कदापि भोजन न करना ।

### अधौतमुखवस्त्रां घ्रिनेग्नश्च मलिनां शुकः॥

सच्येन हस्तेनादात्त । स्थालो भुंजीत न क्वचित् ॥ ३ ॥

हाथ पैर मुख वस्त्र बिना धोये, नग्न हो कर, मिलन वस्त्र पहिन कर, बांये हाथमें थाली उठा कर, कदापि भोजन न करना,

एकवस्त्रान्वितद्याद्वं बासावेष्टित मस्तकः॥

अपवित्रोऽतिगाक्यक्च, न भुंजीत विचन्नगाः॥ ४॥

एक ही वस्त्र पहिन कर; भीने वस्त्रसे, मस्तक लपेट कर, अपवित्र रह कर, अति लालवी होकर विच-क्षण पुरुषको कदापि भोजन न करना चाहिये।

उपानत्सहितो व्यग्रचित्तः केवल भूस्थितः॥

पयंकस्थो विदिग् याम्याननो नाद्यात्क्रशासनः॥ ५॥

जूता पहिने हुये, चपल चित्तसे, केवल जमीन पर बैठके, पलंग पर बैठके, विदिशाके सन्मुख बैठ कर, दक्षिण दिशाके सम्मुख बैठ कर और पतले या हिलते हुये आसन पर बैठ कर भोजन न करना।

श्रासनस्थपदो नाद्यात स्वरुचंगडालैर्निरीत्ततः॥

पतितेक्च तथा भिन्नेभाजने पलिनेऽपि च ॥ ६॥

आसन पर पैर रख कर, कुत्तो, चांडाल, धर्मभ्रष्ट, इतनों के देखते हुये, टूटे हुये या मिलन वतन में भोजन न करना।

भ्रमेध्यसंभवं नाचात्, दृष्ट भ्रू गादिघातकैः,

रजस्वलापरिस्पृष्ट, माघातं गतोश्वपिद्यभिः॥ ७॥

विष्टा करने की जगह में उत्पन्न हुये, बाल हत्या वगैरह महा पाप करने वालेसे देखे हुये रजस्वला स्त्री द्वारा स्पर्श किये हुये, गाय, श्वान, पंखी द्वारा सुंघे हुये भक्ष्य पदाथ को भी भक्षण न करना।

श्रज्ञातागममज्ञातं, पुनरुक्तीकृतं तथा, युक्तं च वचबचाशव्दै र्नाद्याद्वकत्रविकारवान् ॥ ८ ॥

अनजान स्थानसे आये हुये तथा अज्ञात एवं फिरसे गरम किये हुये खाद्य पदार्थ को न खाना। तथा मुखाकृति विकृति करके या चपचप शब्द करते भोजन न करना।

जपाव्हानोत्पादितशीति, कृतदेवा भिधासमृतिः,

समे पृथा वनत्युचैः, निविष्टो विष्टरे स्थिरे ॥ ६ ॥

मात्रस्य स्पृं विका जामी भार्याद्यैः पक्कमादरात्।

श्विभिभु क्तविभद्दक्च । दत्तं चाद्याऽज्जने सित ॥ १०॥ कृतमीनमवक्रांगं । वहद्दत्तिणनासिकां ॥

शतिभद्ध्य समाधाण । इतदृग् दोषविक्रियं ॥ ११ ॥ न।तिद्वारं न चात्यम्यलं । नात्युष्णं नातिशीतलं ॥ नातिशाकं नातिगोल्यं । मुखरोचकमुद्यकः ॥ १२ ॥ जिसने भोजनकी आमन्त्रणा से प्रीति उत्पन्न की है, वैसे देव, गुरुक्ता स्मरण करने वाले श्रावक को सम आसन पर, चौड़े आसन पर, उच्च आसन पर, स्थिर आसन पर वैठ कर, माता, बहिन, दादी, भांजी, ह्यी, वगैरह से बादर पूर्वक परोसा हुआ पित्र भोजन करना चाहिये। रसोहये वगैरह के अभाव में घरकी हिम्यों हारा परोसा हुआ भोजन करना चाहिये। भोजन करते समय मीन धारण करना चाहिये, शरीर को बाँका चृंका न करना चाहिये, दाहिनी नासिका चलते समय भोजन करना चाहिये, जो जो वस्तु खानी हों उन सबको दृष्टि दोपके विकार की दूर करनेके लिये प्रथम अपनी नासिका से स्रंघ लेना चाहिये। और अति खारा, अति खहा, अति ऊष्ण, अति शीनल, नहीं परन्तु सुखको खुखाकारी भोजन करना चाहिये।

अचुगाहं हगाइरसं । अइ अंवं इन्दियाइं उवहगाई ॥

भइ लोगियं च चल्खुं। श्रहगिद्धं भंजए गर्हाग्।। १३॥

अति उष्ण रसका विनाश करता है, अति खट्टा इन्द्रियों को हनता है, अति खारा चक्षुओं का विनाश करता है, अनि चिकना नासिका के विषय को खराव करता है।

तित्तकडुएहिं सिभं। जिगाहिपिनं कसाय महुरेहिं॥

निठगहेर्हि भ्रवार्थं। सेसावाही भ्रणसणाए ॥ १४॥

तिक्त, और कटु पदार्थ के त्याग से श्लेष्म, कषायले, और मधुर पदार्थके परित्याग से पित्त स्निष्ध—चिकने और उष्ण पदार्थ के त्यागसे वायु तथा अन्य व्याधियों को वाक्षिक रस परित्याग से जीती जा सकती हैं।

> अशाकभोजी घृतपन्ति योंधसा । पयोरसान् सेवति नातियोंभसा ॥ अर्भुग्विभुग्सूत्रकृतां विदाहिनां । चललामुग् जीर्गा भूगलपदेहहग् ॥ १५ ॥

शाक विना किया हुआ भोजन बीके समान गुणकारी होता है, दूध और वावल की खुराक मिदरा के समान गुणकारी होती है। खाते समय अधिक जलपान न करना श्रष्ठ है। जो मनुष्य लघु नीति वडी नीति की शंका निवारण करके भोजन करता है उसे अजीर्ण नहीं होता। इस प्रकार उपरोक्त वर्ताव करने वाले को प्रायः वीमारी नहीं होती।

आदौ तावन्मधुर'। मध्ये तीच्छां ततस्ततः कटुकं॥ दुर्जन मैत्री सदृशं। भोजनिमच्छन्ति नीतिज्ञाः॥ १६॥

दुर्जन पुरुषों की मित्रता के समान नीति जानने वाले पुरुष पहले मधुर, बीचमें तीक्षण, और फिर कटु भोजन इच्छते हैं।

सुस्निग्ध मधुरै: पूर्वमञ्तीयादन्वितं रसे: ॥

द्रवाम्ललवर्गीर्भध्ये । पर्यन्ते कदुतिक्तकैः ॥ १७॥

पहले चिकने और मधुर रस संहित पदार्थ खाना, प्रवाही खट्टे और खारे रस सहित पदाय बीचमें खाना, और फट्ट तथा तिक रस सहित पदार्थ अन्तमें खाना।

#### पाक् द्रवं पुरुषोऽक्नाति । यध्ये च कटुकं रसं ।।

अन्ते पुनद्र<sup>६</sup>वाशी च । वलारोभ्यं न मु चिति ॥ १८॥

पहले पतला पदार्थ खाना चाहिये; बीचमें कटु रस वाला खाना चाहिये, और अन्तमें पतला पदार्थ खाना योग्य है। इस प्रकार भोजन करने वालेको बल, और आरोग्यकी प्राप्ति होती है।

ब्रादी मंदाग्नि जननं । मध्ये पीतं रसायनं ॥

मोजनान्ते जलं पीतं। तज्जलं विष सन्निभं।। १६॥

भोजन से पहले पीया हुआ पानी मंदाग्नि करता है, भोजन के बीचमें पीया हुआ पानी रसायन के समान गुण कारक है। और अन्तमें पीया हुआ विष तुल्य है।

भोजनानन्तरं सर्वं। रस लिप्तेन पाणिना ॥

एकः प्रतिदिनं पेयो । जलस्य चुलुकोंगिना ॥ २० ॥

भोजन किये वाद सर्व रससे सने हुये हाथ द्वारा मनुष्य को प्रतिदिन एक चुलु पानी पीना चाहिये। अर्थात् भोजन किये वाद तुरन्त ही अधिक पानी न पीना चाहिये।

न पिवेत्पशुवत्तोयं । पीतशेषं च वर्जयेत् ॥

तथा नां जलिना पेयां। पयः पथ्यां मितं यतः॥ २१ ॥

पशुके समान पानी न पीना चाहिये। पीये बाद बचा हुआ पानी तत्काल ही फैंक देना चाहिये। तथा अंजलि याने ओक से पानी न पीना चाहिये क्योंकि प्रमाण किया हुआ पोनी पथ्य गिना जाता है।

करेण सलिलाद्गेण। न गंडौ नापरं करं॥

नेत्रगो च स्पृशोत्किन्तु । स्पृष्टच्ये जानुनी श्रिये ॥ २२ ॥

भोजन किये बाद भीने हाथसे मस्तकको, दूसरे हाथको, आंखोंको स्पर्श न करना चाहिये। तब फिर क्या करना चाहिये ? लक्ष्मीकी वृद्धिके लिये अपने गोडोको मसलना चाहिये।

## "भोजन किये वाद करने न करनेके कार्य"

श्रंगमर्द् न नीहारं। भारोतत्तेपोपवेशनं॥

स्नानाद्यंच कियत्कालं। अनत्वा कुर्यान्न बुद्धिमान् ॥२३॥

भोजन किये बाद बुद्धिमान को तुरन्त ही अंगमर्दन, टट्टी जाना, भार उठाना, वैठ रहना, स्नान, वगैरह कार्य न करने चाहिये।

भुक्त्बोपविशतस्तु दं । बृलमुत्तानशायिनः ॥

त्रायुर्वामकटिस्थस्य । मृत्युर्घावति धावतः॥ २४॥

भोजन करके तुरन्त ही वैठ रहने वालेका पेट वढ़ता है, चित सोने वालेका वल वढ़ता है, वायां अंग दवाकर वैठने वालेका आयुष्य बढ़ता है और दौड़नेसे मृत्यु होती हैं।

#### भोजनानंतरं वाम । कटिस्थो घटिकाद्वयं ॥

शयीत निद्रया हीनं। यद्वा पद् शतं व्रजेत्।। २५॥

भोजन किये बाद वायां अंग दबा कर दो घड़ी निद्रा बिना छेट रहना चाहिये, या सौ कदम घूमना चाहिये, परन्तु तुरन्त ही बैठ रहना योग्य नहीं। आगमोक्त विधि नीचे मुजब है।

#### निरवङजाहारेणं। निज्जीवेगां परित्तं मिस्सेगां॥

अत्तागु संधगापरा। सुसावगा ए रिसा हुंति॥१॥

दूषण रहित आहार द्वारा, निर्जीव आहार द्वारा, प्रत्येक मिश्र आहार द्वारा, ( अनन्तकाय नहीं ) ही अपना निर्वाह करनेमें तत्पर सुश्रावक होता है।

असर सरं अचवचवं, अदुअमविश्वं विश्वं अपिरसाहि।

मगावयकायगुत्तो, भुंजई साहुन्व उवउत्तो ॥२॥

श्रावकको साधुके समान, मौन रह कर चपचपाहट करनेसे रहित, शीव्रता रहित, अति मन्द्रता रहित, जुंटा न छोड़ कर, मन, वचन, कायको गोपते हुए उपयोगवान हो कर भोजन करना चाहिये।

कडपयरच्छेएणं भुत्तव्वं भ्रहव सीह खइएगां।

एगेगा अगोगे हिन, विज्ञित्ता घूमइंगालं॥३॥

जिस प्रकार वांसके; टुकड़े करनेके समय उसे एकदम चीरते हैं, उस तरह या सिंह भोजनके समान (सिंह एकदम भएटा मार कर खा जाता है वैसे) तथा वहुतसे भनुष्यों के बीच एवं धूम, इंगालादिक दोवोंको वर्ज कर एकलेको एक वार भोजन करना चाहिये।

> जहश्रभंगललेवा, सगर्ड रुखवणाण जुनिश्रो हुंति ॥ इश्रसंजम भ रहवहणठचाइ साहुश्राहारो ॥४॥

जिस प्रकार शरीरका वल बढ़ानेके लिये स्नान करते समय अभ्यंगन किया जाता है और गाड़ीको चलानेके लिये जैसे उसकी घुराओंमें तेल लगाया जाता है वैसे ही संयमका भार वहन करनेके लिए साधु लोक आहार करते हैं।

तित्तगंव कडुअंव, कसायं अंविलंवगहुरं लवर्णं वा॥

एम लद्ध पन्न ्ठ पडत्तं, पहुधयं व भुं जिल्ज संजए ॥ ५ ॥

साधुको तिक, कटु, कपायला, खट्टा, मीठा, खारा इस प्रकारका आहार मिले तथापि वह अन्य कुछ विचार न करके उसे ही मिए और स्वादिए मानकर खा लेते हैं।

अहन न जिमिज्जरोगे, घोहुदए सयगामाइ उनसम्मे ॥

पाणी दयात वहें इ, भंते तसुमी असाध्यं च ॥ ६॥

जय रोग हुआ हो, जय मोहका उदय हुआ हो, जय खजनादिक को उपसर्ग उत्पन्न हुआ हो, जीवदया पालनेके समय, जप तप करना हो अन्त समय शरीर छोड़नेके लिये जय अनशन करना हो तब भोजन करना। ऊपर बतलाई हुई समस्त सिद्धान्तोक्त रीति साधुके आश्रित है। श्रावकको यथायोग्य समक्ष लेना। दूसरे शास्त्र भी कहते हैं कि:—

देवसाधुपुरस्वामी, स्वजनव्यसने सति॥

ग्रहणे च न भोक्तव्यं शक्तौ सत्यां विवेकिना॥ ७॥

जव देव, गुरु, राजा, स्वजन, इत्यादि पर कुछ कष्ट आ पड़ा हो एवं ग्रहण पड़ते समय विवेकवान् मनुष्यको भोजन न करना चाहिये।

"श्रजीर्गा प्रभवा रोगाः" अजीर्ण होनेसे रोग उत्पन्न होते हैं। अजीर्णके विषयमें कहा है कि:— वलादरोधिनिर्देष्टं, ज्वरादौ लंघनं हितं॥

ऋतेऽनिलश्रमक्रोध—शोककामत्तत्वरान् ॥ ८ ॥

वायु, श्रम, कोध, शोक, काम या घाव तथा विस्कोटक वगरह का यदि बुखार न हो तो उसके वलको रोकने वाला होनेसे बुखारकी आदिमें लंघन ही करना हितकारी है। ऐसा वैद्यक शास्त्रका कथन होनेसे ज्वरके समय, नेत्ररोगादिके समय, तथा देव गुरुकी वन्दना करनेका योग न बने उस समय एवं तीर्थ गुरुको नमस्कार करनेके समय कोई विशेष धर्म करणी अंगीकार करनेके आदिमें या किसी प्रौढ़ पुण्य करणीके प्रारम्भमें अष्टमी चतुर्दशी वगैरह विशेष पर्वतिथियों में भोजनका परित्याग करना चाहिये। उपवास आदि तप करनेसे इस लोक और परलोक में सचमुच ही विशेष गुणकी और लामकी प्राप्ति होती है।

श्रथिरं पिथिरं क्कंपि, उञ्जुश्रं दुल्लहंपि तहसुल्हं॥

दुसन्जंपि सुसन्जं, तवेशा संपन्जए कन्जं ।। ६॥

अस्थिर भी स्थिर, वक्त भी सरल, दुर्लभ भी सुलभ, दुःसाध्य भी सुसाध्य, मात्र तपसे ही हो सकते हैं। वासुदेव, चक्रवर्ती वगैरह तथा देवता वगैरह जो सेवा करने रूप इस लोकके कार्य हैं वे सब अष्टमा-दिक तपसे ही सिद्ध होते हैं। परन्तु उस विना नहीं होते। (यह भोजनादिक विधि बतलाई है।)

## ''भोजनकर उठे बाद करनेके कार्य"

भोजन किये वाद नवकार गिन कर उठके चैत्यवन्दन करे, फिर यथायोग्य देव गुरुको वन्दन करे। यह सब कुछ ''सुपत्तदाणाइजुत्ति इसमें वतलाये हुये आदि शब्दसे सूचन किया हुआ समभना" अब पिछले पद की व्याख्या बतलाते हैं कि भोजन किये बाद शत्याख्यान करके दिवसचरिम या श्रंथि सहितादि शत्याख्यान गुर्वादिक को दो वन्दना देने पूर्व अथवा वैसा योग न हो तो वैसे ही करके गीताथोंके, यतियोंके, गीतार्थ श्रावकके, या बहाचारी श्रावकके पास वांचना, पृच्छना, परावर्त्त ना, धर्मकथा, अनुप्रेक्षा लक्षणवाली यथायोग्य स्वाध्याय करना। उसमें १ निर्कराके लिये यथायोग्य जो सूत्र अर्थका पहना, पहाना, है उसे वांचना कहते हैं। २ वांचना लेते समय उसमें जो कुछ शंका रही हो उसे गुरुको पूछ कर निःसंशय होना इसे पृच्छना कहते हैं। ३ पहले पढे हुये सूत्र तथा उनका अर्थ पीछे विस्मृत न होने देनेके कारण जो उनका बारंबार अभ्यास करना सो परावर्त्त ना कहलाता है। ४ अम्बूस्वामी वगैरह महान् पुरुषोंके चिरित्रोंको स्मरण करना,

दूसरोंको श्रवण कराना, उसे धर्मकथा कहते हैं। ५ मनमें ही सूत्र अर्थका वारंबार अध्यास करते रहना— उसका विचार करते रहना उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। यहां पर शास्त्रके रहस्यको जानने वाले पुरुषोंके पास पांच प्रकारकी स्वाध्याय करना वतलाया है सो विशेष कृत्यतया समभना। और वह विशेष गुण हेतु हैं। कहा है कि:—

## समभाएगा पसध्यं भागां जागाईत्र सन्व परमध्यं;

सममाए वढ्ढंतो, खगो खगो जाई वेरगां ॥ १०॥

स्वाध्याय द्वारा प्रशस्त ध्यान होता है, सर्व परमार्थ को जानता है, स्वाध्यायमें प्रवर्त्त न से प्राणी क्षण क्षणमें वैराग्य भावको प्राप्त करता है।

हमने ( टीकाकारने ) पांच प्रकारके स्वाध्याय पर आचारप्रदीप ग्रंथमें द्रष्टान्त वगैरह दिये हैं इसिलये यहां पर द्रष्टान्त आदि नहीं दिये, यह मूळ ग्रंथकी आठवी गाथाका अर्थ समाप्त हुआ।

## "मूल गाथ"

# संझाई जिणपुणरिव । पूअई पिडकमई कुणई तहविहिणा ॥ विस्समणं सङ्झायं । गिहंगओ तो कहइ धम्मं ॥ ९॥

उस्सग्गेरां तु सढ्ढों ग्र, सचित्र।। हार वज्जग्रो; इक्कालराग भोइग्र, वंभयारी तहेवय ॥ १ ॥ उत्सर्ग से श्रावकको एक ही दफा भोजन करना चाहिये; इसिलये कहा है कि, उत्सर्ग मार्गसे श्रावक सिचत्त आहारका त्यागी होता है और एकही दफा भोजन करता है एवं ब्रह्मचारी होता है ।

जिस श्रावकका एक दफा भोजन करनेसे निर्वाह न हो उसे दिनके पिछले थाठवें भागमें (लगभग चार घड़ी दिन रहे उस वक्त ) खाना शुक्त करके दो घड़ी दिन वाकी रहे उस वक्त समाप्त कर लेना चाहिये। क्योंकि सन्ध्या समय याने एक घड़ी दिन रहे उस वक्त भोजन करनेसे रात्रिभोजन का दोष लगता है, देरीसे और रात्रिभोजन करनेसे अनेक दोप उत्पन्न होते हैं, इसका स्वरूप अर्थदीपिका वृत्तिसे जान लेना। भोजन किये वाद यथाशिक चोतिहार, विविहार, दुविहार, दिवसचिरम, जितना दिन वाकी रहा हो वहांसे लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक प्रत्याख्यान करना। मुख्य वृत्तिसे तो कितनाक दिन वाकी रहने पर भी प्रत्याख्यान करना चाहिये और यदि वैसा न वन सके तो रात्रिके समय भी प्रत्याख्यान कर लेना चाहिये।

यदि यहां पर कोई यह शंका करें कि दिवस चिरम प्रत्याख्यान करना निष्फल हैं। क्योंकि दिवस चिरम तो एकासनादि के प्रत्याख्यान में ही भोग लिया जाता है। इस वातका यह समाधान है कि एका-सन प्रत्याख्यान के आठ आगार हैं, और दिवसचिरम प्रत्याख्यान के चार आगार हैं; इसलिये वह करना फलदायक है। क्योंकि आगारका संक्षेप करना ही सबसे बड़ा लाभ है।

ज्ञिसने रात्रिभोजन का निपेध किया है उस श्रावकको भी कितना एक दिन बाकी रहने पर दिवस

चिरम करनेमें था जानेसे मेरे रात्रिभोजन का त्याग है, ऐसा स्मरण करा देनेसे उसे भी दिवसचिरम करना योग्य है ऐसा आवश्यक की छघुवृत्ति में छिखा है। यह दिवसचिरम का प्रत्याख्यान जितना दिन बाकी रहा हो उतने समयसे प्रहण किया हुआ चोविहार या तित्रिहार खुखसे बन सकता है और यह महाछाभकारी है। इससे होनेवाछे छाभ पर निम्न दृष्टान्त दिया जाता है।

दशाणंपुर नगरमें एक श्राविका संध्या समय भोजन करके प्रतिदिन दिवसचरिम प्रत्याख्यान करती थी, उसका पित मिध्यात्वी होनेसे "शामको भोजन करके रात्रिमें किसीको भोजन न करना यह बड़ा प्रत्याख्यान हैं, वाह ! यह वड़ा प्रत्याख्यान !" ऐसा बोळ कर हंसी करता था। एक दिन उसने भी प्रत्याख्यान छेना शुक्ष किया, तब श्राविकाने कहा कि आपसे न रहा जायगा, आप प्रत्याख्यान न लो, तथापि उसने प्रत्याख्यान लिया, रात्रिके समय सम्यक्द्रृष्टि देवी उसकी बहिनका रूप बना कर उसकी परीक्षा करने, या शिक्षा करनेके लिये, घेवरकी सीरनी वांटने आई और उसे घेवर दिये। श्राविका स्त्रीने उसे बहुत मना किया परन्तु रसनाके लालवसे वह हाथमें लेकर खाने लगा, तब देवीने उसके मस्तकमें ऐसा मार मारा कि जिससे उस की आंखोंके डोले निकल पढ़े उस श्राविका स्त्रीने इससे मेरा या मेरे धर्मका अपयश होगा यह समक्ष कर कायोत्सर्ग कर लिया। तब शासन देवीने आकर उस श्राविकाके कहनेसे वहांपर नजदीक में ही कोई बकरे को मारता था उसकी आंखों लाकर उसकी आंखोंमें जोड़ दीं इससे वह एडकाक्ष नामसे प्रसिद्ध हुवा। यह प्रत्यक्ष फल देखनेसे वह भी श्रावक बना। यह कौतुक देखनेके लिए दूसरे गांवसे चहुतसे लोक आने लगे, इससे उस गांवका भी नांव एडकाक्ष होगया। ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार देख कर अन्य भी बहुतसे लोक श्रावक हुए।

फिर दो घड़ी दिन बाकी रहे बाद और अर्घ सूर्य अस्त होनेसे पहिले फिरसे तीसरी दफा बिधिपूर्वक देवकी पूजा करे,

## "द्वितीय प्रकाश" 🕟

## "रात्रि कृत्य"

'पहिक्कम इिना' श्रावक साधुके पास या पौषधशालामें यतना पूर्वक प्रमार्जन करके सामायिक लेने वगैरहका विधि करके प्रतिक्रमण करे। इसमें प्रथमसे स्थापनाचार्य की स्थापना करे, मुख वस्त्रिका रजो- हाण आदि धर्मके उपकरण ग्रहण करने पूर्वक सामायकका विधि है। वह बन्दिता सुत्रकी बृत्तिमें संक्षेपसे कथन करदेने के कारण यहांपर उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं दीख पड़ता। सम्यक्त्वादि सर्वातिचार विशुद्धिके लिए प्रति दिन सुबह और शाम प्रतिक्रमण करना चाहिए। भद्रक स्वभाव वाले श्रावकको अभ्यास केलिए अतिचार रहित षट् आवश्यक करना तृतीय वैद्यकी औपधीके समान कहा है। ऋषियोंका कथन है कि-

सपिडक्कपणो धम्मो, पुरिमस्स यपिन्छमस्सय जिगास्स,

मिम्मपगाण जिणाणं, कारण जाएपहिक्कपणं ॥ १॥

पहले और अन्तिम तीर्थंकरों के चतुर्विधि संघका सप्रतिक्रमण धर्म है और मध्यके वाईस तीर्थंकरों के संघका धर्म है कि कारण पड़ने पर याने अतिचार लगा हो तो मध्यान्ह समय भी प्रतिक्रमण करें। परन्तु यदि अतिचार न लगे तो पूर्व करोड़ तक भी प्रतिक्रमण न करें।

## तृतीय वैद्य औषधी दृष्टान्त

वाहि मवरोई भावे, कुणइ भ्रभावे तयंतु पढमंति॥

विइअ पवगोइ, न कुगाइ तइअं तु रसायगां होई ॥ २ ॥

पहले वैद्यकी औषधी ऐसी है कि यदि रोग हो तो उसे दूर करती है; परन्तु रोग न होतो उसे उत्पन्न करती है। दूसरे वैद्यकी औषधीका स्वभाव रोगके सद्भावमें उसे दूर कर करनेका है, परन्तु रोग न होते गुणावगुण कुछ नहीं करती। तीसरे वैद्यकी औषधीका स्वभाव रसायन के समान है। यदि रोग हो तो उसे दूर करती है और यदि न हो तो सर्वां गमें वल पुष्टी करती है। सुख वृद्धिका हेतु होती है और भावी रोगको अटकाती है।

इसी प्रकार प्रतिक्रमण भी यदि अतिचार न लगा हो तो चारित्रधर्म की पुष्टी करता है। यहां पर कोई यह कहता है कि श्रावकको आवश्यक चूर्णीमें वतलाये हुए साम।यिक विधिके अनुसार ही प्रतिक्रमण करना। छह प्रकारके आवश्यक दोनों सन्ध्याओं में अवश्य करनीय होनेके कारण उसका घटमानपन हो सकता है। सामायिक करके इर्या वही पिडकम कर, काउस्सग्ग करके, लोगास्स कहकर, चन्दना दे कर श्रावकको प्रत्याख्यान करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे पूर्वीक छह आवश्यक पूरे होते हैं।

'सामाइश्र युभय संभभंमि' (सामयिक दो संध्याओं में) इस बवनसे सामायिक के कालका नियम हो चुका; ऐसा कहा जाय तो इसके उत्तरमें समभना चाहिये कि यह वात घटमान नहीं हो सकती, क्योंकि पाठसे छः प्रकारके आवश्यक के कालका नियम सिद्ध नहीं हो सकता। उसमें भी प्रथम तो प्रश्नकार के अभिप्राय मुजव चूर्णिकाकार ने भी सामायिक, इर्यावही प्रतिक्रमण, वन्दना ये तीन ही आवश्यक दिखलाये हैं। वाकी नहीं वतलाये। उसमें भी इर्यावही प्रतिक्रमण गमन विषयक हैं याने जाने आनेकी क्रियादिक्षप हैं, परन्तु चतुर्थ आवश्यक रूप नहीं। क्योंकि—"गमणागमणविहारे, सुत्ते वा सुमिण दंसणे एवो। नावानईसंतारे, इरिग्रावहिया पिटक्कणं। जानेमें, आनेमें, विहार करनेमें, सुत्रके आरम्भ में, रात्रिमें स्वप्न देखा हो उसकी आलोचना करनेमें, नौकासे उतरे वाद, नदी उतरे वाद, इतने स्थानोंमें इर्यावहि करना कहा है। इत्यादि सिद्धान्तों के वचनसे आवश्यक विषय नहीं है। अय यदि साधुके अनुसार आवकको भी इर्याविह करना कहे तो काउसग्ग, चोवीसत्था भी वतलाया है। क्या वह साधुके अनुसार आवक्को करना न चाहिये? अर्थात् अवश्य ही आवकको भी प्रतिक्रमण करना चाहिये। "मर्सई साहुचेईमाणं पोसइसाल एवा सिग्हेवा सामाइर्यवा ज्ञावस्सर्यंवा करेइ" साधु और चैत्य न हो तो पोपधशाला में या अपने घर सामायिक अथवा आवश्यक करे" इस प्रकार आवश्यक चूर्णिमें छह प्रकारका आवश्यक सामायिक से ज्ञदा वतलाया है। सामायिक करनेमें कालका नियम नहीं।"

जध्य वावीस महत्रच्छह्वा निब्धावारो सब्बध्य करेइ" जहाँ विश्राम हो प्रथवा जहां निर्वापार हो-फुरसद हो वहां सर्व स्थानोंमें सामायिक करे अथवा—

"जाहे खिणाओं ताहे करेड़ तोसे न भज्जड़" जब समय मिले तव करे तो सामायिक भंग नहीं होता" ऐसा चूर्णिका बचन है। इस प्रमाण से 'सामाइय उभय संभमं' समायिक दोनों संध्यामें करना" यह बचन सामायिक नामकी श्रावक की प्रतिमा अपेक्षित है और यह वहां ही उस कालके नियम के समय ही सुना जाता है" (जब कोई श्रावक प्रतिमा प्रतिपन्न हो तब उसे दोनों समय सुबह शाम अवश्य सामायिक करना ही चाहिये। इस उद्देश्यसे यह बचन समभना ) अनुयोग द्वार सूत्रमें स्पष्टतया श्रावक को भी प्रतिक्रमण करना कहा है, जैसे कि:—

साए तद्द्वोव उत्तो तद्पि अकरणे तम्भावणभाविए उभन्नो काल मावस्तयं करेइ ।।

साधु या साध्वी, श्रावक या श्राविका, तद्गत् चित्त द्वारा, तद्गत मनो द्वारा, तद्गत छेश्या द्वारा, तद्गत अध्यवसाय द्वारा और तद्गत तीव्र अध्यवसाय द्वारा, उसके अर्थमें सोपयोगी होकर चवला मुंहपत्ति सहित (श्रावक आश्रयो) उसकी हो भावना भाते हुये उभय काल अवश्य आवश्यक करे।" तथा अनुयोग द्वारमें कहा है—

समगोण सावएगाय । अवस्स कायन्वयं हवइ जम्हा ॥

भ्रन्तो भ्रहो निसस्सय । तंम्हा भ्रावस्सयं नाम ॥

"साधुं और श्रावक के लिए रात्रि और दिनका अवश्य कर्तव्य होने से वह आवश्यक कहलाता है" इसिलये साधुके समान श्रावक को भी श्रीसुधर्मा स्वामी आदि से प्रचलित परम्परा के अनुसार प्रतिक्रमण करना चाहिये। मुख्यता से दिन और रात्रिके किये हुये पापकी विशुद्धि करनेका हेतु होनेसे महाफल दायक है। इसिलये हमने कहा है कि:--

श्रवनिष्क्रमणां भावद्विषदाक्रमणां च सुकृतसंक्रमणां ॥ 🕡

अंक्तेः क्रमणं कुर्यात्। द्विः प्रतिदिवसं प्रतिक्रमणं ॥

पार्य का दूर करना, भाव शत्रुको वश करना, खुकत में प्रवेश करना, और मुक्ति तरफ गमन करना, ऐसा प्रतिक्रमण दो दफें करना चाहिये।

सुना जाता है कि दिल्लीमें किसी श्रावक को दो दफां प्रतिक्रमण करने का अभिग्रह था। उसे किसी राज्य वापारी कार्यके कारण बादशाह ने हथकडियाँ डालकर जेलमें डाल दिया। कई लंघन हुये, तथापि संध्या समय प्रतिक्रमण करने के लिये चौकीदार को सुवर्ण मोहोंरें देना मंजूर करके दो घडी हाथकी हथक- डियां निकलवा कर उसने प्रतिक्रमण किया। इस प्रकार एक महीना व्यतीत होनेसे उसने प्रतिक्रमण के लिये साठ सुवर्ण मुहरें दीं। उसके नियमकी दृढ़ना सुन कर तुष्टमान होकर बादशाह ने उसे छोड़ दिया। पहले के समान उसे सन्मान दिया, इस प्रकार प्रतिक्रमण के विषयमें उद्यम करना।

प्रतिक्रम के पांच भेद हैं। १ दैवसिक, २ रात्रिक, ३ पाक्षिक, ४ चातुर्मासिक, और ५ सांवरसरिक। इनका काल उत्सर्ग से नीचे लिखे मुजव वतलाया है:—

अद्ध निबुड्डे सूर । विंव सुत्तं कद्दंति गीयध्था ॥

इच्च वयराप्पमारा ेगं। देवसि भ्रावस्सए कालो॥

जय सूर्यका विम्व अर्घ अस्त हो तव गीतार्थ विन्दिता सूत्र कहते हैं। इस वचन के प्रमाण से दैवेंसिक प्रतिक्रमण का काल समभ लेना चाहिये। रात्रि प्रतिक्रमण का समय इस प्रकार है।

श्रावस्सयस्से समए । निद्दामुद्धं चयन्ति श्रायरिश्रा ॥

तहतं कुणंति जहदिसि । पडिलेहाणं तरं सूरो ॥ .

आवश्यक के समय आचार्य निद्राकी मुद्राका परित्याग करते हैं, वैसे ही आवक करे याने प्रतिक्रमण पूर्ण होने पर सर्योदय हो।

अपवाद से दैवसिक प्रतिक्रमण दिनके तीसरे प्रहर से छेकर आधी रात तक किया जा सकता है। योग शास्त्र की वृत्तिमें दिनके मध्यान्ह समय से छेकर रात्रिके मध्य भाग तक दैवसिक प्रतिक्रमण करने की छूट दी है। राई प्रतिक्रमण आधी रात से छेकर मध्यान्ह समय तक किया जा सकता है। कहा भी है कि:—

उघ्याड पोरसिंजा। राईअ मावस्स यस्स चून्नीए॥

ववहाराभिष्पाया । भगांति पुरा जावपुरिसड्ढं ॥

शाधीरात से लेकर उधाड पोरिस याने सुवह की छह घड़ी तक राई प्रतिक्रमण का काल है। यह आवश्यक की चूर्णिका मत है। और व्यवहार सूत्र के अभिप्राय से दो पहर दिन चढ़े तक काल गिना जाता है।

पासिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक, प्रतिक्रमण का काल पक्ष या चातुर्मास और संवत्सर के अन्तों हैं। पासिक प्रतिक्रमण चतुर्द्शी को करना या पूर्णिमा को १ इस प्रश्नका उत्तर आचार्य इस प्रकार देते हैं। चतुर्द्शी के रोज करना। यदि पूर्णिमा को पासिक प्रतिक्रमण होता हो तो चतुर्द्शी का और पूर्णिमा का पासिक उपवास करना कहा हुआ होना चाहिये, और पासिक तप भी एक उपवास के वदले छट कहा हुआ होना चाहिये परन्तु वैसा नहीं कहा। उसका पाठ वनलाते हैं कि "अठ्ठां छठ्ठ चउथ्य संक्च्छर चाऊ-मास अख्लेसु, अठ्ठा, छठ, एक उपवास, सांवत्सरिक, चातुर्मासिक और पासिक, अनुक्रमसे करना।" इस पाठको चिरोध आता है। जहां चतुर्द्शी ली है वहां पख्ली नहीं ली, और जहां पख्ली ली है वहां चतुर्द्शी नहीं ली। सो वतलाते हैं—"अहमी चउद्शीसु उववास करगां, अप्रमी चतुर्द्शी को उपवास करनां" इस प्रकार पक्ली स्त्रकी चूर्णि में कहा है। "सोग्र अठ्ठा चित्रस्त्रीसु उववास करें, चह अप्रमी चतुर्द्शी को उपवास करें।" ऐसा आवश्यक की चूर्णिमें कहा है "चउ्च, छठ्ठ, अठ्ठप करें। अठ्ठम करनां" ऐसा व्यवहार विरित्स अप्रमी, पक्ली, चउमासी, और वार्षिक, क्रमसे उपवास, छठ, और अठम करनां" ऐसा व्यवहार

भाष्यं की पीठीका में कहा है। "अहमी, चउदसी नाण पंचमी चउमासी" अष्टमी, चतुर्दशी, ज्ञान पंचमी, और चौमासी" ऐसा पाठ महा निषीथ में है। न्यवहार सूत्रके छठे उद्देश में वनलाया है कि "प्रमृत्स प्रठ्ठमी खलु मासस्सय प्रित्त्वग्रं मुगोयन्वं। पक्षके बीच अष्टमी और मासके बीच प्रक्षी आती हैं। इस पाठकी वृत्तिमें और चूणिमें पाक्षिक शब्दसे चतुर्दशी ली है।

पक्की चतुर्दशों को ही होनी है। चातुर्मासिक और सांवत्सिक तो पहले (कालिका चार्यसे पहले) पूर्णिमा की और पंचमी की करते थे। परन्तु श्री कालका चार्यकी आचरना से वर्तमान कालमें चतुर्दशी और चौथकों ही अनुक्रम से पाक्षिक एवं सांवत्सिरक प्रतिक्रमण करते हैं और यही प्रमाण भूत है। क्योंकि यह सबकी सम्मति से हुआ है। यह बान कल्प व्यवहार के भाष्य वगैरह में कही है।

श्रसद्देश समाइन्नं । जं कच्छाइ केराई श्रसावज्जं ॥

#### न निवारिश्र मन्नेहिं। बहुमणु मयमेय मायरिश्र'॥

किसी भी क्षेत्रमें अशठ-गीतार्थ द्वारा आचरण किया गया कोई भी कार्य असावध होना चाहिये और उस समय दूसरे आचार्यों गीतार्थों द्वारा अटकाया हुवा न हो और बहुत से संघने अंगीकार किया हो उसे आचरित कहते हैं। तथा तीथ्यो गालिपयंणा में कहा है कि:—

सालाहरोन रना। संधाएसेरा कारिय्रो भयव्वं॥

पज्जो सवरा चउथ्थी । चाउमासं च चउदसीए ॥

संघके आदेश से शालियाहन राजाने कालिकाचार्य भगवान के पास पर्यूषणा की चतुर्थी और चातु-र्मासी की चतुर्दशी कराई।

चडम्मास पडिक्कमणं। पिक्लिश्र दिवसम्पि चडविश्रो संघो॥

नवसयतेगा उएहिं। आयारगां तं पमाणन्ति।।

महावीर स्वामी के बाद ६६३ वर्षमें चतुर्विध संघने मिल कर चातुर्मासिक ग्रतिक्रमण करने की आच-रणा चतुर्दशी के दिन की और वह सकल संघने मंजूर की ।

इस विषय में अधिक विस्तार पूर्वक जानने की जिज्ञासा बालेको श्री कुलमंडन सूरि कृत 'विचारामृत संग्रह" ग्रन्थका अवलोकन कर लेना चाहिये। दैवसिक प्रतिक्रमण करनेका विधान इस प्रकार दिया गया है।

प्रतिक्रमण विधि योगशास्त्र की वृत्तिमें दी हुई पूर्वाचार्य प्रणीत गाथासे समक छेता। सो बतलाते हैं। पांच प्रकार के आचार की विशुद्धि के लिए साधु या श्रावक को गुरुके साथ प्रतिक्रमण करना चाहिये, और यदि गुरुका योग न हो तो एकला ही कर छे। देव वन्दन करके रत्नाधिक चार को खमासमण देकर, जमीन पर मस्तक स्थापन कर समस्त अतिचार का मिच्छामि दुष्कृत दे। 'करेमि भन्ते सामाइयं' कह कर 'इच्छामि ठ्ठामि काउसगां' कह कर जिन मुद्रा धारण कर, भुजायें लंबायमान कर, पहने हुये वस्त्र कोह-नीमें रख कर, किट बस्त्र नाभीसे चार अंगुल नीचे और गाड़ोंसे चार अंगुल ऊंचे रख कर, घोटकादि उन्नीस

दोप वर्जित कायोत्सर्ग करे । उस कायोत्सर्ग में यथा शानाचार, दशेनाचार, चारित्राचार, तापाचार, वीर्पाचार, ये पांच आचार हैं। क्रमसे दिनमें किये हुये अतिचार को हृदय में धारण करे, फिर 'णमो अरिहंताणं' पदको कह कर कायोत्सर्ग पूर्ण करके, लोगस्स, दंडक पढे। पंडासा प्रमार्जना करके, दूसरी जगह अपने दोनों हाथों मो न लगाते हुये नीचे वैठ कर पञ्चीस अंगक्षी और पञ्चीस कायाकी एवं मु हपत्ति की पचास बोल सहित प्रति लेखना करे। उठ कर विनय सहित वैठ कर, बत्तीस दोष रहित, आवश्यक के पश्चीस दोषसे विशुद्ध विधि पूर्वक वन्दना करे। अब सम्यक् प्रकार से अंग नमा कर हाथमें विधि पूर्वक मुँ हपत्ति और रजोहरन रख कर यथा? नुष्टम से गुरुके पास शुद्ध होक। अतिचार का चिन्तवन करे। फिर सावधान तया नीचे वैठ कर 'करेमि मन्ते' प्रमुख कहकर वन्दिता सुत्र पढ़े। 'श्रभुठिश्रोपि श्राराहणाये' यहांसे छेकर शेप खड़ा होकर पढे। फिर वन्दना देकर तीन दफा पांच प्रमुख साधुको खमावे, फिर वन्दना देकर 'आयरिअ उवमभाए' आदि तीन गाथार्य पढे। फिर 'करेमि भन्ते सामाइअ' आदि कह कर काउसमा के सूत्र उचारन कर खड़ा रह कर पूर्ववत् काउसमा करे। यहां पर चारित्राचार के अतिचार की विशुद्धि के लिये दो लोगस्स का कायोत्सम करे। विधि पूर्वक काउस्सग पार कर सम्यक्तव की विशुद्धि के लिये एक लोगस्स पढे एवं 'सब्वलोए अरिहन्त चेइयाणं' कह कर पुनः कायोत्सग क्रे । पुनः शुद्ध सम्यक्त्वी हो कर एक लोगस्स का कायोत्सर्ग पूर्ण करके श्र्तज्ञान की शुद्धिके लिये 'पुरूखर वर्द्धि वर्ष्ठे ' पढे । फिर पचीस श्वासोश्वास प्रमाण काउस्लग करके विधि पूर्वक पारे, फिर सकल कुशलानुबन्धी क्रियाके फल रूप 'सिद्धाणं बुद्धाणं' पढे। धव श्रुतसंपदा बढाने के लिए श्रतदेवता का काउस्सग करे, उसमें एक नवकार का चिन्तन करे। पूर्ण होने पर श्रुतदेवता की स्तुति की एक गाथा पढ़े; इसी प्रकार क्षेत्रदेवी का काउसगा करके एक गाथा वाली थीय-स्तुति कहे, फिर एक नवकार पढ कर संडासा प्रमार्जन करके नीचे वैठ जाय । पहले समान ही विधि पूर्वक मुँहपत्ति पडिलेह कर गुरुको वन्दना दे कर 'इच्छामो अणुसही' कह कर ऊंचा गोड़ा रख कर चैठे। फिर गुरुकी स्तुति पढ़ी, फिर वर्धमान अक्षरों से और उच्च खरसे थ्रो वर्द्ध मान स्वामीकी स्तुति पढ़े और फिर शक्रस्तव कह कर 'देवलिय पायच्छित्त' काउसग्ग करे।

इस प्रकार जैसे देविस प्रतिक्रमण का विधि कहा वैसे ही राइका भी समक्ष लेना, परन्तु उसमें इतना विशेष है कि पहले मिन्छामि दुक्कडं देकर, सन्त्र सिव कह कर फिर शक्रस्तव कहना। फिर उठ कर विधि पूर्वक कायोत्सर्ग करना, फिर एक लोगस्स पढ़ना, दर्शन शुद्धिके लिये पुनरिष वैसा ही कायोत्सग करना। फिर कि लिये पुनरिष वैसा ही कायोत्सग करना। फिर कि सिद्धस्तव—"सिद्धाणं बुद्धाणं' कह कर, संडासा प्रमार्जन करके नीचे वैठना। पहले मुखपित की प्रतिलेखना करना, दो वन्दना देना, 'राइयं आलोयेमि,' यह सूत्र पढ़ कर फिर प्रतिक्रमण पढ़े। (वन्दिता सूत्र पढ़े) फिर वन्दना, अभुद्रियो, दो वन्दना देकर, आयरिय उन्नमकाय की तीन गाथाये पढ़े, फिर कायोत्सर्ग करे।

उस कायोत्सर्ग में इस प्रकारका चितन करे कि जिससे मेरे संयमयोग में हानि न हो में वैसा तप अंगी-कार करूं। जैसे कि छमासी तपकी शक्ति है! परिणाम है! शक्ति नहीं, परिणाम नहीं, इस तरह चिंत- वन करें। एकसे लेकर कम करें, यात्रत् उनतीस तक, ऐसा करते हुये सामर्थ्य न ीं ऐसा चिंतन करें। यावत् पंचमासी तक्की भी शक्ति नहीं। उसमें भी एक एक कम करते हुये, यावत् चार मास तक आवे। प्वं एक एक कम करते हुये तीन मास तक आवे। इसी तरह दो मास तक अन्तमें एक मास तक्की भी शक्ति नहीं यह चिंतवन करें। उस एक मासको भी तेरह दिन कम करते हुये चौंतीस भक्त वगैरह एक एक कम करते हुये यावत् चौथ भक्त तक याने एक उपवास तक आवे। वहांसे विचारना करते हुये 'आयंबिल' एकासन, अवढ, आदि यावत् पोरसी एवं नवकारसी तक आवे। जैसा तए करनेकी शक्ति और भाव हो वैसी धारना वरके काउरसग पूर्ण करें। किर मुँहपत्ति पिडलेंह कर दो बन्दना दें, और जो तप धारण किया हो उसका प्रत्याख्यान करें। इच्छामो अणुसही' यों कह कर नीचे बैठ कर 'विशाल लोचन दलं' ये तीन स्तुतियां कोमल शब्दसे पढ़ें, किर नमुत्थुणं कह कर देववन्दन करें। पिक्षक प्रतिक्रमण का विधान इस प्रकार है—

चतुर्दशी के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण करना हो तब प्रथमसे बन्दिता सूत्र तक दैवसिक प्रतिक्रमण करे। फिर अनुक्रम से इस प्रकार करे—मुँहपत्ति पिडिलेह कर दो बन्दना दे, संबुद्धा, खामणा, खमा कर, फिर पाक्षिक अतिचार आलोवे, फिर बन्दना देकर प्रत्येक खामणा खमावे, फिर बन्दना देकर पिख्लसूत्र पढे। वन्दिना कह कर खड़ा होकर कायोत्सर्ग करे, फिर मुँहपत्ति पडलेह कर दो बन्दना दे, फिर समाप्त खामणेणं कह कर चार छोम बन्दनासे पाक्षिक क्षमापना करे। शेप पूर्ववत् याने देवसि प्रतिक्रमणवत् करे, इतना विशेष सम्भना कि भुवन देवताका काउसण करना और स्तवन की जगह अजित शांति पढना।

इसी प्रकार चातुर्मासिक एवं वार्षिक प्रतिक्रमण का विधि समभता। पाक्षिक, चातुर्मासिक, और वार्षिक, प्रतिक्रमण में नामान्तर करना ही विशेष हैं, एवं कायोत्सर्ग में पाक्षिक प्रतिक्रमण में वारह लोगस्स का, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में वीस लोगस्स का, वार्षिक प्रतिक्रमण में एक नवकार सहित चालीस लोगस्स का ध्यान करना। 'संबुद्धाणं' सामणामें पाक्षिक प्रतिक्रमण में पांच साधुओं को, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में सात साधुओं को, और वार्षिक प्रतिक्रमण में यथानुक्रम साधुओं को समाना। हरिभद्रस्रिक्त आवश्यक वृत्तिके बन्दन निर्मु किके अधिकारमें चत्तारिपहिक्क मगों इस गाथाके न्याख्यान में संबुद्धा सामणाके विषयमें उल्लेख किया है कि:—

#### जहन्नेणवितित्रि । देवसिए पिछलवय पंच भवस्सं ॥ चाडमासिय संवच्छरिए विसत्त भवस्सं ॥ १॥

जधन्यसे देविल प्रतिक्रमण में तीन, पाक्षिक प्रतिक्रमण में पांच, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमण में, जधन्यसे सात साधुको अवश्य खमाना । परन्तु पाक्षिक सूत्र वृत्तिमें और प्रवचनसारोद्धार की वृत्तिमें कथन किये अनुसार वृद्धसमाचारी में भी ऐसा ही कहा है। प्रतिक्रमण के अनुक्रमण की भावना (विचारना) पूज्य श्री जयचन्द्रस्रिकृत प्रतिक्रमण हेनुगर्भ प्रथसे जान छेना। गुरुकी विश्रामना से बड़ा छाभ होता है सो बतछाते हैं।

गुरुकी विश्रामना—याने सेवा इस प्रकार करना कि जिससे उनकी आशातना न हो। उपलक्षण से गुरुको सुख संयम यात्रा वगैरह पूछना। परमार्थ से मुनियोंकी एवं धर्मिष्ट श्रावकादि की सेवा करनेका फल पूर्व भवमें पांचसों साधुओकी सेवा करनेसे प्राप्त किया हुआ चक्रवर्ती से भी अधिक वाह्वली वगैरह के वल समान समभना। 'स्वाहगादंतपदोषगायाय' इस वचनसे यहां पर साधु मुनिराज को उत्सर्गमार्ग में अपनी सेवा न कराना, और अपवाद मार्गमें करावे तथापि दूसरे साधुके पास करावे। यदि वैसे किसी साधुका सद्माव न हो तो उस प्रकारके विवेकी श्रावकसे करावे। यदि प निर्वास ले अपनी सेवा नहीं कराते तथापि परिणाम की विशुद्धिसे साधुको खमासमण देते हुये निर्वाराका लाभ होता है, इससे विवेकी श्रावकको उनकी सेवा करनी चाहिये।

फिर अपनी बुद्धिके अनुसार पूर्व सीखे हुये दिन कृत्यादिक श्रावकविधि, उपदेशमाला, कर्मग्रंथादिक ग्रंथोंका परावर्तन स्वाध्याय करे। तद्भप शीलांगादि रथ, नवकार के वलय गिनने आदि चित्तमे एकाग्रना की वृद्धिके लिये उनका परावर्तन करे, शीलांग रथका विचार नीचेकी गाथासे जान लेना चाहिये।

करणे जोए सन्ता । इंदिश्र भूपाइ समण धम्मोश्र ॥

सीलंग सहस्सायां। श्रव्हारगस्स निष्पत्ति॥ १॥

करन याने न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, योग याने मनसे वचनसे कायसे, संज्ञा याने आहार भय, मैं अन, परित्रह, इन चार संज्ञाओं से, इंद्रिय—याने पांचों इंद्रियों से, भूत याने पृथ्वी, अप, तेज, वाबु, चन-स्पति, दो इंद्रिय, तेइंद्रि, चौरेंद्रि, और अजीवसे, श्रमणधर्म याने, क्षमा, आर्जवता, मार्द्वता, निर्लोभता, तप, संयम, सत्य, शौच, अकिंचनता से शीलांगके अठारह हजार भांगे होते हैं। और उसे रथ कहते हैं। उसका पाठ इस प्रकार है:—

जे नो कर'ति मणसा। निज्जिश्र श्राहार सन्नि सोइ'दि॥
पुढवीकायार'भे। खंतिज्जश्रा ते मुणी वदे॥ १॥

आहार, संहा, और श्रोतेन्द्रिय जीतने वाला मुनिराज मनसे भी पृथ्वीकाय का आरंभ नहीं करता, ऐसे क्षमा गुण युक्त मुनिको वन्दन करना। इत्यादि अठारह हजार गाथा रचनेका स्पष्ट विचार पत्रकसे समभ लेना

न हरो।इ सर्य साहु । मणसा श्राहार संन्न संबुदश्रो ॥

सोइंदिश्र संवरणा। पुढवि जिरा खंति संपुन्नो ॥ १ ॥

आहार संज्ञा संवरित और क्षमा संयुक्त श्रोत्रे न्द्रिय का संवर करने वाला साधु स्वयं मनसे भी पृथ्वी कायके जीवोंको नहीं हणता, इत्यादि। इसी प्रकार सामाचारी रथि, क्षामण रथि, नियमरथि, आलोचना रथि, तपोरथि, संसाररथि, धर्मरथि, संयमरथि, वगैरह के पाठ भी जान लेना। यहां पर ग्रंथवृद्धिके भयसे नहीं लिखा गया।

नवकार का वलक गिननेमें पांच पदको आश्रय करके एक पूर्वानुपूर्वी (पहले पदसे पांचर्वे पद तक जो अनुक्रमसे गिना जाता है) एक पश्चानुपूर्वी (पांचर्वे पदसे पहिले पद तक पीछे गिनना) नव पदकी

आश्रित करके अनानुपूर्घीके तीन लाख, बासठ हजार, आठ सौ अठोत्तर गणना होती है। इसकी रचना करनेका स्पष्टतया बिचार पूज्य श्री जिनकीर्ति सुरिपादोपक्ष (स्वयं रचित ) सटीक श्री पंच परमेछी स्तवन से जान लेना। इस प्रकार नवकार गिननेसे इस लोकमें शाकिनी, व्यंतर वैरी, गृह, और महारोगादि तत्काल निवृत होते हैं और परलोक संबन्धी फल अनन्त कर्मक्ष्यादिक होता है। इसलिये कहा है कि:—

छह मासिक, वार्षिक, तीव्र तप करनेसे जितने पाप क्षय होते हैं उतने पाप नवकार की अनानुपूर्वी गिननेसे एक अर्द्ध क्षणमें दूर होते हैं। शीलांग रथादिक यदि मन, वचन कायकी एकाग्रता से गिने जांय तो तीनों प्रकारका ध्यान होता है। इसलिये आगममें भी कहा है कि:—

#### "भंगीत्र सुत्र' गुणंतो वद्द तीहैये विभभाणिपिति"

भागिवाले याने भेद कल्पना करके श्रुतको (नवकार को) गिने तो तीनों प्रकारके ध्यानमें वर्तता है। इस तरह स्वाध्याय करनेसे अपने आपका और दूसरेका कर्मक्षय होता है। धर्मदा श्रावकके समान प्रतिवोध्याद अनेक गुणकी प्राप्ति होती है।

## "स्वाध्याय ध्यान पर धर्मदासका दृष्टान्त"

धर्मदास नामक श्रावक प्रति दिन संध्याका प्रतिक्रमण करके स्वाध्याय किया करता था। एक दिन उसने अपने पिता सुश्रावक को कि जिसकी प्रकृति कोधिए थी उसे कोध परित्याग का उपदेश किया; इससे यह अधिक कोपायमान हुआ और हाथमें एक वड़ी लकड़ो लेकर उसे मारनेके लिये; दौड़ा। परन्तु रात्रिका समय था इसलिये अंधेरेमें उसका घरके १ थंभेसे मस्तक टकराया जिससे वह तत्काल ही मृत्युके श्ररण हुवा और सर्पतया उत्पन्न हुआ। एक समय वह काला सर्प पुत्रको उसनेके लिये आता है उस वक्त-

#### तिव्वंपि पुव्वकोंडी। क्यंपि सुक्यं सुदुत्तपित्ते ॥ ॥

#### कोइग्गी हक्रो हिणाउ । हहा हवइ भवदुगेविदुही ॥ १ ॥

"क्रोधरूप अग्निसे प्रहित मनुष्य पूर्व कोड़ वर्षोंके किये हुये सुरुतको दो घड़ी मात्रमें सस्म कर डालना है और वह दोनों भवमें दु: खित होता है।" इस प्रकारसे खाध्याय करते हुये धर्मदास के मुखसे निकलते हुये अभिप्राय को सुनकर तत्काल ही उस सर्पको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, इससे वैरभाव छोड़ कर अनशन द्वारा मृत्यु पाकर सौधर्म देवलोक में देवतया उत्पन्न हुआ। फिर वह अपने पुत्रको सव कार्यकारी हुआ। धर्मदास आवक भी एक समय स्वाध्याय करते हुये ध्यानमें लीन हो गया जिससे उसने गृहस्थ अवस्था में ही केवलज्ञान प्राप्त किया।

इस ित्ये स्वाध्याय करना वहुत लाभदायक है। फिर सामायिक पूर्ण करके घर जाके सम्यक्तव मूल देशविरत्यादि रूप सब कार्योंमें सर्व शक्तिसे यतना करने रूप, सर्वथा अहंत चैत्य और साधर्मिक सिवायः अन्य स्थानोंको एवं कुसंसर्ग को वर्जकर नवकार गिनना।

खजनोंको त्रिकाल चैत्य बंदना पूजा प्रत्याख्यानादिक अभिष्रह धारण रूप, यथाशक्ति सात क्षेत्रोंमें

अपने दृज्यको खर्च करने रूप यथायोग्य धर्मका उपदेश करता रहे। तथा स्त्री पुत्र मित्र भाई नौकर भगिनी लड़केकी यहुर्वे पुत्री पौत्र पौत्री वाचा भतीजा सुनीम वगैरह स्वजनों को उपदेश करता रहे। इतना विशेष समक्तना। दिनकृत्यमें भी कहा है कि:—

सन्बनुगापगीयन्तु । जई धम्मं नाव गाहए ॥ इहलोए परलोएस्र तेसिं दोसेण लिम्पई ॥ १ ॥ जेण लोगिह्ड एसा । जो चोरभत्त दायगो ॥ लिप्पइ तस्स दोसेण । एवं धम्मे वि स्राग्णह ॥ २॥ तम्माहु नाय तत्तेणां । सहदेगां तु दिगो दिगो ॥ दन्बशो भावभो चेव । कायन्व मगुसासगां ॥ ।॥

सर्वज्ञ वीतरागने कहा है कि यदि सजनोंको धर्ममें न जोड़े तो इस लोकमें और परलोकमें उनके किये हुये पापसे स्वयं लेपित होता है। इस लिये इस लोककी स्थित ही ऐसी है कि जो मनुष्य चोरको खाने पीनेके लिये अञ्चपानी देना है या उसे आश्रय देता है वह उसके किये हुये पाप रूप कीचड़में सनता है। धर्ममें भी ऐसा ही समफ लेना। इस लिये जिसने धर्मतत्व को अच्छी तरह जान लिया है ऐसे श्रावक को दिनोंदिन द्रव्यसे और भावसे स्त्रजन लोगोंकी अनुशासना करते रहना। द्रव्यसे अनुशासना याने पोषण करने योग्य हो उसका पोषण करना। उस न्यायसे पुत्र, स्त्री, दोहित्रादिकों को यथा योग्य चस्त्रादिक देना और भावसे उन्हें धर्ममें जोड़ना। अनुशासना याने वे खुखी हैं या दुखी इस बातका च्यान रखना। अन्य नीतिशास्त्रों में भी कहा है:—

राज्ञि राष्ट्रकृतं पापं । राज्ञ पापं पुरोहिते ॥ भर्तिर स्त्रीकृतं पापं । शिष्यपापं गुराविष ॥ १ ॥ यदि शिक्षा न दे तो देशके छोगोंका पाप राजा पर पड़ता है, राजाका पाप पुरोहित—राजगुरू पर पड़ता है, स्त्रीका किया हुआ पाप पति पर पड़ता है; और शिष्यका पाप गुरु पर पड़ता है ।

स्त्री पुत्रादिक घरके कामकाज में फ़ुरसत न मिलनेसे और चपलता के कारण या प्रमाद वाहुल्यसे गुरु पास आकर धर्म नहीं सुन सकता तथापि स्वयं प्रति दिन उन्हें उपदेश करता रहे तो इससे वे भी धर्मके योग्य होते हैं और धर्ममें प्रवर्तमान होते हैं,

धन्यपुर में रहनेवाला धनासेठ गुरुके उपदेश से सुश्रावक हुआ था। वह प्रति दिन संध्याके समय अपनी स्त्री और अपने चार (पुत्रोंको उपदेश दिया करता था। अनुक्रम से स्त्री और तीन पुत्रोंको योध प्राप्त हुआ, परन्तु चौथा पुत्र नास्तिक होनेसे पुण्य पाप कहाँ है ? इस प्रकार वोलता हुआ वोधको प्राप्त नहीं होता इससे धनासेठ उसे वोधदेने की चिन्तामें रहता था। एक दिन उसके पड़ोसमें रहने वाली किसी एक वृद्धा सुश्राविका को अन्त समय धनासेठ ने निर्यामना करा कर वोध दिया और कहा कि यदि त् देव वने तो मेरे पुत्रको वोध देना। वह मृत्यु पाकर सौधमी देवलोक में देवी उत्पन्न हुई। उसने अपनी ऋदि दिखला कर धनासेठ के पुत्रको प्रतिवोधित किया। इसी प्रकार गृहस्थकों भी अपने स्त्री पुत्रको प्रतिवोध देना चाहिये। यदाचित् वे वोध न पार्ये तो उसे कुछ दोप नहीं लगता। इसलिये कहा है कि:—

न भवति धर्म श्रोतु । सदेस्य कांततो हितः श्रवणाद ॥ व्यवतोनिग्रह बुद्धया । वक्तुस्त्वेकांततो भवति ॥ १ ॥

धर्म सुननेवाले सभी मनुष्योंको सुनने मात्रसे निश्चयसे हित नहीं होता, परन्तु उपकार की बुद्धिसे कथन किया होनेके कारण वक्ताको तो एकान्त लाभ होता है। यह नवमी गाथाका अर्थ समाप्त हुआ।

पायं अवंभ विर्श्रो। समए अप्पं करेड़ तो निहं॥

निद्वरमेथी तसु । श्रसुइदोई विचितिज्ञा ॥ १० ॥

इसिलिये धर्म देशना किये वाद समय पर याने एक पहर रात्रि व्यतीत हुये बाद अर्ध रात्रि वगैरह के समय सानुकूल शयन स्थानमें जाकर विधि पूर्वक अल्प निद्रा करें। परन्तु मैथुनादि से विराम पाकर सोवे। जो गृहस्थ यावजीव ब्रह्मचर्य पालन करनेके लिये अशक हो उसे भी पर्व तिथि आदि बहुतसे दिन ब्रह्मचारी हो रहना चाहिये। नवीन योवनावस्था हो तथापि ब्रह्मचर्य पालना महा लाभकारी है, इस लिये महाभारत में भी कहा है कि:—

एकराऱ्युनितस्यापि। या गतिर्द्धाचारिगाः॥

न सा ऋतुसहश्रोगा। वक्तुं शक्या युधिष्ठिर॥ १॥

जो गति एक रात्रि ब्रह्मचर्य पालन करने वालेकी होती है है युधिष्ठिर! वैसी एक हजार यह करने से भी नहीं कही जा सकती। ( इसलिये शील पालना योग्य हैं )

यहां पर निद्रा' यह पद विशेष हैं और अल्प यह विशेषण हैं। जो विशेषण सहित हैं उसमें विधि और निषेध इन दोनों विशेषणों का संक्रमण हुआ। इस न्यायसे यहां पर अल्पत्व को विधेय करना; परन्तु निद्राको विधेय न करना। दर्शनावरणी कर्मके उदयसे जहां स्वतः सिद्धता से अप्राप्त अर्थ हो वहां शास्त्र ही अर्थवान् होता है यह बात प्रथम ही कही गई है। जो अधिक निद्रालु होता है वह सचमुच ही दोनों भवके कृत्यों से भ्रष्ट होता है और उसे तस्कर, वैरी, धूर्त, दुर्जनादिकों से अक्स्मात् दुःख भी आ पड़ता है एवं अल्प निद्रा वाला महिमान्त गिना जाता है। इस लिये कहा है

थोवाहारो थोव भिषाञ्चोञ्च । जो होइ थोव निद्दोञ्च ॥

थोवोवहि खवगरगो। तस्स हु देवावि पणमन्ति ॥ १॥

कम आहार, कम बोलना, अल्प निद्रा, और जिसे कम उपिष्ठ उपकरण हों उससे देवता भी नमता हुआ रहता है। निद्रा करने का विधि नीति शास्त्रके अनुसार नीचे मुजब बतलाया है।

## "निद्रा विधि"

खट्वां जीवाकुलां हस्वां । भग्नकाष्टां मलीमसां ॥

प्रतिपादान्वितां वन्हि । दारुजातां च संत्यजेत ॥ १ ॥

जिसमें अधिक खटमल, हों, जो छोटी हो, जिसकी वही और पाये टूटे हुये हों, जो मलीन हो, जिसमें अधिक पाये जोड़े हुये हों, जिसके पाये या वही जले हुये काष्ठ के हों ऐसी चारपाई पर सोना न चाहिये।

शयनासयनयोः काष्ठ । माचतुर्योगतो शुभं ॥ पंचादिकाष्ठ योगे तु । नाशः स्वस्य कुलस्य च ॥ २ ॥ शय्या, तथा आसन, ( चौकी, कुरसी, बैंच वगैरह ) के काष्ठमें चार भागसे जोड़ा हुना हो तो अच्छा समभना ( चार जातिके ) पंचादि योग किया हुआ हो तो कुलका नाश करता है ।

पूज्योध्र्वस्थोननार्द्रां हिं। न चोत्तरापराशिराः॥

नानुवशनपादांत । नागदंतः स्वयं प्रमान् ॥ ३ ॥

पूजनीय से ऊपर, भीने पैरोंसे, उत्तर या पश्चिम दिशामें मस्तक करके, वंसरी के समान लम्या (पैरों तक वस्त्र ढक कर परन्तु नंगा) हाथीके दांतके समान वक्त, शयन न करे।

देवता धाम्नि वल्पिके । भूरुहाणां तलेपि वा ॥

तथा में तवने चौव । सुप्यात्रापि विदिक् शिराः ॥ ४ ॥

किसी भी देव मन्दिर में, वित्मक पर—वम्बी पर, एवं वृक्षके तले, शमशान भूमिमें तथा विदिशा में मस्तक करके शयन न करना चाहिये।

निरोधभंगयायाय । परिज्ञाय तदास्पदं ॥ विसदयजलमासन्न । कृत्वा द्वार नियंत्रणं ॥ ४ ॥ इण्टदेवनमस्कार । नाष्ट्रपमृतिभीः शुचिः ॥ रद्धामन्त्रपवित्रायां । शय्यां पृथुतामभूषी ॥ ६ ॥ खुसंदत्ता परीधान । सर्वाहार विवर्जितः ॥ वामपार्व्वे तु क्षवीत । निद्रां भद्राभिलाषुकः ॥ ७ ॥

लघु शंका निवारण करके, लघु शंका करने का स्थान जान कर, विवार करके जलपात्र पासमें रख कर, द्वार वन्द करके, जिससे अपमृत्यु न हो ऐसे इष्टदेव को नमस्कार करके, पवित्र होकर, रक्षा मन्त्रसे पित्रत्र हो चौड़ी विशाल शप्यामें दृढ़तया बल्ल (किट बल्ल ) पहन कर सर्व प्रकार के आहार से रहित हो बांगे अंगको द्वा कर अपना कल्याण इच्छने बाले मनुष्य को निद्रा करनी चाहिये।

क्रोधभीशोकमद्यस्त्री। भारयानाध्वकर्षभिः॥

परिक्लान्ते रतिसार । क्वासिक्कादिरोगिभिः ॥ ८ ॥

दृद्धवालावलन्तीगौः । सट् शुलन्तत विव्हलैः ॥

अर्जीर्गाममुखैः कार्यो । दिवास्वापोपि कहिंचित् ॥ € ॥

क्रोधसे, शोकसे, भयसे, मिंद्रा से, खोसे, भारसे, वाहन से, मार्ग चलने वगैरह कार्य करने से, जो खेद पाया हुआ हो उसे, अतिसार, श्वास, हिकादिक रोगी पुरुष को, वृद्ध, वाल, वल रहित और जो क्षय रोगी हो उसे, तृपा, शूल, घायल जो क्षत वगैरह से विधुरित हो उसे और अजीर्ण रोग वालेको भी किसी समय दिनको सोना योग्य है।

वातोपचयरौद्धाभ्यां। रजन्यादचाल्प भावतः॥

दिवास्त्रापः सुरवी ग्रीष्पे । सोन्यदाक्ष्त्रेष्मिपत्तकृत् ॥ १० ॥

जिसे वायुकी वृद्धि हुई हो या ऋक्षना के कारण रातको कम निद्रा आनी हो उसे दिनमें सोना योग्य है, इससे उसे उप्ण कालमें सुख होता है, परन्तु दूसरों को ख़्लेप्म और पित्त होता है।

#### भ्रत्याश<del>वत्</del>यानवसरे । निद्रा नैव पशस्यते ॥

एवा सौख्यायुषी काल । रात्रिवद प्रिक्तिकत यद ॥ ११ ॥

निद्रामें अत्यन्त आसक्त होकर वे वखत निद्रा करना प्रशंसनीय नहीं है। असमय की निद्रा सुख और आयुष्य को काल रात्रिके समान हानि कारक है।

प्राकिश्तरः शयने विद्या । धनलाभश्च दित्तगो ॥ पिक्वमे प्रवला चिन्ता । मृत्युईानिस्तथोत्तारे ॥ १२ ॥
पूर्व दिशामें सिराना करके सोने से विद्या प्राप्त होती है, दक्षिण में सिराहना, करने से धनका लाम

होता है। पश्चिम में सिराहना करने से चिन्ता होती है और उत्तर में सिराहाना करने से हानि, तथा मृत्यु होती है।

आगम में इस प्रकार का विधि है कि शयन करने से पहले चैत वन्दनादिक करके, देव गुरुको नम-स्कार, चौवीहारादि प्रत्याख्यान, गंडसिंह प्रत्याख्यान और समस्त वर्तोंको संक्षेप करने रूप देशावगाशिक वर्त अंगीकार करे और फिर सोवे। इसिलिये श्रावकादि के कृत्यमें कहा है कि:—

> पाणीवह मूसा दत्तं । पेहुणा दिणा लाभणध्य दंडं च ॥ अंगीकयं च मुन्तुं । सन्वं उवभोग परिभोगं ॥ १॥

िगहमन्त्रं मुत्तु गां। दिश्विगमगां मुतु मसगजुत्राई ॥

वयकाएहिं न करे। न कारवे गठिसहिएए।।। २॥

जीव हिसा, मृपावाद, अदत्तादान, मैथुन, दिनमें होने वाला लाभ, अनर्थदंड, जितना भोगोपभोग में परिमाण किया हो उसे छोड़ कर, घरमें रही हुई जो जो वस्तुयं हैं उन्हें मन विना वचन, कायसे निकक न कराऊं, और दिशामें गमन करने का, डांस, मच्छर, जुं, इत्यादि जीवोंको वर्ज कर, दूसरे जीवोंको मारने का काया, बचन से न कर्क और न कराऊं, तथा गंउ सहिके प्रत्याख्यान सहित वर्तना, इस प्रकार का देशावगाशिक व्रत अंगीकार करना। यह वड़े मुनियोंके समान महान फल दायक है, क्योंकि उसमें निःसंगता होती है, इसलिये विशेष फलकी इच्छा वाले मनुष्य को अंगीकृत व्रतका निर्वाह करना चाहिये। अंगीकृत व्रतका निर्वाह करने में असमर्थ मनुष्य को, 'श्राराण्ध्य गा भोगेगां' इत्यादिक चार आगार खुले रहते हैं। इसलिये घरमें अग्न लगने वगैरह के विकट संकट आपड़ने पर वह लिया हुआ नियम छोड़ने पर भी व्रतका भंग नहीं होता।

तथा चार शरण अंगीकार करना, सर्व जीव राशिको क्षमापना करना, अठारह पाप स्थानक को बुसराना, पापकी गर्हा करना, और सुकृतकी अनुमोदना करना चाहिये।

्रजइमे हुज्ज पमाभो । इमस्स देहस्स इगाइ रयगीए ॥

भाहारमुइहि देहं । सब्वं तिविदेशा वोसिरिश्रं ॥ १ ॥

आजकी रात्रिमें इस देहका मुझे प्रमाद हो याने मृत्यु हो जाय तो में आहार उपिष्ठ (धर्मोपकरण) और देहको त्रिविध, त्रिविध करके वोसराता हूं।

नवकार को उच्चार करके इस गाथाको तीन दका पढ़कर सागारी अनशन अंगीकार करना, शयन करते समय पंच परमेष्टि नमस्कार का स्मरण करना और शय्यामें एकला ही शयन करना; परन्तु लीको साथ लेकर न सोना, क्योंकि स्त्रीको साथ लेकर सोनेसे निरन्तर के अभ्यास से विषय प्रसंगका प्रावल्य होता है। इस लिये शरीर जागृत होनेसे मनुष्य को विषय की वासना वाधा करती है। अतः कहा है कि:—

### यथाग्नि संन्निधानेन । लाज्ञाद्रव्यं विलीयते ॥ धीरोपि क्रुशकायोपि । तथा स्त्री सन्निधो नरः॥१॥

जैसे अग्निके पास रहनेसे लाख पिघल जाता है, वैसे ही चाहे जैसा मनुष्य स्त्री पास होनेसे कामका वांच्छा करता है।

मनुष्य जिस वासनासे शयन करता है वह उस वासना सिहत ही पाता है, जब तक जागृत न हो (विपय वासनासे सोया हो तो वह जब तक जागृत न हो तब तक विपय वासनामें ही गिना जाता हैं) ऐसा वीतरागका उपरेश हैं। इस कारण सर्वथा उपशान्त मोह होकर धर्म वैराग्य भावनासे—अनित्य भावनासे भावित होकर निद्रा करना, जिससे स्वप्न दुःस्वप्नादिक आते हुये रुक कर धर्ममय स्वप्न वगैरह प्राप्त होसकें। इस तरह निःसंगतादि आत्मकतया आपित्तयों का वाहुत्य हैं। आगुष्य सोपक्रम है, कर्मकी गित विचित्र है, यदि इत्यादि जान कर सोया हो तो पराधीनता से उसकी आगुष्य की परिसमाित हो जाय तथािप वह शुभगति का ही पात्र होता है, क्योंकि अन्त समय जैसी मित होती है वैसी ही गित होती हैं। कपटी साधु विनय रत्न द्वारा मृत्युको प्राप्त हुये पोपधमें रहे हुये उदाई राजाके समान सुगित गामी होता है, उदाई राजा विधिपूर्वक होकर सोया था तो उसकी सद्गित हुई, वैसे ही दूसरे भी विधियुक्त शयन करें तो उससे सद्गित प्राप्त होती हैं। अब उत्तरार्ध पदकी व्याख्या वतलाते हैं।

फिर रात्रि न्यतीत होनेपर निद्रा गये वाद अनादि भवोंके अभ्यास रसके उल्हिसित होनेसे दुःसह काम को जीतनेके लिये खीके शरीरकी अशुविता वगैरहका विचार करे। आदि शब्दसे जम्बूस्वामी स्थूल भद्रादिक महिपयों तथा सुदर्शनादिक सुश्रावकों की दुष्पल्य शील पालन की एकाग्रता को, कपायादि दोपोंके विजयके उपायको, भवस्थित की अत्यन्त दुःखद दशाको तथा धर्म सम्बधी मनोरथों को विचार, उनमें खीके शरीरकी अपिवत्रता, दुगंच्छनीयता, वगैरह सर्व प्रतीत ही हैं और वह पूज्य श्री मुनि सुन्दर सुरिजीके अध्यात्मकलप दूम प्रत्थमें वतलाया भी है—

चार्मास्थिपज्जांत्रवसास्त्र मांसा । पेध्याद्यशुच्य स्थिरपुद्वलानां ॥

स्त्रीदेहपिंडांकृति संस्थितेषु । स्कंधेषु कि पश्यसि रम्यमात्मन् ॥ १ ॥

हे चेतन ! चमड़ा, हाड़, मज़ा, नसें, आंतें, रुघिर, माँस, और विष्टा आदि अशुचि और अस्थिर पुद्ग-लोंके ह्यीके शरीर संवन्धी पिण्डकी आरुतिमें रही हुई तू कौनसी सुन्दरता देखता है।

विलोक्य दृग्स्थममेध्यमल्यं । जुगुप्तसं मोटितनाशिकस्त्वं ॥

#### भृतेषु तैरेवविमृद्योषा । वपुष्युत तिकं कुरुषेऽभिलाषं ।। २ ॥

दूर पड़े हुये अमेध्य (बिष्टा वगैरह अपवित्र पदार्थ ) को देखकर नासिका चढ़ाकर तू थू थूकार करता है तब फिर है मूढ़ ! उनसे ही भरे हुये इस स्त्री शरीरमें तू क्यों अभिलापा करता है ?

भ्रमेध्यमस्त्रावहुरन्ध्रनिर्यः। न्मलाविलोद्यत्क्रमिजालकीर्णा।

चापल्यमायानृतवंचिका स्त्री । संस्कार मोहान्नरकाय भुक्ता ॥ ३ ॥

विष्टेकी कोथली, बहुतसे छिद्रोंमेंसे निकलते हुये मैलसे मिलनतासे उत्पन्न हुये उछलते हुये कीड़ोंके समुदाय से भरी हुई, चपलता और माया मृपाबाद से सर्व प्राणियोंको ठगनेवाली स्त्रीके ऊपरी दिखा- वसे मोहित हो यदि उसे भोगना चाहता है तो अवश्य वह तुझे नरकका कारण हो पड़ेगी। ( ऐसी स्त्री भोग- नेसे क्या फायदा ? )

संकल्प योनि याने मनमें विकार उत्पन्न होनेसे ही जिसकी उत्पत्त होती है, ऐसे तीन लोककी विख-म्वना करनेवाले कामदेव को उसके संकल्प का-विचारका परित्याग करनेसे वह सुख पूर्वक जीता जा सकता है। इसपर नवीन विवाहित श्रीमंत गृहस्थोंकी आठ कन्याओं के प्रतिबोधक, निन्यानवे करोड़ सुवर्ण मुद्राओं का परित्याग करनेवाले श्री जम्बूस्वामी का, साढे वारह करोड़ सुवर्ण मुद्रायें कोषा नामक वेश्याके घर पर रह कर विलासमें उड़ाने वाले और तत्काल संयम ग्रहण कर उसीके घर पर आकर चातुर्मास रहनेवाले श्रीस्थ्र लभद्रका और अभया नामक रानी द्वारा किये हुये विविध प्रकारके अनुकूल तथा प्रतिकृत उपसर्गों को सहन करते हुये लेशमात्र मनसे भी क्षोभायमान न होनेवाले सुदर्शन सेठ वगैरहके दृष्टान्त बहुत ही प्रसिद्ध हैं।

## ''कषायादि पर विजय"

कषायादि दोषो पर विजय प्राप्त करनेका यही उपाय है कि जो दोष हो उसके प्रतिपक्षी का सेवन करना। जैसे कि १ कोध—क्ष्मासे जीता जा सकता है, २ मान—मार्द्वसे जीता जा सकता है, ३ माया— आर्जवसे जीती जासकती है, ४ लोभ—संतोषसे जीता जा सकता है। ५ राग—वैराग्य से जीता जा सकना है, ६ होष—मैत्रीसे जीता जा सकता है, ७ मोह—विवेकसे जीता जा सकता है, ८ काम—स्त्री शरीरकी अशुचि भावनासे जीता जा सकता है, ६ मत्सर दूसरेकी सम्पदा के उत्कर्ष के विषयमें भी चित्तको रोकनेसे जीता जा सकता है, १० विषय—मनके संवरसे जीते जा सकते हैं, ११ अशुभ—मन, वचन, काया, तीन गुितसे जीता जा सकता है, १२ प्रमाद—अप्रमादसे जीता जा सकता है, और १३ अविरती वतसे जीती जा सकती है। इस प्रकार तमाम दोष सुख पूर्वक जीते जा सकते हैं। यह न समभना चाहिये कि शेषनाग के मस्तकमें रही हुई मणि प्रहण करनेके समान या अमृत पानादिके उपदेशके समान यह अनुष्ठान अशक्य है। बहुतसे मुनिराज उन २ दोषोंके जीतनेसे गुणोंकी संपदाको प्राप्त हुये हैं इस पर हुढ़ प्रहारी, चिलाति पुत्र रोहिणीय चोर वगैरह के दृष्टान्त भी प्रसिद्ध ही हैं। इस लिये कहा भी है—

ं गता ये पूज्यत्वं प्रकृति पुरुषा एव खल्लते ॥ जना दोषस्त्यांगे जनयत समुत्साइमतुलं ॥

न साधूनां दोत्रं न च भवति नैसर्गिकिमिदं ॥ गुणान् यो यो धनो स स भवति साधुर्भेजतु तान् ॥

जो पुरुष स्वभाव से ही पूज्यताको प्राप्त होते हैं वे दोषोंके त्यागने में ही अपना अतुल उत्साह रखते है, क्योंकि साधुता अंगीकार करनेमें कोई जुदा क्षेत्र नहीं। तथा कोई ऐसा असुक स्वभाव भी नहीं है कि जिससे साधु हो सके। परन्तु जो गुणोंको घारण करता है वही साधु होता है। इस लिये ऐसे गुणोंको उपार्जन करनेमें उद्यम करना चाहिये।

इंहो स्निग्धसरे विवेक बहुभिः माप्तोसि पुरायैर्भया॥

, गंतव्य कतिचिद्दिनानि भवता नास्पत्सकाशाल्क्वचित्॥

त्वत्संगेन करोपि जन्म मरणोच्छेदं गृहीतत्वरः॥

को जानासि पुनस्त्वया सहमम स्याद्वा न वा संगमः ॥ २ ॥

े हे स्नेहालु मित्र, विवेक ! मैं तुझे वड़े पुण्यसे पा सका हूं । इसलिये अब तुझे मेरे पाससे कितने एक दिन तक अन्य कहीं भी नहीं जाना चाहिये । क्योंकि तेरे समागम से मैं सत्वर ही जन्म मरणका उच्छेद कर डालता हूं । तथा किसे मालूम है कि फिरसे तेरे साथ-मेरा मिलाप होगा या नहीं ?

गुरोषु यत्नसाध्येषु । यत्ने चात्मनि संस्थिते ॥

श्रन्योपि गुणिनां धुर्यः । इति जीवन् सहेतकः ॥ ३॥

उद्यम करनेसे अनेक गुण प्राप्त किये जा सकते हैं और वंसा उद्यम करनेके लिये आत्मा तैयार है। तथा गुणोंको प्राप्त किये हुए इस जगतमें अन्य पुरुषोंके देखते हुए भी है चेतन ! तू उन्हें उपार्जन करनेके लिए उद्यम क्यों नहीं करता ?

गौरवाय गुणा एव । न तु ज्ञानेय डम्बरः ॥ वानेयं गृह्यते पुष्प मंगजस्त्यच्यते मलः ॥ ४ ॥

गुण ही वड़ाईको लिए होते हैं परन्तु जातिका आडम्बर बड़ाईके लिए नहीं होता। क्योंकि वनमें उत्पन्न हुआ पुष्प प्रहण किया जाता हे परन्तु शरीरसे उत्पन्न हुआ मैल त्याग दिया जाता है।

गुर्णेरव महत्वं स्या । न्नांगेन वयसापि वा ॥ द्लेषु केतकीनां हि । लघीयस्तु सुगंधिता ॥ २ ॥

गुणोंसे ही वड़ाई होती है; शरीर या वयसे वड़ाई नहीं होती। जैसे कि केतकीके छोटे परो भी सुगंधता के कारण वड़ाईको प्राप्त होते हैं।

कपायादिकी उत्पत्तिके निमित्त द्रव्य क्षेत्रादिक वस्तुके परित्याग से उस उस दोषका भी परित्याग होता है। कहा है कि:—

तं वध्यु मुत्तव्यं । जंपइ उप्पक्तए कसायग्गी ॥ तं वध्यु वेतव्यं । जद्धो वसमो कसायाग ॥ १ ॥

वह चस्तु छोड़ देना कि जिससे क्ष्याय रूप अग्नि उत्पन्न होती हो, वह वस्तु ग्रहण करना कि जिससे कपायका उपशमन होता हो।

सुना जाता है कि चंडरुद्राचार्य प्रकृतिसे क्रोधी थे, वे क्रोधकी उत्पत्तिको त्यागने के छिये शिष्यादि-कसे जुदे ही रहते थे। भवकी स्थिति अति गहन है, चारों गतिमें भी प्रायः बड़ा दुख अनुभव किया जाता है, इसिलिये उसका विचार करना चाहिये। उसमें भी नारकी और तिर्यंचमें प्रवल दुःख है सो प्रतीत ही है अतः कहा भी है कि:—

## ''नरकादि दुःखस्वरूप"

सत्तसु खिनाज श्रगा। श्रन्तुन्नकयावि पहरगोहि विगा॥

पहरणकयावि पंचसु । तेषु परमाहम्मिश्र कयावि ॥ १ ॥

सातों नरकोंमें शस्त्र बिना, अन्यान्य कृत, क्षेत्रज-क्षेत्रके ख़िभावसे ही उत्पन्न हुई वेदनायें हैं। तथा पहलीसे लेकर पांचवी नरक तक अन्योन्य शस्त्र कृत वेदनायें हैं, और पहलीसे तीसरी नरक तक परमाधामि-योंकी का हुई वेदनायें हैं।

> अच्छि निमीलगा मिर्ता । निध्यप्तहं दुःखमेव अणुवद्धं ॥ नरए नेरइआगां । श्रहोनिसं पचमाणागां ॥ २ ॥

जिन्होंने पूर्व भवमें मात्र दुःखका ही अनुबन्ध किया है ऐसे नारकीके जीवोंको रात दिन दुःखमें संतप्त रहे हुये नरकमें आंख मीच कर उघाड़ने के समय जितना भी सुख नहीं मिलता।

जं नरए नेरइग्रा। दुःख्खं पावंति गोयमा तिख्खं ॥

तं पुरा निग्गोत्र ममभे । भ्रगांत गुराधि सुरोग्रवं ॥ ३ ॥

नारक जीव नरकमें जो तीब्र दुःख भोगते हैं, हे गौतम ! उनसे भी अनत गुणा दुःख निगोदमें रहे हुये निगोदिये जीव भोगते हैं।

'तिरश्चा कसम कुसारा'इत्यादिक गाथासे तियँच चावुक वगैरह की परवशतामें मार खाते हुये दुःख भोगते हैं ऐसा समभ लेना । मनुष्यमें भी कितने एक गर्भका, अन्म, जरा, मरण, विविध प्रकारकी व्याधि दुःखादिक उपद्रव द्वारा दुखिया ही हैं। देवलोक में भी चवना, दास होकर रहना, दूसरेसे पराभवित होना; दूसरेकी ऋदि देख कर ईषीसे मनमें दुःखित होना वगैरह दुःखोंसे जीव दुःख ही सहता है। इसलिये कहा है कि,—

' सुइहिं भ्रग्गि बन्नहि । संभिन्नस्स निरन्तरं ॥

जारिसं गोअमा दुःख्खं। गम्भे अट्ठ गुर्गं तस्रो॥ १॥

अग्निके रंग समान तपाई हुई सुईका निरंतर स्पर्श करनेसे प्राणिको जो दुःख होता है है गौतम! उससे आठ गुना अधिक दुःख गर्भमें होता है।

गभ्भाही निहरंतस्स । जोगीजंत निपीलगे॥

सयसाहस्तिश्रं दुरुखं। कोडा कोडि गुगां पिवा॥२॥

गर्भसे निकलते हुये योनि रूप यंत्रसे पीडित होते गर्मसे बाहार निकलते समय गर्भसे लाख गुना बुःख होता है अथवा क्रोडा गुना भी दुःख होता है। चारग निरोह वहवन्धरोग । धणहरणमरण वसणाई ॥

मण संतावो अवयसो। विगोवणयाय माणुस्से॥ ३॥

जेलमें पड़ना, वध होना, वंधनमें पड़ना, धन हरन होना, मृत्यु होना, कप्टमें आ पड़ना, मनमें संतप्त होना, अपयश होना, अपस्राजना होना इत्यादिक मनुष्य दु:ख है।

चिन्ता संतावेहिय । दारिहरुग्राहि दुप्पउत्ताहिं ॥

लद्ध्या विमाग्रुस्सं। मरंति केईसु निञ्चिन्ना ॥ ४ ॥

चिन्ता सन्ताप द्वारा, दाख्विय रूप सरूप द्वारा, दुष्टाचार द्वारा मनुष्यत्व पा कर भी कितने एक दुःख-में ही मरणके शरण होते हैं।

ईर्सा विसाय ययकोहमाय । लोहेहि एवमाईहि ॥

देवावि समभिभूत्रा । तेसि कत्तो सुहं नाम ॥ ५ ॥

ईर्पा, विषाद, मद, क्रोध, माया; लोभ, इत्यादिसे दैवता भी वहुत ही पीड़ित रहते हैं तब फिर उन्हें सुखालेश भी कहां है ?

सावय धरंम्प्र वरहुक्त । चेड भ्रो नाग दंसग समेमो ॥

गिच्छत्त मोहिम महम्रो। पाराया चक्कवट्टीवी॥१॥

धर्मके मनोरथ की भावना इस प्रकार करना जैसे कि शास्त्रकारोंने कहा है कि, ज्ञान, दर्शन सहित यदि श्रावकके घरमें कदाचित दास वनूं तथापि मेरे लिये ठीक है परन्तु मिथ्योत्वसे मूर्च्छित मित वाला राजा चक्रवर्ती भी न वनूं।

कङ्त्रा संविग्गागं। गीवध्थागं गुरुग पय मुले।

सयगाई संगरिह शो। पवज्जं संपविज्जिस्सं॥२॥

वैराग्यवरत गीतार्थ गुरुके चरण कमलोंमें खजनादिक संघसे रहित हो मैं कव दीक्षा अंगीकार करूंगा ?

भयभेरव निक्क'पो । सुसाण पाईसु विहित्र उस्सगो ॥

तव तराष्ट्रयंगो कइआ। उत्तम चरिय्यं चरिस्लामि॥३॥

भयंकर भयसे अकंपित हो स्मशानादिक में कायोत्सर्ग करके, तपश्चर्या द्वारा शरीरको शोपित कर में उत्तम चारित्र कब आचरूंगा ? इत्यादि धर्म भावना भावे ।



## "तृतीय प्रकाश" ( दूसरा द्वार ) "पर्व-कृत्य"

"मूलगाथा"

## पव्वेसु पोसहाई बंभ । अणारंभ तव विसेसाई ॥ आसोय चित्त अञ्चाहिअ । पमुहेसु विसेसेणं ॥ ११॥

पर्व याने आगममें बतलाई हुई अश्मी चतुर्द्शी आदि तिथियोंमें श्रावकको पौषध आदि व्रत लेना चाहिये। "धर्मस्य पुष्टी धनो इति पौषधं" धर्मकी पुष्टि कराये उसे पौषध कहते हैं। आगममें कहा है कि:— सन्वेसु कालपन्वेसु। पसध्यो जिग्रमग्र हवइ जोगो।।

भ्रठ्टिम चउदसीसुम्र । निम्रमेए हविज्ज पोसहिम्रो ॥ १ ॥

जिन शासनमें पर्वके दिन सदैव मन, वचन, कायाके योग प्रशस्त होते हैं, इससे अष्टमी चतुर्दशी के दिन श्रावकको अवश्य पोषध करना चाहिये ।

मूल गाथामें आदि शब्द ग्रहण किया हुआ है इससे यदि शरीरको असुख, प्रमुख पुष्टालंबन से पोषह करनेका शिक्त न हो तो दो दफेका प्रतिक्रमण, बहुतसी सामायिक, विशेष संक्षेपरूप देशावगाशिक व्रत स्वीका-रादिक करना। तथा पर्वके दिन ब्रह्मचर्य, अनारंभ, आरंभवर्जन, विशेष तप, पहले किये हुये तपकी वृद्धि, यथाशिक्त उपवासादिक तप, आदि शब्दसे स्नात्र, चैत्य परिपाटी करना, सर्वसाधु वन्दन, सुपात्र दानादि से पहले की हुई देवगुरु की पूजादिसे विशेष धर्मानुष्टान करना। इसलिये कहा है—

जइ सच्वेसु दिगोसु। पालह किरिश्रं तश्रो हवइ लद्धं ॥

जइपुगा तहा न सक्कइ तहविहु पालिज्ज पव्यदिगां॥ १॥

यदि सर्व दिनोंमें किया पाली जाय तो बहुत ही अच्छा है, तथाि यदि वैसा न किया जाय तो भी पर्वके दिन तो अवश्य धर्म-करनी करो। जैसे विजयादशमी, दिवाली, अक्षयतृतीया, वगैरह लोकिक पर्व-में लोग भोजन वस्त्रादिक में विशेष उद्यम करते हैं, वैसे ही धार्मिक पर्वदिनों में भी अवश्य प्रवर्त्त ना। अन्य दर्शनी लोग भी एकादशी, अमावस्यादिक पर्वमें कितने एक आरंभ वर्षन उपवासादिक और संकांति प्रहण वगैरह पर्वोंमें, सर्व शक्ति महादानादिक करते हैं। इसलिये श्रावकको भी पर्वके दिन विशेषतः पालन करने चाहिये। पर्व इस प्रकार बतलाये हैं—

भ्रठ्टिम चडदसी पुरिगामाय । तदहा मावसा दइइ पन्वं ॥

मासंमि पन्व छक्कं। तिन्तिश्र पन्वाइं पख्खंमि॥ १॥

अप्रमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये पर्वणी गिनी जाती हैं। इस तरह एक महीनेमें छह पर्वणी होती हैं। एक पक्षमें तीन पर्व होते हैं। तथा दूसरे प्रकारसे—

# वोत्रा पंचमी ब्रट्टमी। एगारसी चडदंसी पणतिहिक्रो॥ एक्राश्रोस् भ तिहिक्रो। गोश्रम गणहारिणा भणिया॥ २॥

द्विनीया, पंचमी, अप्टमी, पकादशी, चतुर्दशी, ये पांच तिथियें गौतम गणधर भगवंत ने श्रुतशान के आराधन करनेकी वतलाई हैं।

वीत्रा दुविहे धम्मे । पंचमी नारोसु अठ उमी कम्मे ॥

एगारसी श्रंगार्शा । चडदसी चडद पुट्यार्श ॥ ३॥

द्वितीया की आराधना करनेसे दो प्रकारके धर्मकी प्राप्ति होती है, पंचमोकी आराधना करनेसे पांच शानकी प्राप्ति होती है, अप्रमीको आराधना अप्रकर्म का नाश कराती है, प्काद्शी की आराधना एकादशांग के अर्थको प्राप्त कराती है, चतुर्दशी की आराधना चौदह पूर्वकी योग्यता देती है।

इस प्रकार एक पक्षमें उत्कृष्ट से पाच पर्वणी होती हैं। और पूर्णिमा तथा असावस्था मिलानेसे हर एक पक्षमें छह पर्वणी होती हैं। वर्णमें अठाई, चौमासी, वगैरह अन्य भी वहुतसी पर्वणी आती हैं। उनमें यदि सर्वथा आरम्भ वर्जन न किया जा सके तथािष अल्प अल्पतर्र आरंभसे पर्वणीकी आराधना करना। सचित्त आहार जीविहसात्मक हो होनेसे महा आरम्भ णिना जाता है इससे उसका त्याग करना चाहिये। तथा मूलमें जो अनारम्भपद है उससे पर्व दिनोंमें सर्व सचित्त आहारका परित्याग करना चाहिये। क्योंकि—

श्राहार निमित्तेगा। मच्छा गच्छंति सत्तर्मि पुढवि॥

सचित्तो ब्राहारी न खयो पर्णसावि पथ्येडं ॥ १ ॥

आहार के निमित्त से तन्दुलिया मतस्य सातवीं नरक में जाता है, इसलिये सिवित्त आहार खानेकी ( पर्वमे मनसे भी इच्छा न करना ) मना है।

इस वचनसे मुख्यवृत्या श्रायक को सचित आहार का सर्वदा त्याग करना चाहिये। कदाचित् सर्वदा त्यागने के लिये असमर्थ हो तो उसे पर्व दिनोंमें तो अवश्य त्यागना चाहिये। इस तरह पर्व दिनोंमें स्नान, मस्तक घोना, संवारना, गृंथना, वह्य घोना, या रंगवाना, गाड़ी, हल चलाना, यंत्र वहन करना, दलना, खोटना, पीसना, पत्र, पुष्प, फल वगैरह तोड़ना, सिवत्त खिड़या मिट्टी वर्णिकादिक मर्दन करना, कराना, घान्य वगैरह को काटना, जमीन खोदना, मकान लिपवाना, नया घर वंधवाना, वगैरह वगैरह सर्व आरम्भ समारम्भ का यथाशक्ति परित्याग करना। यदि सर्व आरम्भ का परित्याग करने से कुटुम्बका निर्वाह न होता हो तो भी गृहस्थको सिवत्त आहार का त्याग अवश्य करना चाहिये। क्योंकि वह अपने स्वाधीन होने से सुख पूर्वक हो सकता है।

विशेष वीमारी के कारण यदि कदाचित् सर्व सचित्त आहार का त्याग न हो सके तथापि जिसके विना न चल सकता हो वैसे कितने एक पदार्थ खुले रखकर शेव सर्व सचित्त पदार्थों का त्याग करे। तथा आश्विन मासकी अप्रान्हिका और चैत्री अप्रान्हिका आदिमें विशेषतः पूर्वेक विधिका पालन करे। यहां पर आदि शन्दसे चातुर्मास की और पर्युपणा की अप्रान्हिका में भी सचित्त का परित्याग करना समभना।

#### ् संवत्सर चडम्मिसिएसुः। भट्ठाहि ग्रासुत्र तिहिसुः॥ ५-००००० सन्वायरेखा लग्गाइ । जिलावर पूत्रा तव गुणेसुं ॥ १॥०

१ संवत्सरीय (वार्षिक पर्वकी अष्टान्दिका) तीन चातुर्मास की अष्टान्दिका, एक चैत्र मासकी पवं एक आश्विन मासकी अठाई, और अन्य भी कितनी एक तिथियों में सर्वादरसे जिनेश्वर भगवान की पूजा तप, व्रत, प्रत्याख्यान का उद्यम करना।

एक वर्षकी छह अठाइयोंमें से चैत्री, और आश्विन मासकी ये दो अठाइयां शाश्वती हैं। इन दोनोंमें चैमानिक देवता भी नन्दीश्वरादि तीर्थ यात्रा महोत्सव करते हैं। कहा है कि:—

दो सासय जत्ताओ । तथ्येगा होइ चित्रमासंमि ॥

अठ्ठाहि आई महिए। बीआ पुरा अस्सिगो मासे ॥ १॥

् एं अप्रो दोवि सासय। जन्माओं करन्ति सन्व देवावि।।

नंदिसरम्मि खयरा।। नराय नित्रणसु ठाणेसु ॥ २ ॥ '

दो शाश्वती यात्रायें हैं। इसमें एक तो चैत्र मासकी अठाई को और दूसरी आश्विन महीने की अठाई की। एवं इनमें देवता लोग अठाई महोत्सेत्रादिक करते हैं। ये शाश्वित यात्रायें सब देवता करते हैं। विद्याधर भी नन्दीश्वर दीपकी यात्रा करते हैं, और मजुष्य अपने नियत स्थानमें यात्रा करते हैं।

तह चडमासि भ्रतिगं। पज्जो सवणाय तहय इम छक्कं॥ जिगा जम्म दिख्खव केवल । निव्वाणाईसुं भ्रसासङ्भा॥ ३॥

बिना तीन चातुर्मास की और एक पर्युषणा की ये सब भिलकर छह अठाइयां तथा तीर्थंकरों के जन्म-कल्याणक दीक्षा, कल्याणक, और निर्वाण कल्याणक की अष्टान्हिकाओं में नन्दीश्वर की यात्रा करते हैं, परन्तु ये अशाश्वती समस्ता। जीवासिगम में कहा है कि:—

तथ्य वहवे भवेणवर वाणमंतर जोइस वेमाणिया देवा तिहि चडमासि एहि पज्जोसवणाएम भठ्ठा-हिम्राम्रो महामहिमास्रो करित्तिति ।

्वहां बहुतसे भवनपति, वाणव्यंतरिक, ज्योतिपि, वैमानिक, देवता, तीन चातुर्मास की और एक पर्युषण की अठाइयों में महिमा करते हैं।

## "तिथि-विचार"

प्रभातमें प्रत्याख्यान के समय जो तिथि हो सो ही प्रमाण होती है। क्योंकि लोकमें भी सूर्यके उद-यके अनुसार ही दिनादिका व्यवहार होता है। कहा है कि:—

चाजम्मासिय बरिसे। परिखय पंचद्रमीसु नायब्वा ॥ ता यो तिहियो जासि उदेइ सुरो न भन्ना यो ॥ १॥ चातुर्मासी, वार्षिक, पांसिक, पंचमी और अप्रमी, तिथियें वही प्रमाण होती हैं कि जिनमें सूर्यका उदय होता हो। दूसरी तिथि मान्य नहीं होती है।

पुत्र पचलारां। पिडक्कमरां तहय निश्रम गहरां च ॥ जीए उदेइ सुरो। तीइतिहीएउ कायच्वं ॥२॥

पूजा, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, एवं नियम ग्रहण उसी तिथिमें करना कि जिसमें सुर्यका उदय हुआ हो। ( उदयके समय वही तिथि सारे दिन मान्य हो सकती है )

उदयंपि जा तिही सा। पपाणंपि भरीइ कीरमाणीए॥

श्राणाभंगण वथ्था । मिच्छत विराहणं पावे ॥ ३ ॥

सूर्यके उदय समय जो तिथि हो वही प्रमाण करना। यदि ऐसा न करे तो आणाभंग होती हैं, अन-वस्था दोव रुगता है, मिथ्यात्व दोव रुगता है और विराधक होता है। पाराशरी स्मृतिमें भी कहा है कि:

श्रादित्योदय वेलायां। या स्तोकापि तिथिभवेत।

सा संपूर्णेति मंतव्या । अभूता नोद्यं विता ॥ १ ॥

सूर्य उदयके समय जो थोड़ी भी तिथि हो उसे संपूण मानना। यदि दूसरी तिथि अधिक समय भोगती हो परन्तु सुर्योदयके समय उसका अस्तित्व न हो तो उसे मानना। उमास्त्राती, बाचकके ६चनका भी ऐसा प्रघोष सुना जाता है कि:—

न्नये पूर्वा तिथिः कार्या। रुद्धौ कार्या तथोत्तरा ॥

श्रीवीरज्ञाननिर्वागं। काय लोकानुगैरिह ॥ १ ॥

तिथिका क्षय हो तो पहिलीका करना। (पंचमीका क्षय हो तो चौथको पंचमी मानना) यदि वृद्धि हो तो पिछली स्थिति मानना। (दो पंचमी वगैरह आवें तो दूसरी मानना) श्री महावीर स्वामीका कैवल और निर्वाण कल्याणक लोकको अनुसरण करके सकल संघको करना चाहिये।

अरिहंतके पंचकत्याणक के दिन भी पर्व तिथियों के समान मानना। जिस दिन जब दो तीन कत्याणक एक ही दिन आवं तो वह तिथि विशेष मानने योग्य समभना। सुना जाता है कि श्रीकृष्ण महाराज ने पर्वके सब दिन आराधन न कर सकने के कारण नेमनाथ भगवान से ऐसा प्रश्न किया कि वर्षमें सबसे उत्कृष्ट आराधन करने योग्य कौनसा पर्व हैं ? तब नेमनाथ स्वामीने कहा कि है महाभाग ! मार्गशीष शुक्ठ एकादशी श्री जिनेश्वरों के पांच कल्याणकों से पित्र हैं। इस तिथिमें पांच भरत और पांच ऐरवत क्षेत्रके कल्याणक मिलनेसे पचास कल्याणक होते हैं और यदि तीनकाल से गिना जाय तो डेड्सी कल्याणक होते हैं। इससे कृष्ण महाराज ने मौन पीपश्रीपवास वगैरह करणोसे इस दिनकी आराधना को। उस दिनसे 'यथा राजा तथा प्रजा' इस न्यायसे सबने एकादशी का आराधन शुक्त किया। इसी कारण यह पर्ण विशेष प्रसिद्धिमें

आया है। पर्व तिथिका पालन शुभ आयुष्यके वंधनका हेतु होनेसे महा फलदायक है। इसल्ये कहा है किः"भयवं वीश्र पमुहासु पंचसुतिहीसु विहिश्रं धम्माग्रुट्ठागं किं फलो होई गोश्रमा बहु फलं होई।
जम्हा एश्रासु तिहिसु पाएगंजीवो पर भवालश्रं समिज्जगाई। तम्हा तवो विहागाई धम्माग्रुट्ठागां कायव्वं॥ जम्हा सुहाउभ्रं समिज्जगाई।

हे भगवन! द्वितीया प्रमुख तिथियों में किया हुआ धर्मका अनुष्ठान क्या फल देता है ? (उत्तर) हे गौतम! बहुत फल देता है। इस लिये इन तिथियों में विशेषतः जीव परभव का आयु वांधता है अतः उस दिन विशेष धर्मानुष्ठान करना कि जिससे शुभ आयुष्यका वंध हो, यदि पहलेसे आयुष्य वंध गया हो तो फिर बहुतसे धर्मानुष्ठान करने पर भी वह टल नहीं सकता। जैसे कि श्रेणिक राजाने क्षायक सम्यक्त्व पाने पर भी पहले गर्भवती हिरनीको मारा था और उसका गर्भ जुदा पड़ा देखकर अपने स्कंधके सन्मुख देख (अभिमानमें आकर) अनुमोदना करनेसे तत्काल ही नरकके आयुष्य का वंध कर लिया। (फिर वह वंध न टूट सका वेसे ही आयुष्यका वंध टल नहीं सकता) पर दर्शनमें भी पर्वके दिन स्नान मेथुन आदिका निषेध किया है। विष्णुपुराणमें कहा है कि:—

चतुर्दश्यष्टमी चैव । श्रमावास्या च पूर्शिमा ॥ पर्वारये तानि राजेंद्र ! रविसंक्रांतिरेव च ॥ १ ॥ तैलस्त्रीमांससंभोगी । पर्दष्वे तेषु वे पुमान् । विए मुत्र भोजनं नाम । प्रयाति नरकं मृतः ॥ २ ॥

हे राजेंद्र! चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा, सूर्यसंक्षांति, इतने पर्वोमें तैल मर्दन करके स्नान करे, स्त्री संभोग करे, मांस भोजन करे तो उस पुरुषने विष्टाका भोजन किया गिना जाता है, और वह मृत्यु पा कर नरकमें जाता है। मनुस्मृतिमें कहा है कि:—

श्रमावास्या मष्ट्रमी च। पौर्णमासी चतुर्दशी ॥ त्रह्मचारी भवेन्निस । भग्नतौ स्नातको द्विजः ॥ १ ॥ अभावस्या, अष्टमी, पौर्णिमा, चतुर्दशी इतने दिनोंमें द्यावन्त ब्राह्मण निरन्तर ब्रह्मचारी ही रहता है । इसिलिये अवसर की पर्वतिथियों में अवश्य ही सर्व शक्तिसे धर्मकार्यों में उद्यम करना । भोजन पानीके समान अवसर पर जो धर्मकृत्य किया जाता है वह थोड़ा भी महा फल दायक होता है । इसिलिये वैद्यक शास्त्रोंमें भी प्रसंगोपात यही बग्त लिखी है कि:—

शरदि यज्जलं पीतं । यभ्दुक्तं पोषपाघयोः॥

जेष्टाषाढे च यत्सुप्त'। तेन जीवंति मानवाः॥१॥

जो पानी शरद ऋतुमें पीया गया है और पोष, महा मासमें जो भोजन किया गया है, जेठ और आषाढ़ मासमें जो निद्रा छी गई है उससे प्राणियोंको जीवित मिलता है।

· वर्षासु लवग्रमृतं । शरदि जलं गोपयश्च हेमन्ते ॥

शिशिरे चामल करसो । घृतं वसंते गुडश्चांते

वर्षा ऋतुमें नोन (नमक) असृत समान है, शरद ऋतुमें पानी असृत समान है, हेमंत ऋतुमें गायका दूध, शिषिर ऋतुमें खट्टा रस, वसंत ऋतुमें घी, श्रीष्म ऋतुमें गुड़ अमृतके समान है।

पर्वकी महिमासे पर्वके दिन धर्म रहित हो उसे धर्ममें, निर्देशीको भी द्यामें, अविरित को भी वतमें, हरणको भी धन खर्चनेमें, हुशीलको भी शील पालनेमें तप रहितको भी तप करनेमें उत्साह बढ़ना है। वर्त-मान कालमें भी तमाम दर्शनोंमें ऐसा ही देखा जाता है। कहा है कि:—

सो जयर जेगा विहिन्ना । सरंच्छर चरमासि मसुपन्वा ।

निध्दंधसागावि हर्न्इ। जेसि पभावा ग्रा धम्पमई॥१॥-

जिसमें निर्देशी पुरुषोंको भी पर्वके महिमासे धर्मबुद्धि उत्पन्न होती है, वैसे संवत्सरीय, चडमासी पर्व सदैव जयवन्ते वर्सी।

इति विचे पर्वके दिन अवश्य हो पौषध करना चाहिये। उसमें पोषधके चार प्रकार हैं। वे हमारी की हुई अर्थ दीपिकामें कहे गये हैं इस लिये यहां पर नहीं लिखे। तथा पोषधके तीन प्रकार भी हैं। १ दिन रातका, २ दिनका और ३ राजिका। उसमें दिन रातके पौषवका विधि इस प्रकार है।

## "अहोरात्र पौषध विधि"

"करेषि भंते पोसरं त्राहार पोसहं सन्वज्ञो देसक्रोवा। सरीर सक्कार पोसहं सन्वज्ञो। बंभवेर पोसहं सन्वज्ञो जन्त्रावार पोसहं सन्वज्ञो। चजन्विहे पोसहे ठाएषि। जाव अहो रत्तं पण्जु वासाषि। दुविहं तिविहेशं। यशेशं वाषाए काएगं न करेषि न कारवेषि। तस्स भंते पडिक्कपापि निदापि गरिहापि अप्पारां वोसिराषि।

जिस दिन श्रावकको पोषह छेना हो उस दिन गृह व्यापार वर्जकर पौषधके योग्य उपकरण ( वर्वछा मुंहपत्ति, कटासना, ) छेकर पोषधशाला में या मुनिराजके पास जाय। फिर अंग प्रति छेखना करके छप्च नीति एवं वड़ी नं ति करनेके छिये छंडिल—शुद्ध भूमि तलाश करके गुक्के समीप या नवकार पूर्वक स्थापनाचार्यको स्थापन करके ईर्णबहि करके खमासमण पूर्वक वन्दना करके पौषधकी मुहपत्ति पिडिछेहे। फिर खमासमण पूर्वक प्रति खड़ा हो 'इन्छाकारेगा संदिस्प्तह भगवन पोषहसंदिसोह' (दूसरी दफा), 'इन्छाकारेगा संदिस्प्तह भगवन पोषहसंदिसोह' (दूसरी दफा), 'इन्छाकारेगा संदिस्प्तह भगवन पोषह यांक पोसह दंडक निम्न छिखे मुजब उचरे।

इस प्रकार पोपहका प्रत्याख्यान लेकर मुंहपित विडिलेहन पूर्वक दो खमासमण से 'सामायकसंदिसाल' "सामायक ठाऊ" यों कह कर सामायिक करके फिर दो खमासमण देने पूर्वक "वेसणे संदिसाऊ" "वेसणेठाऊं" यों कह कर यदि वर्षाऋतुके दिन हों तो काष्टके वासनको और वातुर्मास विना शेप बाठ मासके समयमें प्रोंच्छणको, आदेश मांगकर दो खमासमण देने पूर्वक "सङमायस दिसाऊ" "सङमाय- ठाऊं" ऐसा कहकर सङमाय करे। फिर प्रतिक्रमण करके दो खमासमण देने पूर्वक "वहुवेल संदि- साहुं "वहुवेन करुं" ऐसा कहकर खमासमण पूर्वक "पहिलेहणा करुं" ऐसा कहकर मुंहपित, कटा- सना, और वस्त्रकी पिडिलेहन करे। श्राविका भी मुंहपित कटासना, साड़ी, चोली, चिणया (लंहगा या घागरी) वगैरहकी पिडिलेहन करे। फिर खमासकण देकर "इच्छकारी मगवन पिड़िले

हाओजी" यों कहे। फिर 'इच्छं' कहकर स्थापनाचार्य की पड़िलेहन करके स्थापकर खमासमण पूर्वक उपि घुं इपित्त पडिलेह कर दो खमासमण देने पूर्वक 'उपित्र संदिसाहु' 'उपिप्पिहिलेहं' यों '**आंदेश मांगकर वहा, फरवल प्रमुखकी प्रतिलेखना करे, फिर पोषधशाला की प्रमार्जना करके कचरा यत्न** पूर्वक उठाकर योग्य स्थान पर परठेंबके—डालं कर ईर्यावहि करे। फिर गमनागमने की आलोचना करके खमा-समण पूर्वक मंडलमें वैठकर साधुके समान सङ्भाय करे। फिर जवतक पौनी, पोरसी हो तब तक पठन पाठन करे, पुस्तक पढे। फिर खमासमण पूर्वक मुंहपतिकी पिडिलेहन करके जबतक कालवेला हो तबतक सज्भाय करता रहे। यदि देवेंबन्दन करना हो तो 'आवस्त्रहि' कहकर मन्दिर जाय और वहां देव बन्दन करे। यदि पारण करना हो-भोजन करना हो तो प्रत्याख्यान पूरा हुये बाद खमासमण पूर्वक मुंहपत्ति पिड-लेह कर खमांसमण पूर्वक यों कहे कि "पोर्सि पराभ्रो' अथवा पुरिमद चोवीहार या तीविहार जो किया हो सो कहे।" नीवि करके, आयम्बिल करके, एकासन करके, पान हार करके या जो वेला हो उस वेलासे फिर देव वन्दन करके, सज्काय करके, घर जाकर यदि सी हाथसे वाहिर गया हो तो ईर्यावहि पूर्वक खमासमण आलो कर यथासम्भव अतिथि संविभाग व्रनको स्पर्श कर निश्चल आसनसे वैठकर हाथ, पैर, सुख, पिड-लेह कर, एक नवकार पढकर, रागद्वेष रहित होकर अचित्त आहार करे। पहले कहे हुवे अपने खजन संविन्ध द्वारा पोषधशाला में लाये हुये अन्नादिको जीमें (एकासनादिक आहार करे) परन्तुः सिक्षा मांगने न जाय किर पोषधशाला में जाकर ईर्याविह पूर्वक देव बन्दन करके बन्दना देकर तीविहार या चौविहार का प्रत्यख्यान करे। यदि शरीर चिन्ता दूर करने का विचार हो (ट्टी जाना हो तो,) "आव्वनस्सिह" कहकर साधुके समान उपयोगवान् होकर निर्जीव जगह जाकर विधि पूर्वक वड़ी नीति या छघु नीतिको वोसरा कर शरीर शुद्ध करके पोषधशालां में आकर ईर्याविह पूर्वक खमासमण देकर कहे कि "इच्छाकारेण संदिस्सह भगवर् गमनागमन आलोऊं" "इच्छं' कहकर उपाश्रय से 'आवस्सहि' कथन पूर्वक दक्षिण दिशामें जाकर सर्व दिशाओं की तरफ अवलोकन करके "अणुजाणह जस्सग्गो" ( जो क्षेत्राधिपति हो सो आज्ञा दो ) ऐसा कह कर भूमि प्रमार्जन करके वड़ी नीति या छघु नीति करके उसे बुसरा-कर पोषधशाला में प्रवेश करे। फिर "आते जाते हुए जो विराधना हुई हो तत्सम्बन्धी पाप मिथ्या होवो" ऐसा कहे। फिर सम्भाय करे यावत विछले प्रहर तक । फिर आदेश मांग कर पडिलेहण करे । फिर दूसरा खमासमण देकर "पोण्ह्रशाला को प्रमार्जन करू" यों कह कर श्रावक अपनी मुंहपत्ति, कटासना, घोती, आदिकी प्रति लेखना करे । श्राविका भी मुहपत्ति, कटासना, साडी, कंचुक ओहना वगैरह वस्त्र की पिडिछेहना करे। फिर स्थापनाचार्य की प्रति-लेखना करके और पोपधशाला की प्रमार्जना करके खमालमण पूर्वक उपधी, मुहपत्ति, पडिलेह कर, खमा -समण देकर मंडलो में गोड़ोंके वल वैठ कर सम्भाय करे । फिर दो वन्दना देकर प्रत्याख्यान करे । फिर दो खमासमण पूर्वक "उपधी संदिसाउ" "उपधि पडिलेऊ" यों कह कर वस्त्र कम्बलादि की प्रतिलेखना करे। जो उपवासी हो वह पहिले सर्व उपाधि की प्रतिलेखना फरके फिर पहिनी हुई घोतीकी प्रतिलेखना करे। ं श्राविका प्रातः समय के अनुसार अपनी सब उपाधि की पश्चित्रेहण करे। ं संध्याके समय भी खमासमण

पूर्वक पोपधशाला के अन्दर और वाहर २ कायाके वाहर उचार भूमिके पिडलेहें। "आघाडे आसने उचारे पासमणे अहिआसे" इत्यादिक वाग्ह २ मांडले करें। फिर प्रतिक्रमण करके यदि साधुका योग हो तो उसकी वैयावच करें, खमासमण देकर स्वाध्याय करें। जवतक पोरसी पूरी हो तवतक स्वाध्याय करें। फिर खमासमण देकर "इच्छा कारेंगा संदिसह भगवन् वहु पिडिपुन्ना पोरसी राइसंथारए ठाभि" हे भगवन् बहुपिड-पुना पोरसी हुइ है अतः संथारा विधि पढाओं) फिर देव वन्दन करके शरीर विन्ता निवारण करके शुद्ध होकर उपयोग में आने वाली तमाम उपाधि को पिडलेह कर, गोड़ोंसे ऊपर तक घोती पिहन कर संथारा करने की जगह इकहरा संथारा विछा कर उस पर एक सृतका उत्तर पट्टा याने इकहरा सूती वस्त्र विछा कर जहां पैर रखना हो वहांकी भूमिको प्रमार्जन करके घीरे घीरे संथारा करे फिर वार्ये पैरसे संथारे का स्पर्श करके मुहपित्त पिडलेह कर "निस्सीहि" शब्दको तीन दफा बोलकर "तपो खमासमण अगुजाणह जिट्ठिजा" यों वोलता हुआ संथारे पर वैठ कर एक नवकार और एक करेमिमंते एवं तीन दफा कह कर निम्न लिखी गाथाएं पढे।

श्रगुजागह परमगुरु, गुगागण रहगोहिं भूसिय सरीरा वहु पिंडपुत्रा पोरसी राइ सं थारए ठामि ॥ १॥ गुणगण रत्नसे शोभायमान शरीर वाले है परम गुरु ! पोरसी होने आयी है और मुझे रात्रिमें संथारे पर सोना है अतः इसकी आज्ञा दो ।

श्रग्र जागाह संथारं वाहु वहागोगां वाम पासेगां।

#### कुचकुडिय पाय पसरगां। अन्तरन्तु पमज्जए भूमिं॥ २ '।

वायां हाथ तिकये की जगह रख कर शरीर का वायां अंग दवा कर जिस तरह मुर्गी जमीन पर पैर लगाये विना पैर पसारती है यदि कार्य पड़ा तो वैसा ही करूंगा। वीचमें निद्रामें भी यदि आवश्यकता होगी तो भूमिको प्रमार्जन करूंगा। अतः इस प्रकार के विधिके अनुसार शयन करने की मुझे आहा दो।

संकोइग्र संडासा, उन्बद्दन्तेग्र काय पहिलेहा। दन्बाइ उबग्रोगं, उसास निर्ह भणा लोए॥३॥

पैर सकोड़ कर शरीरकी पिंडलेहणा न करके द्रव्य क्षेत्र काल, भावका उपयोग दे कर इस संधारे पर सोते हुयेको मुक्ते यदि कदाचित् निद्रा आवेगी तो उसे श्वास रोकनेसे उच्छेद करूंगा।

जर्भे हुज्ज पमाश्रो, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीए।

श्राहार मुवइ देहं, सन्वं तिविहेरा वोसइश्रं ॥ ४ ॥

मेरे अंगीकार कियं हुए इस सागारी अनशनमें कदापि मेरी मृत्यु होजाय तो इस शरीर, आहार, और उपाधि इन सबको में त्रिकरणसे आजकी रात्रिके लिये बोसराता हं—परित्याग करता हूं।

इत्यादि गाधाओंकी भावना परिभाते हुये याने समग्र संधारा पोरसी पढ़ाये वाद नवकार का स्मरण करते हुये रजो हरणादिक से (श्रावक चरवछा आदिसे) शरीरको और संधारको ऊपरसे प्रमार्जित कर बांयें अंगको दवाकर वायां हाथ सिर नीचे रख कर शयन करे। यदि शरीर चिन्ता छघुनीति और बड़ी नीतिकी हाजत हो तो संधारेको अन्य किसीसे स्पर्श कराकर आवस्सहि कह कर प्रथमसे देसे हुये निर्जीव स्थानमें

लघुनीति और बड़ी नीति करके वोसरावे और फिर पीछे आकर इर्यावही करके गमनागमन की आलोचना करे। कमसे कम तीन गाथाओं की समाय करके नवकार का स्प्ररण करते हुये पूर्ववत् शयन करे। पिछली रात्रिमें जागृत होकर इर्याविह पूर्वक कुसुमिण दुसुमिण का कौसगा करे। चैत्य बंदन करके आचार्यादिक वारको वन्दना देकर भरहेसर की समभाय पढे। जब तक प्रतिक्रमण का समय हो तब तक समभाय करके यदि पोषघ पारनेकी इच्छा हो तो खमासमण पूर्वक ''इच्छा कारेगा संदिसह भगवन् मुहपत्ति पिछलेहडं, गुरु फर्माये कि "पिढलेह" फिर मुहपत्ति पिछलेह कर खमासमण पूर्वक कहे कि "इच्छाकारेगा संदिसह भगवन् पोसह पार्रं" गुरु कहे कि "पुगोवि कायच्यो" फिर भी करना। दूसरा खमासमण देकर कहे कि 'पोसह पार्र्यं" गुरु कहे कि 'पुग्तिच्यो' आदर न छोड़ना, फिर खड़ा होकर नवकार पढ़कर गोड़ों वल वैठ कर भूमि पर मस्तक स्थापन करके निम्न लिखे मुजब गाथा पढे।

सागर चन्दो कामो, चन्द व हिंसो सुदंसणो धन्नो।

जेसि पोसह पडिमा, ग्ररुंडिग्रा जीविश्रन्ते वि ॥ १ ॥

सागरचन्द्र श्रावक, कामदेव श्रावक, चन्द्रावतंसक राजा, सुदर्शन सेठ इतने व्यक्तिओंको धन्य है कि जिन्होंकी पौषध प्रतिमा जोवितका अन्त होने तक भी अखंड रही।

धन्ना सलाह गिज्जा, सुलसा श्रागंद कामदेवाय ॥

र्सि पर्सासइ भयवं, दढ्ढयं यंतं महाबीरो ॥ २ ॥

वे धन्य हैं, प्रशंसाके योग्य है, खुलसा श्राविका, आनंद, कामदेव श्रावक कि जिनके दृढ़वतकी प्रशंसा भगवंत महावीर स्वामी करते थे।

पोसह विधिसे लिया, विधिसे पाला, विधि करते हुये जो कुछ अविधि, खंडन, विराधना मन वचन कायसे हुई हो 'त्रस्त पिच्छापि दुक्कड़' वह पाप दूर होवो। इसी प्रकार सामायिक भी पारना, परन्तु उसमें निम्न लिखे मूजिव विशेष समकता।

सामाइय वयजुत्तो, जावमणे होइ नियम संजुत्तो ॥

छिन्नइ असुद्दं कम्म सामाइअ जित्त आवारा ॥ १॥

सामायिक व्रतयुक्त नियम संयुक्त जय तक मन नियम संयुक्त है तव तक जितनी देर सामायिक में हे उतनी देर अशुभ कर्मको नाश करता है।

छ्डमध्थो मूह मणो, कित्तीय मित्तंष संभरः जीवो ।

जंच न समरापि श्रहं, मिच्छामि दुक्कणं तस्स ॥ १ ॥

छग्नस्थ हूं, मूर्ख मनवाला हूं, कितनीक देर मात्र मुझे उपयोग रहे, कितनीक वार याद रहे जो में याद न रखता हूं उसका मुझे मिच्छामि दुद्धड़ं हो—पाप दूर होवो।

सामाइभ पोसह सरिट्टयस्स, जीवस्स जाइ जो कास्रो ॥

🌝 🦠 सो सफलो बोधच्वो, सेसो संसार फलइड ॥ ३ ॥

सामायिक में और पोसहमें रहते हुये जोवका जो समय व्यनीत होता है वह सक्त समक्रमा। जो भ्नय समय व्यतीत होता है वह संसार फलका हेतु है याने संसार वर्धक है।

दिनके पोपहका विधि भी उपरोक्त प्रकारसे हो जानना परन्तु उसमे इतना विशेष समभाना कि "नाप-दिवसं पञ्जुवा सामि" ऐसा पाठ पढ़ना । देवसी आदि प्रतिक्रमण किये वाद पारना ।

रात्रिका पोषध भी इसी प्रकार छेना परन्तु उसमें भी इतना विशेष जानना कि दोपहर के मध्यान्ह से छेकर यावत् दिनका अन्तर्मृहर्त रहे तवतक छिया जा सकता है। इसी छिये "दिवस सेसरात्रि पज्ज वासामि" ऐसा पाठ उच्चार किया जाता है।

यदि पोपघ पारनेके समय मुनिका योग हो तो निश्चयसे अतिथि संविभाग वन करके पारना करना

-13Kaist<1-

# चौथा प्रकाश ॥ चातुमासिक कृत्य ॥

# म्लार्घ गाथा।

# पइ चौमासं समुचिअ। नियमग्गहो पाउसे विसेसेण॥

जिस मनुष्यने हरएक नियम अंगीकार किया हो उसे उसी नियमको प्रति चातुर्मास में संक्षिप्त करना चाहिये। जिसने अंगीकार न किया हो उसे भी प्रति चातुर्मास में योग्य नियम अभिप्रह विशेष ग्रहण करना चाहिये। वर्षाकाल के चातुर्मास में विशेषतः नियम ग्रहण करने चाहिये। उसमें भी जो नियम जिस समय अधिक फलदायक हो और नियम अंगीकार न करनेसे अधिक विराधना होती हो तथा धर्मकी निदाका भी दोप लगे वह समुचित न सममना। जैसे कि वर्षाके दिनोंमें गाड़ी चलाना, वगैरह का निषेध करना, वादल या वृष्टि वगैरह होनेके कारण ईलिका वगैरह जीवकी उत्पत्ति होनेसे खिरनी, (रायण) आम वगैरहका परित्याग करना। इसा प्रकार देश, नगर, श्राम, जाति, कुल, वय, वगैरह की अपेक्षासे जिसे जैसा योग्य हो वैसा ग्रहण करे। इस तरह नियमकी समुचितता सममना।

नियमके दो प्रकार हैं। १ दुनिर्वाह, २ सुनिर्वाह। उसमें धनवन्तको (व्यापार की व्यप्रता वाले को ) अविरति श्रावकोंको, सिवत्त रस शाकका लाग, प्रतिदिन सामायिक करना वगैरह दुनिर्वाह समभना और पूजा दानादिक धनवन्त के लिए सुनिर्वाह समभना। निर्धन श्रावकके लिए उपरोक्तसे विपरीत समभना। यदि विक्तकी एकाप्रता हो तो चकवतों शालिभदादिक को दीक्षाके कप्रके समान सबको सर्व सुनिर्वाह हो है। कहा है कि,

तातु'गो मेरु गिरि मयर हरो ताव होइ दुरुत्तारो ॥ ता विसमा कडजगई जाव न धीरा पवडजनित ॥ तब तक ही मेर पवत ऊंचा है, तब तक ही समुद्र दुष्तर है, (बिषमगित दुःखसे बन सके) जब तक धीर पुरुष उस कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते। इस प्रकार जिससे दुर्निर्वाह नियम लिया न जासके उसे भी सुनिर्वाह नियम तो अवश्य ही अंगीकार करना चाहिये। जैसे कि मुख्यवृत्ति से वर्षाकाल के दिनोंमें कृष्ण, कुमार पालादिक के समान सर्व दिशाओं में गमनका निर्पेध करना उचित है यदि ऐसा न कर सके तो जिस जिस दिशामें गये विना निर्वाह हो सकता हो उस दिशा संबन्धी गमनका नियम तो अवश्य ही लेना चाहिये। इसी प्रकार सर्व सिचत्तका त्याग करने अंशक्त हों उन्हें जिसके बिना निर्वाह हो सकता है वैसे सिचत पदार्थिका अवश्य परित्याग करना चाहिये। जब जो वस्तु न मिलती हो जैसे कि दिख्तिको हाथी पर चैठना, मार्थिक की भूमिमें नागरवेल के पान खाना वगैरह स्व स्वकाल बिना आम वगैरह फल खाना नहीं वन सकता। तब फिर उस वातुका त्याग करना उचित ही है। इस प्रकार अस्तित्व में न आने वाली वस्तुका परित्याग करनेसे भी विरिश्वित वगैरह महाफल की प्राप्ति होती है।

सुना जाता है कि राजगृही नगरीमें एक भिक्षकने दीक्षा ली थी उसे देखकर 'इसने क्या त्याग किया' इत्यादिक वचनसे लोग उसकी हंसी करने लगे। स कारण गुरु महाराज को वहांसे विहार करनेका विचार हुवा। अभयकुमार को मालूम होनेसे उसने चौराहेमें तीन करोड सुवर्ण मुद्राओंके तीन ढेर लगाकर लोगोंको बुलाकर कहा कि 'जो मनुष्य कुवे वगैरहके सचित्त जल, अग्नि और स्त्री इन तीन वस्तुओंको स्पर्श करनेका जीवन पर्यन्त परित्याग करे वह इस सुवर्ण मुद्राओं के रुगे हुये तीन ढेरोंको ख़ुशीसे उठा छे जा सकता है। यह सुनकर बिचार करके नगरके छोग बोछे इन तीन करोड़ सुवर्ण मुद्राओंका त्याग कर सकते हैं परन्तु जलादि तीन वस्तुओंका परित्याग नहीं किया जा सकता। त्तव अभय-कुमार वोला कि अरे मूर्ण मनुष्यों ! यदि ऐसा है तब फिर इस मिक्षुक मुनिको क्यों हंसते हो ? जिन वस्तु-ओंका त्याग करनेमें तीन करोड़ सुवर्ण मुद्रायें छेने पर भी तुम असमर्थं हो उन तीन वस्तुओंका परित्याग करने वाले इस मुनि की हंसी किस तरह की जासकती है, यह बात सुन वोधकी पाकर हसी करने वाले नगर निवासी लोगोंने मुनिके पास जाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। इस तरह अस्तित्व में न होनेवाली वस्तुओं का त्याग करनेसे भी महालाभ होता है अतः उनका नियम करना श्रेयस्कर है। यदि ऐसा न करे तो उन २ वस्तुओं को ग्रहण करनेमें पशुके समान अविरितिपन ही प्राप्त होता है और वह उनके फलसे वंचित रहता है। भत् हरिने भी कहा है कि-सान्तं न समया गृहोचित सुखं त्यक्तं न सन्तोपतः। सोहाः दुस्सह शीत वात तपन क्लेशाः न तप्तं तपः ॥ ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमितपार्शैर्न मुक्तेः पदं । तत्तत्क-मकृतं यदेव सुनिभिस्तैः फलः वंचिताः॥ "

क्षमासे कुछ सहन नहीं किया, गृहस्थाबास का सुंख उपभोग किया परन्तु संतोषसे उसका त्याग न किया; दुःसह शीत वात, तपन वगरह सहन किया परन्तु तप न किया रात दिन नियमित धनका ध्यान किया परन्तु मुक्तिपद के लिये ध्यान न किया, उन उन मुनियोंने वे कर्म भी किये परन्तु उनके फलसे भी वेवंचित रहे। यदि एक ही दफा भोजन करता हो तो भी एकासने का प्रत्याख्यान किये विना एकासने का फल नहीं मिलता। जैसे कि लोकमें भी यही न्याय है कि वहुतसा द्रव्य बहुतसे दिनों तक किसीके पास रक्का हो तथापि टराव किये विना उसका जरा भी व्याज नहीं मिलता। असंभवित वस्तुका भी यदि नियम लिया हुआ हो उसे कदापि किसी तरह उसी वस्तुके मिलनेका योग वन जाय तो नियममें बद्ध होनेके कारण वह उस घस्तुको ग्रहण नहीं कर सकता। यदि उसे नियम न हो तो वह अवश्य ही उसे ग्रहण करे। अतः नियम करनेका फल स्पष्ट ही है। जिस प्रकार गुरु द्वारा लिये हुए नियम फलमें वंधे हुए वंकचूल पहीपित ने भृखा रहने पर भी अटवीमें किपाक नामक फल अज्ञात होनेसे अन्य लोगों की घेरणा होने पर भी न स्नाया और उससे उसके प्राण वच गये एवं जिन अनियंमित मनुष्यों ने उन फलोंको लाया वे सब मरणके शरण हुए अतः नियम लेनेसे महान लाभकी प्राप्ति होती है।

प्रति चातुर्मासिक इस उपलक्षणसे एक एक पक्षमें, एक एक महीनेमें, दो दो मासमें, तीन तीन महीने, या एकेक दो दो वर्ष वगैरह के यथाशिक नियम स्वीकार करने योग्य हैं। जो जितने महीने वगैरह की अवधि पालनेके लिये समर्थ हो उस उस अवधिके अनुसार समुचित नियम अंगीक्षार करे। परन्तु नियम रहित एक क्षणमात्र भी न रहे। क्योंकि विरतिका महाफल होता है और अविरतिका वहु कर्मवन्धादि महादोपादिक पूर्वमें वतलाये अनुसार होता है। यहां पर जो पहले नित्य नियम कहा गया है, उसे चातुर्मास में विशेषतः करना चाहिए। जिसमें तीन दफा या दो दफा जिनपूजा करना, अप्रयकारी पूजा करना, संपूर्ण देववंदन, जिनमंदिर के सर्व विस्वकी पूजा, सर्व विस्वोंको वन्दन करना, स्नान, महापूजा प्रभावनादि गुरुको वृहद् वन्दन करना, सर्व साधुओंको वन्दन करना चोवीस लोगस्सका काउसग्ग करना अपूर्व ज्ञानका पाठ या श्रवण करना; विश्रामणा करना, ब्रह्मचर्या पालन करना, सचित्र वस्तुका परित्याग करना, विशेष कारण पड़ने पर औषधादिक शोधनादि यतनासे ही अंगीकार करना, यथाशक्ति चारपाई पर शयन करनेका परित्याग करना, विना कारण स्नान त्याग करना, वाल गुंथवाना दंतवन करना और काष्टकी खड़ाओं पर चलनेका परित्याग करना वगैरह का नियम धारण करना । एवं जमीन खोदने, नये वस्त्र रंगाने, प्रामान्तर जाने वगैरह का त्याग करना । घर, दुकान, भींत, स्तंभ, चारपाई, किवाड़, दरवाजा वगैरह पाट, चौकी, घी, तेल, जलादिके वर्तन, इन्धन, धान वगैरह तमाम वस्तुओंमें रक्षाके निमित्त पनकादि संसक्ति —िनगोद या काई न लगने देनेके लिये चूना, राख, खड़ी, मैल न लगने देना, धूपमें रखना, अधिक ठंडक हो वहां पर न रखना, पानीको दो दका छानना वगैरह, घी, गुड़, तेल, दूध; दही, पानी, वगैरहको यत्न पूर्वक ढक कर रखना, अवश्रावण ( चावल वगैरहका घोवन तथा वर्तनोंका घोवन या रसोईमें काममें आता हुआ वचा हुआ पानी ) स्नान वगैरह के पानी आदिको जहां पर छीलफूल याने निगोद न हो वैसे स्थानमें डालना । सुकी हुई या घूल वाली, हवा वाली, जमीन पर धोड़ा थोड़ा डालना चुलहा, दीया, खुला हुआ न रखनेसे पीसने, खोटने, रांघने, वस्त्र घोने, पात्र घोने वगैरह कार्यों में भले प्रकारसे यत्ना करके तथा मन्दिर, धौपधशाला वगैरह को भी वारंवार देखते रहनेसे सार सम्भाल रखनेंसे यथा योग्य यतना करना। यथाशक्ति उपधान मालादि पड़िमा वहन, कपाय जय, इन्द्रियजय, योग-शुद्धि विश्रानि स्थानक, अमृत अष्टमी, ग्यारह अंग, चौदह पूर्व तपः, नवकार फलतप, चोविसी तप, अक्षयनिधि

तप, दवयंतीतप, भद्र प्रतिमा, महाभद्र प्रतिमा, संसार तारणतप, अठाईतप, पक्षक्षपण, मासक्षपणादि बिशेष तप करना । रात्रिके समय चौविहार तिविहार का प्रत्याख्यान करना । पर्वके दिन विगयका त्याग पोसह उपवासादि करना । पारनेके दिन संविभाग अतिथि-संविभाग करना वगैरह अभिग्रह धारण करना चाहिये ।

नीचे चातुर्मासिक नियमके लिये पूर्वाचार्य संग्रहित कितनी एक उपयोगी गाथायें दी जाती हैं।

चाउम्पासि श्रभिगाह, नागो तह दंसगो चरिचोश्र।

तवविरि आयारंग्मिश्र, दव्वाइ अगोगहाहुन्ति ॥ १॥

हान सम्बन्धी दर्शन सम्बन्धी, चारित्र संबन्धी, तव सम्बन्धी, वीर्याचार सम्बन्धी, द्रव्यादिक अनेक प्रकार के चातुर्यासिक अभिग्रह—नियम होते हैं। ज्ञानाभिग्रह भी धारण करना चाहिये।

परिवाही सम्माश्रो, देसण सवणं च चित्रणी चेव।

सत्तीए काययं, निक पंचिम नागा पूजाय ॥ र ॥

जो कुछ पढ़ा हुआ हो उसका प्रथम से अन्त तक पुनरावर्तन करना, उपदेश देना, अपूर्व प्रत्थोंका अवण करना, अर्थ चिनवन करना, शुक्कापंचमी को ज्ञानपूजा करना, शक्ति पूर्वक ज्ञान सम्बन्धी नियम रखना। दर्शन के विषयमें अभिष्रह रखना चाहिये।

समज्जाणो वले वर्णा, गुहलिया मंडव चिइभवणो।

चेइय पृत्रा वंदण, निम्मल करणं च विम्वाणं॥ ३॥

मन्दिर सभारना, साफ रखना, विलेपन करना, अथवा गूंहली करनेके लिये जमीन पर गोबर, खड़ी वगैरह से उपलेपन करके उस पर मंदिर में भगवान के समक्ष गुंहली आलेखन करना, पूजा करना देव वन्दन करना, सर्व विम्वोंको उगटना करना वगैरह का नियम रखना। यह दर्शनाभिग्रह कहा जाता है।

## "व्रतोंके सम्बन्धमें नियम"

चारितंमि जलोग्रा, जूया गंडोल पाडरां चेव।

वगा कीड खारदागां, इन्ध्या नेलगान्नतस रख्खा ॥ ४॥

जोख लगवाना, जुं, खटमल, पेटमें पड़े हुए चुरने वगैरह जन्तुओं को दवासे पड़ाना, जन्तु पड़ी हुई पनस्पति का खाना, वनस्पति में क्षार लगाना, त्रस कायकी रक्षा निमित्त इन्धन, अग्नि वगैरह की यतना करने का नियम रखना, ये चारित्राचारके स्थूल प्राणातिपात व्रतके अभिग्रह गिने जाते हैं।

वज्जइ अभ्भरुखाणां, अक्कोसं तहय रुख्ख वयणंच ।

देवगुरुसवहकरणं, पेसुन्नं परपरिवायं ॥ ५ ॥

दूसरे पर आरोप करना, किसीको कटु वचन बोलना, इलका वचन बोलना, देव गुरु धर्म सम्बन्धी फर्सम खाना, दूसरे की निन्दा और चुगली करना। दूसरे का अवर्णवाद बोलना, इन सबके परित्याग का नियम करे।

पिईमाई दिद्दि वंचण, जयरां निहिसुक्क पिडिश्र विसर्याम । दिश्णिवम्भर यशावेला, परन रसेवाइ परिहारो ॥ ६ ॥

पिता माताकी दृष्टि वचा कर काम करना, निधान, दाण चोरी, दूसरे की पड़ी हुई वस्तुके विषय में यतना करना, चगैरह इस प्रकार के अभिग्रह धारण करना। स्त्री पुरुष को दिनमें बहाचर्य पालन करना, यह नो अवश्य ही है। परन्तु रात्रिमें भी इतना अभिग्रह धारण करना चाहिए कि स्त्रीको परपुरुष का और पुरुष को परस्रीका त्याग करना। आदि शब्द से मालूम होता है कि स्त्रीको परपुरुष और पुरुष को पर स्त्रीके साथ मैथुन की तो चान ही दूर रही परन्तु उनके प्रसंग का भी त्याग करना।

धन धन्नाइ नवविह, इच्छा भागांपि नियम संखेवी । पर्पेक्षणा सन्देसय, श्रहगपणाईश्र दिसिपाणा ॥ ७॥

धन धान्यादिक नव विध इच्छानुसार रक्षे हुए परिग्रह में भी नियम करके उसका संक्षेप करना। अन्य किसीको भेजने का, दूसरे के साथ सन्देशा कहलाने का, अधो दिशामें गमन करने पगैरह का नियम धारण करना। (पर्वमें लिये हुए वतसे कम करना) यह दिशिपरिमाण नियम कहलाता है।

न्हार्गागराय घूवरा, विलेवरा। हररा फुल तंवोलं।

धगासारागुरुकुं कुम, पोहिस मयनाहि परिमागां ॥ ८॥ गंजिठ लख्त कोसुम्भ, गुलिश्र रागागा वथ्थ परिमागां। रयगां वज्जेमिगा, कगाग रूप्यं सुत्ताईय परिमागां॥ ८॥ जम्बोर जम्ब जम्बुश्र, राईगा नारिंग बीज पूरागां।

कक्किंडि अखोड वायम, कविठ्ठ टिम्वरुअं विद्वारां॥१०॥ खज्जुर दरुख दाडिम, उत्तिय नारिकेर केलाइं।

चिचिरा। अवोर विलुग, फल चिम्मड चिम्मडीरां च ॥ ११ ॥ कथर करमन्दयारां, भोरड निम्वूश श्रम्त्रिलीरां च ।

अध्यागां अंकुरिक्र, नाणाविह फुद्ध पत्तागां ॥ १२ ॥ सचित्तं बहुवीअं, अणन्तकायं च वज्जए कमसो ।

विगई विगई गयाणं; दन्त्राणां कुणुई परिमाणां ॥ १३ ॥

स्नान करनेके जो साधन हैं जैसे कि उगटण, विलेपन, धूपन, आभरण, फूल, तांबूल, बरास, कृष्णा-गर, केशर, पोहीस, कस्तूरी वगैरह के परिमाण का नियम करना। मजीठ, लाख, कसुम्बा, गुली, इतने रंगोंसे रंगे हुए वस्त्रका परिमाण करना। तथा रत्न, बज्र, (हीरा) मणि, सुवर्ण, चांदी, मोती वगैरह का परिमाण फरना। जंबीर फल, जमरुख, जांबुन, रायण, नारंगी, विजोरा, ककड़ी, अखरोट वायम नामक फल, कैत, टिम्बक फल, बेल फल, खज्र, द्राक्ष, अनार, छुवारे, नारियल, केले, बेर, जंगली बेर, खरबूजे, तरबूज, खीरा, कीर, करवन्दा, निंबू, इमली, अंकुरिन नाना प्रकारके फल फूल पत्र वगैरह के अवार वगैरह का परिमाण करना। सिचत्त वस्तु, अधिक बीज वाळी वस्तु और अनन्त काय ये अनुक्रम से त्यागने योग्य हैं। विगय का तथा विगय से उत्पन्न होने वाळे पदार्थों का भी परिमाण करना।

्त्रं सुत्र घोत्रण लिप्यण, खेनारुलणणं चन्हाण दाणं च।

ज्ञा कढ्ढण मन्नस्स, खित्तं कज्जं च बहुमेग्रं॥ १४॥

्खंडण पीसण माईण, कूड सरुखई संखेवं ॥ जलभिलगान्न रंघण, उच्वट टुण माईग्रागां च ॥ १५ ॥

वस्त्र घोना या घुळवाना, ळीवना या ळिववाना, खेत जोतना या जुतवाना, स्नान करना या कराना, अन्यकी जूं वगैरह निकालना, एवं अनेक प्रकार के जो क्षेत्रके भेद हैं उन सबका परिमाण करना। खोटने पीसने का तथा असत्य साक्षी देने वगैरह का संक्षेप करना। जलमें तैरना, अन्न रांधना, उगटणा वगैरह करने का जो प्रमाण हो उसमें भी संक्षेप करना।

देसावगासिश्र वए, पुढवी खणागेण जलस्स श्रागयगो।

तहचीर घोयणे न्हाण, पित्रण जल्लगस्स जालगण् ॥ १६ ॥ .

देशावकाशिक व्रतमे पृथ्वी खोदनेका, पानी मंगानेका, एवं रेशमी वस्त्र घुळवाने का, स्नानका, पीनेका, अग्नि जळाने का नियस घारण करना ।

्तह दीव बोहगो वाया बीऊगो हरिश्र छिंदगो चेव ।

त्रिंगिवद्ध जंपसो, गुरु जसोसाय श्रदत्तए गहस्रो ॥ १७ ॥

तथा दीवक प्रगट करने का, पंखा वगैरह करने का, सब्जी छेदन करनेका, गुरु जन के साथ बिना विचारे बोलनेका एवं अदत्त ग्रहण करनेका नियम धारण करना ।

पुरिसासण संयणीए, तह संभासण पलोयणा ईसु।

ववहारेखां परिमाखां, दि सिसमाखां भोग परिभोगे।। १८॥

पुरुष तथा स्त्रीके आसन पर वैठने का, शय्या में सोनेका एवं स्त्री पुरुषके साथ संभाषण करनेका, नजर से देखने का, व्यापार का दिशि परिणामका एवं भोग परिभोगका परिमाण करना।

्र तह सन्वराध्यद् है, सपाईश्र पोसहे तिहि विभोगे । 🕛

सच्वेसुवि संखेवं काहं पई दिवस परिमागाः॥ १६॥

तथा सर्व अनर्थदंड में सामायिक, पोषह, अतिथिसंविभाग में, सर्व कार्योंमें प्रतिदिन सर्व प्रकारके परिमाण में संक्षेप करते रहना।

खंडण पीसणा रंघणा, भुंजण विख्खणणा वध्थ रयणंच।

कत्तारा विजया सोहरा, भवलया लिपगाय सोहराए ॥ १६ ॥

खोटना, दलना, पकाना, भोजन करना, देखना देखाना वस्त्र रंगवाना, कतरना, लोडना, सफेदी देना, लीपना, शोभा युक्त करना, शोधन करना, इन सबमें प्रति दिन परिमाण करते रहना चाहिए।

वाहण रोहण लिख्लाइ जो श्रुणे वाण हीण परिभोगे।

निन्न्णणा लुग्रण जं छण, रंधणा दलगाई कम्पेम ॥ २१॥

#### संवर्गां कायन्त्रं, जह संभव पणुदिगां तहा पढगो ।

निया भया दंसयो ं सुयाया गयाया जिया भवया किचे मा। २२॥

वाहन, रथ वगैरह आरोहण, सवारी वगैरह करना, लीख वगरह देखना, जूता पहिरना, पिसोग करना, क्षेत्र वोना एवं काटना, ऊपरसे धान काटना, रांधना, पीसना, दलना आदि शब्दसे वगैरह कार्योंके अनुक्रमसे प्रतिदिन पूर्वमें किये हुए प्रत्याख्यान से कम करते रहना। एवं लिखने पढ़ने में, जिनेश्वर भगवान के मंदिर संवन्धो कार्योंमें धार्मिक स्थानोंको सुधरवाने के कर्योंमें तथा सार संभाल करने के कार्योंमें उद्यम करना।

#### भर्वभी चउद्सीस कल्लाण तिहिस तव विसेसेस ।

काहापि उज्जम मह, धम्पथ्थं वरिस ममभामि ॥ २३ ॥

वर्ष भरमें जो अप्रमो, चतुर्दशी, कल्याणक तिथिओं में तप विशेष किया हुआ हो उसमें धर्म प्रभावना निमित्त उजमणा आदिका महोत्सव करना।

#### धम्पध्यं मुहपती, जल छरा। भोसहाई दार्गा च।

साहम्मिश्र वच्छद्धं जह सजिए गुरु विराश्रोश्र ॥ २४ ॥

धर्मके लिये मुह्पत्तियें देना, पानी छानने के छाणे देना, रोगिओंके लिये औषधादिक वात्सल्य करना, यथा शक्ति गुरु का विनय करना ।

#### मासे मासे सामाइयां च, विश्तंमि पोसहं तु तहा ।

काहा पि स सत्तीए, अतिहिणं संविभागं च ॥ २५ ॥

हरेक महीने में भें इतने सामायिक करू गा, एवं वर्ष में इतने पोवसह करू गा, तथा यथाशकि वर्षमें इतने अतिथि संविमाग करू गा ऐसा नियम धारण करें।

# "चौमासी नियम पर बिजय श्रीकुमार का दृष्टान्त"

विजयपुर नगरमें विजयसेन राजा राज्य करता था। उसके वहुत से पुत्र थे परन्तु उन सबमें विजय श्रीकुमार को राज्य के योग्य समभ कर शंका पड़ने से उसे कोई अन्य राजकुमार मार न डाले, इस धारणा से राजा उसे विशेष सन्मान न देता था इससे पिजय श्रीकुमार को मनमें बड़ा दु:ख होता था।

पादाहतं यदुत्थाय, मुर्घानमधि रोर्हात स्वस्थाने वापमानेऽपि देहिनः स्तद्भवर रजः ॥

जो अपमान करनेसे भी अपने स्थान को नहीं छोड़ते ऐसे पुरुषों से धूल भी अच्छी है कि जो पैरोंसे आहत होने पर वहांसे उड़ कर उसके मस्तक पर वढ वैठती है। इस युक्ति पूर्व क मुझे यहां रहने से क्या लाभ है ? इस लिये मुझे किसी देशान्तर में चले जाना चाहिए। विजयश्री ने अपने मनमें स्वस्थान छोड़नेका निक्षय किया। नीतिमें कहा है कि—

निगांत रा गिहामो, जो न निश्चई पुहुई मंडल पसेसं। अच्छेरय सयरम्भं, सो पुरुसो कृव मंडुनको ॥ १॥

#### 🕝 🦠 नज्जंति चित्तभासा, तस्य विचित्तास्रो देसनीईस्रो ।

भचम्भुत्राइं बहुसो, दीसंति भहिं भगंतेहि ॥ २ ॥

अपने घरसे निकल कर हजारों आश्चर्यों से परिपूर्ण जो पृथ्वी मंडल को नहीं देखता वह मनुष्य कुएमें रहे हुए मेंडक के समान है। सर्व देशों की विचित्र प्रकार की भाषाएँ एवं भिन्न भिन्न देशों की विचित्र प्रकार की भिन्न भिन्न नीतियां देशायन किये विना नहीं जानी जा सकतीं। तरह तरह के अद्भुत आश्चर्य देशायन करने से ही मालूम होते हैं।

पूर्वीक विचार कर विजयश्री एक दिन रात्रिके समय हाथमें तलवार लेकर किसीको कहे विना ही एकाकी अपने शहरसे निकल गया। अब वह ज्ञाताज्ञात देशाटन करता हुआ एक रोज भूख और प्याससे पीड़ित हो एक जंगलमें भटक रहा था उस समय सर्वालंकार सिहत किसी एक दिव्य पुरुषने उसे स्नेह पूर्वेक बुला कर सर्व उपद्रव निवारक और सर्व इष्ट सिद्धि दायक इस प्रकार के दो रत्न समर्पण किये। परन्तु जब कुमार ने उससे पूछा कि तुम कौन हो तब उसने उत्तर दिया कि जब तुम अपने नगर में वापिस जाओंगे तव वहां पर आये हुए सुनि महाराज की वाणी द्वारा मेरा सकल वृत्तान्त ज्ञान सकोगे। अब वह उन अवित्य महिमा युक्त रत्नोंके प्रभाव से सर्वत्र इच्छानुसार विलास करता है। उसने कुसुम, पूर्ण नगर के देवशर्मा राजाकी आंखकी तीव्र व्यथा का परह वजता सुन कर उसके दुरबाजे में जाकर रत्नके प्रभावसे उसके नेत्रोंकी तीव्र व्यथा दूर की। इससे तुष्टमान होकर राजाने अपना सर्वस्व, राज्य और पुण्य श्री नामक पुत्री कुमार को अर्पण की और राजाने स्वयं दीक्षा अंगीकार की। यह बात सुनकर उसके पिताने उसे बुला कर अपना राज्य सवर्पण कर स्वयं दीक्षा अंगीकार कर की। इस प्रकार दोनों राज्य के सुखका अनुभव करता हुवा विजय भी अब सातन्द अपने समय को व्यतीत करता है। एक दिन तीन ब्रानको धारण करने वाले देव शर्मा राजिं उसका पूर्व भव वृत्तान्त पूछने से कहने छगे कि 'हे राजन्! क्षेमापुरी नगरी में सुव्रत नामक सेठने गुरुके पास यथाशक्ति किनने एक चातुर्मासिक नियम अंगीकार किये थे। उस वस्त वह देख कर उसके एक नौकर का भी भाव चढ गया जिससे उसने भी प्रति वर्ष चातुर्मास में रात्रि भोजन न करने का नियम लिया था। यह अपना आयुष्य पूर्ण कर उस नियम के प्रभाव से तूं स्वयं राजा हुआ है, और वह सुव्रत नामक श्रावक मृत्यु पाकर महर्द्धिक देव हुआ है, और उसीने पूर्व भवके स्नेहसे तुझे दो रत्न दिये थे। यह षात सुन कर जातिस्मरण ज्ञान पाकर वही नियम फिरसे अंगीकार करके और यथार्थ रीतिसे परिपालन करके विजयश्रो राजा स्वर्गको प्राप्त हुआ, और अन्तमें महा विदेह क्षेत्रमे वह सिद्धि पदको पायगा 🥫 इस लिये चातुर्मास सम्बन्धी नियम अंगीकार करना महा लाभकारी है। लौकिक शास्त्रमें भी नीचे मुजव चौमासी नियम वतलाये हुए हैं। बिसए ऋषि कहते हैं कि-

कथं स्विपिति देवेशः, पद्मोद्भव महार्गावे ।

सुप्ते च कानि वर्ज्यानि, वर्जितेषु च कि फलम् ॥ १ ॥ 🥣 🗀 🧳

देवके देव श्रीकृष्ण वड़े समुद्र में किस लिये सोते हैं ? उन्होंके सोये वाद कौन कीन से कृत्य वर्जने चाहिए और उन कृत्यों को वर्जने से क्या फल मिलता है ? नायं स्विपिति देवेशो, न देवः प्रति बुध्यते । उपचारो हरेरेवं, क्रियते जलदागमे ॥ २ ॥

यह विष्णु कुछ शयन नहीं करते एवं देव कुछ जागते भी नहीं। यह तो चातुर्मास आने पर हरीका एक उपचार किया जाता है।

योगस्ये च हृषीकेशे, यद्वर्ष्ये तिल्लशामयं । प्रवासं नैव कुर्वीत, मृत्तिकां नैव खानयेत् ॥ ३॥ जय विष्णु योगमें स्थित होता है उस समय जो वर्जनीय है सो सुनो । प्रवास न करना, मिट्टी न खोदना ।

#### वन्ताकान् राजभाषांक्च, वल्ल कुलस्थांक्च त्परी।

कार्लिगानि त्यजेद्यस्तुः मूलकं तंदुलीयकम् ॥ ४॥ वैंगन, वड़े उडद, वाल, कुलथी, तुवर (हरहर) कार्लिगा, मूली, तांद्लजा, वगैरह त्याज्य हैं।

एकान्नेन महोपाल, चातुर्मास्यं निषेत्रते ।

चतुर्भुं जो नरो भूत्वा, गयाति परमं पदम् ॥ ५॥

हे राजन्! एक दफा भोजन से चातुर्मास सेंचे तो वह पुरुष चतुर्भु ज होकर परम पद पाता है। नन्तं न भोजयेद्यस्तु, चातुर्मास्ये विशेषतः।

सर्व कामा नवाप्नोति, इहलोके परत्र च ॥ ६ ॥

जो पुरुष रात्रिको भोजन नहीं करता तथा चातुर्मास में विशेषतः रात्रि भोजन नहीं करता वह पुरुष इस लोकमें और परलोक में सर्व प्रकार की मन कामनाओं को प्राप्त करता है।

यस्तु सुप्ते हृपीकेशे, मद्यमांसानि वर्जयेत ।

मासे मासे ब्वमेघेन, स जयेच शतं समा॥ ७॥

विष्णुके शयन किये वाद जो मनुष्य मद्य और मांसको त्यागता है वह मनुष्य महीने महीने अश्वमंध यह करके सौ वरस तक जयवन्त वर्तता है, इत्यादिक कथन किया है। तथा मार्कण्डेय ऋषि भी कहते हैं कि—

तैलाभ्यंगं नरो थस्तु, न करोति नराधिया

बहु पुत्रधनैयु को, रोग हीनस्तु जायते ॥ १ ॥

हे राजन्! जो पुरुष तेळ का मर्दन नही करता वह बहुत पुत्र और धनसे युक्त, होकर रोग रहित होता है।

पुष्पादिभोगसंत्यागात, स्वर्गलोंकं महीयते । कट्वम्झतिक्तमधुर, कपायत्वार्जान् रसान् ॥ २ ॥

पुष्पादिक के भोगको और कड़वे, खहे, तीखे मधुर, कपायले, खारे, रसोंको जो त्यागता है वह पुरुष स्वर्ग लोकमे पूजा पात्र होता है।

> यो वर्जयेत स वेरूप्यं, दौर्भाग्यं नाष्नुयात ववचित । तांबूल वर्जनात राजन, भोगी लावराय माष्नुयात ॥ ३ ॥

जो मनुष्य उपरोक्त पदार्थ को त्यागना है वह कुरूपत्व प्राप्त नहीं करता। तथा कहीं मी दुर्मागी पन प्राप्त नहीं करता। हे राजन्! ताम्बूल के परित्याग से भोगी पन और लावण्यता प्राप्त होती है।

फलपत्रादि शाकं च, सक्त्वा पुत्रधनान्वितम् ।

मधुरस्वरो भवेत राजन्, नरो वै गुड वर्जनात् ॥ ४॥

फल पत्रादि के शाकको त्यागने से मनुष्य पुत्र और धन सिहत होता है। तथा है राजन्! गुडका त्याग करने से मधुर स्वरी मीठा वोलने वाला होता है।

लभते सन्ततिर्दीर्घां, तापा पक्वस्य वर्जनात । भूमौ स्त्रस्त रसायी च, विष्णु रंतुचरो भवेत ॥ ५ ॥

तापसे न पके हुए खाद्य पदार्थ को त्यागने से मनुष्य बहुत ही लम्बी पुत्र पौत्रादिक सन्तित को प्राप्त करता है। जो मनुष्य चारपाई, पत्यंक विना भूमि पर शयन करता है वह विष्णु का सेवक वनता है।

द्धिदुग्य परित्यागात्, गो लोकं लभते नरः। यामद्वयजल त्यागात्, न रोगैः परिभूयते ॥ ६ ॥ दही दूधका त्याग करने से देवलोक को प्राप्त करना है। दो पहर तक पाणीके त्यागने से मनुष्य रोगसे पीडित नहीं होता।

एकांतरोपवासी च, ब्रह्मलोके महीयते। घारणान्नखलोमानां, गंगास्नानं दिने दिने ॥ ७॥ बीचमे एक दिन छोड़ कर उपवास करने से देवलोक में पूजा पात्र होता है। और नख व लोमके बढ़ाने ने ( पंच केश रखने से नख बढ़ाने से; ब्रति दिन गंगा स्नानके फलको प्राप्त होता है।

परान्नं वर्जयेद्यस्तु, तस्य पुरायमनन्तकम् ।

भुज्जते केवलं पापं, यो मौनेन न भुज्जति ॥ 🗸 ॥

जो मनुष्य दूसरे का अन्न खाना त्यागता है उसे अनन्त पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य मौन धारण करके भोजन नहीं करता वह केवल पापको हो भोगता है।

उपवासस्य नियमं, सर्वेदा मौन भोजनम् ।तस्मात्सर्वमयत्नेन, चतुर्मासे व्रती भवेत् ॥ ६ ॥ उपवास का नियम रखना, और सदैव मौन रह कर भोजन करना, तदर्थ चातुर्मास में विशेषतः उद्यम करना, चाहिए । इत्यादि भविष्योत्तर पुराण में कहा हुआ है ।

#### पंचम प्रकाश ॥ वर्ष कृत्य ॥

पूर्वीक्त चातुर्मासिक कृत्य कहा । अब बारवी गाथाके उत्तरार्घसे एकादश द्वारसे वर्ष कृत्य बतलाते हैं।

( वारहवीं मूल गाथाका उत्तरार्ध भाग तथा तेरहवीं गाथा )

१ पई वरिस संघचण । साहम्मि भत्ति अ। ३ तत्त्र तिग ॥ १२ ॥

# ४ जिणगिहिए न्हवण। ५ जिणधणबुङ्घी। ६ यहा पूआ। ७ धम्म जागरिआ। ८ सुअपुआ। ९ उज्जवणं। १० तह तिथ्यप भावणा। ११ सोही।। १३।।

प्रति वर्ष ग्यारह कृत्य करने वाहिये जिन हे नाम इस प्रकार हैं। १ संवप्जा, २ साधर्मिक भक्ति, ३ यात्रात्रय, ४ जिनवर पूजा, ५ देव द्रव्य वृद्धि ६ महापूजा ७ धर्मजागरिका ८ ज्ञान पूजा, ६ उद्यापन, १० तीर्थ प्रमावना, और ११ शुद्धि। इन ग्यारह कृत्योंका खुलासा नीचे मुजव हैं। १ प्रतिवर्ष जवन्यसे याने कमसे कम एकेक दक्ता संवार्चन धर्थात् चतुर्विध संघकी पूजा करना। २ साधर्मिक भक्ति याने लाधर्मिक वात्सस्य करना। ३ यात्रात्रय याने १ रध्यात्रा, २ तीर्थ यात्रा, ३ अष्टान्हिका यात्रा करना। ४ जिनेन्द्र गृहस्तपन मह याने मन्दिरमें वड़ी पूजा पढाना या महोत्सव करना। ५ देव द्रव्य वृद्धि याने माला पहनना, इन्द्रमाला पहनना पेहरामणी करना, इसी प्रकार आरती उतारना आदिसे देवद्रव्यकी वृद्धि करना। ६ महापूजा याने वृद्धत् स्नात्रादिक करना। ७ धर्म जागरिका याने रात्रि धर्म निमित्त जागरण करना अर्थात् प्रभुके गुण कीर्तन और ध्यान वगैरह रात्रिके वख्त करना। ८ ज्ञान पूजा याने श्रुत ज्ञानकी विशेष पूजा करना। ६ उद्यापन याने वर्ष भरमे जो तप किया हो उसका उजमणा करना। १० तीर्थ प्रभावना याने जैन शासनकी उन्निकरना। ११ शुद्धि याने पापकी आलोचना लेना। ध्रावकको इतने कृत्य प्रति वर्ष अवश्य करने योग्य हैं।

वध्यं पत्तं च पुथ्यं च, कंवर्ल पायपुच्छगां।

दंड संथारयं सिक्जे अनं जं किचि सुममाई॥ १॥

साधु सध्त्रीको ६स्त्र, पात्र, पुस्तक, कंवल, पाद प्रोंछन, दंडक, संस्थारक, शय्या, और अन्य जो स्झें सो दे। उपधी दो प्रकारकी होती हैं। एक तो ओधिक उपधी और दूसरी उपप्रहिक उपधी। मुहपत्ति, दंड, प्रोंछन, आदि जो शुद्ध हों सो दे। याने संप्रमके उपयोगमें आनेवाली वस्तु शुद्ध गिनी जाती है। इस-लिये कहा है कि

जं वर्ट्ड उवयारे । उवगरणं तंपि होई उवगरणं । अंडरगं श्रहिगरणं श्रजश्रो श्रजयं परिहरं तो

जो संयमके उपकारमें उपयोगी हो वह उपकरण फहलाता है, और उससे जो अधिक हो सो अधि-करण कहलाता हैं। अयतना करनेवाला साधु अयतना से उपयोग में ले तो वह उपकरण नहीं परन्तु अधिक-रण गिना जाता है। इस प्रकार प्रवचन सारोद्धारकी वृत्तिमें लिखा है। इसी प्रकार श्रावक श्राविका की भी भक्ति करके यथाशक्ति संघ पूजा करनेका लाभ उठाना। श्रावक श्राविका को विशेष शक्ति न होने पर सुवारी वगैरह देकर भी प्रति वर्ष संघ पूजा करनेके विधिको वालन करना। नदर्थ गरीवाई में स्वरूप दान करनेसे भी महाफल की प्राप्ति होती है। इसलिये कहा है कि —

संपत्तो नियमः शक्तयो, सहनं यावने त्रतम् । दारिह्ने दानमप्थरूप, पहासाभाय जायते ॥

संपदामें नियम पालन करना, शक्ति होने पर खहन करना, योवनमें वन पालन करना, गरीवार्डमें भी दान देना इत्यादि यदि अल्प हों तथापि महाफलके देने वाले होते हैं। सुना जाता है कि मंत्री वस्तु पालादिकों का प्रति चातुर्मास में सब गच्छोंके संघकी पूजा बगरह करतेमें बहुत ही द्रव्यका व्यय हुआ करता था। इसी प्रकार श्रावकको भी प्रति वर्ष यथाशक्ति अवश्य ही संघ पूजा करनी चाहिए।

# ॥ सधार्मिक वात्सल्य ॥

समान धर्म बाले श्रावकोंका समागम बढ़े पुण्यके उदयसे होता है। अतः यथाशक्ति समाग धर्मी माइओंकी हरेक प्रकारसे सहायता करके साधर्मिक वात्सहय करना चाहिए।

सवः सर्वे पिथः सर्वं, सम्बन्धान् लब्धपृथिंगाः।

साधमिकादि सम्बन्यः, लब्धारस्तु मिताः ववचित् ॥ १ ॥

तमाम प्राणिओं ने ( माता पिता स्त्री वगरहके ) पारस्परिक सर्व प्रकारके सम्बन्ध पूर्वमे प्राप्त किये हैं। परन्तु साधर्मिकादि सम्बन्ध पाने वाले तो कोई विरले हो कहीं होते हैं।

शास्त्रोमें साधर्मी वात्सल्यका बड़ा भारी महिमा बतलाते हुए कहा है कि-

एगध्य सन्द धम्मा, साहम्मित्र वच्छलं तु एगध्य ।

्बुद्धि तुद्धाए तुलिया दोवि यतुद्धां भिणयाई ॥ १ ॥

एक तरफ सर्व धर्म और एक तरफ साधर्मिक वात्सल्य रखकर बुद्धिरूप तराजूसे तोला जाय तो दोनों समान होने हैं। यदि संपत्ति और कीमती जन्म व्यर्थ नष्ट होता है इसलिये कहा है कि—

> न कयं दीणुद्धरणं, न कयं साहम्पित्राण वच्छल्लं। हिययम्पि वीयरात्री, न धारित्रो हारिश्रो जम्पो॥

दोनोंका उद्घार न किया, समान धर्म वाले भाइओंको वात्सल्यता याने सेवा भक्ति नकी, हृदयमे बीत-राग देवको धारण न किया तो उस मनुष्य ने मनुष्य जन्मको व्यर्थ ही हार दिया। समर्थ श्रावकको चाहिए कि वह प्रमादके वश या अज्ञानताके कारण उन्मार्गमें जाते हुए अपने स्वधर्मी बंधुको शिक्षा देकर भी उसके हितके बुद्धिसे उसे सन्मार्गमें जोड़े।

# इस पर श्री संभवनाथ स्वामीका दृष्टान्त ॥

संभवनाथ स्वामीने पूर्वके तीसरे भवमें धातकी खंडके ऐरावत क्षेत्रमें क्षेमापुरीमें विमल वाहन राजा-के भवमें महा दुष्कालके साथमें समस्त साधिमकों को भोजनादिक दान देनेसे तीथँकर नामकर्म बांधा था। फिर दीक्षा लेकर चारित्र पाल कर आनत नामक देवलोक मे देव तथा उत्पन्न हो फालगुण शुक्ल अप्रमीके दिन जाव कि महादुष्काल था उनका जन्म हुआ। देव योगसे उसी दिन चागें तरफसे अकस्मात् धान्यका आगमन हुआ। अर्थात् जहा धान्यका असंभव था वहां धान्यका संभव होनेसे उन्होंका नाम संभवनाथ स्वामी स्थापित हुआ। इसलिये वृहद्वाष्यमें भी कहा है कि— संसोख्खंति पबुचई, दिउ्ठे तं होई सन्वजीवाण'॥ तो संभवे जिसेसो, सन्वे विदू संभवा एवं॥१॥

जिसे देखनेसे सब जीवोंको सुख हो उसे ही सुख कहते हैं। इसिलये संभवनाथ जिनेश्वर के प्रभावसे सर्व प्रकारके सुखका संभव होता है।

भगंति भुवग गुरुगो, न वरं श्रन्नंपि कारगं श्रिथ्य ।

सावथ्यी नयरीए, क्रयाइ कालस्स दोसेगां ॥ २ ॥

जाए दुभिमक्खमरे, दूथ्यी भूए जगो सम्थ्येवि ॥

श्रवयरिश्रो एस जिगो; सेगादे वीइ उग्ररं मि ॥ ३ ॥

सयमेवागम्म सुराहिवेगा संपृङ्गा तथ्रो जगागी ।

वध्धाविश्राय भुविगिक्क माणु तगायस्स लाभेगां ॥ ४ ॥

तिह्महं चियसहमा, समध्य सध्येहिं धन्नपुन्नेहि ।

सव्वत्तो इत्तेहि, सुहं सुभिक्खं तिहं जयं ॥ ॥५॥

संभविश्राइं जम्हा, समन्तसइ सभवे तस्य ।

तो संभवोतिनामं प्रिट्शं जगागि जगाएहिं ॥ ६ ॥

(इन गाधाओंको अर्थं उपरोक्त संभवनाथ स्वामीके संक्षिण्त द्रष्टान्तमे समा गया है )

# शाह जगसिंह

देविगिशी नगरमें ( मांडवगढ़ ) शाह जगिंसह अपने समान संपदा वाले स्वयं वनाये हुये तीनसौ साठ विणक पुत्रोंसे वहत्तर हजार (७२००० ) रुपियोंका एकमें खर्च हो इस प्रकारके प्रति दिन एकेकके पाससे सार्थिक वात्सहय कराता था। इससे प्रति वर्ष उसके तीनसौ साठ साधर्मिक वात्सहय होते थे। इसो प्रकार आभू संवपित ने भी अपनी लक्ष्मीका सदुव्यय किया था। थरादगाम में श्री मालवंश में उत्पन्न होने वाले आभू संवपित ने अपनी संपदा द्वारा तीनसौ साठ अपने साधर्मी भाइयों को अपने समान सम्पत्तिवान वनाया था।

कमसे कम श्रावकको एक दका वर्षमें यात्रा अवश्य करनी चाहिये। यात्रा तीन प्रकारकी कही हैं। श्रष्टान्हिकाभिधापेकां, रथयात्रामधापराम्। तृतीया तीर्थयात्रा चेत्पाहुर्यात्रा त्रिधा बुधाः॥ १॥

अठाई यात्रा, रथयात्रा, तथा तीर्थयात्रा, इस तरह शास्त्रकारों ने तीन प्रकार की यात्रा वतलाई हैं। उनमें अठाइयों का स्त्रक्ष प्रथम कहा ही गया है। उन अठाइयोंमें विस्तार सहित सर्व चैत्य परिपाटी करना याने शहरके नमाम मन्दिरोंमे दर्शन करने जाना। रथयात्रा तो प्रसिद्ध ही है। तीर्थ याने शत्रुञ्जय, गिरनार आदि एवं तीर्थकरों के जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक, केवलज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, और यहुतसे जीरोंको शुभ भावना सम्पादन कराने तथा भवरूपी समुद्रसे तारनेके कारण तीर्थकरों की विहार भृमि

भी तीर्थ कही जाती है। ऐसे तीर्थों पर लमिकत की शुद्धिके लिए और जैनशासन की प्रभावनार्थ विधि पूर्वक यात्रा करने जाना इसे तीर्थयात्रा कहते हैं।

जय तक यात्राके कार्यमें प्रवर्तना हो तब तक इननी वार्ते अवश्य अंगीकार करनी चाहिये। एक दफा भोजन करना, सिचत वस्तुका परित्याग, चारपायी पलङ्गको छोडकर जमीन पर शयन करना, ब्रह्मचर्य पालन करना वगैरह असिब्रह धारण करना। पालकी उत्तम घोडा, रथ, गाड़ो, वगैरह की समझ सामब्री होने पर भी यात्रालुको एवं विशेष श्रद्धावान श्रावकको भी शक्त्यानुसार पैदल चल कर जाना उचित हैं। इसलिये कहा जाता है कि

एकाहारी दशैनवारी, यात्रासु भूशयनकारी। सचित्तपरिहारी पदचारी ब्रह्मचारी च॥१॥ एक दफे भोजन करने वाला सम्यक्त्व में दूढ रहने वाला, जमीन पर सोने वाला सचित्त वस्तुका त्याग करने वाला पैदल चलने वाला ब्रह्मचर्य पालने वाला ये छह ( छहरी) यात्रामें जकर पालनी चाहिये। लौकिकमें भो कही है कि

यान धर्मफ्तं हन्ति तुरीयाश्चिषानहों। तृतीयाश्चवपनं, सर्वं हन्ति प्रतिग्रहः॥२॥
वाहन ऊपर वैठनेसे यात्राका आधा फल नष्ट होजाता है। यात्रा समय पैरोंमें जूता पहनने से यात्राके
फलका पौना भाग नष्ट होजाता है। हजामत करानेसे तृतीयांश फल नष्ट होता है और दूसरोका भोजन
फरनेसे यात्राका तमाम फल चला जाता है।

एकभक्ताश्चना भाव्यं, तथा स्थिडिलशायिना। तीर्थानि गच्छता नित्य,पण्यतौ ब्रह्मचारिणा।। इसीलिये तीर्थयात्रा करने वालेको एक ही दफा भोजन करना चाहिये। भूमिपर ही शयन करना चाहिये और निरन्तर ब्रह्मचारी रहना चाहिये।

फिर यथा योग्य राजाके समक्ष नजराना रख कर उसे सन्तोषित कर तथा उसकी आज्ञा लेकर यथाशिक्त सङ्घों ले जानेके लिये कितने एक मन्दिर साथमें ले कर साधमिक श्रावकों एवं सगे सम्बन्धियों को
विनय बहुमान से बुलावे । गुरु महाराज को भक्ति पूर्वक निमन्त्रण करे, जींबदया (अमारी) पलावे, मंदिरोमें वड़ी पूजा वगैरह महोत्सन करावे, जिस यात्रीके पास खाना न हो उसे खाना दे, जिसके पास पैसा न
हो उसे खर्च दे, बाहन न हो उसे बाहन दे, जो निराधार हों उन्हें धन देकर साधार बनावे, यात्रियों को बचनसे प्रसन्त रक्खे, जिसे जो बाहियेगा उसे वह दिया जावेगा ऐसी सार्थवाह के समान उद्द्वापणा करे।
निस्ताही को यात्रा करनेके लिये उत्साहित करे, विशेष आडम्बर द्वारा सर्व प्रकारकी तैयारी करे। इस
प्रकार आवश्यक्तानुसार सर्व सामग्री साथ लेकर शुम निमित्तादिक से उत्साहित हो शुभ मुहूर्तमें प्रस्थान
मंगल करे। वहां पर सर्वश्रावक समुदाय को इकट्टा करके भोजन करावे और उन्हें तांबूलादिक दे। पंचांग
वस्त्र रेशमी वस्त्र, आभूषणादिक से उन्हें सित्कारित करे। अच्छे प्रतिष्ठित, धार्मिष्ठ, पूज्य, भाग्यशाली, पुरुषोंको
प्रधाकर संवपित तिलक करावे। सचाधिपित होकर संवपूजा का महोत्सव करे और दूसरेके पास भी यथोवित कत्य करावे। फिर संघपित की ज्यवस्था रखनेवालों की स्थापना करे। आगे आनेवाले मुकाम, उतरने के

स्थान वगैरह से श्री संघको प्रथमसे ही विदिन करे। मार्गमें चलती हुई गाड़ियां वगैरह सर्व यात्रियों पर नजर रक्खे यानी उनकी सार सम्होल रक्खे। रास्तेमें आने वाले गामों में मिन्दरों में दर्शन, पूजा प्रभावना करते हुये जाय और जहां कही जीणों द्वार की आवश्यका हो वहांपर यथाशिक वैसी योजना करावे। जब तीर्थका दर्शन हो तब सुवर्ण चांदी रत्न मोनी वगैरह से तीर्थकी आराधना करे, साधिमक वात्सल्य करे और यथोत्रित दानादिक दे। पूजा पढ़ाना, स्नात्र पढ़ाना, मालोद्घाटन करना महाध्वजा रोपण करना, रात्रि जागरण करना, तपश्चर्या करना, पूजाकी सर्व सामग्री चढ़ाना, तीर्थरक्षकों का बहुमान करना तीर्थकी आय बढ़ानेका प्रयत्न करना इत्यादि धर्मकृत्य करना। तीर्थयात्रा में श्रद्धा पूर्वक दान देनेसे बहुत फल होता है जैसे कि तीर्थंकर भगवान के आगमन मात्रकी खबर देने वालेको चक्रवर्ती वगैरह श्रद्ध।वंतों द्वारा साढ़े वारह करोड़ सुवर्ण मुद्रायें दान देनेके कारण उन्हें महालाभ की प्राप्ति होती है। कहा है कि—

वित्तीइ सुवन्नस्सय, वारस श्रद्धंच सय सहस्साइं। तावइ श्रं चिश्रकोडी, पीइ दाणंतु चिक्कस्स ॥

साडे बारह लाख सुवर्ण मुद्राओका प्रीतिदान वासुदेव देता है। परन्तु चक्रवर्नी प्रीतिदान में साडे वारह करोड़ सुवण मुद्राएं देता है।

इस प्रकार यात्रा करके छौटते समय भी महोत्सव सिहत अपने नगरमे प्रवेश करके नवग्रह दश दिक्-पालादिक देवताओं के आराधनादिक करके एक वर्ष पर्यन्त तीर्थोपवासादिक तप करे। याने तीर्थ यात्राको जिस दिन गये थे उस निथिको या नीथेका जब प्रथम दर्शन हुआ था उस दिन प्रति वर्ष उस पुण्य दिनको स्मरण रखनेके छिये उपवास करे इसे तीर्थतप कहते हैं। इस प्रकार तीर्थ यात्रा विधि पालन करना।

# विक्रमादित्य की तीर्थयात्रा

श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरि प्रतिवोधित विक्रमादित्य राजाके श्री शत्रुंजय तीर्थकी यात्रार्थ निकले हुए संघमें १६७ सुवर्ण के मन्दिर थे, पांचसी हाथीदांत के और चंदनमय मंदिर थे। श्री सिद्धसैन सूरि आदि पांच हजार आचार्य उस संघमें यात्रार्थ गये थे। चौदह वड़े मुक्कटवद्ध राजा थे। सत्तर लाख श्रावकोके कुटुंच उस संघमें थे। एक करोड़ दस लाख नव हजार गाड़ीयां थीं! अठारह लाख घोड़े थे। छहत्तर सौ हाथी थे, एवं खचर, ऊंट वगैरह भी समभ लेना।

इसी प्रकार कुमारवाल, आभू संघवति, तथा पेथड शाहके संघका वर्णन भी समभ लेना चाहिए। राजा कुमारवाल के निकाले हुए संघमें अठारह सौ चुहत्तर सुवर्णरत्नादि मय मन्दिर थे। इसी प्रमाणमें सब सामग्री समभ लेना।

थराद के पश्चिम मंडलिक नामक पदवीसे विभूषित आभू नामा संघपित के संघमें सात सी मंदिर थे। उस संघमें वारह करोड़ सुवर्ण मुद्राओंका खर्च हुआ था। पेथड़शाह के संघमें ग्यारह लाख रुपियोंका खर्च हुआ था। तीर्थका दर्शन हुआ तव उसके संघमें वावन मन्दिर थे और सात लाख मनुष्य थे। मंत्री वस्तुपाल की साड़े वारह दफा संघ सहित शत्रु जय की तीर्थयात्रा हुई यह बात प्रसिद्ध ही है।
पुस्तकादिक में रहे हुए श्रु तज्ञान का कपूर वासक्षेप डालने वगैरह से पूजन मात्र प्रति दिन करना।
तथा प्रशस्त वस्त्रादिक से प्रत्येक मासकी शुक्ल पञ्चमी को विशेष पूजा करना योग्य है। कदाचित् ऐसा न
बन सके तो कमसे कम प्रति वर्ष एक इफा तो अवश्यमेव ज्ञान भक्ति करना जिसका विधि आगे बतलाया
जायगा।

# "उद्यापन्"

नवकार के तपका आवश्यक सूत्र, उपदेशमाला, उत्तराध्ययनीदि होनं, दर्शन चारित्रके विविध तप सम्बन्धी उद्यापन कमसे कम प्रति वर्ष अवश्यमेव करना चाहिए। इसल्घिये कहा है कि ।

सन्पीः कृतार्थी सफलं तपोपि ध्यानं सदोन्चैर्जनबोधि लामः।

जिनस्य भक्तिजिन शासनश्रीः,गुणाः स्युरुद्यापनतो नराणां ॥१॥ 😁

लक्ष्मी कृतार्थ होती है, तप भी सफल होता है, सदैव श्रोष्ट ध्यान होता है, दूसरे लोगोंको बोधिबीज की प्राप्ति होती है, जिनराज की भक्ति और जिन शासन की प्रभावना होती है। उद्यापन करने से मनुष्य को इतने लाभ होते हैं।

उद्यापनं यत्तपसः समर्थने, तच त्यमीली कस्तराऽधिरीपणां।

फलोपरोपो ज्ञतपात्र मस्तके, तांबूलदानं कृतमोजनो परि ॥ २ ॥

जिस तप की समाप्ति होने से उद्यापन करना है वह मन्दिर पर कठश चढानेके समान है, अक्षत पात्र के मस्तक पर फल चढाने रूप और भोजन किये बाद ताबुं ले देने समान है ।

सुना जाता है कि विधि पूर्वक नवकार एक लाख या करोंड़ जपनेपूर्वक मिन्स में स्नात्र, महोत्सव, साधिमक वात्सल्य, संघपूजा वगैरह प्रौढ आडम्बर से लाख या करोड अक्षत, अडसट सुवर्ण की तथा चांदी की प्यालियां, पट्टी, लेखनी, मणी मोती प्रवाल तथा नगद द्रव्य, नारियल वगैरह अनेक फल विविध जातिके प्रवाल, धान्य, खादिम, स्वादिम, कपडे प्रमुख रखनेसे नवकार का उपधान वहनादि विधि पूर्वक माला रोपण होता है।

एवं आवश्यक के तमाम सूत्रोंका उपधान बहन करने से प्रतिक्रमण करना कल्पता है, इस प्रकार उपदेशमाला की ५४४ गाथांके प्रमाणसे ५४४ नारियल, लड्डू, कवौली वगैरह विविध प्रकार की वस्तुएं उपदेशमाला ग्रन्थ के पास रखने से उपदेश माला प्रकरण पहना, उद्यापन समक्ता। तथा समकित शुद्धि करने के लिये ६७ लड्डुओं में सुवर्ण मोहरें, चांदी का नाणा डाल कर उसकी लाहणी करें वह दशन मोदक गिना जाता है।

ईर्याविह नवकार वगैरह सूत्रोंके यधाशक्ति विधि पूर्वक उपधान तप किये बिना उनका पढ़ना गिनना वगैरह नहीं कल्पता । उनकी आराधना के लिये आवकोंको अवश्य उपधान तप करना चाहिये । साधुओं को भो योगोद्रहन करना पड़ता है। तद्वत् श्रावक योग्य सुत्रोंका उद्यापन तप करके मालारोपण करना योग्य है।

#### उपधान तपो विधिवद्विधाय, थन्यो निधाय निजकराठे । द्वेधापि सूत्रमालां द्वेधापि शिवश्रियं अयति॥ १॥

धन्य हैं वे पुरुष कि जो उपधान तप विधि पूर्वक करके दोनो प्रकार की सूत्र माला (१०८ तार और इतने ही रेशमी फूल वगैरह वनाई हुई, अपने कंट में धारण करके दोनों प्रकार की मोक्षश्रो को प्राप्त करते हैं मुक्तिकनीवरमाला, सुकृतजञ्जाक्षणें। घटीमाला ।

सानादिव गुरामाला, मालापरिधीयते धन्यैः॥२॥

मुक्ति रूपिणी कत्या को वरने की वर माला, सुकृत जलको खें चने की अरघट माला, साक्षात् गुण-माला, प्रत्यक्ष गुणमाला सरीखी माला घन्य पुरुषों द्वारा पहनी जाती है।

इस प्रकार शुक्ल पंचमी वगैरह तप के भी उसके उपवासों की संख्या के प्रमाणमें नाणा, कवोलियां, नारियल, तथा मोदकादिक एवं नाना प्रकारकी लाहाणी करके यथाश्रुत संप्रदाय के उद्यापन करना।

# े ' "तीर्थ प्रभावना" ' <sup>र्</sup>े

तीर्थ प्रभावनाके निमित्त कमसे कम प्रति वर्ष श्रीगुरु प्रवेश महोत्सव प्रभावनादि एक दका अवश्य-करना। गुरुप्रवेश महोत्सव में सर्व प्रकारके प्रौढ़ आडम्बर से चतुर्विश्र श्री संघ को आवार्यादिक के सन्मुण जना। गुरु आदि का एवं श्री संघका सत्कार यथाशक्ति करना। इसलिये कहा है कि—

भ्रमि गमण वंदण नमंसणेण, पिंडुच्छ्योण साहुर्ण।

चिर संचिश्रंपि कम्मं, खगोण विरलत्तगा मुवेइ॥ १॥

साधुके सामने जाने से, वंदन करनेसे खुलसाता पूछनेसे चिर्काल के संचित कर्म भी क्षणवारमें दूर हो जाते हैं।

पेथडशाह ने तपगच्छ के पूज्य श्री धर्मघोषस्रि के प्रवेश महोत्सव में वहत्तर हजार रुपयोंका खर्च किया था। ऐसे वैराग्यवान आचार्योंका प्रवेश महोत्सव करना उचित नहीं यह न समभना चाहिए। क्योंकि आगम को आश्रय करके विचार किया जाय तो गुरु आदिका प्रवेश महोत्सव करना कहा है। साधुकी प्रतिमा अधिकार में व्यवहार भाष्य में कहा है कि—

#### तीरिश्र उम्भाग निञ्चोग, दरिसणां सन्नि साहु मण्याहे । दण्डिश्र भोइश्रं ग्रसई, सावग संघोव सक्कारं ॥ १ ॥

प्रतिमाधारी साधु प्रतिमा पूरी होने से (प्रतिमा याने तव अभिग्रह विशेव) जो समीव में गांव हो वहां जाकर वहां रहे हुए साधुओं से परिचित होवे। वहां पर साधु या श्रावक जो मिले उसके साथ आचार्य को सन्देश कहलांवे कि मेरी प्रतिमा अब पूरी हुई है। तब उस नगर या गांवके राजाको आचार्य विदित करें कि

अमुक मुनि वड़ा तप करके फिरसे गच्छमें आने वाला है। इससे उनका प्रवेश महोत्सव बड़े सत्कार के साथ करना योग्य है। फिर राजा अपनी यथाशक्ति उसे प्रवेश करावे। सत्कार याने उस पर शाल दुशाला चढ़ाना, वाजित्र बजाना, अन्य भी कितनेक आडम्बरसे जब गुरुके पास आवे तब उस पर वे वासक्षेप कर। यदि वैसा श्रद्धालु राजा न हो तो गांवका मालिक सत्कार करे। यदि वैसा भी न हो तो ऋद्धिवन्त श्रावक करे। और यदि वैसा श्रावक भी न हो तो श्रावकों का समुदाय मिलकर करे। तथा ऐसा प्रसंग भी न हो तो फिर साधु साध्वी वगैरह मिलकर सकल संघ यथाशक्ति सत्कार करे। सत्कार करने से गुणोंकी प्राप्ति होती है सो बनलाते हैं।

#### पम्भावणा पवयणे, सद्धा जगणं तहेव बहुमाणो । श्रोहावणा कुतीध्थ । जीश्रतह तीध्थ बुढ्डीग्र॥ १॥

जैन शासन की उन्नित तथा अन्य साधुओं को प्रतिमा वहन करने की अद्धा उत्पन्न होती है। उनके दिलमें विचार आता है कि यदि हम भी ऐसी प्रतिमा वहन करेंगे तो हमारे निमित्त भी ऐसी जैन शासन की प्रभावना होगी। तथा आवक आविकाओं या मिथ्यात्वी लोगोंको जैन शासन पर बहुमान पैदा होता है जैसे कि दर्शक लोग विचार करें कि अहो आश्चर्य कैसा सुन्दर जैन शासन है कि जिसमें ऐसे उत्कृष्ट तपके करने वाले हैं। तथा कुतीर्थियों की अपभाजना हेलना होती है। एवं जैन शासन की ऐसी शोभा देख कर कई भन्य जीव वैराग्य पाकर असार संसार का परित्याग करके मुक्ति मार्गमें आकढ़ हो सकते हैं। इस प्रकार वृहत्कल्प भाष्य की मलयगिरी सूरिकी की हुई वृत्तिमें उल्लेख मिलता है।

तथा यथाशक्ति श्री संघका बहुमान करना, तिलक करना, चन्दन जवादि सुरभित पुष्पादि वगैरह से भक्ति करना। इस तरह संघका सत्कार करने से और शासन की प्रभावना करने से तीर्थंकर गोत्र आदि महान गुणोंकी प्राप्ति होती है। कहा है कि

अपूर्व नाग्रगहर्गे, सुअभत्ती पवयगा पभावगाया । एएहिं कारगेहिं, तिथ्थयरतं लहः नीवो ॥ १॥ अपूर्व ज्ञानका ब्रहण करना, ज्ञान भक्ति करना, ज्ञैन शासन की उन्नति करना इतने कारणों से मनुष्य तीर्थंकरत्व प्राप्त करता है।

भावना मोत्तदा स्वस्य, स्वान्य योस्तु प्रभावना । प्रकारेगाधिकायुक्तं, भावनातः प्रभावना ॥ ३॥ भावना अपने आपको ही मोक्ष देने वाली होती है। परन्तु प्रभावना तो स्व तथा परको मोक्षदायक होती है। भावना में तीन अक्षर हैं और प्रभावना में हैं चार। प्रअक्षर अधिक होने के कारण भावना से प्रभावना अधिक है।

# <sup>ॅ</sup> 'आलोयण"

गुरुकी जोगवाई हो तो कमसे कम प्रति वर्ष एक दफा आलोयणा अवश्य लेनी चाहिए। इसलिये कहा है कि पति संवत्सरं ग्राह्मं, पायश्चित्तं गुरोः पुरः।

शोद्धचमानो भवेदात्मा, येनादर्श इवोड्चलः ॥ १ ॥

शोधते हुए याने शुद्ध करते हुए आत्मा द्र्पण के समान उज्यक होती है। इसिलये प्रति वर्ष अपने गुरुषे पास भवने पापकी आलोयणा-प्रायध्वित्त लेना। आवश्यक निर्युक्ति में वहा है कि—

चाडमासिश्र वरिसं, भानोश्र निश्रमसोड दायन्ता।

गहरां अभिगाहाराय, पुन्वगाहिए निवेएडं ॥ १॥

चातुर्मास में तथा वर्षमें निश्चय ही अलीयण लेना चाहिये। नये अभिन्नहों को धारण करना और पूर्व न्नहण किये हुए नियमों को निवेदित करना। याने गुरुके पास प्रगट करना। श्राद्ध जितकल्प वगैरह में आलोयण लेनेकी रीति इस प्रकार लिखी है—

पिएत्वत्र चाउम्मासे, वरिसे उक्कोस श्रोश वारसिंह ।

निश्रमा आलोइज्जा, गीश्राइ गुगास्स भिगाशं च ॥ १ ॥

निध्य से पक्षमें, चार महीने में, या वर्षमें या उत्कृष्ट से बारह वर्षमें भी भालोपण अवश्य छेनी चाहिए। गीतार्थ गुरुकी गवेपणा करने के लिये वारह वर्षकी अवधि बताई हुई है।

सल्लुद्धरण निषित्तं, खित्तंषि सत्त जोश्रणसयांइ।

काले वारस वरिसं, गीश्रथ्य गवेसगां कुन्ना॥ २॥

पाप दूर करने के लिये क्षेत्रसे सातसी योजन तक गवेषण करे, कालसे वारह वर्ष पर्यन्त गीतार्थ गुरुकी गवेपणा करे। अर्थात् प्रायिक्षत देनेसे योग्य गुरुकी तलाशमें रहे।

गीअथ्थो कडजोगी, चारित्ती तह्यं गाहणा कुसलो।

खेअन्नो अविसाई, भिणाञ्चो आलोयगायिरश्रो॥ ३॥

निशीधादिक श्रुतके सूत्र और अर्थको धारण करने वाला गीतार्ध कहलाता है। जिसने मन, बचन, कायाफे योगको शुभ किया हो या विविध तप वाला हो यह कृत योगी कहलाता है, अथवा जिसने विविध शुभ योग और ध्यानसे, तपसे, विशेषतः अपने शरीर को परिकर्मित किया है उसे कृतयोगी कहते हैं। निरित्तार वारिष्ठवान हो, युक्तियों द्वारा आलोथणा दायकों के विविध तप विशेष अंगीकार कराने में कुशल हो उसे प्रहणा कुशल कहते हैं। सम्यक् प्रायश्चित्त की विधिमें परिपूर्ण अभ्यास किया हुआ हो और आलोयणा के सर्व विचार को जानता हो उसे खेदह कहते हैं। आलोपण लेने वालेका महान अपराध सुनकर स्वयं खेद न करे परन्तु प्रत्युत उसे तथा प्रकार के वैराग्य वचनों से आलोयणा लेनेमें उत्साहित करे। उसे मिलादी कहते हैं। जो इस प्रकार का गुरु हो, उसे आलोपणा देने लायक समक्ता। वह आलोचनावार्य कहलाता है।

भायार च माहार वं, ववहारूवीलए पकुव्यवीय।

अपरिस्सावी निज्जव, भवाय दंसी गुरु भिणाश्रो॥ ४॥

श्रानादि पंचिविध आचार वाद, आलोयणा लेने वालेने जो अपने दोप कह सुनाए हैं उन पर चारो तरफका विचार करके उसकी धारणा करे वह आधार वान, आगमादि पांच प्रकारके व्यवहारको जानता हो उसे आगम व्यवहारी कहते हैं। उसमें केवली, मनः पर्ययश्ञानी, अवधिश्ञानी, चौदह पृत्री, दस पृत्रीं, और नव पूर्वीं तक श्लानवान आगम व्यवहारी गिने जाते हैं। आठ पूर्वसे उतरते एक पूर्वधारी, एकादशांगधारी, अंतमें निशीधादिक श्लुनका पारगामी श्लुन व्यवहारी कहलाता है। दूर रहे हुए आचार्य और गीतार्थ यदि परस्पर न मिल सकें तो परस्पर उन्हें पूछकर एक दूसरेकी गुप्त सम्मित ले कर जो आलोयणा देता है वह आश्लाव्यवहारी कहा जाता है। गुरु आदिकने किसीको आलोयणा दी हो उसकी धारणा करस्वनेसे उस प्रकार आलोयणा देनेवाला धारणा व्यवहारी कहलाता है। आगममें कथन की हुई रीतिसे कुछ अधिक या कम अथवा परस्परासे आचरण हुआ हो उस प्रकार आलोयण दे सो जीतव्यवहारी कहलाता है।

इन पांच प्रकारके आचारको जानने वाला व्यवहार वान कहा जाता है। आलोयणा लेने वालेको ऐसी वैराग्यकी गुक्तिले पूछे कि जिससे वह अपना पाप प्रकाशित करते हुए लक्जित न हो। आलोयण लेनेवाले को सम्यक प्रकारसे पाप शुद्धि कराने वाला प्रकूर्वी कहलाता है। आलोयण लेने वालेका पाप अन्यके समक्ष न कहे वह अपरिश्रावी कहलाता है। आलोयणा लेने वालेकी शक्ति देखकर वह जितना निर्वाह कर सके वैसा ही प्रायश्चित्त दे वह निर्वाक कहलाता है। यदि सचमुच आलोयणा न ले और सम्यक आलोयणा न वतलावे तो वे दोनों जने दोनों भवमें दु:खी होते हैं। इस प्रकार विदित करे वह आपायदर्शी कहलाता है। इन आठ प्रकारके गुरुऑमें अधिक गुणवानके पास आलोयणा लेनी चाहिये।

श्रायित् श्रा इसगच्छे, संभोइश्र इअर गीश्र पासध्यो । साहवी पच्छाकड, देवय पिडपा श्ररिह सिद्धि ॥६॥ साधु या श्रावकको प्रथम अपने अपने गच्छोंमें आलोचना करना, सो भी आचार्यके समीप शालोचना करना। यदि आचार्य न मिले तो उपाध्यायके पास और उपाध्यायके अभावमें प्रवर्तकके पास एवं स्थविर, गणावच्छेदक, सांभोगिक, असांभोगिक, संविद्य गच्छमें ऊपर लिखे हुए क्रमानुसार ही आलोचना लेना। यदि पृवोंक व्यक्तिशोंका अभाव हो तो गीतार्थ पासध्याके पास आलोयण लेना। उसके अभावमें साहपी गीतार्थके पास रहा हुआ हो उसके पास लेना, उसके अभावमें गीतार्थ पश्चात्य कृत्य गीतार्थ नहीं परन्तु गीतार्थके कितने एक गुणोंको धारण करने वालेके पास लेना। साहपिक याने श्वेत वस्त्र घारी, मुंड, अबद्ध कच्छ, (लांग खुल्ली रखने वाला) रजोहरण रहित, अबह्मचारी, भार्या रहित, मिश्रा शाही। सिद्ध पुत्र तो उसे कहते हैं कि जो मस्तक पर शिखा रक्षे और भार्या सहित हो। पश्चात्कत उसे कहते हैं कि जिसने चारित्र और वेष छोड़ा हो। पार्श्वस्थादिक के पास भी प्रथमसे गुरु वंदना विधिके अनुसार वन्दना करके, विनयमूल धर्म है इस लिये विनय करके उसके पास आलोयणा लेना। उसमें भी पार्श्वस्थादिक यदि स्वयं ही अपने हीन गुणों को देखकर वन्दना प्रमुख न करावे तो उसे एक आसन पर वैटा कर प्रणाम मात्र करके आलोचना करना। पश्चात्कत को तो थोड़े कालका सामायिक आरोपण करके (साधुका वेप देकर) विधि पूर्णक आलोचना करना।

ऊपर लिखे मुजब पार्क्नियादिक के अभावमे जहां राजगृही नगरी है, गुणशील चैत्य है, जहां पर अईन्त गणश्ररादिकों ने बहुतसे मुनियोंको बहुतसी दफा, आलोयण दी हुई है बहांके कितने एक क्षेत्राधिपित देवनाओंने वह आलोयणा बारंबार देखी हुई है और सुनी हुई है उसमें जो सम्यक्ष्रारी देवता हों उनका अग्रमादिक तपसे आराधन करके (उन्हें प्रत्यक्ष करके) उन्होंके पास आलोयण लेना। कदापि वैसे देवता च्यव गये हों और दूसरे नबीन उत्पन्न हुए हो तो वे महाविदेह क्षेत्रमें विद्यमान तीर्थंकरको पूछकर प्रायश्चित्त दे। यदि ऐसा भी योग न वने तो अरिहन्तकी प्रतिमाक पास स्वयं प्रायश्चित्त अंगीकार करना। यदि वैसी किसी प्रभाविक प्रतिमाका भी अभाव हो तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशाके सन्मुख अरिहन्त, और सिद्धको साक्षी रख कर आलोयण लेना। परन्तु आलोचना विना न रहना। क्योंकि संशल्यको अनाराधक कहा है। इसलिये

श्रगिश्रो निव जागई, सोहि चरणस्स देइ ऊग्रहिश्रं।

तो श्रद्याणं श्रालोश्रगं, च पाडेई संसारे ॥ ७॥

चारित्रकी शुद्धि अगीतार्थ नहीं जानता, कदापि प्रायश्चित्त प्रादन करे तो भी न्यूनाधिक देता है उससे चायश्चित्त छेने वाला और देनेवाला दोनो ही संसारमें परिभ्रमण करते हैं।

जह वालो जंपंतो, कममामकममां च उन्जुश्रं भणाइ॥

तह तं ऋालोइज्जा, पायामय विष्य मुक्की भ्रा॥ ॥

जिस तरह बालक बोलता हुआ कार्य या अकार्यको सरलतया कह देता है वैसे ही आलोयण लेने बाले को सरलता पूर्वक आलोचना करनी चाहिए । अर्थात् कपट रहित आलोचना करना।

मायाई दोसरहियो, पइसमयं वद्दमारा संवेगो।

थ्रालोइज्जा भक्जां, न पुणो काहिति निच्छयमो॥ ६॥

मायादिक दोपसे रहित होकर जिसका प्रतिक्षण वैराग्य वह रहा है, ऐसा होकर अपने कृत पापकी आलोचना करे। परन्तु उस पापको फिर न करनेके लिये निश्चय करे।

लज्जा इगार वेर्गा, वहुस्सुम मएगा वाविदुचरिय'।

जो न कहेइ गुरुएं, नहु सो धाराहगो भिगाधो ॥ १०॥

जो मनुष्य लड़जा से या चडाईसे किंदा इस खयालसे कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, अपना कृत दोप गुरुके समीप यदि सरलतया न कहे तो सचमुच ही वह आराधक नहीं कहा जासकता। यहां पर रसगारव, ऋदि गारव और साता गारवमें चेतनवद्ध हो तो उससे तप नहीं कर सकता और आलोयण भी नहीं ले सकता। अप्राव्द से अपमान होनेके भयसे, प्रायिधित्त अधिक मिलने के भयसे, आलोपण नहीं ले सकता। ऐसा समभना।

संवेग परं चित्तं, काउगं तेहिं तेहिं सुत्तेहि । सञ्चाणुद्धरण विवाग, देसगाइहिं भालोए ॥ ११ ॥ उस उस प्रकार के सूत्रके वक्त सुनाकर, विपाक दिखला कर, वैराग्य वासित चित्त करके सिल्लका उद्धरण करने रूप आलोयण करावे । आलोयण लेने वालेको दश दोप रहित होना चाहिये ।

#### श्राक पइत्ता अग्रुमाग्ग इत्ता, जं दि्ठ्ठं वाहिरं व सुहुमंवा।

#### छन्नं सदाउलय, बहुजगां अवत्ततं सेवी ॥ १२॥

१ यदि मैं गुरु महाराज की वैयावच सेत्रा करूंगा तो मुझे प्रायश्चित्त तप कम देंगे इस आशय से गुरुकी अधिक सेवा करके आलोयण ले इसे 'आकंप' नामक प्रथम दोष समभाना।

२ अमुक आचार्य सबको कमती प्रायश्चित्त देते हैं इस अनुमान से जो कम प्राश्चित्त देते हों उनके पास जाकर आछोचना करे इसे 'दूसरा अनुमान दोष समभाना चाहिए।

३ जो जो दोष लगे हुए हैं उनमें से जितने दोष दूसरों को मालूम हैं सिर्फ उतने ही दोषोंकी आलोचना करे। परन्तु अन्य किसी ने न देखे हुए दोषोंकी आलोचना न करे, उसे तीसरा दृष्ट दोष कहते हैं।

थ जो जो वड़े दोष लगते हैं उनकी आलोचना करे परन्तु छोटे दोषोंकी अवगणना करके उनकी आलो-चना ही न करे उसे वादर' नामक चौथा दोष समभना चाहिए।

५ जिसने छोटे दोषोंकी आछोचना की वह वड़े दोषों की आछोचना किये विना नहीं रह सकता इस प्रकार बाहर से छोगोंको दिखला कर अपने सुक्ष्म दोषों की ही आछोचना छै वह 'पांचवां सूक्ष्म दोष' कहलाता है।

ई गुप्त रीति से आकर आलोचना करें या गुरु न सुन सके उस प्रकार आलोचे यह 'छन्न दोष' नामक छटा दोष समभना।

७ शब्दाकुल के समय आलोचना करे जैसे कि बहुत से मनुष्य बोलते हों, बीचमें स्वयं भी बोले अथवा जैसे गुरु भी वरावर न सुन सके वैसे बोले अथवा तत्रस्थ सभी मनुष्य सुने वैसे बोले तो वह 'शब्दा-र कुल' नामक सातवां दीष समभना।

बहुत से मनुष्य सुन सकें उस प्रकार बोलकर अथवा बहुत से मनुष्यों को सुनाने के लिये ही उच स्वरसे अलोचना करे वह 'बहुजन नामक आठवां दोष कहलाता है।

ह अन्यक्त गुरुके पास आलोवे याने जिसे छेद अन्थोंका रहस्य मालूम न हो वैसे गुरुके पास जाकर आलोचना करे वह 'अब्यक्त' नामक नवम दोष समभना चाहिए।

१० जैसे स्वयं दोष लगाये हुए हैं वैसे ही दोष लगाने वाला कोई अन्य मनुष्य गुरुके पास आलोचना करता हो और गुरुने उसे जो प्रायश्चित्त दिया हो उसकी धारणा करके अपने दोषोंको प्रगट किये विना स्वयं भी उसी प्रायश्चित्त को करले परन्तु गुरुके समक्ष अपने पाप प्रगट न करे अधवा खरंट दोप द्वारा आलोचना करे (स्वयं सत्ताधीश या मगरुरी होनेके कारण गुरुका तिरस्कार करते हुए आलोचना करे ) या जिसके पास अपने दोष प्रगट करते हुए शरम न लगे ऐसे गुरुके पास जाकर आलोचना करे वह, 'तत्सेवी' नामक दसवां दोप समक्षना चाहिए। आलोचण लेने वालेको ये दशों ही दोष त्यागने चाहिए।

# "आलोयणा लेनेसे लाभ"

#### लहुश्रा रहाई जगागां, श्रप्पपर निवत्ति श्रवज्जवं सोही। दुर कक्करणं श्रागाः, निस्सलतं च सोहीगुगाः॥ ५३ ॥

१ जिस प्रकार भार उठाने वालेका भार दूर होनेसे शिर हलका होता है वैसे ही शल्य पापका उद्धार होनेसे-आलोचना करने से आलोयण लेने वाला हलका होता है याने उसके मनको समाधान होता है। २ दोव दूर होनेसे प्रमोद उत्पन्त होता है। ३ अपने तथा परके दोवकी निवृत्ति होती है। जैसे कि आलोयण लेनेसे अपने दोवकी निवृत्ति होना तो स्वाभाविक ही है परन्तु उसे आलोयण लेते हुए देख अन्य मनुष्य भी आलोग्यण लेनेको तथ्यार होते हैं। ऐसा होनेसे दूसरों के भी दोषकी निवृत्ति होती है। ४ भले प्रकार आलोयण लेनेसे सरलना प्राप्त होती है। ५ अतिचार छप मैलके दूर होनेसे आत्माकी शुद्धि होती है ६ दुष्कर कारकता होती है जैसे कि जिस गुणका सेवन किया है वही दुष्कर है, क्योंकि अनादि कालमें बैसा गुण उपार्जन करने का अभ्यास ही नहीं किया, इस लिये उसमें भी जो अपने दोषकी आलोचना करना है याने गुस्के पास प्रगट करना है सो तो अत्यन्त ही दुष्कर है। क्योंकि मोश्रके सन्मुख पहुंचा देने वाले प्रवल वीर्योंक्लास की विशेषता से ही वह आलोयण ली जा सकती है। इसलिये निश्रीध की चूर्णीमें कहा है कि—

# तन दुक्करं जं पिंडसे वीर्ज्जई, तं दुक्करं जं सम्मं श्रालोइज्जइ॥

जो अनादि कालसे सेवन करते आये हैं उसे सेवन करना कुछ दुष्कर नहीं है परन्तु वह दुष्कर है कि जो अनादि कालसे सेवन नहीं की हुई आलोयणा सरल परिणाम से ब्रह्ण की जाती है। इसीलिये अभ्यन्तर तपके भेद रुप सम्यक् आलोयणा मानी गयी है। लक्ष्मणादिक साध्वीको मास क्षपणादिक तपसे भी आलोयण अत्यन्त दुष्कर हुई थी। तथापि उसकी शुद्धि सरलता के अभाव से न हुई। इसका दृष्टान्त प्रति वर्ष पर्युपणा के प्रसंग पर सुनाया ही जाता है।

ससझो जइवि कुट्ठुगं, घोरं वीरं तवं चरे। दींव्वं वाससहस्सं तु, तभो तं तस्स निष्फलं ॥ १ ॥ यदि सशल्य याने मनमें पाप रख कर उन्न कष्ट वाला श्रूर वीरतया भयंकर घोर तप एक हुजार वप तक किया जाय तथापि वह निष्फल होता है।

जह कुसलो विहु विज्जो, अन्नस्य कहेइ भ्रप्पणो वाही। एवं जाणं तस्सवि, सल्ह्यद्भरणं पर सगासे॥ २॥

चाहे जैसा कुशल वैद्य हो परन्तु जब दूसरे के पास अपनी न्याधि कही जाय तब ही उसका निवारण हो सकता है। वैसे ही यद्यपि प्रायश्चित्त विधानादिक स्वयं जानता हो तथापि शल्यका उद्धार दूसरे से ही हो सकता है।

७ तथा आलोयणा लेनेसे तीर्थंकरों की आजा पालन की गिनी जाती है। ८ एवं निःशल्यना होती है यह तो स्पष्ट ही है। उत्तराध्ययन के २६ वें अध्ययन में कहा है कि— श्रालो श्रखयाएगं अंते जीवे कि जगाईगो। श्रालो श्रणयाएगं माया निश्राण मिच्छादंसणं सह्यगं। श्रगंत संसार वढ्ढणागं उद्धरगं करेइ। उन्जु भावं चगां जगाई। उन्जु भाव पाडवन्ने श्रणांजीवे श्रभाई इथ्यीवेश्रं न पुंसग वेश्रंच न वंधइ। पुठ्व वध्दं चगां निज्जरेइ॥

( प्रश्न ) है भगवन् ! आलोयण लेनेसे क्या होता है ?

( उत्तर ) हे गौतम ! अलोयणा लेनेसे मायाशस्य, निदामशस्य, मिथ्यात्व शस्य, जो अनन्त संसारको बढ़ाने वाले हैं उनका नाश होता है । सरलभाव प्राप्त होनेसे मनुष्य कपट रहित होता है । स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, नहीं बांधता । पूर्वमें बांधे हुए कर्मकी निर्जरा करता है—उन कर्मोंको कम करता है । आलोयणा लेनेमें इतने गुण हैं । यह श्राद्ध जिन कल्पसे और उसकी वृत्तिसे उद्धृत करके यहां पर आलोयणा का विधि वतलाया है ।

तीव्रतर अध्यवसाय से किया हुआ, वृहत्तर वड़ा, निकाचित-दृष्ट वांधा हुआ मी, बाल, स्त्री, यित, हत्या, दैवादिक द्रव्य भक्षण, राजा की रानी पर गमनादिक महा पाप, सम्यक् विधि पूर्वक गुरु द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित्त ग्रहण करने से उसी भवमें शुद्ध हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो दृढ़प्रहारी आदिको उसी भवमें मुक्ति किस तरह प्राप्त हो सकती। इस लिये प्रतिवर्ष और प्रति चातुर्मास अवश्यमेव आलोयणा ग्रहण करना ही चाहिये।

#### षष्टम प्रकाश

#### ॥ जनम कुला॥

श्रव तीन गाथा श्रीर श्रठारह द्वान्से जन्मकृत्य वतलाते हैं।

#### मूल गाथा।

# जम्मंमि वासठाणं, तिवग्ग सिद्धीइ कारणं उचिअं। जिन्ने विज्ञा गहणं, पाणिग्गहणं च मित्ताई॥ १४॥

जिन्दगी में सबसे पहले रहने योग्य स्थान श्रहण करना उखित है। सो विशेषण द्वारसे हेतु बतलाते हैं। जहां पर धर्म, अर्थ व काम इन तीनों वर्गका यथा योग्यतया साधन हो सके ऐसे स्थानमें श्रावक को एहना चाहिए। परन्तु जहां पर पूर्वोक्त तीनों वर्गोकी साधना नहीं हो सके वह दोनों भवका विनाशकारी स्थान होनेसे वहां निवास न करना चाहिए। इसिलिये नीति शास्त्रमें भी कहा है कि—

न भीज्ञपञ्जीषु न चौरसंश्रये, न पार्वती येषु जनेषु संवसेत

न हिंसू दुष्टाश्रयलोकसंनियो, कुसंगितः साधुजनस्य गर्हिता ॥ १ ॥ भिक्क लोगोंकी पहीमें न रहना, जहां बहुतसे चोरोंका परिचय हो वहां पर न रहना, पहाड़ी लोगोंके भूर

पास न रहना, जहां पर दुप्ट अशिय वाले और हिंसक लोग निवास करते हों वहां पर न रहना, क्योंकि कुसंगति साधु पुरुषोंको याने श्रेष्ट मनुष्योंके लिये निंदनीय कही है।

तत्र थाम्नि निवसे द्रृह मेथी सम्पतन्ति खल्ल यत्र सुनींद्राः।

यत्र चैत्यग्रहमस्ति जिनानां, श्रवकाः परिवसन्ति यत्र च ॥१॥

जहां पर साधु लोग आते जाते हों वैसे स्थानमें गृहस्थको निवास करना चाहिए। तथा जहां जैन मन्दिर हो और जहां पर अधिक श्रावक रहते हों वैसे स्थानमें रहना चाहिए।

विद्वत्यायो यत्र लोको निसर्गात् । शीलं यस्मिन् जीविताद्प्यभीष्टं ।

निसं यस्मिन् धर्मशीलाः प्रजाः स्युः तिष्ठेत्तस्मिन् साधु समो हि भूत्यैः ॥ ३॥

जहांके लोग स्वभावसे ही विचारशील—विद्वान्—हों, जिन लोगोंमें अपने जीवितके समान सदाचार की प्रियता हो, तथा जहां पर धर्मशील प्रजा हो, श्रावक को वहां ही अपना निवास स्थान करना चाहिए क्योंकि सत्संगत से ही प्रभुता प्राप्त होती है।

जथ्य पुरे जिरा भुवरां, समयविड साहु सावया जथ्य।

तथ्यसया वसियव्वं, पररजलं इंधगां जथ्य ॥ ४॥

जिस नगरमें जिन मन्दिर हो, जैन शासनमें जहां पर विज्ञ सांधु और श्रावक हों, जहां प्रचुर जल और इंधन हो वहां पर सदैव निवास स्थान करना चाहिए।

जहां तीनसो जिन भुवन हैं, जो स्थान सुधायक वर्गसे सुशोमित है, जहां सद।चारी और विद्वान् लोग निवास करते हैं, ऐसे अजमेरके समीपस्थ हरखपुर में जब श्री विषयं ध सूरि पश्रारे तब वहांके भटा रह हजार ब्राह्मण और छत्तीस हजार अन्य वहें पृहस्थ प्रतिवोध को प्राप्त हुए थे।

सुस्थानमें निवास करनेसे धनवान, और धर्मवान को वहां पर श्रेष्ठ संगति मिलनेसे धनवन्तता, विवेकता, विनय, विचारशीलता, आचार शीलता, उदारना, गांमीर्य, धर्य, प्रतिष्ठादिक अनेक सद्गुण प्राप्त होते हैं। वर्तमान कालमें भी ऐसा ही प्रनीत होता है कि सुसंस्कारी प्राप्तमें निवास करनेसे सर्व प्रकार की धर्म करनी वगैरह में भली प्रकार से सुभीता प्रदान होता है। जिस छोटे गांवमें हलके विचार के मनुष्य रहते हों या नीच जातिके आचार विचार वाले रहते हों वैसे गांवमें यदि धनार्जनादिक सुखसे निर्वाह होता हो तथावि श्रायक को न रहना चाहिए। इसलिये कहा है कि

जध्य न दिसंतिजिणा, नय भवणां नेव संघमुह कपलं । नय सुच्च जिणावयणां, किंताए अध्य भूईए ॥१॥

जहां जिनराजके दर्शन नहीं, जिन मन्दिर नहीं, श्री संघके मुखकमल का दर्शन नहीं, जिनवाणी का श्रवण नहीं उस प्रकारकी अर्थ विभृतिसे क्या लाभ ?

यदि वांछिस मूर्लत्वं, ग्रामे वस दिनत्रयं। ग्रपूर्वस्यागमो नास्ति, पूर्वाधीतं विनश्यति ॥ २ ॥
यदि मूर्लताको चाहता हो तो तू तीन दिव गांवमें निवास कर क्योंकि वहा अपूर्व ज्ञानका आगमन
नहीं होता और पूर्वमें किये हुए अभ्यासका भी विनाश हो जाता है।

सुना जाता है कि किसी नगर निर्शासी एक मनुष्य जहां विलक्कल विनयोंके थोड़े से घर हैं वैसे गांव-में धन कमानेके लिये जाकर रहा। वहां पर खेती वाड़ी वगैरह विविध प्रकारके व्यापार द्वारा उसने कितनां एक धन कमाया तो सही परन्तु इतनेमें ही उसके रहनेका घासका भोंपड़ा शिलगे उठा। इसी प्रकार जव उसने दूसरी दफे कुछ धन कमाया तब चोरीकी धाडसे, राजदण्ड, बगैरह कारणोंसे जो जो कमाया सो गमाया। एक दिन उस गांवके किसी एक चोरने किसी नगरमें जाकर डांका डाला इससे उस गांवके राजाने उस गांवके विनयों वगैरहको पकड़ लिया। तब गांवके ठाकुरने राजाके साथ युद्ध करना शुक्ष किया, इससे उस बड़े राजाके सुमटोंने उन्हें खूब मारा। इसी कारण कुग्राममें निवास न करना चाहिए।

क्रवर लिखे मुजन उचित स्थानमें निवास किया हुआ हो तथापि यदि वहां गांवके राजाका भय, परं अन्य किसी राजाका भय, या परस्पर राज नंधुओं विरोध हुआ हो, दुर्भिक्ष, मरकी, ईति याने उपद्रव, प्रजा विरोध, चस्तुक्षय, याने अन्नादिक की अन्नाति, वगैरह अन्नांतिका कारण हो तो तत्काल ही उस नगर या गांव को छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो तीनों वर्गकी हानि होती हैं। जैसे कि जब मुगल लोगोंने दिल्लीका विध्वंस किया और उन लोगोंका वहांपर जब भय उत्पन्न हुआ तब जो दिल्लीको छोड़कर गुजरात वगैरह देशोंमें जा वसे उन्होंने तीनवर्गकी पुष्टि करनेसे अपने दोनों भन्न सफल किये। परन्तु जो दिल्लीको न छोड़कर वहां ही पड़े रहे उन्हें कैदका अनुभव करना पड़ा और वे अपने दोनों भन्नसे भ्रष्ट हुए। वस्तु-क्ष्य होनेसे स्थान त्याग करना वगैरह पर क्षिति प्रतिष्ठित, चणकपुर, म्हपभपुरके द्रष्टान्त समभ लेने चाहिए, एवं महिकानें कहा है (रवीह बण उसभ कुसग्गं, रायगिंह चंप पाडली पुत्तं। क्षिति प्रतिष्ठितपुर, चणकपुर, कुशान्नपुर, चंपापुरी, राजगृही, पाटलीपुर, इस प्रकारके द्रष्टान्त नगर क्ष्यादि पर समभना। जो योग्य वासस्थानमें रहनेका कहा है उसमें वासस्थान शब्दसे घर भी समभ लेना।

## "पड़ोस"

खराब पडोसमें भी न रहना चाहिए इसिलये आगममें इस प्रकार कहा है कि— खरित्रा तिरिक्त जोगि, तालायर समग्रमाहग्रा सुसाग्रा।

वग्गुरिश्र वाह गुस्मिश्र, हरिएस पुलि मच्छंघा ॥ १॥

वेश्या, गड़रिया, गवालादिक, भिखारी, बौद्धके तापस, ब्राह्मण, स्मशान, वाघरी-हलके आचार वाली एक जाति, पुलिसादिक, चांडाल, भिल्ल, मिळआरे,

जुआर चोर नड नठ्ठ, भट्ट वेसा कुकम्म कारिगां।

संवासं विज्ञिममा, घर हहारां च मित्तिं मा। २॥ अ

जुये बाज, चोर, नट ( वादी ), नाटक करने वाले, भाट ( चारण ) कुकर्म करने वाले, आदि मनुष्यों-का पड़ोस तथा मित्रता वर्जनी चाहिए।

दुःखं देव कुलासन्ने, गृहे हानि चतुः पयैः ।

भूर्तामास गृहाभ्यासे, स्यातां सुत धनद्वयौ ॥११ ॥ 💛 🧼

मन्दिरके पास रहे वह दुःखी हो, वाजारमें घर हो उसे विशेष हानि होती है, धूर्त दीवानके पास रह-नेसे पुत्र पौत्रादिक धनकी हानि होती है।

मुर्खा धार्मिक पाखंडि, पतितस्तेन रोगिणां।

क्रोधनांसन द्रष्तानां, गुरु तुल्यग वैरिणां ॥ २ ॥

स्वापिवंचक लुब्धाना, मृषो स्त्री वालघातिनां ।

इच्छन्नात्महितं धीयान्, पातिवेदमकतां त्यजन् ॥ ३॥

भूर्ल, अधर्मी, पालंडी, धर्मसे पतित, चोग, रोगी, क्रोधी, अन्त्यज, ( कोली, वाघरी आदि हलकी जाति घाले तथा चांडाल) उद्धत, गुरुकी शय्या पर गमन करने वाला, वैरी, स्वामी द्रोही, लोभी, ऋषि, स्त्री, बालहत्या करनेवाला, जिसे अपने हितकी चाहना हो उसे उपरोक्त लिखी व्यक्तियोंके पड़ोसमें निवास नहीं करना चाहिये।

कुशील आदिकों के पड़ोसमें रहनेसे सचमुच ही उनके हलके वचन सुननेसे और उनकी खराष चेष्टायें देखनेसे स्वाभाविक ही अच्छे गुणवानके गुणोंकी भी हानि होती हैं। अच्छे पड़ोसमें रहनेसे पड़ोसनेनि मिल कर खीरकी सामग्री तय्यार कर दी ऐसे संगमे शालीभद्र के जीवको महा लाभकारी फल हुआ। और बुरे पड़ोसके प्रभावसे पर्वके दिन पहिलेसे ही बहूने मुनिको दिया हुआ अग्रिवड से भी पड़ोसमों द्वारा भरमाई हुई सोमभट्ट की भार्याका दृष्टांत समभना।

सुस्थान घर वह कहा जाता है कि जिसमें जमीनमें शह्य, भक्ष्म, श्वात्रादिक दोष न हों। याने वास्तुक शास्त्रमें वतलाये हुए दोपोंसे रहित हो। ऐसी जमीनमें वहुल दुर्वा, प्रवाल, कुश, स्तंभ, प्रशस्त, वर्णगंध, सृत्तिका सुस्वादु जल, निधान वर्गेरह निकलें वहां पर बनाए हुए घरमें निवास करना। इसितये बास्तुक शास्त्रमें कहा है कि—

> शीतस्पर्शोष्ण काले या, त्युष्ण स्पर्शा हिमागमे । वर्षासु चोमयस्पर्शा, सा शुभा सवदेहिनां ॥ १ ॥

उप्ण कालमें जिसका शीत स्पर्श हो, शीतकाल में जिसका उप्ण स्पर्श हो, चातुर्मास में शीतोष्ण स्पर्श हो पेसी जमीन सब प्राणिओं के लिये शुभ जानना ।

् इस्तमात्र खनित्वादौ, पूरिता तेन पांश्चना ।

श्रेष्टा समधिके पांसो, हीना हीने समे सपा ॥ २ ॥

मात्र एक द्वाथ जमीन को पहिले से खोद कर उसमें से निकली हुई महीसे फिर उस जमीन को समान रीतिसे पूर्ण कर देते हुए यदि उसमें की धूल घटे तो हीन, बरावर हो जाय तो समान, और यदि यह जाय तो श्रेष्ठ जमीन समभना।

पद्गति शतं यावचांभः पूर्णा न्युष्यति । सोत्तमे कांगुला हीना, पध्यपा तत्पराधमा ॥ ३ ॥ जमोन में पानी भरके सौ कदम चले उतनी देरमें यदि वह पानी न्स्ले तो उत्तम जामना, एक बंगुल पानी स्ल जाय तो मध्यम भौर अधिक स्ल जाय तो जमन्य समक्षना ।

#### भथवा तत्र पुष्पेषु, खाते सत्युषि तेषु च। समार्थ शुन्कशुस्केषु, भुतस्त्रैविध्य मा निशेत्॥ ४॥

अथवा जमीन की खातमें पुष्प रख कर ऊपर वहीं मही डाल कर सी कदम चले इतने समय में यदि पुष्प न सके तो वह उत्तम, आधा सूख जाय तो मध्यम और सारा सूख जाय तो जघन्य जमीन समभना इस तरह परीक्षा द्वारा तीन प्रकारकी जमीन जानना।

त्रि पंच सप्त दिवसै, रुप्त बीह्यादि रोहणाद ।

उत्तामा मध्यमा हीना, विज्ञे या त्रिविधा मही॥ ५॥

तीन, पांच, सात दिनमें बोई हुई शाली वगैरह के ऊगने से उत्तम, मध्यम, और हीन इस तरह अनुक मसे तीन प्रकार की पृथ्वी समभना।

व्याधि वलगीकिनींनैः, स्वं शुषिरा स्फुटितामृति ।

दर्नो भू:शल्ययुगदुःखं, शस्यं ज्ञेयं तु यत्नतः ॥ ६ ॥

जमीन को खोदते हुए अन्दर से जो कुछ निकले उसे शल्य कहते हैं। जमीन खोदते हुए यदि उसमेंसे वल्मीकी (बंबी) निकले तो व्याधि करे, पोलार निकले तो निर्धन करे, फटी हुई निकले तो मृत्यु करे, हाड़ वगैरह निकले तो दु:ख दे, इस प्रकार बहुत से यत्नसे शल्य जाना जा सकता है।

नृश्वालय नृहान्येः खरशलये नृषादिभिः । शूनोस्थिडिंभमृत्यैः शिशुश्वलयं गृहस्वामि प्रवासाय। गौशलयं गोधन हान्ये नृकेश कपालभस्मादि मृत्यै इत्यादि॥ जमीनमें से तर शल्य हिंदुयां निकले तो मनुष्य की हानि करे, खरका शल्य निकले तो राजादि का भय करे, कुत्तोकी हिंदुयां निकलें तो बच्चों की मृत्यु करे, बालकों का शल्य निकलें तो घर बनाने वाला प्रवास ही किया करे, याने घरमें सुख से न बैठ सके। गायका शल्य निकलें तो गोधन का विनाश करें और मनुष्य के मस्तक के केश, खोपड़ी भस्मादिक निकलने से मृत्यु होती है।

प्रथमांत्य याम वर्जं, द्वित्रि महार संभवा। छाया दृत्त ध्वजादीनां, सदा दुःखपदायनी ॥ १ ॥ पहले और चौथे प्रहर सिवाय दूसरे और तीसरे प्रहर की वृक्ष या ध्वजा वगैरह की छाया सदैव .दुःखदायी समभना।

वर्जयेदहेतः पृष्ठः, पार्श्वं ब्रह्म मधु द्विपोः ।

चंडिकासूर्ययोद्दष्टिं, सवमेवच शूलिनः ॥ र ॥

अरिहन्त की पीठ वर्जना, ब्रह्मा और विष्णु का पासा वर्जना, चंडोकी और सूर्य देवकी दृष्टि वर्जनी, श्रीर शिवकी पीठ, पासा और दृष्टि वर्जना।

वार्षांग वासुदेवस्य, दिन्तर्गा ब्रह्मगाः पुनः । निर्माल्यं स्नानपानीयं, ध्वजच्छाया विलेपनं । प्रशस्ता शिखरच्छाया, दृष्टिश्चापि तथाईतः ॥ छप्णके मन्दिर का वायां पाला, ब्रह्माके य्निद्रका दहिना पासा, निर्माल्य स्नान का पानी, ध्वजाकी छाया और विछेपन इतनी चील वर्जने योग्य हैं।

मन्दिर के सिखर की छाया और अरिहन्त की दृष्टि प्रशंसनीय है। कहा भी है कि विज्जिर्जाई जिसा पुठ्ठी, रिव ईसर दिट्ठि विएहु वामोग्र । सन्वथ्थ श्रसुह चसडी, तम्हा पुसा सन्वहा चयह ॥ २॥

जिनकी पीट वर्जना, सूर्य, शिवकी दृष्टि वर्जना, वाऍ विष्णु वर्जना, चंडी सर्वत्र अशुभकारी है अतः उसका सर्वथा त्याग करना ।

श्रिरहन्त दिध्वि दाहिशा, हरपुठ्ठी वाष्य सुकल्लाशां। निवरीए वहु दुख्खं, परंन मभ्गतरे दोसो॥२॥

थर्हन की दहिनी दृष्टि, शिवकी पीठ, वाए विष्णु कल्याणकारी समक्षना। इससे विपरीत अच्छे नहीं। परन्तु वीचमे मार्ग होवे तो दोष नहीं।

ईसाखाइ कोखे, नयरे गामे न कीरिए गेहं। संतनो आए असुहं, अन्तिम जाईसा रिद्धिकरं॥ ३॥

नगरमें या गांवमें ईशान तरफ घर न करना, क्योंकि यह उच्च जाति वालोंको असुखकारी होता है। परन्तु नीच जाति वालोंके लिये ऋदि कारक है। घर करने में स्थानके गुण दोषका परिक्रान, शकुनसे, स्वप्तसे, शब्द, निमित्त से करना। सुस्थान भी उचिन मृत्य देकर पड़ोसियों की संमित लेकर न्याय पूर्वक लेना। परन्तु दूसरे को तकलीफ देकर न लेना। एवं पड़ोसिओं की मर्जी विना भी न लेना चाहिए। एवं ईंट, पापाण, काष्ट वगैरह भी निर्दोप, इह, सारत्वादि गुण जान कर उचित मृत्य देकर ही मंगवाना। सो भी वेचने वालेके तैयार किये हुए ही खरीदना परन्तु उससे अपने वास्ते नवींन तैयार न करना। क्योंकि वैसा कराने से आरंभादि का दोप लगता है।

# "देवद्रव्य के उपभोग से हानि"

सुना जाता है कि दो विनये पड़ोसी थे उनमें एक धनवन्त और दूसरा निर्धन था। धनवान सदैव निर्धन को तकलीफ पहुचाया करता था। निधन अपनी निर्धनता के कारण उसका सामना करने में असम्र्थ होनेसे सब तरह लाचार था। एक समय धनवान का एक नया मकान विना जाता था। उसकी भींत वगैरह में नजीक में रहे हुए जिन भुवन की पुरानी. भीतमें से निकल पड़ी हुई, ई टे कोई न देख सके उस प्रकार चिन दीं। अब जब घर तैयार हो गया तब उसने सत्य हकीकत कह सुनायी तथापि वह धनवन्त बोला कि इससे मुझे क्या दोप लगने वाला है? इस तरह अवगणना करके वह उस घरमें रहने लगा। फिर धनवान का थोड़े ही दिनोंमें बज्राग्नि वगैरह से सर्वस्व नए होगया। इसलिये कहा भी है कि—

पासाय कूव वावी, मसारा मसारा मठ राय मंदिरारां च। पाहारा इट्टकट्टा, सरिसव मित्तानि विज्जिजा ॥ १॥ मन्दिर के, कुएके, बावड़ी के, स्मशान के, मठके, राज मन्दिर के पाषाण, ईंट, काष्ट, वगैरह का सर्षत्र मात्र तक परित्याग करना चाहिए।

पाहाण मयं थंमं, पीढं च बार उत्ताइं।

एएगीहि विरुद्धां, सुहावहा धम्मडाग्रेसु ॥ २ ॥-

स्तंभे पीढा, पट्ट, वारसांख इतने पाषाण मय धर्म स्थानमें सुखकारक हैंहोते हैं परन्तु गृहस्य को अपने घरमें न करना चाहिये।

पादाणम एकट्ठं, कट्ठमए पाहासस्स थंभाइं। पासाएम गिहेवा, वक्ते म्रव्वा पयत्ते सां॥ ३॥ पाषाण मयमें काष्ट्र, काष्ट्र मयमें पाषाण, स्तंमे, मन्दिर में या घरमें प्रयत्न पूर्वक त्याग देना। (याने घरमें या मन्दिर में एवं उलट खुलट न करना।

हल घाराय सगडाई, श्ररहट्ट यन्तारिंग कंटर्र तहय ।

वंच्ंबरि खीरतरु, एश्रागां कट्ठ विज्जिब्जा ॥ ४ ॥

हल, घाणी, गाडी, अरहट्ट, यन्त्र ( चरखादि भो ) इननी चस्तुएं, कंटाला वृक्षकी या पंचुम्बर ( बड, पीपलादि ) एवं दूध वाले वृक्षकी वर्जनीय हैं ।

बीज्जनस् केलिद्। हिम, जंबीरी दोहिलिह अंविलिश्रा।

बुव्बुलिबोरी माई, करायमया तहिव विजिन् । ॥ ५ ॥

विजोरी के, केलेके, अनारके, दो जातियोंके जंबोरेके, हलदूके, इमलीके, कीकरके, वेरीके, धतूरा, इत्यादि के वृक्ष मकान में लगाना सर्वथा वर्जनीय है।

एभागां जइम जड़ा, पाडवसाग्रो पव्यिस्सई भ्रहवा।

छायाबा जिमिगिहे कुलनासो हबह तथ्येव ॥ ६ ॥

इतने वृक्ष यदि घरके पड़ोस में हों और उनकी जड़ या छाया जिस घरमें प्रवेश करे उस घरमें कुलका नाश होता है।

पुच्चुन्नय श्रध्थहरं, जमुन्नयां मंदिरं धरासमिद्धं।

श्रवरुन्नय विद्धिकरं, उत्तरुन्नय होइ उद्धिसञ्चं॥ ७॥

पूर्व दिशामें ऊंचा घर हो तो धनका नाश करे, दक्षिण दिशामें ऊंचा हो तो धन समृद्धि करे, पश्चिम दिशामें ऊंचा हो तो ऋदिकी वृद्धि करे, और यदि उत्तर दिशामें घर ऊंचा हो तो नाश करता है।

वलयागारं कूगोहि, संकूलं भहव एग दुति कूगां।

दाहिए वाषय दीहं, न वासियव्वरि संगेहं ॥ ५॥ 👉

गोल आकार वाला, जिसमें वहुतसे कोने पड़ते हों, और जो भीड़ा हो, एक दो कोने हो, दक्षिण दिशा तरफ और बाँची दिशा तरफ लम्बा हो, ऐसा घर कदापि न बनवाना।

सर्यमेव जे-किवाडा, पिहिम्रन्तिम्र छग्घडंतिते म्रसुहा । 🔑 🐪 👵 🕡

#### चिराकलसाइ सोहा, सविसेसा मूल वारिसुहा ॥ ६॥

जिस घरके कित्राड़ स्वयं हो वन्द हो जांय और स्वयं हो उघड़ जाते हों वह घर अशुभ समभना। जिस घरके चित्रित कलशादिक शोभा मूल द्वार पर हों, वह सुखकारी समभना। याने घरके अत्र भाग पर चित्र कारी श्रेष्ठ गिनी जाती हैं।

# "घरमें न करने योग्य चित्र"

जोइग्णि नद्दारंभं, भारह रामायगां च निवजुद्धं। रिसिचरियं देव चरिश्चं, इश्च चित्तं गेहि नहुजुत्तं॥ ७॥

योगिणी के चित्र, नाटक के आरंभ के चित्र, महाभारत के युद्धके चित्र, रामायण में आये हुए युद्ध के देखाव के चित्र, राजाओं में पारस्परिक युद्धके चित्र, म्रहिषओं के चरित्र के दिखाव, देवताओं के चरित्र के दिखाव, देवताओं के चरित्र के दिखाव, इस प्रकार के चित्र गृहस्थ को अपने घरमें कराने युक्त नहीं। शुभ चित्र घरमें अवश्य रखना चाहिये।

## फिलह तह कुसुपविल सरस्सई नविनहाण जु अ लच्छी। कलसं वद्धावणयं ; कुसुपाविल भाइ सुहिचत्तं॥

फले हुए वृक्षोंके दिखाव, प्रफुल्लित वेलके दिखाव, सरस्वित का स्वरूप, नव निधान के दिखाव, लक्ष्मो देवता का दिखाव, कलश का दिखाव आते हुए वर्धापनी के दिखाव, चौदह स्वप्न के दिखाव की भेणी, इस प्रकार के चित्र गृहस्थ के घरमें शुभकारी होते हैं। गृहांगण में लगाये हुए वृक्षोंसे भी शुभाशुभ फल होता है।

खर्जू री, दाडमारम्भा, कर्कन्यूर्वीज पूरिका । उत्पद्यते गृहे यत्र, तिन्नक्वतंति मूलतः ॥ ⊏॥ खज्ररी, दाडम, केला, कोहली, विजोरा, इतने वृक्ष जिसके गृहांगण में लगे हुए हों वे उसके घरके लिये मूलसे विनाशकारी समभना ।

#### लच्मी नाग्रकरः चीरी, कंटकी शृष्टुभीपदः।

् अपत्यध्नः फली, स्तस्मादेषां काष्ट्रमाप त्यजे**द् ॥ १० ॥** 

जिनमेंसे दूध भरे ऐसे वृक्ष लक्ष्मोको नाश करनेवाले होते हैं, कांटेवाले वृक्ष शत्रुका भय उत्पन्न कर-नेवाले होते हैं, फलवाले वृक्ष वचोंका नाश करनेवाले होते हैं इसलिये वृक्षोंके काएको भी वर्जना चाहिये। कश्चिदुचे पुरोभागे, वटः इलाव्य उदंवरः। दिल्लिशे पश्चिमेश्वच्छो, भागेप्लल्यस्तथोत्तरे॥ ११॥

किसी शास्त्रमें ऐसा भी कहा है कि घरके अग्रभागमें यदि वटवृक्ष हो तो वह अच्छा गिना जाता है और उंचर वृक्ष घरसे दिहने भागमें श्रेष्ट माना जाता है। पीपल वृक्ष घरसे पश्चिम दिशामें हो तो अच्छा गिना जाता है, और घरसे उत्तर दिशामें पिलखन वृक्ष अच्छा माना जाता है।

# घर बनवानेके नियम

पूर्वस्यां श्री ग्रहं काय, पाग्नेयां च महानसं। शयनं दत्तिगास्यां तु, नैऋत्यामायुधादिकं॥ १॥ पूर्व दिशामें लक्ष्मीघर—भंडार करना, अग्नियकोन में पाकशाला रखना, दक्षिण दिशामें शयनगृह रखना, और नैऋत्यकोन में आयुधादिक याने सिपाई वृगैरह की बैठक करना।

सुजिक्रिया पश्चिमार्या, वायव्या धान्यसंग्रहं। उत्तरस्यां जलस्थान, मैशान्यां देवतागृहं॥ २॥ पश्चिम दिशामें भोजनशाला करना, बायव्य कोनमें अनाज भरनेका कोठार करना, उत्तर दिशामें पानी रखनेका स्थान करना, ईशानकोन में इष्टदेव का मन्दिर बनाना।

ग्रहस्य दित्तगो वन्हिः, तोयगो निल दीपभूः।

वामाप्रसिद्गशो भुक्ति, धान्यार्था रोह देवभूः॥ ३॥

घरके दहिने आगमें अग्नि, जल, गाय बंधन, वायु, दीवकके स्थान करना, घरके वांचे भागमें या पृश्चिम भागमें भोजन करनेका, दाना भरनेका कोठार, गृह मन्दिर वगैरह करना ।

पूर्वादि दिग्विनिर्देशो, गृहद्वार व्यपेत्तया।

भास्करोदयदिकपूर्वा, न विज्ञेया यथात्तुते ॥ ४॥

पूर्वादिक दिशाका अनुक्रम घरके द्वारकी अपेक्षासे गिनना। परन्तु स्योदियसे पूर्व दिशा न गिनना। ऐसे ही छींकके कार्यमें समभ लेना। जैसे कि सन्मुख छींक हुई हो तो पूर्व दिशामें हुई समभते हैं।

घरको बांधने वाला बर्ड़, सलाट, राजकर्म कर (मजदूर) वगैरहको ठराये मुजव मूल्य देनेकी अपेक्षा कुछ अधिक उचित देकर उन्हें खुश रखना, परन्तु उन्हें किसी प्रकारसे रुगना नहीं। जितनेसे सुख पूवक कुटुम्बका निर्वाह होता हो और लोकमें शोभादिक हो घरका चिस्तार उतना ही करना। असंतोषीपन से अधिकाधिक विस्तार करनेसे व्यर्थ ही धन व्ययादि और आरंमादि होता है। विशेष दरवाजे वाला घर करनेसे अनजान मनुष्योंके आनेजाने से किसी समय दुष्ट लोगोंके आनेका भय रहता है और उससे स्त्री द्रव्यानिक विनाश भी हो सकता है। प्रमाण किये हुये द्वार भी हुढ़ किवाड़, संकल, अर्गला, वगैरह से सुरक्षित करना। यदि ऐसा न किया जाय तो पूर्वोक्त अनेक प्रकारके दोषोंका संभव है। किवाड़ मी ऐसे कराना चाहिये कि जो सुखपूर्वक बन्द किये जायें और खुल सकों। शास्त्रमें भी कहा है कि—

न दोषो यत्र वेधादि, नवं यत्राखिलं दलं। वहु द्वाराणि नो यत्र, यत्र घान्यस्य संग्रहः॥ १॥
पूज्यते देवता यत्र, यत्राभ्यत्तणमादराद। रक्ता जवनिका यत्र यत्रसंमाजनादिकं॥ २॥
यत्र जेष्ठकनिष्ठादि, व्यवस्थासु प्रतिष्ठिता। भानवीया विशंत्यंत, भीनिवो नैव यत्र च॥ ३॥
दीप्यते दीपको यत्र, पालनं यत्र रोगिणां। श्रांत संवाहना यत्र, तत्र स्यात्कप्रलागृहं॥ ४॥
जिसके घरमें वेधादिक दोष न हो, जिस घरमें पाषाण ईट वगैरह सामग्री नयी हो, जिसमें वहुतसे
परवाजे न हों, जिसमे धान्यका संग्रह होता हो, जिसमें देवकी पूजा होती हो, जिसमें जलसिवन से घर साफ

रक्ला जाता हो, जहां चिक वगैरह वांधी जाती हो, जो सदैव साम किया जाता हो, जिस घामें वहे छोटोंकी सुल प्रतिष्ठित व्यवस्था होती हो, जिसमें सूर्वकी किरणें प्रवेश करती हों परन्तु सूर्य (धूप) न आता हो, जहां दीपक अखंड दीपता हो, जहां रोगी वगैरह का पालन भली भांति होता हो, जहां थक कर आये हुए मनुष्योंकी सेवा वरदास्त होती हो, वैसे मकानमें लक्ष्मी स्वयं निवास करती है।

इस प्रकार देश, काल, अपनी संपदा, जाित वगैरहसे औचित्य, तैयार कराए हुए घरमें प्रथमसे स्नात्र-विधि साधिमिक वात्सहय, संघ पूजा वगैरह करके किर घरको उपयोग में लेना। उसमें शुभ मुहूर्त शुभश-कुन वगैरह वलधर चिनाते समय, प्रवेश वगैरह में वारंबार देखना। इस तरह वने हुये घरमें रहते हुये लक्ष्मी-की वृद्धि होना कुठ वड़ी यात नहीं।

# विधियुक्त बनाये य घरसे लाभ

सुना जाता है कि उउजैन में दांना नामक सेठे। अठारह करोड़ सुत्रण मुद्रायें खच कर बारह वर्ष तक वास्तुक शास्त्रमें वतलाये हुए विधिके अनुसार सात मंजिल का एक बड़ा महल तैयार कराया। परन्तु रात्रिके समय 'पड़ूं पड़ूं' इस प्रकारका शब्द घरमेंसे सुन पड़नेके भयसे दांता सेठने जितना धन खर्च किया था उतना ही लेकर घह घर विक्रमार्क को दे दिया। विक्रमादित्यको उसी घरमेंसे सुवर्ण पुरुषको प्राप्ति हुई। इसलिये विधि पूर्वक घर वनवाना चाहिये।

विधिसे बना हुवा और विधिसे प्रतिष्ठित श्री मुनि सुत्रत स्वामीके स्तूवके महिमासे प्रवल सैन्यसे भी कौणिक राजा वेशाली नगरी स्वाधीन करनेके लिए वारह वर्ष तक लड़ा तथापि उसे स्वाधीन करनेमें समर्थ न हुआ। चारित्रसे भ्रष्ट हुये कूलवालूक नामक साधुके कहनेसे जब स्तूव तुडवा डाला तब तुरत ही उस नगरीको अपने स्वाधीन कर सका।

इसिलये घर और मन्दिर वगैरह विधिसे ही वनवाने चाहिए। इसी तरह दुकान भी यदि अच्छे पड़ोस में हो, अति प्रगट न हो, अतिशय गुप्त न हो, अच्छो जगह हो, विधिसे चनवाई हुई हो, प्रमाण किये द्वारवाली हो इत्यादि गुण युक्त हो तो त्रिवर्गकी सिद्धि सुगमता से होसकती है। यह प्रथम द्वार समभना।

२ त्रिवर्ग सिद्धिका फारण, आगे भी सब द्वारोंमें इस पद्की योजना करना। याने त्रिवर्ग की सिद्धि के कारणतथा उचित विद्यायें सीखना, वे विद्यायें भी लिखने, पढ़ने, न्यापार सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी, अन्छा अभ्यास करना। श्रावकको सब तरहकी विद्याका अभ्यास करना चाहिये। क्योंकि न जाने किस समय कौनसी कला उपयोगी हो जाय। अनपढ़ मनुष्य को किसी समय बहुत सहन करना पड़ता है। कहा है कि—

श्रष्ट पष्टं पि सिखिज्जा, सिख्लिश्रं न निरध्थश्रं।

भट्टपट्ट पसाएग, खज्जए गुलतु वंभं॥ १॥

अट्टमट्ट मी सीखना क्योंकि सीखा हुआ निरर्थक नहीं जाता। अट्टमट्ट के प्रभावसे गुड और तुम्बा साया जा सकता है। (यहां पर कोई एक इप्रांत है परन्तु प्रसिद्ध नहीं ) जो तमाम विद्याय सीखा हुआ होता है उसका पूर्वोक्त सर्व प्रकारकी आजीविकाओं में से चाहे जिस प्रकारकी आजीविका से सुख पूर्वक निर्वाह चल सकता है और वह धनवान भी वन सकता है। जो मनुष्य तमाम विद्याय सीखनेमें असमर्थ हो उसे भी खुखसे निर्वाह हो सके और परलोक का साधन हो सके इस प्रकारकी एकाद विद्या तो अवश्य सीखनी ही चाहिये। इसलिये कहा है कि—

सुवसायरो अपारो, आउथ्योवं जिश्राय दुम्मेहा। तं किंपि सिख्खि अन्वं, जं कज्जकरं योवं च॥१॥

श्रुतज्ञान सागर तो अपार है, आयुष्य कम है, प्राणी खराव युद्धि वाला है, इसलिये कुछ भी ऐसा सीख लेना जरूरी है कि जिससे अपना थोड़ा भी काय हो सके।

जाएगा जीवलोए, दोचेव नरेगा सीख्खिश्रव्याइं।

कम्मेग जेगा जीवइ, जेगा मध्यो सम्मई जाइ॥२॥

इस संसारमें जो प्राणी पैदा हुआ है उसे दो प्रकारका उद्यम तो अवश्य ही सीखना चाहिए। एक तो वह कि जिससे आजीविका चले और दूसरा वह कि जिससे सद्गित प्राप्त हो। निन्दनीय, पापमय कर्म द्वारा आजीविका चलाना यह सर्वथा अयोग्य है। यह दूसरा द्वार समाप्त हुआ

अब तीसरे द्वारमें पाणियहण करना बतलाते हैं।

३ पाणिग्रहण याने विवाह करना, यह भी त्रिवर्गकी सिद्धिके लिये होनेसे उचित हो गिना जाता है। अन्य गोत्र वाले, समान कुल वाले, सदाचारवान, समान स्वभाव, समान कप, समान वय, समान विद्या, समान सम्पदा, समान वेष, समान भाषा, समान प्रतिष्ठादि गुण युक्तके साथ ही विवाह करना योग्य है। यदि समान कुल शीलादिक न हो तो परस्पर अवहेलना, कुटुम्ब कलह, कलंकदान वगैरह आपत्तियां आ पड़ती हैं। जैसे कि पोतनपुर नगरमें एक श्रावककी लड़की श्रीमतीका बढ़े आदरके साथ एक मिथ्यात्वी ने पाणि ग्रहण किया था परन्तु श्रीमती अपने जैनधर्म में दृढ़ थी इससे उसने अपना धर्म न छोड़नेसे और समान धर्म न होनेसे उस पर पति विरक्त हो गया। अन्तमें एक घड़ेमें काला सर्प डाल कर घरमें रख कर श्रीमतीको कहा कि घरमें जो घड़ा रक्ता है उसमें एक फूलोंकी माला पड़ी है सो तृ ले आ। नवकार मन्त्रके प्रभावसे श्रीमतीके लिये सचमुच ही वह काला नाग पुष्पमाला बन गई। इस चमत्कार से उसके पति वगैरह ने जिन-धर्म अंगीकार किया।

यदि कुल शीलादिक समान हो तो पेथड़शाह की प्राथमिणी देवीके समान सर्व प्रकारके सुख धर्म महत्वादिक गुणकी प्राप्ति हो सकती है। सामुद्रिक शास्त्रादि में बतलाए हुए शरीर वगैरह के लक्षण, जन्म-पत्रिकादि देखना वगैरह करनेसे कन्या और वरकी प्रथमसे परीक्षा करना। कहा है कि—

कुलं च शीलं च सनाथता च, विद्या च वित्तं च वपुवयश्च ।

वरे गुगा सप्त विलोकनीया, ततः परं भाग्यवती च कन्याः ॥ १ ॥

कुल, शील, सनाथता, विद्या, धन, निरोगी शरीर, उम्र, वरमें ए सात वात देख कर उसे कन्या देना। इसके वाद बुरे भलेकी प्राप्ति होना कन्यांके भाग्य पर समभूना।

#### मूर्ख निर्धन दूरस्थ, शूर मोद्याभिलापिणां ।

त्रिगुरायाधिकवर्षाणां, न देया कन्यका बुधैः ॥ २ ॥

मूर्ज, निर्धन, दूर देशमें रहने वाले, शूर वीर, मोक्षाभिलापी, दीक्षा लेनेकी तैयारी वाले तथा कन्यासे तीन गुना अधिक वय वालेको कन्या नहीं देनी चाहिये।

श्रत्यद्भुतधमाढ्याना, पति शीतातिरोषिगाः।

विकलाग सरोगाणां, न देया कन्यका बुधैः॥ ३॥

अतिशय आश्चर्यकारी, वड़े धनवानको, अतिशय ठंडे मिजाज वालेको, अति कोधीको, लूले, लंगड़े, पंगु वगैरह विकलांग को, सदा रोगीको, कदापि कन्या न देनी चाहिये।

कुलजातिविहीनानां, पितृपातृवियोगिर्ना ।

गेहिनीपुत्रयुक्तानां, न देया कन्यका बुधैः ॥ ४ ॥

कुल जातिसे हीन हो, माता पितासे वियोगी हो जिसको पुत्र वाली स्त्री हो, इतने मनुष्यों को विच-क्षण पुरुषको चाहिये कि अपनी कन्या न दे।

वहु वरापवादानां, सदै वोत्पन्नभिच्चणां ।

श्रालस्याहतचित्तानां, न देया कन्यका बुधः ॥ ५ ॥

जिसके घहुतसे शत्रु हो, जो घहुत जनोंका अपवादी हो, जो निरन्तर कमा कर ही खाता हो याने बिल-कुल निर्धन हो, आलस्य से उदास रहता हो ऐसे मनुष्यको कन्या न देना।

गोत्रिणां घूतचौर्यादि, व्यसनोपहतात्मनां।

विदेशीनामपि पायो, न देण कन्यका बुधैः॥ ६॥

अपने गोत्र वालेको, जूआ, चोरी वगैरह व्यसन पड़नैसे हीन आवरू वालेको और विशेषतः परदेशी को कत्या न देना।

निन्धाना दायतादी, भक्ता श्वश्रुषु वत्सला स्वजने।

स्निग्धा च बंधुवर्गे, विकसित वदना कुलवधूटी ॥ ७ ॥

वंधु स्त्री वगैरह में निष्कपटी, सास्में भक्ति वाली, सगे संविन्धयों में द्यालु, यन्धु वर्गमें स्नेह वाली और प्रसन्न मुखी वह होनी चाहिये ।

ृयस्य पुत्रा वशे भक्ता, भार्या छंदानुवित्नी । विभवेष्यपि संतोष, स्तस्य स्वर्ग इहैव हि ॥ 🗀 ॥

जिसके पुत्र वश हो और पिता पर भक्तितान हो, स्त्री पितकी आज्ञानुसार वर्तने वाली हो, संपितिमें भी संतोप हो, ऐसे गृहस्य को यहां ही स्वर्ग है।

# आठ प्रकारके विवाह

बादमी और देवता की साक्षी पूर्वक लग्न करना, उसे पाणित्रहण कहते हैं। साधारणर्तः स्नेन या

विवाह आठ प्रकार के होते हैं। १ अलंकत की हुई कन्या अपण करना वह "ब्राह्मी विवाह" कहलाता है। २ प्रत्य लेकर कन्या देना वह 'प्राजापत्य विवाह' कहा जाता है। ३ गाय और कन्या देना सो 'आर्थ यिवाह' कहलाता है। ४ जिसमें महा पूजा कराने वाला महा पूजा विधि करने वालेको दक्षिणा में कन्या अपण करे उसे 'देव विवाह' कहते हैं। ये चार प्रकारके विवाह धर्म विवाह कहलाते हैं। ५ अपने पिता, भाइयोंके प्रमाण किये विना पारस्परिक अनुराग से गुप्त संबन्ध जोड़ना उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। ६ पण बंध —कुछ शर्त या होड़ लगा कर—कन्या देना उसे "आसुरी विवाह" कहते हैं। ७ जवरदस्ती से कन्या को श्रहण करना इसे राध्नसी विवाह कहते हैं। ८ सोती हुई या प्रमाद में पड़ी हुई कन्या को प्रहण करना उसे पैशा-विकी विवाह कहते हैं। ये पिछले चार प्रकारके लग्न अधर्म विवाह गिने जाते हैं। यदि बधू वर की परस्पर प्रीति हो तो अधर्म विवाह भी सधर्म गिना जाता है। श्रुद्ध कन्या का लाम होना विवाह का श्रुम फल फहलाता है और उसका फल बधूकी रक्षा करते हुये उत्तम प्रकार के पुत्रोत्पत्ति की परम्परा से होता है। पूर्वोक्त प्रकार के पारस्परित की परम्परा से होता है। पूर्वोक्त प्रकार के पारस्परित प्रेम लग्नसे मनुष्य सुख शांति भोगते हुये सुगमता से गृह कृत्य कर सकता है और श्रह्मां की विश्वाह से सुख पूर्वक देव अतिथि बांधवों की निरवद्य सेवा करते हुये तिवर्ग की साधना कर सकते हैं।

बधूको सुरक्षित रखने के लिये घरके काम काजमें नियोजित करना चाहिये। उसे द्रव्यादि का संयोग करना चाहिये। उसे द्रव्यादि का संयोग कार्य पूरता ही सौंपना चाहिये। संपूर्ण योग्यता आने तक उसे घरका सर्वतंत्र न सौंपना चाहिये।

बिवाहमें खर्च अपने कुछ, जाति, संपदा, लोक व्यवहार की उचितता से करना योग्य है। परन्तु आवश्यकता से अधिक खर्च तो पुण्यके कार्योंमें ही करना उचित है। विवाह में खर्चने के अनुसार आदर पूर्वक मन्दिर में स्नात्र पूजा, वड़ी पूजा, सर्व नैवेद्य चढ़ाना, चतुर्वित्र संघकी भक्ति, सत्कार वगैरह भी करना योग्य है। यद्यपि बिवाह कृत्य संसार का हेतु है तथापि पूर्वोक्त पुण्य कार्य करने से वह सफल हो सकता है। यह तीसरा द्वार समाप्त हुआ। अब बोथे द्वारमें मित्र वगैरह करने के सम्बन्ध में उल्लेख करते हैं।

श्री मंत्र सर्वत्र विश्वास योग्य होनेसे साहायकारी होता है इस लिये जीवन में एक दों मित्रकी आवश्यकता है। आदि शब्दसे मुनीम, साहाय कारक कार्यकर, वगैरह भी त्रिवर्ग साधन के हेतु होनेसे उनके साथ भी मित्रता रखना योग्य है। उत्तम प्रकृतिवान, समान धर्मवान, धर्य, गांभीय, उदार और चतुर एवं सद्बुद्धिवान इत्यादि गुण युक्त ही मनुष्य के साथ मित्रता करना योग्य है। इस विषय पर दृष्टान्ता- विक व्यवहार शुद्धि अधिकार में पहले वतला दिये गये हैं। इस वीथे द्वारके साथ चौदहवीं मूल गाथाका अर्थ समाप्त हुवा। अब पंत्रहवीं मूल गाथासे पंचम द्वारसे लेकर ग्यारह द्वार तकका वर्णने करते हैं।

#### मूल गाथा

# चेइय पिडम पइट्ठा सुआई पव्वावणाय पयठवणा । पुथ्थय लेहण वायण, पोसह सालाई कारवाणं ॥ १५॥

पांच हारसे लेकर ग्यारह पर्यन्त (५) मन्दिर कराना, (६) प्रतिमा वनवाना, (७) प्रतिष्टा कराना, (८) पुत्रादिकको दीक्षा दिलाना, (६) पदकी स्थापना कराना, (१०) पुस्तक लिखाना और पढ़ाना, (११) पीपघशाला आदि कराना इन सात द्वारका विचार नीचे मुजव है।

# चैत्य कराना

मन्दिर ऊंचा शिखर, मंडपादिक से खुशोभित भरत चक्रवर्ती वगैरहके समान मणिमय, सुवर्णमय, पापाणमय कराना एवं सुन्दर काष्ठ ईंट चूना वगैरह से शक्त्यनुसार कराना। यदि वैसी शक्ति न हो तो अन्तमें ,त्यायोपार्जिन धनसे फूंसकी कोंपड़ी के समान भी मन्दिर कराना। कहा है कि—

न्यायार्जितविरोशो मतिमान् स्फीताशयः सदाचारः।

गुर्वादि मनो जिनभुवन, कारणस्याधिकारीति ॥ १ ॥

न्यायसे उपार्जन किये हुये धनका स्वामी बुद्धिमान निर्मल परिणाम वाला, सदाचारी, गुर्वादि की संमतिवाला, इस प्रकार का मनुष्य जिनभुवन कराने के लिये अधिकारी होता है।

पाएण अर्यात देउल, जिर्णपिडमा कारि आश्रो जीवेरा।

असमन्त सवित्तीए. नहु सिद्धो दंसण् लवोवि ॥ २ ॥

इस प्राणीने प्रायः अनन्त द्फा मन्दिर कराये, प्रतिमार्थे भरवाई, परन्तु वह सव असमंजस वृत्तिसे होनेके कारण समिकत का एकांश भी सिद्ध नहीं हुआ।

भवगां जिगास्स न कयं, नयः विंव नेव पूर्श्रा साहु।

दुद्धरवय न धरीभं, जम्मो परिहारीभो तेहिं॥ ३॥

जिनेश्वर भगवान के मन्दिर न वनवाये, नवीन जिनविंव न भरवाये, एवं साधु संतोंकी सेवा पूजा न की और दुर्घर व्रत भी धारण न किये, इससे मनुष्यावतार न्यर्थ ही गमाया।

यस्तुरामयीमपि कुर्टी, कुर्यादद्यात्तथैकपुष्पपि।

भक्त्या परमगुरुभ्यः, पुरायात्मानं कुलस्तस्य ॥ ४ ॥

जो प्राणी एक तृणका भी याने फूंसका भी मन्दिर वंधवाता है, एक पुष्प भी भक्ति पूर्वक प्रभुको खढ़ाता है उस पुण्यातमा के पुण्यकी महिमा क्या कही जाय ? अर्थात् वह महा लाभ प्राप्त करता है।

किं पुनरूपचितदृष्यन, शिलासमुद्धातघटितजिनभवनं ।

ये कारयंति शुभगति, विभानिनस्ते महाधन्याः ॥ ५ ॥

जो मनुष्य वड़ी दूढ़ ओर कठोर शिलाएँ गड़वा कर शुभमित से जिनभुवन कराता है वह प्राणी महान पुण्यका पात्र बन कर वैमानिक देव हो इसमें नवीनता ही क्या है ? अर्थात् वैसा मनुष्य अवश्य ही वैमानिक देव होता है। परन्तु विधि पूर्वक कराना चाहिये।

मन्दिर कराने का विधि इस प्रकार कहा है कि प्रथम से शुद्ध भूमि, ईट पत्यर, काछादिक, सर्व शुद्ध सामग्री, नौकरोंको न ठगना, वढई राज, सलाट वगैरह का सत्कार करना। प्रथम घर बांधनेके अधिकार में जो कहा गया है सो यथायोग्य समभ कर विधिपूर्वक मंदिर बंधवाना चाहिये। इसलिये कहा है कि—

धम्मध्य मुज्जएगां, कस्सविं अप्पतिश्रं न कायव्वं।

इय संजमो विसेभ्रो, एध्यय भयवं उदाहरणं ॥ १॥

धार्मिक कार्योंमें उद्यमवान मनुष्य को किसीको भी अप्रीति उत्पन्न हो वैसा आवरण न करना चाहिये यहां पर नियममें रहना श्रेयस्कर है, उस पर भगवन्त का दृष्टान्त कहा है।

सो वावसी समाग्रो, तेसि ग्रप्पश्चिम मुखेऊणं।

परमञ्जवोहिञ्जवीत्रां, तश्रो गत्रो हंत क्वालेवि ॥ २ ॥

उन तापसोंके आश्रमसे उन्हें परम उत्कृष्ट अबोधि बीजके कारणक्रव अवतीत उत्पन्न हुई जान कर भग-वान उसी वरूत वहांसे अन्यत्र चले गये।

कहाइ विदलं इह, सुद्धं जं देवया दुववणात्रो ।

गो अविहिणो वंशियं, संयंवकरां विश्रंजं नो ॥ ३॥

यहां पर मन्दिर करानेमें जिस देवतासे अधिष्टित बृंक्षके, उस प्रकारके किसा वनसे मंगाये हुए अष्टा-दिक दल ब्रहण करना। परन्तु अविधिसे लाये हुए काष्टादिक को न लेना। एवं शास्त्र या गुरुकी संमति विना स्वयं भी कराये हुए न लेना।

कम्मकरायवराया, श्रहिगेण दहं उचिति परिश्रोसं।

तुठ ठाय तथ्थ कम्मं, तत्तो झहिगं पकुव्वंति ॥ ४ ॥

जो काम काज करने वाले नौकर चाकर तथा राजा इन्हें अधिक धन देनेसे संतोषित हो वे अधिक काम करते हैं।

मन्दिर कराये बाद पूजा, रचना वगैरह करके भावशुद्धि के निमित्त गुरु संघ समक्ष इस प्रकार बोलना कि इस कार्यमें 'जो कुछ अविधिसे दूसरेका द्रव्य आया हो उसका पुण्य उसे हो।' इस लिये पोडशक प्रथमें कहा है कि—

यद्यस्य सत्कमनुचित मिहविनोतस्यतङजमिहपुरायं।

भवतु शुभाशयकरणा, दित्येतद्भाव रेखं स्याद ॥ १॥

मन्दिर वंधवाने में या पूजा रचानेमें जो जिसका अनुचित द्रव्य आया हो तत्सम्बन्धी पुण्य उसे ही हो।

नवीन जमीन खोदना, पापाण घड़वाना, ईंट वगैरह तैयार कराना, काष्ठ वगैरह फड़वाना, चूना आदि विनवाने वगैरह में महा आरंभ होता है। चैत्यादिक करानेमें इस तरहकी आशंका न रखना। क्योंकि यतना पूर्वक प्रवृत्ति करनेसे दोप नहीं लगता। नाना प्रकारकी प्रतिमायें स्थापन करना, पूजन करना संघक्तो बुलाना, धर्मदेशना कराना, दर्शन व्रतादिक की प्रतिपत्ति करना, शासन प्रभावना करना; यह अनुमोदना-दिक अनन्त पुण्यका हेतु होनेसे शुभानुबन्धी होती है इस लिये कहा है कि—

जा जयमाग्रस्सभवे, विराहगा सुना विहिसमग्गस्स ।

सा होइ निज्जरफला, भ्रम्मध्य विसोहिजुज्ञास्स ॥ १ ॥

समग्र विधियुक्त, यतना पूर्वक करते हुए जो बिराधना होती है वह द्यात्मक विशुद्धियुक्त होनेसे सब निर्जराह्य फलको देनेवाली है।

# जीणोंद्वार

नवीनजिनगेहस्य, विधाने यत्फलं भवेत्।

तस्माद्रष्ट्रगुणं पुरायं, जीर्गोद्धारेण जायते ॥ १ ॥

नवीन मंदिर वनवाने में जो पुण्य होता है उससे जीणींद्धार करानेमें आहगुणा पुण्य अधिक होता है। जीर्णीसमुद्धतेयावनाविद्धाय ननूतने।

उपमदों महास्तत्र, खचैयाख्यातिधीरपि॥ २॥

जीर्णोद्धार करानेसे जितना पुण्य होता है उतना पुण्य नवीन मन्दिर बनानेसे नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें उपमर्दन अधिक होता है और यह हमारा मन्दिर है इस प्रकारकी प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी बुद्धि भी रहती है।

राया अपच सिट्टी, कोडं वि एवि देसगां काउं।

जिएगो पुन्वाययगो, जिगाकपीयावि कारवई॥ ३॥

राजा, अमात्य, शेठ, कौटुंविक वगैरह को उपदेश देकर जिनकल्पी साधु भी जीणोंद्वार पूर्वायतन सुधरवाते हैं।

जिराभवरणाइ जे उद्धरंति, भरती ग्रसहिय पहिश्राइं।

ते उद्धरंति भ्रष्य, भीमाओ भवसमुद्दाभो॥ ४॥

पुराने, गिरानेकी तैयारीमें हुए जिनभुवन को जो मनुष्य सुधरवाता है वह भयंकर भवसमुद्र से अपनी आत्माका उद्धार करता है।

वाहरदे मंत्रीने जीणोंद्धार करानेका विचार किया था, परन्तु उसका विचार आचारमें आनेसे पहिले ही उसकी मृत्यु हो गयी। फिर उसके पुत्र मंत्री वाग्भट्ट ने वही विचार करके वह कार्य अपने जिस्से लिया। उसकी सहायके लिये वहुतसे श्रीमन्त श्रीवकोंने मिल कर अधिक प्रमाणमें चन्दा करना शुद्ध किया।

उस वक्त वहां पर टीमाणी गामके रहने वाले घी की कुलढीका व्यापार करने वाले भीम नामक श्रावकने घी बेवनेसे छह ही रुपये जमा किये थे, उसने वे छह ही रुपये चंदेमें दे दिये। इससे खुश हो कर समस्त श्रीमंतों ने मिल कर उस चंदेमें सबसे उत्पर उसका नाम लिखा। किर इसे जमीनमें से एक सुवर्णमय निधान मिलनेका दृष्टान्त प्रसिद्ध है।

सिद्धाचलजी पर पहिले काष्ठका मन्दिर था। उसका जीणींद्धार करा कर पाषाण मय मन्दिर बनाते हुए दो वर्ष व्यतीत हुए। मन्दिर तय्यार होनेकी जिसने प्रथम आ कर बधाई दी उसे वाग्मट्ट मन्त्रीने सोनेकी बत्तीस जीम बनवा दीं। कुछ समयके बाद वही मन्दिर विजली वगैरहसे गिर जानेके कारण दूसरे किसीने जब मन्दिर के पड जानेकी खबर दी तब बाग्मट्ट मन्त्रीने बिचार किया कि, अहो मैं कैसा भाग्यशाली हूं कि जिसे एक ही जन्म में दो दफा जीणोंद्धार करने का सुअवसर मिल सका। इस भावना से उसने तत्काल ही खबर देने बाले मनुष्य को सुवर्ण की चौंसट जीमें सहर्ष समर्पण कीं। किर दूसरी दफे मन्दिर तय्यार कराया। इस प्रकार करते हुये उसे दो करोड़ सत्ताणवे लाखका खर्च हुआ था। मन्दिर की पृजाके लिये उसने चौवीस गांव और चौबीस वगीचे अपण किये थे।

बाह हदे के भाई अंबड मन्त्रीने भह्नच नगरमें दुष्ट व्यन्तरी के उपद्रव निवारक श्री हैमाचाय महाराज के साम्निध्य से अंटारेंह हाथ ऊंचा शकुनीका विहार नामक मन्दिर का उद्धार किया था। मिल्लकार्जुन राजाके भंडार का बत्तीस धड़ी प्रमाण सुवर्ण का कलश और ध्वज दंड चढ़ाया था। आरती, मंगलदीवा के अवसर पर बत्तीस लाख रुपये याचकों को दानमें दिये थे। इस लिए जीर्णोद्धार पूर्वक ही नवीन मन्दिर कराना उचित है। इसी कारण संप्रति राजाने सवा लाख मन्दिरों में से नवासी हजार जीर्णोद्धार कराये थे।

ऐसे ही कुमारपाल, वस्तुपाल वगैरह ने भी नये मन्दिर बनवाने की अपेक्षा जीर्णोद्धार ही विशेष किए हैं। उनकी संख्या भी पहले बतला दी गई है।

ं जाव नया मन्दिर तथ्यार हो तब उसमें शीव्र ही प्रतिमा पश्चरा देना चाहिए। इसिळए हरिभद्रसूरि महाराज ने कहा है कि

#### जिनभवने जिनविम्बं, कारियतच्यां द्रुतंतु बुद्धि मता। साधिष्ठानं ह्ये वं, तद्भवनं दृद्धिमद्भवति॥१॥

जिनभुवन में बुद्धिमान मनुष्य को जिनविम्ब सत्त्रर ही विटा देना चाहिए। इस प्रकार अधिष्ठान सहित होनेसे मन्दिर बुद्धिकारी होता है। नवीन मन्दिर में तांवा, कूंडी, कलश, ओरसिया, दीवट, वगैरह सर्व प्रकार के उपकरण, यथाशक्ति भंडार,

देव पूजाके लिए वाड़ी ( बगीचा ) वगैरह युक्ति पूर्वक करना।

यदि राजाने नवीन मन्दिर बनवाया हो तो भण्डार में प्रचुर द्रव्य डालना, मन्दिर खाते गांव, गोकुल वरीरह देना जैसे कि श्री गिरनार के खर्चके लिए मालवा देश निवासी जाकूड़ी प्रधान ने पहले के काए मय मन्दिर के स्थानमें पाषाण मय मन्दिर बनाना शुरू किया। परन्तु दुर्दैवसे वह स्वर्गवासी हुआ। फिर एक सो पेंतालीस वर्ष व्यतीत होने पर सिद्धराज जयसिंह राजाके कोतवाल सज्जन ने तीन वर्ष तक सोरठ देशकी वस्तात मेंसे इकट्ठे किये हुये सत्ताईस लाख रुपये खर्च कर नवीन पापाण मय मन्दिर कराया। जब वह सत्ताईस लाख द्रव्य सिद्धराज जयसिंह राजाने मांगा तब उसने उत्तर दिया कि महाराज गिरनार पर निधान कराया है। राजा वहां देखने आया और नवीन मन्दिर देख कर प्रसन्न हो वोला कि यह नवीन मन्दिर किसने वनवाया है । राजा वहां देखने आया और नवीन मन्दिर देख कर प्रसन्न हो वोला कि यह नवीन मन्दिर किसने वनवाया है । त्रवा ने कहा स्वामिन यह आपने ही वनवाया है। यह सुन राजा आश्चर्य में पढ़ा। फिर सज्जन ने सर्व वृत्तान्त राजासे कह सुनाया। सज्जन वर्ग श्रीमन्तों के पाससे सत्ताईस लाख रुपया ले राजासे कहा कि 'आप या तो यह रुपया ले और या मन्दिर वनवाने से उत्पन्न हुआ पुण्य लें'। विवेकी राजाने पुण्य ही अगीकार किया परन्तु सत्ताईस लाख रुपया न लिया। इतना ही नहीं विक गिरनार पर श्री नेमिनाथ स्वामी के मन्दिर के खर्चके लिये वारह गांव मन्दिरको समर्पण किये। इसी प्रकार जीवित स्वामी देवाधिदेव की प्रतिमाका चैत्य प्रभावती रानीने कराया था और अनुक्रमसे चंडप्रदीतन राजाने उसकी पूजा के लिये वारह हजार गांव समर्पण किये थे यह वात प्रतिवर्ष पर्यूपणा के अशुई व्याख्यान में सुनने में ही आती है।

इस प्रकार देवद्रव्य की पैदास करना कि जिससे विशिष्ट पूजादिक विधि अविच्छन्न तया हुआ करें और जब आवश्यकता पढ़े तब मन्दिरादिके सुधारने वगैरह में द्रव्यका सुभीता हो सके। इसल्प्रिये कहा है कि— जो जिणवराण भवणं, कुणइ जहासित विस्त विहव संजुत्तं।

, सो पावइ परम सुहं, सुरगरा भ्रभिनन्दिओ सुइरं॥ १॥

जो मनुष्य यथाशक्ति द्रव्य खर्चने पूर्वक जिनेश्वर भगवान के मन्दिर वनवाता है उसकी देवताओं के समुदाय भी वहुत काल तक अनुमोदना करते हैं और वह मोक्ष पदको प्राप्त करता है।

छठे द्वारमें जिन विम्व बनवाने का विधि बतलाया है। अईत विम्व मणिमय, स्वर्णादिक धातुमय, चन्द्नादि काष्ट्रमय, हाथीदांत मय, उत्तम पाषाण मय, मही मय, पांच सौ धनुष्य से लेकर छोटेमें छोटा एक शंगुष्ठ प्रमाण भी यथा शक्ति अवश्य वनवाना चाहिये। कहा है कि—

सन्मृत्तिकाऽमलशिलातलदन्तरौष्यः सौवणेरत्नमणिचन्दनचारु विवं । कुर्वति जनमिह ये स्वधनानुरूपं ते प्राप्तुवंति नृसुरेषु महासुखानि ॥

श्रेष्ट महोके, निर्मल शिला तलके, दांतके, चांदोके, सुवर्णके, रत्नके, मणीके और चन्दनके जो मनुष्य उत्तम विम्य बनवाता है और जैन शासन की शोभा बढ़ानेके लिये यथाशक्ति धन सर्च करता है वह मनुष्य देवताके महासुख को प्राप्तुकरता है।

# दालिहं दोहगां कुजाई कुसरीर कुगई-कुमइग्रो।

श्रवमारा रोग सोगा, न हु ति जिनपित्र कारिसा ॥ २ ॥

जिनविम्त्र भराने वालेको दाखि, दुर्भाग्य, कुजाति, कुगरीर, कुगनि, कुमति, अपमान, एवं रोग, शोक, आदि मा स नहीं होते । इसलिये कहा है कि—

अन्याय द्रव्य निष्पन्ना। परवास्तु दलोद्भवाः। हीनाधिकांगी प्रतिमा स्वपरोत्तिति नाशिनी ॥ १॥ अन्याय द्रव्यसे उत्पन्न हुई एक रंगके पाषाणमें दूसरा रंग हो ऐसे पाषाण की, होन या अधिक अंग-षाली प्रतिमा स्व तथा परकी उन्नति का विनाश करती है।

मुहनक नयसा नाहीं, कडिमंगे मूलनायग चयह।

श्राहररा वथ्थ परिगर, चिंधांउह भंगि पृङ्ज्जा ॥ २॥

मुख नाक नयन नामि कटिमाग इतने स्थानोंमें से टूटी हुई हो ऐसी प्रतिमाको मूळनायक न करना। आभरण सहित, वस्त्र सहित, परिकर, और लंछन सहित, तथा ओघसे शोभती हुई प्रतिमार्थे पूजने लायक हैं। विरसा सयाओ उद्दं, जं विम्बं उत्तमेहि संठविश्रं।

विमलंगु पूइज्जइ, तं विम्बं निक्कलं न जग्रो॥ ३॥

सौ वर्षसे उपरांत की उत्तम पुरुष द्वारा स्थापन की हुई (अंजन शलाका कराई हुई) प्रतिमा कदापि विकलांग (खंडित) हो तथापि वह पूजनीय है। क्योंकि वह प्रतिमा प्रायः अधिष्ठायक युक्त होती है। विम्बं परिवारमभे, सोलस्सम वन्न संकरं न सुई।

सम श्रं गुलप्पमाणं, न सुन्दरं होइ कड्यावि ॥ ४ ॥

विम्बके परिचार में, पाषाणमें दूसरा वर्ण हो तो उसे सुखकारी न समभना। यदि सम अंगुल प्रतिमा हो तो उसे कदापि श्रेष्ठ न समभना।

इक्कं गुलाइ पहिया, इक्कारस जावगेहि पूड्जा।

उद्हं पासा इपुर्यो, इम्र' मिर्णम' पुन्व सुरीहि ॥ ५ ॥

पक अंगुल से लेकर ग्यारह अंगुल तककी ऊंची प्रतिमा गृह मन्दिर में पूजना। स्ससे वड़ी प्रतिमा षड़े मन्दिर में पूजना ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है।

निर्याविल सुनाम्रो, लेवोवल कट्टदंत लोहागां।

परिवार पाण रहियां, घरं पिनो पुत्रए विम्वं ॥ ६ ॥

निर्याविक्तिता सूत्रमें कहा है कि छेपकी, पाषाण की, काष्ट्रकी, दांतकी, लोहकी, परिवार रहित और मान रहित प्रतिमा गृह मन्दिर में न पूजना।

गिह पडिपाणं पुरचो, बलि विच्छारो न चेव कार्यञ्बो ।

निन्वं न्हवर्गं निश्रसंभभ मच्चगं भावश्रो कुज्जा ॥ ७॥

े गृह मन्दिरकी प्रतिमा के सम्मुख बिल विस्तार न करना—याने अधिक नैवेद्य न बढाना। प्रति दिन जलका अभिषेक करना भावसे त्रिसंध्य पूजा करना।

मुख्य वृत्तिसे प्रतिमाको परिकर सहित तिलक सहित आगरण सहित वगरह शोना कारी ही करना चाहिये। उसमें भी मूलनायक की विशेष शोभा करनी चाहिये। उयों विशेष शोभा कारी प्रतिमा होती है त्यों बिशेष पुण्यानुबन्धी पुण्यका कारण होती है। इसलिये कहा है कि

## पासाई भा पिंडमा, लख्खण जुत्ता समत्ता लंकरणा।

जह परहाइपरां तह निज्जर मीवि श्राणाहि ॥ १॥

मनोहर रूप वाली देखने योग्य लक्षण युक्त समस्त अलंकार संयुक्त मनको वाहहाद करने वाली प्रति-मासे वड़ी निर्जरा होती है।

मन्दिर व प्रतिमा वगैरह कराने से महान फलकी प्राप्ति होती है। जहां तक वह मन्दिर रहे तब तक या असंख्य काल तक भी उससे उत्पन्न होने वाला पुण्य प्राप्त हो सकता । जैसे कि अस्त चक्र- वर्ती द्वारा कराये हुये अष्टापद परके मन्दिर, गिरनार पर ब्रह्में इ का कराया हुआ कंचनवलानक नामक मन्दिर (गिरनार में कंचनवलानक नामकी गुफामें ब्रह्में दे नेमिनाथ स्वामो की प्रतिमा पथराई थी) वगैरह भरत चक्रवर्ती की मुद्दिका मेंकी कुल्यपाक नामक तीर्थ पर रही हुई माणिक्य स्वामी की प्रतिमा, थंभणा पांक्वनाथ की प्रतिमा, वगैरह प्रतिमाय आज तक भी पूजी जाती हैं। सो ही कहते हैं कि —

जल शीताशन भोजन नासिक वसनाव्द जीविकादानं ।

्सामायक पौरुष्या द्युपवासा भिग्रह व्रताद्यथा वा ॥ १ ॥

च्रायाम दिवस मासायन हायन जीविताच्यविध विविधं।

पुरायं चैसार्चा दे त्वनवधि तहशनादि भवं ॥ २ ॥

१ जल दान, २ शीताशन, ( ठंडे भोजन का दान ) ३ भोजन दान, ४ सुगंधी पदार्थ का दान, ५ वख्र-दान, ६ वर्षदान, ७ जन्म पर्यन्त देनेका दान, इन दोनोंसे होने वाले सान प्रकार के प्रत्याख्यान ।१ सामायिक २ पोरसी का प्रत्याख्यान, ३ एकाशन, ४ आंविल, ५ उपचास, ६ अभिग्रह, ७ सर्वव्रत, इन सात प्रकार के दान और प्रत्याख्यान से उत्पन्न होते हुए सात प्रकार के अनुक्रमने पुण्य ।१ पहले दान प्रत्याख्यान का पुण्य क्षण मात्र है । २ दूसरे का एक प्रहरका । तीसरे का एक दिनका । चौथेका एक प्रासका । पांचवें का एक अयन याने ६ मासका छठेका एक वर्षका और सातवें का जीवन पर्यन्त कल है । इस प्रकार की अवध्याला पुण्य प्राप्त होता है । परन्तु मन्दिर वनवाने या प्रतिमा वनवाने या उनके अर्चन दर्शनादिक भक्ति करनेमें पुण्यकी अविध ही नहीं है याने अगणित पुण्य है ।

# "पूर्व कालमें महा पुरुषोंके वनवाए हुए मन्दिर"

इस चौचीसी में पहले अरत चक्रवर्ती ने श्रात्रंजय पर रत्तमय, चतुप्मुख, चौराशी मंडप सहित, एक कोस उंचा, तोन कोस लंबा, मिन्दिर पांच करोड़ मुनियोंके साथ परिवरित, श्री पुंडरीक खामांके झाननिर्वाण सिंहन कराया था। इसी प्रकार बाहुविल मरुदेवो प्रमुख टूंकोंमें गिरनार, आबू, वैभारगिरि, समेदशिखर और लाष्ट्रापद वगैरह पर्वतों पर पांच सो धनुपादिक प्रमाण वाली सुवर्णमय प्रतिमायें और जिनप्रोसाद बराए थे। दंखवीर्य राजा, सगर चक्रवर्ता वगैरह ने इन मिन्दिरोंके जीणोंद्धार कराये थे। इनिपेण चक्रवर्ती ने जैन मिन्दिरोंसे पृथ्वीको विभूपित किया था। संप्रति राजाने सवा लक्ष मिन्दिर वनवाए थे। उसका सो वपका आयुष्य

होनेके कारण यदि उसकी दिन गणना की जाय तो प्रति दिनका एक गिनने पर छत्तीस हजार नये जिन प्रासाद कराए गिने जाते हैं और अन्य जीणोंद्वार कराए हैं। सुना जाता है कि संप्रतिने सवा करोड़ ख़ुवर्ण वगैरह के नये जिनबिम्ब वनवाये थे। आम राजाने गोपालगिरि पर याने ग्वालियर के पहाड़ पर एकसी एक होथ उन्चा श्री महावोर भगवान का मन्दिर बनवाया था। जिसमें साड़े तीन करोड़ सुवर्ण मोहरोंके खर्चसे निर्माण कराया हुआ सात हाथ उन्चा जिनबिम्ब स्थापित किया था। उसमें मूल मंडपमें सवा लाख और प्रेक्षा मंडपमें हकीस लोखका खर्च हुआ था।

कुमारपाल राजाने चौदहसौ चवालीस नये जिनमन्दिर और सोलह सौ जीणींद्वार कराए थे। उसने अबने पिताके नाम पर वनवाये हुए त्रिभुवन विहारमें छानवें करोड़ द्रव्य खर्च करके तस्यार कराई हुई, सवा सौ अंगुली ऊंची रत्नमयी मुख्य प्रतिमा स्थापन कराई थी। वहत्तर देखिंमें चौनीस प्रतिमा रत्नमयी, चौनीस प्रतिमा राज्यों सौनीस चौनीस प्रतिमा राज्यमयी, चौनीस प्रतिमा राज्यों सौनी वस्तुपाल ने तेरह सौ और तेरह नये मन्दिर वनवाए थे, बाईसौ जीणोंद्वार कराए और धातु पाषाणके सवा लाख जिनविम्ब कराये थे।

पेथड़शाह ने चौरासी जिनप्रासाद बनवाये थे जिसमें एक सुरगिरि पर जो मन्दिर बनवाया था वहांके राजा वीरमदे के प्रधान ब्राह्मण हेमादे के नामसे मांधातापुर (मांडवगढ़) में और ऑकारपुर में तीन वरस तक दानशाला की, इससे तुष्टमान हो कर हिमादे ने पेथड़शाह को सात महल बंध सके इतनी जमीन अपण की। वहां पर मन्दिर की नींव खोदते हुये जमीनमें से मीटा पानी निकला इससे किसीने राजाके पास जा कर उसके मनमें यह उसा दिया कि यहां मीटा पानी निकला है इससे यदि इस जगह मन्दिर न होने दे कर जलवापिका कराई जाय तो ठीक होगा। पेथड़शाह को यह बात मालुम पड़नेसे रात्रिक समय ही उस जलके स्थानमें बारह हजार टकेका नमक इलवा दिया। वहां मन्दिर करानेके लिये वत्तीस स्टारणी सोनेसे लदी हुई मेजीन्गयीं। चौरासी हजार रुपये मन्दिर का कोट वांधनेमें खर्च हुये थे। मन्दिर तल्यार होनेकी वधावणी देने वालेको तीन लाख रुपयेका तुष्टिदान दिया गया था। इस गकार पेथड़विहार मन्दिर बना था। पेथड़ शाहने शत्रुंजय पर इक्कीस धड़ी सुवर्णसे मूलनायक के चैत्यको मंद्र कर मेरिशिखर के समान सुवर्णमय कलश चढ़ाया था।

्त गत चीवीसी में तीसरे सागर नामक तीर्थंकर जब पज्जेणीमें प्रधारे थे तब न्हवाहन राजाने उनसे यह पूछां कि में केवळज्ञान कव प्राप्त कर्क गा। तब उन्होंने उत्तर दिया था कि तुम आगामी चीवीसीमें वाईसमें तीर्थंकर श्री नेमिनाथजी के तीर्थमें सिद्धिपद प्राप्त करोगे। तब उसने दीश्रा अंगीकार की और अनहान करके वह ब्रह्मदेव लोकमें इन्द्र हुआ। उसने वज्ज, मिट्टीम्य श्री नेमिनाथजी की प्रतिमा बना कर दस सागरोपम तक वहां ही पूजी । फिर अंपना आयुष्य पूर्ण होता देख वह प्रतिमा गिरनार पर ला कर मन्दिर के रत्नमय, मणि मय, सुवर्णमय, इस प्रकारके तीन गुभारे जिनविस्व युक्त कर उसके सामने कंचनवलानक ( एक प्रकार की गुफा) बना कर उसमें उसने उस विम्वको स्थापन किया। इसके वाद बहुतसे काल पीछे रत्नोशाह संघपति एक बड़ा संघ ले कर गिरनार पर आया उसने वड़े हुर्धसे मिद्दरमें मूलनायक की स्नावपूजा की । उस वक्त

वह विम्व महीमय होनेके कारण जलसे गल गया। इससे संघपित रत्नोशाह अति दुःखित हुआ, उपवास करके वहां ही वैठ गया, उसे साठ उपवास हो गये तव अंविका देवी की वाणीसे कंचनवलानक से वज्रमय श्री निम्न नाथ प्रभुकी प्रतिमा कच्चे स्तके तग्गोंसे लपेट कर मन्दिर के सामने लाये। परन्तु द्रवाजे पर पीछे फिरके देखनेसे प्रतिमा फिर वहां हो उहर गई। फिर मन्दिरका द्रवाजा प्रावर्तन किया गया और वह अभी तक भी वैसा ही है।

कितनेक आचार्य कहते हैं कि कंचन वलानक में वहत्तर वड़ी प्रतिमायें थीं। जिसमें अठारह प्रतिमा सुवर्णकी, अठारह रत्नकी, अठारह चांदीकी और अठारह पाषाणकी थीं। इस तरह सब मिला कर बहत्तर प्रतिमायें गिरनार पर थीं।

प्रतिमा वनवाये वाद उसकी अंजनशलाका कराने में विलंब न करना चोहिये।

७ वा द्वारः—प्रतिमाकी प्रतिष्ठा अंजनशलाका शीव्रतर करनी चाहिये। इसलिए पोडशक में कहा है कि—

### निष्पन्नस्येवं खल्ल, जिनविम्बस्योदिता प्रतिष्ठाश्च ।

दशदिवसाभ्यंतरतः, सो च त्रिविधा समासेन ॥ १ ॥

तैयार हुए जिनविम्य की प्रतिष्ठा—अंजनशलाका सचमुच ही दस दिनके अन्दर करनी कही है। वह प्रतिष्ठा भी संक्षेपसे तीन प्रकारकी है। सो यहां पर वतलाते हैं।

व्यक्त्याख्या खल्वेपा, दोत्राख्या चापरा महाख्या च।

यस्तीर्थकृत् यदाकिल, तस्य तदाम्येति समयविदः ॥ २ ॥

व्यक्त्याख्या, क्षेत्राख्या, श्रीर महाख्या एवं तीन प्रकारकी प्रतिष्ठाय होती हैं। उसमें जो तीर्थंकर जब विचरता हो तब उसकी प्रतिष्ठा करना उसे 'व्यक्ता' शास्त्रके जानकार कहते हैं।

#### ऋषभाद्यानां तु तथा सर्वेषांमेव मध्यमाज्ञेया।

सप्तत्यिक शतस्यतु, चरमेह महा मतिष्ठे ति ॥ ३॥

ऋषभदेव प्रमुख समस्त चौवीसीके विम्बोंको अपने अपने तीर्थमें 'व्यक्ता' प्रतिष्ठा समभना। सर्व तीर्थ फरोंके तीर्थमें चौवीसों ही तीर्थंकरों की अंजनशलाका करना वह 'क्षेत्रा' नामक अंजनशलाका कहलाती है। एक सौ सत्तर तीर्थंकरों की प्रतिमा इसे 'महा' जानना। एवं दृहद्वाप्यमें भी ऐसे ही कहा है कि—

#### वित्त पइट्ठा एगा, खेत्त पइट्ठा महापइट्ठाय । एग चडवीस सीत्तरी, सयाणं सा होई भ्राणुक्रमसो॥ ४॥

व्यक्ता प्रतिष्ठा पहली, क्षेत्रा प्रतिष्ठा दूसरी और महा प्रतिष्ठा तीसरी है। एक प्रतिमाको मुख्य रख कर प्रतिष्ठा करना सो पहली, चौवीस प्रतिमार्थे दूसरी, और एक सौ सत्तर प्रतिमार्थे यह तीसरी, इस अनु-क्रमसे तीन प्रकारकी प्रतिमा अंजनशलाका समभना चाहिए। प्रतिष्ठा करानेका विधि तो इस प्रकारका बतलाया है कि सब प्रकारके उपकरण इकहे करके, नाना प्रकारके ठाठसे श्री संघको आमंत्रण करना, गुरु वगैरह को आमंत्रण करना, उनका प्रवेश महोत्सव करना, केदिओंको छुड़ाना, जीवद्या पालना, अनिवारित दान देना, मन्दिर बनाने वाले कारीगरों का सत्कार करना, उत्तम वाद्य, धवल मंगल महोत्सवपूर्वक अष्टादश स्नात्र करना वगैरह विधि प्रतिष्ठाकल्प से जानना।

प्रतिष्ठामें स्नात्र पूजासे जन्मावस्था को, फल, नैवेद्य, पुष्पविलेपन, संगीतादि उपचारों से कौमारादि उत्तरोत्तर अवस्था को, छबस्थावस्था स्त्वक आच्छादनादिक से, वस्त्र वगैरह से प्रभुके शरीरको सुगन्ध अधि-वासित करना वगैरह से चारित्रावस्था को, नेत्र उनमीलन (शलाकासे अंजन करते हुए) केवलज्ञान उत्पत्ति अवस्था को, सर्व प्रकारके पूजा उपकरणों के उपचार से समवशरणावस्था को विचारना। (ऐसा श्राद्ध समाचारी वृत्तिमें कहा है)

प्रतिष्ठा हुए बाद बारह महीने तक प्रतिष्ठाके दिन विशेषतः स्नात्रादिक करना। वर्षके अन्तमें अठाई महोत्सवादि विशेष पूजा करना। पहलेसे आयुष्य की गांठ वांधनेके समान उत्तरोत्तर विशेष पूजा करते रहना। (बर्षगांठ महोत्सव करना) वर्षगांठ के दिन साधर्मिक वात्सस्य, संघ पूजादि यथाशिक करना। प्रतिष्ठाषोडशक में कहा है कि—

श्रष्टो दिवसान् यावत् पूजा विच्छेदतास्य कर्तव्या ।

दानं च यथाविभवं, दातव्यं सर्वसत्वेभ्यः ॥

आठ दिन तक अविच्छित्र पूजा करनी, सर्व प्राणिओंको अपनी शक्तिके अनुसार दान देना। सप्तम द्वार पूर्ण ॥

# पुत्रादिक की दीक्षा

प् वां द्वारः—प्रौढ़ महोत्सव पूर्वक पुत्रादिको आदि शब्दसे पुत्री, भाई, चाचा, मित्र, परिजन वगैरह को दीक्षा दिलाना। उपलक्षण से उपस्थापना याने उन्हें बड़ी दीक्षा दिलाना। इसी लिये कहा है कि—

पंचय पुत्त सयाइं भरहस्सय सत्तनत्तुत्र सयाइं।

सयाराहं पन्वइद्या, तंभिकुमारा समोसर्खे॥

ऋषभदेव स्वामीके प्रथम समवसरण में पांच सौ भरतके पुत्रोंको एवं सात सौ पौत्रों (पोते) को दीक्षा दी।

कृष्ण और चेड़ा राजाको अपने पुत्र पौत्रिओंको विवाहित करनेका भी नियम था। अपने पुत्र पौत्रिओंको पर्व अन्य भी थावचा पुत्रादिको को प्रौढ महोत्सव से दक्षा दिला कर सुशोभित किया था। यह कार्य महा फलदायक है। इसलिये कहा है कि—

> ते धन्ना कयपुना, जर्गाश्रो जर्गागीश्र सयलवग्गीश्र । जैसि कुसंपि जायई, चारित्त धरो महायुत्तो ॥ १ ॥ 🤫

ये पुरुष धन्य हैं, इत्तपुण्य हैं, उस पिताको धन्य है, उस माताको धन्य है, एवं उस समे सम्बन्धी समूहको भी धन्य है कि जिनके कुलमें चारित्रको धारण करनेवाला एक भी महान पुत्र पैदा हुआ हो। लोकिकमें भी कहते हैं कि—

तावत भ्रमन्ति संसारे, पितरः पिगडकां चिगाः।

यावत्क्ले विश्रद्धात्मा यतिः पुत्रो न जायते ॥ १ ॥

विण्डकी आकांक्षा रखने वाले वित्री तब तक ही संसारमें भटकते हैं कि जब तक कुलमें कोई विशु-द्धारमा यनिषुत्र न हो।

द्वार नवनं — पदस्थों के पदकी स्थापना करना। जैसे कि गणीपद, वाचनावार्यपद, उपाध्यायपद, आचार्यपद, वगैरह की स्थापना कराना। या पुत्रादिकों को वा दूसरोंको उपरोक्त पद देनेके योग्य हे उन्हें शासन उन्नत्ति के लिये वड़ी पदिवयोंसे महोतसव पूर्वक विभूपित करना।

सुना जाता है कि पहले समयसरण में इन्द्रमहाराज ने गणपद की स्थापना कराई है। मंत्री वस्तु पाल ने भी इक्कीस आचार्योंको आचार्यपद स्थापना करायी थी। नयम द्वार समाप्त ॥

दशम द्वारः ज्ञान भक्ति पुस्तकोंको, श्री कल्पसूत्रागम, जिनचरित्रादि सम्बन्धो पुस्तकोंको न्यायो-पार्जिन द्रव्य खर्च कर विशिष्ट कागजों पर उत्तम और शुद्ध अक्षरादि की ,युक्तिसे लिखाना। वैशायवान गीतार्थोंके पास प्रारंभके प्रौढ़ महोत्सव करके प्रतिदिन पूजा बहुमानादि पूर्वक अनेक भव्य जीवोंके प्रतिवोध के लिये व्याख्यान कराना। उपलक्षण से पढने लिखने वालोंको वालादिक की सहाय देना इस लिये कहा है कि—

> ये लेखयन्ति जिनशासन पुस्तकानि, व्याख्यानयन्ति च पठन्ति च पाठयन्ति । श्रुग्वन्ति रत्त्रगाविधौ च सर्माद्रियन्ते, ते मर्त्यदेव शिवशर्मनरा लभन्ते ॥ १ ॥

जो मनुष्य जैन शासनके पुस्तक लिखता है, न्याख्यान करता है, उन्हें पढ़ता है, दूसरोंको पढ़ाता है, सुनता है, उनके रक्षण करनेके कार्यमें आदर करता है, वह मनुष्य सम्बन्धी तथा देवसम्बन्धी एवं मोक्षके सुखों को प्राप्त करता है।

पटति पाठयति पटतामयुं, वसन भोजन पुस्तक वस्तुभिः।

प्रतिदिनं कुरुतेय उपग्रहं, स इह सर्व विदेवभवेत्ररः॥ २॥

जो मनुष्य स्वयं उन पुस्तकोंको पढ़ना है, दूसरोंको पढाता है, और जो जानता हो उन्हें वस्त्र भोजन पुस्तक, वगैरह घस्तुओं से प्रतिदिन उपप्रह करता है, वह मनुष्य इस लोकमें भी सर्व वस्तुओं को जानने वाला होता है। जैनागम का केवल जानसे भो अनिश्यीपन मालूम होता है। इस लिये कहा है कि—

भाहो सुभोवउत्तो, सुश्रनाणी जर्हु गिराहर श्रसुद्धं ।

तंकवित्विभुंजइ, भ्रपमाणं सुग्रं भवड,हवा ॥ १ ॥

सामान्य श्रुत झानके उपयोग वाला श्रुतकानी यद्यपि अशुद्ध आहार ग्रहण कर आता है, और यह बात

केवल ज्ञानी जानता है तथापि उस आहारको वह ग्रहण करता है। क्योंकि यदि इस प्रकार आहार ग्रहण न करें तो श्रुतज्ञान की अप्रमाणिकता शाबित होती है।

दूषम कालके प्रभावसे बारह वर्षी दुष्कालादि के कारण श्रुतज्ञान विच्छेद होता जान कर भगवंत नागार्जुनाचार्य और स्कंदिलाचार्य बगैरह आचार्योंने मिल कर श्रुतज्ञान को पुस्तकोंमें स्थापन किया। इसी कारण श्रुतज्ञान की बहुमान्यता है। अतः श्रुत ज्ञानके पुस्तक लिखवाना, पित्रत्र, शुद्ध वस्त्रोंसे पूजा करना, सुना जाता है कि पेथड़शाह ने सात, और मन्त्री वस्तुपाल ने अठारह करोड़ द्रव्य व्यय करके, ज्ञानके तीन वहे भएडार लिखवाये थे। थराद के संघवी आभूशाह ने एक करोड़ का व्यय करके सकल आगम की एकेक प्रति सुनहरी अक्षरों से और अन्य सब ग्रन्थों की एकेक प्रति शाईके अक्षरों से लिखा कर भएडार किया था। दशम द्वार समाप्त।

ग्यारहर्वा द्वार:—श्रावकों को पौषध ग्रहण करने के लिये साधारण स्थान पूर्वोक्त गृह चिना की रीति मुजब पौषधशाला कराना। वह साधर्मियों के लिये बनवायी होनेके कारण गुणयुक्त और निरवद्य होनेसे यथावसर साधुओं को भी उपाश्रय तथा देने लायक हो सकती है और इससे भी उन्हें महा लाभकी प्राप्ति होती है इसलिये कहा है कि—

जो देइ उवस्सयं जइ वराण तव नियम जोग जुत्ताणं । तेणं दिन्ना वध्थन्न पाणसयसणा विगप्पा ॥ १ ॥

्रत्य, नियम, योगमे युक्त मुनिराज को, जो उपाश्रय देता है उसने वस्त्र, पात्र, अन्न, पानी, शयन, आसन, भी दिया है ऐसा समभना चाहिये।

श्री वस्तुपाल ने नव सौ और चौरासी पौपधशाला बनवाई थीं। सिद्धराज जयसिंह के बढ़े प्रधान सातु नामकने एक नया आवास याने रहनेके लिये महल तयार कराया था। वह बादी देवसरी को दिखला- कर पूछा कि खामिन यह महल कैसा शोभनीक है ? उस वक्त समयोचिन वोलने में चतुर माणिक्य नामक शिष्यने कहा कि यदि यह पौषधशाला हो तो बहुत ही प्रशंसनीय है। मंत्री बोला कि यदि आपकी इच्छा ऐसी ही है तो अबसे यह पौषधशाला ही सही। (ऐसा कह कर वह मकान पौषधशाला के लिये अर्पण कर दिया) उस पौषधशालाके दोनों तरफके वाहरी भागमें पुरुष प्रमाण दो बढ़े सीसे जड़े हुये थे। वे श्रावकों को धम ध्यान किये बाद मुख देखने के लिये और जैन शासन के शोभाकारी हुए। इस ग्याग्हवे द्वारके साथ पंद्रहवीं गाथाका अर्थ समाप्त हुआ।

# मूल गाथा

आजम्मं समतं, जह सत्ति वयाइं दिक्खगह अहवा। आरंभवाओं वंभंच, पडिमाइ अंति आराहणा॥ १६॥

१२ वी आजन्म सम्यक् द्वार, १३ वां यथाशक्ति व्रत द्वार, १४ वां दीक्षा व्रहण द्वार, १५ वां आरम्भ ५५ त्याग द्वार, १६ वां ब्रह्मचर्य द्वार, १७ वां व्रतिमा वहन द्वार, १८ वां चरमाराधना द्वार, ये अठारह द्वार जन्म पर्यन्त याचरण में लाने चाहिये। अव इनमें से वारहवां एवं तेरहवां द्वार वतलाते हैं।

वाल्यावस्था से लेकर जीवन पर्यन्त सम्यक्तव पालन करना एवं यथाशक्ति अणुवतोंका पालन करना इन दो द्वारोंका स्वकृत अर्थ दीपिका याने वन्दीता सूत्रकी टीकामें वर्णित होनेके कारण यहां पर सविस्तर नहीं लिखा है।

दीक्षा ग्रहण याने समय पर दीक्षा अंगीकार करना अर्थात् शास्त्रके कथनानुसार आयुके तीसरे पनमें दीक्षा ग्रहण करे। समभ पूर्वक वैराग्य से यदि वालवय में भी दीक्षा हो तो उसे विशेष धन्य है। कहा है कि— धन्नाहु वास मुखिगों। कुमार वासंमि जेड पन्वह्या।

निज्जिणिऊण अर्णमं, दुहावहं सन्वलोभागां॥ १॥

सर्व जनोंको दुःखायह कामदेव को जीत कर जो कुमारावस्था में दीक्षा ग्रहण करते हैं उन वाल मुनि-थोंको धन्य है।

अपने कर्मके प्रभावसे उदय आये हुये गृहस्थ भावको रात दिन दीक्षा छेनेकी एकाव्रता से पोनी भरे हुये घड़ेको उठानेवाली पनिहारी स्त्रीके समान सावधान हो सत्यवादि न्यायसे पालन करे अर्थात् ब्रहस्थ अपने ब्रहस्थी जीवनको दीक्षा ब्रहण करनेका लक्ष रक्ष कर ही व्यतीत करें। इसलिये शास्त्रकार भी कहते हैं कि—

कुर्वचनेक कर्पाणि, कर्मदोपैर्न लिप्यत । तद्धयेन स्थितो योगो, यथा स्त्री नीरवाहिनी ॥ २ ॥

पानी भरने वाली स्त्रीके समान कर्ममें लीन न होने वाला योगी पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ भी दोपसे कर्म लेपित नहीं होता।

पर पृ'सि रता नारी, भर्तारमनुवर्तते । वथा तत्वरतो योगी, संसार मनुवतते ॥ ३ ॥

पर पुरुपके साथ रक्त हुई स्त्री जिस प्रकार इच्छा रहित अपने पतिके साथ रमण करती हैं, परन्तु पितमें आसक्त नहीं होती उसी प्रकार तत्त्वश पुरुप भी संसारमें अनासिक से प्रयुक्ति करते हैं इससे उन्हें संसार सेवन करते हुये भी कर्मवन्ध नहीं होता।

जह नाम सुद्ध वसा अुत्रंग परिकम्मणं निरासंसा।

अज्जकद्वं चएमि एयंमिस भावणं कुणइ॥३॥

जैसे कि कोई विचारशील वेश्या इच्छा विना भी भोगी पुरुपको सेवन करती है परन्तु वह मनमें यह विचार करती है कि इस कार्यका में कब त्याग करूंगी? वैसे ही तत्वज्ञ संसारी भी आजकल संसार का परित्याग करूंगा यही भावना करता है।

> अहवा परध्यवहमा, कुल वहुमा नवसिर्णहरंग गया। देह टिह माइम्रं सर्माणा पर्गुणे कुणह्॥ ४॥

या जिसका पित परदेश गया हो ऐसी प्रोपित पितका श्रेण्ठ कुलमे पैदा हुई कुल यधू नये नये प्रकार के स्नेह रंगमें रंगो हुई देहकी स्थित रखने के लिये पितके गुणोंको याद करनी हुई समय विताती है।

# एवमेव सन्वविरइं, मणे कुर्णतो सुसावश्रो शिचं॥ पालेममा गिहथ्थत्तं, श्रप्पमहन्नं च मन्नंतो॥ ५॥

इसी प्रकार अपने आपको अधन्य समभता हुआ निरन्तर सर्व विरित को मनुमें धारणा रखता हुआ सुश्रायक गृहस्थ पनका पालन करता है।

ते धन्ना सपरिसाः पवित्तित्रं तेहिं धरिण वलयिपणं।

निम्पहि श्रमोह पसरा, जिरादिक्खं जे पवज्जन्ति ॥ ६ ॥

जिन्होंने मोहको नष्ट किया है और जिन्होंने जनो दीक्षा अंगोकार की है ऐसे पुरुषोंको धन्य है उन्हींसे यह पृथ्वी पावन होती है।

# "भाव श्रावक के लक्षण"

इध्यिद् अध्य संसार, निसय आरम्भगेह दंसराओ ।
गड्रिआइ पनाहे, पुरस्सर आगमिनची ॥ १ ॥
दार्गाई जहा सत्ती, पनत्तरां विहिरस्त दुष्ट अ ।
अभमध्य असंबद्धे , परध्यकामोन भोगीआ ॥ २ ॥
वेसाइ विगह नासं, पालइ सत्तरस पय निबद्धन्तु ।
भानगयभावसानग, लख्खणभेय समासेगां ॥ ३ ॥

१ स्त्रीसे वैराग्य, २ इन्द्रियों से वैराग्य भावना करे, ३ द्रव्यसे वैराग्य भाव भावे, ४ संसार से विराग विन्तन करे, ५ बिषयसे वैराग्य, आरम्भ को दुःख रूप जाने. ८ शुद्ध समिकत पाले, गतानुगत—भेड़ा चालका परित्याग करे, १० आगम के अनुसार प्रवृत्ति करे, ११ दानादि देनेमें यथा शक्ति प्रवृत्ति करे, १२ विधिमार्गकी गवेषणा करे, १३ राग द्वेष न रक्षे, १४ मध्यस्थ गुणोंमें रहे, १५ संसार में आसक होकर न प्रवर्ते, १६ परमार्थ के कार्यमें रुचि पूर्वक प्रवृत्ति करे, १७ वेश्या के समान गृह भाव पाले ये सबह लक्षण संक्षेप से भाव शावक के वतलाये हैं। अब इन पर पृथक् पृथक् विचार करते हैं।

इथ्यि प्रगाध्य भवगां, चलचित्तं नरयवद्दणी भूष्रं।

जागं तोहि भ्रकामी, वसवत्ती होई नहुत्तीसे ॥ ४ ॥

स्त्री वैराग्य—स्त्री अनथ का मूल है, चपल चित्त है, दुर्गति जानेका मार्ग रूप है यह समभ कर हितार्थी पुरुष स्त्रीमें आसक नहीं होता।

इन्दिय चवल तुर'गे, दुग्गइ मग्गाणु धाविरे निच।

भावित्र भवस्सक्वे,संभइ सन्ताण रस्सीहिं ॥ ५ ॥

सदैव दुर्गतिके मार्गकी ओर दौड़ते हुये इन्द्रिय रूप चपल घोड़ोंको संसार स्वरूप का विखार करने से सदुशान रूप लगाम से रोके। सयलाग्रथ्य निमित्तं, श्रायास किलेस कार्ग्यसारं।

नाऊरा धरां धीमं, नहु लुम्भइ तंमि तरा ग्रंपि ॥ ६॥

सकल अनर्थका मूल प्रयास—क्लेशका कारण और असार समक्ष कर वुद्धिमान मनुष्य धनके लोभमें नहीं फसता।

्दुहरूवं दुक्ख फलं दुहागु वंधि विडम्बगाः रूवं।

संसारमसार जागि, ऊरा नरइ तहि कुराई॥ ७॥

दु:खरूप¦ दु:खका ही फल देनेवाले, दु:खका ॄंअनुधन्ध कराने वाले, विडंबना रूप संसार को असार जान कर उसमें प्रीति न करे,

खगामित्त सुहे विसए, विसोवमाणे सयाविमन्नंतो।

तेमुन करेड़ गिद्धि, भवभीरु मुख्यिम तत्ताध्यो ॥ ८ ॥

क्षणिक सुख देने वाले और अन्तमें विपके समान दारुण फल देने वाले विपय सुखको समभ कर तत्वज्ञ भवभीर श्रावक उसमें लंपट नहीं होता।

क्जइ तिव्वारमभं, कुगाइ अकामोश्र निव्व हं तोश्र ।

थुगाइ निरारम्भजगां, दयालुग्रो सन्वजीवेषु ॥ ६॥

तीव्र आरम्भ का त्याग करे, निर्वाह न होने पर अनिच्छा से आरम्भ करे, सर्व जीवों पर दया रख-कर निरारम्भी मनुष्योंकी प्रशंसा करे।

गिहवासं पासं मिव भावं तो वसई दुख्खिओ तिम्म ।

चारित्त मोहिंगाज्जं, निभभीगित्रो उज्जमं कुणई ॥ १० ॥

गृह वासको पासके समान समभता हुआ उसमें दुःखित हो कर रहे, चारित्र मोहनीय कर्मको जीत-नेका उद्यम करता रहे।

ग्रथ्थिक भाव कलियो, पभावणा वन्नवाय थाईहि।

गुरुभत्ति जुन्नोधि इमं, धरेइ सदंसर्गं विमलं ॥ ११ ॥

आस्तिक्य भाव युक्त जैन शासन की प्रभावना, गुण वर्णन वगैरह से गुरुभक्ति युक्त हो कर बुद्धिमान ानमल दर्शनको धारण करे।

गड्डरिश्र पवाहेरा, गयासु गइश्रं जरां (वश्रासांतो ।

पइंहरइ लोकसन्नं, सुसमिछ्लिश्र कारश्रो धीरो ॥ १२ ॥

गतानुगतिकता को छोड़ कर—याने लोक संज्ञाको त्याग कर सारासार का विचार करके धीर बुद्धिमा श्रावक संसार में प्रवृत्ति करे।

नध्य परलोक पर्गा पगागा यन्नं जिगागमं मुत्तु।

श्रागम पुरस्सर'चिश्र करेड् तो सच्च किरियाश्रो ॥ १३॥ 🌱

परलोक के मार्गमें जिनागम को छोड़ कर अन्य कुछ प्रमाण नहीं है अतः आगम के अनुसार ही तमाम कियार्थे करे।

श्रीरा गहनतो सित्त, श्राया बाहाई जह वहुं कुराई। श्रायरई तहा सुगई, दारााइ चडिंचहं धम्मं।। शक्ति न छोप कर आत्मा को तकछोफ न हो त्यों सुमित वान श्रावक दानादि चतुर्विध धर्माकरण करें।

# हिअमण वज्जं किरिश्चं, चिंतायिण स्थण, दुख्वहं लहिश्चा।

सम्मं समायरन्तो, नहु लज्जइ मुद्ध हसिझोवि॥ १५॥

चिन्तामणि रत्न समान दुर्लभ हितकारी और पाप रहित शुद्ध क्रिया प्राप्त कर उसे भली प्रकार से आचरणे करते हुये यदि अन्य लोग मस्करी करें तथापि लज्जित न हो।

देहिं उइ निवन्धगा, घगा संयगा हार गेह माइसु ।

निवसइ अरत्त दुद्दो, संसारगएस भावेसु ॥ १६॥

शारीरिक स्थिति कायम रखने के छिये धन, स्वजन, आहार, घर वगैरह सांसारिक पदार्थों के सम्बन्धमें राग होष रहित होकर प्रवृत्ति करे।

उव सपसार विश्रारो, वाहिज्जइ नेव राग दोसेहिं।

पममध्योहि श्रकामी, असग्गइं सन्वहा चयइ॥ १७॥

उपराम ही सार विचार है अतः रागद्वेष में न पड़ना चाहिये यह समभ कर हितामिलाषी असत्य कदाग्रह छोड़ कर मध्यस्थपन को अंगीकार करता है।

भावंतो प्रणवर्यं, खगाभंगुर्यं समध्य वध्भूगां।

संबंधोवि धगाइसु, वज्जइ पहिवंध संवंधं ॥ १८॥

यद्यपि अनादि कालीन सम्बन्ध है तथापि समस्त वस्तुओं का क्षणभंगुर स्वमाव समभता हुआ सर्व वस्तुओं के प्रतिबन्ध का परित्याग करे। अर्थात् तमाम वस्तुओं में अनाशक्ति रख्ले।

संसारविरक्तमणो, भोशुवेभोगातित्ति देउति ।

नाउं पराग्धरोहा, पवचाए काममोगेसु ॥ १६॥

ों भोगोपभोग यह कोई तृप्तिका हेतु नहीं है यह समभ कर संसारसे विरक्त मनवाला होकर स्त्री वगैरह काम भोगके विषयमें अनिच्छा से प्रवर्ते ।

#### इश्रसत्तरसगुणजुत्तो, जिगागमे भावसावश्रो भणिश्रो।

एसपुण कुसलजोगा, लहइ लहु भावसाहुत्तं ॥ २० ॥

इस प्रकारके सत्रह गुण्युक्त जिनागम में भाव श्रावकका स्वरूप कथन किया है। इस पुण्यानुवन्धी पुण्यके योगसे मनुष्य शीव्र ही भाव साधुता प्राप्त करता है, यह वात धर्मरत्न प्रकरण में कथन की है। पूर्वोक्त धर्मभावनाय भाता हुआ दिन छत्यादि में तत्पर रह कर ''इगामेव निग्गंथे पावयगे) भाउ ठे प्रमठ्ठे सेसे प्रण प्रणठ्ठेति" यह निर्पंथ प्रवचन (बीतराग प्रक्षित जैनधर्म) हो सत्य है, प्रमार्थ है, अन्य सब मार्ग त्यागने योग्य हैं, इस तरह जैनसिद्धान्तों में बतलाई हुई रीत्यनुसार वर्तता हुआ सब कामों यतनासे प्रवृत्ति करे। सब कायों में अप्रतिबद्ध चित्त होकर क्रमशः मोहको जीतने में समर्थ होकर अपन् पुत्र या भाई या अन्य सम्बन्धी जन तब तक गृहस्थावस्था रहे या वैसे भी कितने एक समय तक गृहस्थावास में रह कर समय आने पर अपनी आत्माको समतोल कर जिनमन्दिरों में अठाई महोत्सव करके चतुर्विध संबक्षी पूजा सतकार करके साधमिक बत्सल कर और दीन हीन अनाथों को यथाशिक दान देकर संगे सम्बन्धी जनों को खास कर विधिपूर्वक सुदर्शन होठ वगैरह के समान दीक्षा ग्रहण करे। इसलिये कहा है कि—

सन्वरयणा मएहिं विभूसिझं जिणहरेहिं महिवलय।

जो कारिक्त समग्गं, तत्रोवि चर ं महद्दीम ॥ ३॥

सर्व रत्नमय विभूषित मन्दिरोंसे समग्र भूमंडल को शोभायमान करे उससे भी वढ़ कर चारित्रका महात्म्य है।

> नो दुष्कर्मभयासो न कुयुवितसुतस्वामिदुर्वाक्यदुःखं। राजादौ न मगामो शनवसनधनस्थान चिंता न चैव॥ ज्ञानाप्तिर्लोकपूजामश्रमसुखरितः मे त्य मोद्याद्यवाप्तिः।

> > श्रामरायेपीगुगाःस्युस्तदिह सुमतयस्तत्र यत्नं कुरुध्वम् ॥ २ ॥

जिसमें दुष्कर्म का प्रयास नहीं, जिससे खराव स्त्री पुत्रादिके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाला दुःस नहीं, जिसमें राजादिको प्रणाम करना नहीं पडता, जिसमें अन्न वस्त्र धन कमाने खानेकी कुछ भी चिंता नहीं, निर-न्तर ज्ञानकी प्राप्ति होती है, लोक सम्मान मिलना है, समताका खुखानन्द मिलता है और परलोक में क्रमसे मोक्षादिकी प्राप्ति होती हैं। (ऐसा साधुपन है) साधुपन में इतने गुण प्राप्त होते हैं इसलिये है सद्वुद्धि वाले मनुष्यो! उसमें उद्यम करो।

कदाचित किसी आलंबन से उस प्रकारकी शक्ति अभाव वगैरह से दीक्षा लेनेमें असमर्थ हो तो आरम्भ का परित्याग करें। यदि पुत्रादिक घरकी संभाल रखने वाला हो तो सर्व सिवत्तका त्याग करना चाहिए। और यदि वैसा न वन मके तो यथा निर्वाह याने जिनना हो सके उनने प्रमाणमें सिवत्त आहार घगैरह का परित्याग करके कितनेक आरम्भ का त्याग करें। यदि वन सके तो अपने लिये रांधने, रंधवाने का भी त्याग करें। इसलिये कहा है कि—

जस्सकए भ्राहारो, तस्सठ्ठा चेव होइ भ्रारम्भो।

श्रारम्भे पाणिवहो, पाणिवहे दुग्गइचे व ॥ १ ॥

जिसके लिये आहार पकाया जाता है उसीको आरम्भ लगता है, आरम्भ में प्राणीका वध होता है, प्राणीवध होनेसे दुर्गतिकी प्राप्ति होती है। सोलहर्नां द्वारः—ब्रह्मवर्य यावज्ञोव पालना चाहिए। जैसे कि पेथड़शाह ने वत्तीसवें वर्षमें ही ब्रह्म-वर्यव्रत अंगोकार किया था। क्योंकि भीम सोनी मढी पर आवे तब ब्रह्मवर्य लूं इस प्रकारका पण किया हुआ होनेके कारण उसने तहण वयमे भी ब्रह्मवर्य अंगोकार किया था। ब्रह्मवर्य के फलपर अर्थदीपिका में स्वतंत्र संपूर्ण अधिकार कहा गया है। इसिल्ये हृष्टान्तादि वहांसे ही समभ लेना चाहिए।

# श्रावककी प्रतिमायें

श्रावकंको संसार तारणादिक दुष्कर सप विशेषसे प्रतिमादि तप वहन करना चाहिये। भो श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओं का स्वक्षप इस प्रकार समभना।

दंसण वय सामाइयः पोसह पिना अवंभ सचित्ते । आरम्भपेस उद्दित्तः, वज्जए सम्या भूएअ॥१॥

१ 'दर्शन प्रतिमा' एक मासकी है, उसमें अतिचार न लगे इस तरहका शुद्ध सम्यक्त्व पालना। २ वत प्रतिमा दो महिनेकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित पहले लिये हुए बारह वर्तोमें अतिचार न लगे उन्हें इस प्रकार पालना। ३ 'सामायिक प्रतिमा' तीन मासकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित सुबह, शाम, दो दफा शुद्ध सामायिक करना। ४ 'पौपघ प्रतिमा' चार महीनेकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित अध्मी, चतु-दंशी पर्व तिथिके पौषघ अतिचार न लगे वैसे पालन करना। ५ 'काउसगा प्रतिमा' पांच मासकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित अध्मी चतुर्दशी के लिए हुए पौषघ में रात्रिके समय कायोत्सर्ग में खड़े रहना। ६ ब्रह्म प्रतिमा' छह महीने की है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित ब्रह्मचर्य पालन करना। ७ 'सचित्त प्रतिमा' सात मासकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित सच्य आरम्भ का परित्याग करना। ८ 'आरम्भ त्याग प्रतिमा' आठ महीने की है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित स्वयं आरम्भ का परित्याग करे। ६ 'प्रेण्य प्रतिमा' नच मासकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित अपनी तरफसे नौकर चाकर को कहीं न भेजे। १० 'उहिश्य वर्जक प्रतिमा' दस मासकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित अपने तरफसे नौकर चाकर को कहीं न भेजे। १० 'उहिश्य वर्जक प्रतिमा' दस मासकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित अपने आधित आरम्भ का त्याग करे और ११ 'श्रवण भृत प्रतिमा' ग्यारह मास की है, उसमें पूर्वोक्त सर्व किया सहित साधुके समान विचरे। यह ग्यारह प्रति-मेवाकोंका संक्षित अर्थ कहा गया है।

थव प्रत्येक प्रतिमा का जुदा उच्छेख करते हैं।

१ दर्शन प्रतिमा—राजाभियोगादिक छह आगार जो खुले रक्षे थे उनसे रहित चार प्रकारके श्रद्धा-नादि गुणयुक्त, भय, लोभ, लोकलज्जादि से भो अतिचार न लगाते हुये त्रिकाल देवपूजादि कार्योमे तत्पर रह कर जो एक मास पर्यन्त पंचातिचार रहित शुद्ध सम्यक्त्य को पाले तव वह प्रथम दर्शन प्रतिमा कहलाती हैं।

२ व्रत प्रतिमा—दो महीने तक अखंडित पूर्व प्रतिमामें वतलाये हुये अनुष्ठान सहित अणुवर्त का पालन करें याने उनमें अतिचार न लगाये सो दूसरी व्रत प्रतिमा कहलाती है।

३ सामायिक प्रतिमा—मीन महीने तक उभयकाल अप्रमादी हो कर पूर्वोक्त प्रतिमा अनुष्ठान सहित सामायिक पाँछे सो तासरी सामायिक नामक प्रतिमा समभना। ४ पौपत्र प्रतिमा—बार महीने तक चार पर्व दिनोंमे पूर्नोक्त प्रतिमा अनुष्ठान सिंहन परिपूर्ण पौपव का पालन करे सो चौथो पौपत्र प्रतिमा समभना।

५ कायोत्सर्ग प्रतिमा — पांच महीने तक स्नान त्याग कर और रात्रिके समय चारों प्रकारके आहारका परित्याग करके दिनके सपय ब्रह्मचर्य पालन करते हुये, घोतीको लांग खुली रख कर चार पर्वणीमें घर पर या घरके चाहर अथवा चौराहेमें परिसह उपसर्गादि से अकंपित हो कर पूर्वोक्त प्रतिमानुष्ठान पालते हुये सारी रात कायोत्सर्ग में रहना सो पांचवीं कायोत्सर्ग प्रतिमा कहलाती है।

६ ब्रह्मचर्यं प्रतिमा—इसी प्रकार अगली प्रतिमा भी पूर्वोक्त प्रतिमाओं की किया सहित पालन करना। छठी प्रतिमामें इतना हो विशोम समभना कि छह महीने तक ब्रह्मचारी रहना।

७ सिवत्त त्याग प्रतिमा—पूर्वोक्त किया सिहत सात महीने तक सिवत्त भक्षण्यका त्याग करना याने सिजीव वस्तु म खाना । यह सातवीं सिवत्त त्याग प्रतिमा समभना ।

८ आरम्भत्याग प्रतिमा—इस प्रतिमाका समय आठ महोनेका है। याने आठ महीने तक अपने हाथसे किसोभो प्रकारका आरम्भ न करनेका नियम घारण करना। सो आठवीं आरम्भ त्याग प्रतिमा समभना।

६ प्रेष्यवज्ञेक प्रतिमा-पूर्वोक्त प्रतिमानुष्ठान सहित प्रेष्य याने नौकर चाकरके द्वारा या अन्य किसीके द्वारा भी नव महीने तक आरम्भ न करावे यह नववीं प्रेष्यवर्जक प्रतिमा समक्तना।

१० उद्दिए आरम्भवर्जन प्रतिमा—इसमी प्रतिमामें दस महीने तक पूर्वोक्त प्रतिमाओं के अनुष्ठान सिहत मात्र चोटी रख कर उस्तरेंसे मुंडन करावे और निधान किया हुआ धन भी यदि कोई उस समय पूछे तो स्वयं जानता हो तो वनला देवे और यदि न जानता हो तो साफ कह देवे कि यह वात में नहीं जानता। अर्थात् सरलना पूर्वक सत्यको अपने प्राणोंसे भी अधिक समझे। घरका कार्य कुछ भी न करे और अपने लिये यदि घरमें आहार तैयार हुआ हो तो उसे भी ग्रहण न करे। यह दसमी प्रतिमा समभना।

११ श्रमणभून प्रतिमा—ग्यारह महीने तक पूर्वोक्त प्रतिमाओं के अनुष्ठान सहित घरका काम काज छोड़ कर, लोक परिचय छोड़ कर, लोच करे अथवा उस्तरेसे मुंडन करावे। शिखा न रक्खे। रजोहरण प्रमुख रखनेसे मुनिचेप धारी चने। अपने परिचित गोक्कलादिक में रहने वालोंको "प्रतिमाप्रतिपन्नाय श्रमणा पासकाय भिन्नां दत्त" ऐसा वोलते हुये, धर्मलाभ शब्द न वोल कर सुसाधु के समान विचरे। यह ग्यारहवीं प्रतिमा समभना। इस प्रकारके अभिग्रह तपक्षप श्रावक की ग्यारह प्रतिमा कही हैं।

अव आयु समाप्त होनेके समयका अन्तिम कृत्य घतलाते हैं।

#### सोबावस्यकयोगानां, भंगे मृत्योरथागमे ।

कृत्वा संलेखनापादौ, प्रतिपद्य च संयमं ॥ १ ॥

आवश्यक योगोंका भंग होनेसे और मृत्यु नजीक आ जानेसे प्रथम संयमको अंगोकार करके फिर सल्लेखना करके आराधना करे।

शास्त्रमें ऐसा फयन होनेके कारण शानकके आवश्यक कर्तव्य जो पूजा प्रतिक्रमणादि न यन सक्नेसे

धौर मृत्यु समीप आ जानेसे द्रव्य और भाव इन दोनों प्रकारकी संलेखना को करे। उसमें द्रव्यसंलेखना याने आहारादिक का परित्याग करना और भावसंलेखना कोधादिक कषायका त्याग करना। कहा भी है कि—

देहंमि असंलिहिए, सहसा धाऊ हि खिन्जमागोहि।

जायइ भ्रहम्मार्गां, सरीरिगो चरमकालंमि ॥ १ ॥

शरीरको अनसन न कराने पर यदि अकस्मात् धातुओं का क्षय हो जाय तो शरीरधारी को अन्तिम क्ष्मरमें भार्तध्यान होता है।

्न ते एयं पसंसामि, कि ं साहु सरीरयं । किसं ते श्रंगुलीभग्ग, भावसंलीगा माचर ॥ २ ॥ ,

है साधु! मैं तेरे इस शरीर के दुर्बलपन को नहीं प्रशंसता। तेरे शरीरका दुर्बलपन तो इस तेरी अंगुली के मोड़नेले मालूम ही हो गया है। इसलिये भावसंलीनता का आचरण कर। याने भावसंलीनता आये विना प्रध्यसंलीनहा फ़लीभूत नहीं हो सकती।

# "मृत्यु नजीक आनेके लक्षण"

स्थल देखनेसे, देवताके कथन वगैरह कारणोंसे मृत्यु नजीक आई समभी जा सकती है। इस लिये 'पृचमें पूर्वाचार्यों ने भी यही कहा है कि—

दुःस्वप्न प्रकृतिसागै, दु निमित्वैश्च दुग्रहैः । हंसचारान्यथात्ते श्च, ज्ञेयो मृत्युसमीपगः ॥ १ ॥

स्राप्त स्वप्त आगेसे, प्रकृतिके बदल जानेसे, खराब निमित्त मिलने से, दुए ग्रहसे, नाड़ीयें याने नब्ज बदल जानेसे मृत्यु नजदीक आई हैं, यह बात मालूम हो सकती हैं।

इस तरह संलेखना करके श्रावक धर्महत् तत्के उद्यापन के समान अन्त्यावस्था में भी दीक्षा अंगी-कार करे। इसलिये कहा है कि—

#### एग दिचसंपि जीवो, पञ्चज्ज मुवागश्रो श्रनन्नमणो।

जइ विन पावइ मुख्खं, अवस्स वेमाश्विश्रो होई ॥ १ ॥

को मनुष्य एक दिनकी भी अनन्य मनसे दीक्षा पालन करता है वह यद्यपि उस भवमें मोक्षपदको महीं पाता तथापि अवश्य ही वैमानिक देव होता है।

नहर राजाका भाई कुवेरका पुत्र नवीन परिणीत था। परन्तु अव 'पांच ही दिनका तेरा आयुष्य है' इस इकार ज्ञानी का वचन सुन कर तत्काल ही उसने दीक्षा अ'गीकार की और अन्तमें सिद्धि पदको प्राप्त हुआ।

स्वैवाहन राजाने नी प्रहरका ही आयुष्य वाकी है यह वात ज्ञानीके मुखसे जान नर तत्काल ही दीक्षा और अन्तमें वह सर्वार्थसिद्धि विमान में देव तया पैदा हुआ।

सरभारा किने वाद दीक्षा छी हो तो उस वक्त जैनशासन की उन्नति निमित्त यथाशकि धर्मार्थ खच हरना, जैसे कि उस अवसर में सातों क्षेत्रमें सात करोड़ द्रव्यका व्यय थराद के संघपति आभूने किया था। जिसे संयम छेनेका सुमीता न हो उसे संछे बन करके शत्रुंजय तीर्थादिक श्रेष्ठ स्थान पर निर्दोष स्थाएउल में ( निर्दोप लगहमें ) विश्विपूर्वक चतुर्विध आहार प्रत्याख्यानक्षप आनन्दादि श्रावक के समान अनसन अंगी-कार करना। इस लिये कहा है कि—

# तविश्वियमेश्वयमुख्खो, दाशोगाय हुन्ति उत्तमा भोगा।

देवचणेण रज्जं, भणसण प्ररगेण इन्दर्स ॥१॥

तप और नियमसे मनुष्य को मोक्षयद की प्रप्ति होती है दान देनेसे मनुष्य को उत्तम भोग सम्पदा की प्राप्ति होती है और अनशन द्वारा मृत्यु साधने से इन्द्र पदको प्राप्ति होती है। छोकिक शास्त्रमें भी कहा है कि—

स्रमाः सहस्त्राणि च सप्त वै जले, दशैतपग्नौ पतने च पोडशः।

महाइवेषष्टिरशीतिगोग्रहे, अनाशमे भारतचात्त्वया गतिः॥ १॥

जलमें पड़ कर मृत्यु पानेसे सात हजार वर्ष, अग्निमें पड कर मृत्यु पानेसे दस हजार वर्ष, भंपापात करके मृत्यु पानेसे सोलह हजार वर्ष, महा संग्राम में मरण पानेसे साठ हजार वर्ष, गायके कलेवर में घुस-कर मृत्यु पानेसे अस्सी हजार वर्ष, और अनसन करके ( उपवास करके ) मृत्यु पानेसे अक्षय गित होती है।

फिर सर्व अतिचार का पग्हिर करने पूर्वक चार शरणादि रूप आराधना करना । उसमें दस प्रका-रकी आराधना इस प्रकार है ।

> त्रालो भ्रमु भ्रइयारे वयाइं उच्चरमु खपसु जीवेसु । वोसिरसु भावि भ्रप्पा, श्रद्वारस पावट्टागाइं ॥ १ ॥ च च उसरग दुक्क ह गरिहगां च सुकडाणु मोभ्रगां कुगासु ।

सुहभावर्णं अगासरां, पंचनमुकारसरणं च॥ २॥

१ पंचाचार के और वारह व्रतोंमंके लगे हुये अतिचारों की आलोचना रूप पहिली आराधना समभना। २ आराधना के समय नये व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार करने रूप दूसरी आराधना समभना। ३ सर्व जीवोंके साथ क्षमापना करने रूप तीसरी आराधना समभना। ४ वर्तमान कालमें आतमा को अटारह पाप स्थान त्यागने रूप चौथी आराधना समभना। ५ अरिहंत; सिद्ध, साधु और केवलो प्रकृषित धर्म इन चारोंका शरण अंगीकार करने रूप पांचवीं आराधना समभना। ६ जो जो पाप किये हुये हैं उन्हें याद करके उनकी गर्हा करना, तिदा करना, तदुहप छठी आराधना समभना। ७ जो जो सुकृत कार्य किये हों उनकी अनुमोदना करना तदुहप सातवीं आराधना समभना। ८ शुम भावना याने वारह भावना भानेरूप आठवीं आराधना जानना। ६ चारों आहार का त्याग करके अन्यान अंगीकार करने रूप नवमी आराधना कही है और १० पंच परमेष्टी नवकार महा मन्त्रका निरन्तर स्मरण रखना तदुरूप दशमी आराधना है।

इस प्रकार की आराधना करनेसे यद्यपि इसी भवमें सिद्धि पदको न पाये तथापि सुदेव भवमें या सुतर भवमें अवतार लेकर अन्तमें आठवें भवमे तो अवश्य ही मोक्षपद को पाता है। 'सतठ्ठ भवाइ' नावक- म्इ' इति आगम प्रवचनात्। 'सान आठ भव उल्लंघन नहीं करे' इस प्रकार का आगमका पाठ होनेसे सचमुच ही सात आठ भवमें मोक्षपदको पाता है। यह अठारहवां द्वार समाप्त होते हुये सोलहवीं गाथाका अर्थ भी पूर्ण होता है। अब उपसंहार करते हुये दिन कृत्यादि के फल वतलाते हैं।

# मूल गाथा

# एअं गिहि धम्मविहिं, पहदि अहं निव्वहंति जे गिहिणो ॥ इहभव परभव निव्वुइ, सुहं लहुं ते लहंति धुवं ॥ १७॥

यह अन्तर रहित बतलाये हुए दिन हत्यादिक छह द्वारात्मक श्रावक धर्मके विधिको जो गृहस्थ प्रति-दिन पालन करते हैं वे इस वर्तमान अवमें एवं आगाभी भवमें अन्तर रहित आठ भवकी परम्परा में ही सुख-का हेतु भृत पुनरावृत्ति व्याख्यान संयुक्त निवृत्ति याने मोक्ष सुखको अवश्य ही शीव्रतर प्राप्त करते हैं। इति सत्रहवीं गाथार्थ॥

इति श्री तपागच्छाधिप श्री सोमसुन्दर स्रि श्री मुनि सुन्दर स्रि श्री जयचन्द्रर स्रि श्री भुननसुन्दर स्रिर शिष्य श्री रत्नशेखर स्रिर विरिचतायां विधिकोमुदी नाम्न्यां श्राद्धविधि प्रकरणवृत्ती जन्यकृत्यप्रकाशकः पष्टः प्रकाशः श्रेयस्करः ।

# प्रशस्ति

# विरूयात तपेसाख्या । जगति जगचंद्र सूरयो सुवन् । श्री देव सुन्दर गुरुत्तमाश्च तदनुक्रमाद्विदिताः॥ १॥

श्री जगत्चन्द्रसृति तपा \* नामसे प्रसिद्ध हुये। अनुक्रम से प्रसिद्धि प्राप्त उनके पष्ट पर श्री देव-सुन्दरसृति हुये।

पंच च तेषां शिष्यास्तेष्वाद्या ज्ञानसागरा गुरवः । विविधाव चूर्षि लहरि प्रकटनतः सान्वयाव्हानाः ॥ २ ॥ उस देव सुन्दर सूरि महाराज के पांच शिष्य हुये । जिनमें ज्ञानामृत ससुद्र समान प्रथम शिष्य ज्ञान-

<sup>\*</sup> श्री जगतचन्द्र सुरिको युवावन्थामें आचार्यपद प्राप्त हुआ था। वे निरन्तर आंबिल तप करते थे आतः उनका शरीर हुश हो गया था। एक समय सं० १२८५ में वे उदयपुर पघारे, उस वक्त वहांके संघने वहे आडम्बर से उनका नगर प्रवेश महोत्सव किया। उसवक्त नगरमें प्रवेश करते हुये राजमहल में एक गवाचसे महाराणा की पटरानीने कुश शरीरें आचार्य महाराज को शुष्क शरीर वाला देखा महारानी ने संघके आगेवानों को बुलवा कर पूछा कि जिसका तुम लोग इतने आडम्बर से प्रवेश महोत्मव कर रहे हों वह महाज्ञानी होने पर भी उसका इतना दुवंल शरीर क्यों ? क्या तुम उसे परा खानपान नहीं देते ? आगेवानों ने कहा कि वे सदैव एक दक्ता शुष्क आहार करते हैं अर्थात हमेशह आंविल तप करते हैं इसी कारण उनका गरीर सख गया है। यह सन कर महारानीजी को वडा आनन्द हुआ और वहां आकर आचार्य महाराज को उसने 'तपा' विरुद पूर्वक सादर नमस्नार किया। वस असवक्त से ही वडगच्छ को तपा विरुद्धी शुरुआत हुई है।

सागर स्रि हुये। जिन्होंने विनिध प्रकार बहुतसे शास्त्रों पर चूर्णिरूपी लहरोंके प्रगट करनेसे अपने नामकी सार्थकना की है।

श्रृतगत विविधालायक समुद्धृतः समभवंश्च स्रीन्द्राः।

कुलमगडना द्वितीयाः श्रीगुणरत्नास्तृतीयाश्च ॥ ३ ॥

दूसरे शिष्य श्री कुलमण्डन स्रि हुये जिन्होंने सिद्धान्त प्रभ्थोंमें रहे हुये अनेक प्रकारके आछाचे लेकर विचारामृत संग्रह जैसे वहुतसे ग्रन्थोंकी रचना की है। एवं तीसरे शिष्य श्री गुणरत्न स्रि हुये हैं।

पट्दर्शनवृत्तिक्रिया रत्नसमुचय विचार निचवस्रजः।

श्रीभुवनसुन्दरादिषु भेजुर्विद्यागुरुत्वं ये॥ ४॥

जिस गुणरस्त सूरि महाराज ने पट्दर्शन समुच्य की चड़ी घृत्ति और हैमी व्याकरण के अनुसार कियारत्न समुच्य वगैरह विचार नियम याने विचारके समूहको प्रगट किया है। और जो श्री. भ्रुयनसुन्दर सूरि आदि शिप्योंके विद्यामुरु हुए थे।

श्रीसोमसुन्दरगुरुमवरास्तुर्या ग्रहार्यं महिमानः।

येभ्यः संततिरुचै भैवतिद्वे धा सुधमभ्यः ॥ ५ ॥

जिनका अतुल महिमा है ऐसे श्री सोमसुन्दर स्वरि चतुर्थ शिष्य हुए। जिनसे साधुक्तभ्यीओं का परिवार भली प्रकार विस्तृत हुआ। जिस तरह सुधर्मास्वामी से ग्रहणा आसेवना की रीत्यासुसार साधु साध्वी प्रवर्ते थे।

यति जितकल्पविद्यतिश्च पंचमाः साधुरत्न सूरिवराः । यौर्गादशोष्त्रकृष्यत करमयोगेण भवकृषात् ॥ ६ ॥

यति जीतक हपवृत्ति वगैरह प्रन्थोंके रचने वाले पांचवं शिष्य श्री साधुरत्न सूरि हुए कि जिन्होंने हस्तावलंबन देकर मेरे जैसे शिष्योंको संसारस्य कुएमें द्ववते हुओंका उद्धार किया।

श्रीदेनसुन्दरगुरोः पष्टें श्रीसोमसुन्दरगणेन्द्राः।

युगवरपदवीं माप्तास्तेषां शिष्याश्च पञ्चेते ॥ ७ ॥

पूर्वोक्त पांच शिष्योंके गुरु श्रीदेवसुन्दरस्रि के पाट पर युगवर पदवीको प्राप्त करने वाले श्रीसोमसुन्दर स्रिर् हुपे और उनके भी पांच शिष्य हुये थे।

मारीखवमनिराकृति सहस्रनामस्मृति प्रभृति फुत्यैः।

श्रीमुनिसुन्दरग्रवश्चिरन्तनाचार्यमहिषभृतः॥ 🗸 ॥

पूर्वाचार्यों के महिमाको धारण करने बाले, संज्ञिकरं स्तोत्र रच कर मरकी रोगको दूर करने वाले, सहस्रावधानी के नाम वगैरह से प्रख्यात श्रीमुनिसुन्दर स्रि प्रथम शिष्ये हुये।

श्रीजयचन्द्रगगोन्द्राः निस्तन्द्रा संवगच्छकार्येषु ।

श्रीश्वनसुन्दरवरा द्रक्हारंगणोपकृतः ॥ हा।

संघके एवं गच्छके कार्य करनेमें अप्रमादो दूसरे शिष्य श्रीजयचन्द्र सूरि हुये कि जो दूर देशोंमें विहार करके भी अपने गच्छको परम उपकार करने वाले तीसरे शिष्य श्रीभुवनसुन्दर सूरि हुये।

विषममहाविद्यात्तद्विडम्बनाब्धौ तरीवद्यत्तियः॥

विद्धे यत् ज्ञाननिधि मदादिशिष्या उपाजीवन् ॥ १०॥

जिस भुवनसुन्दर सूरि गुरु महाराज ने विषम महा विद्याओं की विड्म्बना रूप समुद्रमें प्रवेश कराने वाली नावके समान विषम पदकी टीका की है। इस प्रकारके ज्ञाननिधान गुरुको पा कर मेरे जैसे शिष्य भी अपने जीवनको सफल कर रहे हैं।

एकांगा अप्येका दशांगितश्च जिनसुन्दराचार्याः ।

निर्प्रन्थाग्रन्थकृताः श्रीमिष्जनकीर्ति गुरवश्च ॥ ११ ॥

तप करनेसे पकांगी (इकहरे शरीर वाले) होने पर भी ग्यारह अंगके पाठी चौथे शिष्य श्रीजिनसुन्दर स्रि हुये और निर्श्न स्थपन को घारण करने वाले एवं ग्रन्थोंकी रखना करने वाले पाँचवें शिष्य श्रीजिनकीर्नि स्रि हुये।

एषां श्रीसुगुरूणां प्रतादतः पट खतिथिमिते वर्षे ।

'श्राद्धविधि' सूत्रवृत्ति व्यथना श्रीरत्नशेखरसूरिः ॥ १२ ॥

पूर्वीक पांच गुरुओंकी कृपा प्राप्त करके संवत् १५०६ में इस श्राद्धविधि स्त्रकी वृत्ति श्रीरत्नशेखर सुरिजी ने की है।

भत्र गुणसत्रविज्ञावतंस जिनहंसगणिवरममुखैः।

शोधनलिखनादिविषो व्यथायी सानिध्यमुद्यु वतैः॥ १३॥

यहां पर गुणक्षप दानशाला के जानकारों में मुक्ट समान उद्यमी श्रीजिनहंस गणि आदि महाबुभावों ने रेखन शोधन वगैरह कार्योमें सहाय की है।

विधिवैविध्याश्रुतगतनैयस्यादर्शनाच यरिकचित ।

श्रत्रीतसूत्रमसूत्र्यतत्तं मिध्यादुश्कृतं मेस्तु ॥ १४ ॥

विधिके—श्रावकविधि के अनेक प्रकार देखनेसे और सिद्धान्तों में रहे हुये नियम न देखनेसे इस शास्त्र में यदि मुक्तसे कुछ उत्सूत्र लिखा गया हो तो मेरा वह पाप मिथ्या होवो।

विधिकौमुदीतिनाम्न्यां हत्तावदयां विलोकितेर्वणः।

क्लोकाः सहस्रषट्कं सप्तशती चैकपण्ठचाधिकाः॥ १५॥

इस प्रकार इस विधिकोमुदी नामक वृत्तिमें रहे हुये सर्वाक्षर गिनने से छह हजार सात सी एकसठ श्लोक हैं।

श्राद्धहिताथै विहिता, श्राद्धविधिषकरग्रस्य सूत्रविशिरयं। चिरं समयं जयता, जयदायिनी कृतिनाम्॥ श्रावकोंके हितके लिये श्राइविधि श्रावकविधि प्रकरण की श्राइविधि कौमुदी नामक यह टीका रवी है मी विरकाल तक पंडितजनों को जय देने वाली हो कर जयवन्ती वर्ती।

(१)

यह आचार प्रपासमान महिमा, वाला बड़ा ग्रन्थ है, जैनाचार विचार ज्ञात करता, मुक्तिपुरी पन्थ है। प्राज्ञों के हदयंगमी हदय में, कंठस्थ यह हार है, हस्तालम्बक सारमूत जगमें, यह ज्ञान भाण्डार है॥ (२)

निश्चय औ व्यवहार सार समझै, सम्यक्तत्र पाले वहीं, उपसर्गे अपवाद से सकल यह, वस्तु जनाव सही। प्राणीको परमार्थ ज्ञान मिलने, में है सुशैली खरी, पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रन्थ रचना, हो तारनेको तरी॥ (३)

यह भाषान्तर शुद्ध श्राह विधिका, हिन्दी गिरामें करा, होगा पाठक वृन्द को हिततया, स्पष्टार्थ जिसमें भरा । श्रावक श्री पुखराज और अनसा, चन्द्रामिधानो यति, श्रेरित हो अनुबाद कार्य करने, की हो गई है मती॥ (४)

सम्बत् विक्रम पञ्च अस्सी अधिक उन्नीस सोमें किया, है हिन्दी अनुवाद बांच जिसको होता प्रफाछित हिया। हिन्दी पाठक वृन्द्रभे विनय है 'भिक्षु तिलक' की यही, सरके शुद्ध वहें कदापि इसमें कोई त्रुटि हो रही "

> श्राद्धविधि प्रकरण श्राद्धविधि प्रकरण समाप्त ।

# आत्म तिलक ग्रंथ सोसाइटी की मिलने वाली पुस्तकें।

जैन दर्शन, - इस प्रसिद्ध पूर्वाचाय श्रीमान हरिभद्र सूरि जी महाराजने छहीं ही दशनोंका दिग्द शन कराते हुये अकाटच युक्तियों द्वारा जैनदर्शन का महत्व वतलाया है। आरम्भ में जैनधर्मके क्वेताम्बरीय एवं दिगम्बरी मुनियों का श्राचार वेष भूषा का वर्णन करके फिर जैन दर्शन में माने हुये धमा- स्तिकाय अध्मिस्तिकाय आदि पट द्रव्यों एव जीवाजीय, पुराय, पाप, आस्त्रव, वन्ध, संवर, निर्जरा मोत्त, आदि तन्त्रवोंका सप्रभाग वर्णन किया है। हिन्दीभाषाभाषी जैन तत्त्रको जानने को इच्छा वाले जैनी तथा जैनेतर सज्जनों के लिये यह ग्रन्थ अद्वितीय मार्ग दर्शक है। शीघ्र ही पड़कर लाभ उठाइये। मृत्य मात्र १)

'गृहस्थ जीवन'—इस पुस्तक में सरल हिन्दी भाषा द्वारा ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके संरल उपाय वतलाए गये हैं। सामाजिक क्रिरीतियोंके कारण एवं तमाम प्रकार की सुख सामग्री होने पर भी मनुष्य किन किस सद्गुणों के श्रभाव से अपने श्रमूल्य जीवन को निष्फल कर डालता है इत्यादि का दिग्दर्शन कराते हुये जीवन को सफल बनानेके एवं सुखी बनाने के सहज मार्ग वतलाए हैं। जुदे जुदे परिष्ठिदोंमें क्रमसे जीवन निर्माण, स्त्री पुरुष, सासु बहु, स्त्री संस्कार, वैधव्य परिस्थिति, आत्म संयम, एवं सचरित्रतादि श्रनेक उपयोगी विषयों पर युक्ति दृष्टान्त पूर्वक प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक जितना पुरुषों के लिये उपयोगी है उससे भी श्रधिक स्त्रियोंके लिये उपयोगी है। श्रतः घरमें स्त्रियों को तो यह श्रवक्य ही पढ़ाना चाहिये, पक्की जिल्द सहिन मूल्य मात्र १।

स्नेहपूर्णा—यह एक सामाजिक जपन्यास—नोवेश है। इसमें उत्तम पध्यम और जघन्य पात्रों द्वारा कौदुम्बिक चित्र खींचा गया है। घरमें सुसंस्कारी स्त्रियोंसे किस प्रकार की सुख शान्ति और सारे कुदुम्ब को स्वर्गीय श्रानन्द मिल सकता है और श्रनपढ़ मूर्ख स्त्रियोंसे कौदुम्बिक जीवन की कैंसी विडम्बना होती है सो श्राबेह्व चित्र दिखलाया है। पुस्तक को पढ़ना शुरू किये वाद संपूर्ण पढ़े विना मनुष्य उसे छोड़ नहीं सकता। यह पुस्तक भो पुरूषोंके समान ही स्त्रियोंके भी श्रात उपयोगी है। लगभग सवा दोसी पृष्टकी दलदार होनेपर भी सजिल्दका मूल्य मात्र १)

जन साहित्यमां विकार यवायी थयेली हानि यह पुस्तक पणिडत वैचरदासजी की भोट लेखनी द्वारा ऐति गिसक दृष्टिसे गुर्जर गिरामें लिखा गया है। श्री महावीर प्रभुके बाद किस किस समय जैन-साहित्य में किस किस प्रकार का विकार पंदा हुवा और उससे क्या हानि हुई है य वात सूत्र सिद्धा-न्तोंके प्रमाणों द्वारा बड़ी ही पार्मिकना से लिखी गई है। मूल्य मात्र १)

सुखोजोवन-यह पुस्तक अपने नाषानुसार गुणसंपन्न है। यह एक यूरोपियन विद्वानकी लिखी हुई पुस्तक का अनुवाद है। सुखी जिन्दगी विताने की इच्छा रखने वाले महाशयोंको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये मूल्य मात्र ॥।,

सुर सुन्दरी चरित्र,-यह ग्रन्थ साधु साध्त्रयों एवं लाइत्रे रियों के श्रधिक उपयोगी है मूत्य २)

इसके उपरान्त निम्न त्रिखी पुस्तकें हमारे पास बहुत कप प्रमाखमें स्टाकमें रही है भतः जिसे चाहिये व शीघ, मंगा लें।

गुरास्थान क्रमारोह-चौदह गुरास्थानों, वारह वर्तों, ग्यारह पतिपाश्रों, चार पकारके ध्यान श्रीर चपकश्रेणी, उपशप श्रेणी एवं मोचादि के स्वरूपका इसमें सिवस्तर वर्णन किया है पक्की जिल्द मूल्य सिर्फ १।

परिशिष्टपर्वे इसमें भगवान महाबीर प्रभुक्ते वादका इतिहास दो भागों में सरल हिन्दीमें रोचक कनीसं लिखा गया है। मूलप था।

संयम साम्राज्य-उपदेश पूरा पुस्तक, मूल्य । सीमन्धर स्वामीके खुले पत्र-उपदेश पूरा । नयकि का-सात नयोका रवस्प । जिनगुरा मंजरी-नई चालोंमें प्रमुक स्त्वन, । उद्यजीवन के सात सोपान, =) चारित्र मंदिर

पुस्तक मिलनेका पता— शाह चिमनलाल लखमीचन्द नं० ९५ रविवार पेंठ पूना सीटी.

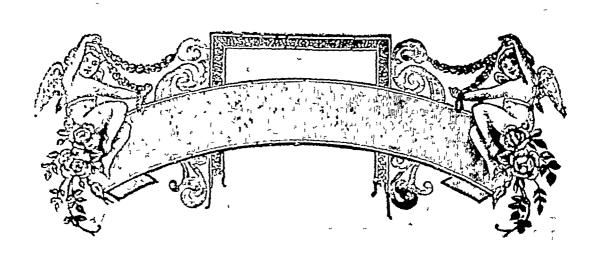

